# इतिहास एक अध्ययन

रायक इस्टिट्यूट आब इंटरनेशनल अफेयसें गैर-सरकारी तथा अ-राबनीतिक सत्या है। यह सन् १९२० में अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्तों के बैशानिक अध्ययन के मुक्तिश्राज्यक बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गयी थी।

ऐसा होने के कारण इस्टिट्यूट किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर नियमत. अपना मत नही दे सकती। इस पुस्तक में जो मत व्यक्त किये गये हैं वे व्यक्तिगत हैं।

वैज्ञानिक तथा तकनीको श्रन्दावको आयोग, शिक्षा-मन्त्राक्ष्य, मारत सरकार की मानक ग्रन्थ योजना के अन्तर्गत प्रकाशित ।

## इतिहास : एक ग्रध्ययन

## लेखक आरनाल्ड जे० ट्वायनबी

आनरेरी डी॰ लिट्॰ अक्सफोर्ड तथा बर्रामधम आनरेरी एत॰ एत॰ डी॰ प्रिंसटन, एफ॰ बी॰ ए० अध्ययन के निदेशक रायल इंस्टिट्यूट आव इंटरनेशनल अफेयर्स अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास के रिसर्च प्रोफ्रेसर, लंदन विश्वविद्यालय [दोनो सर डैनियल स्टिबेनसन की आय (फाउन्डेशन) पर]

> संक्षेपकर्ता डी० सी० सोमरवेळ

> > अनुवादक

कृष्णदेव प्रसाद गौड़, एम॰ए॰ (अंग्रेजी तथा राजनीति ) अवसरप्राप्त प्रिंसिपल, डी॰ ए॰ वी॰ कालेज, वाराणसी

> हिन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ख्खनऊ

प्रथम संस्करण

१९६६

[ Hindi Translation of A STUDY OF HISTORY by ARNOLD J. TOYNBEE, D. Litt. Issued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs, OXFORD UNIVERSITY PRESS, London, New York, Toronto, 1946. ]

> मूल्य १२.०० बारह रुपये

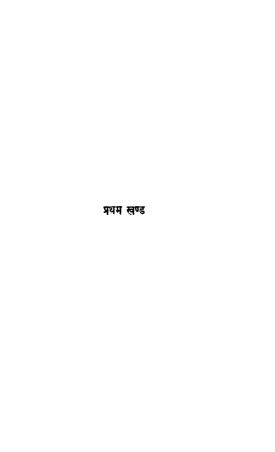

## पुस्तक की योजना (यह सण्ड १-५ भाग का संक्षेप हैं)

१. विषय-प्रवेश

२. सभ्यताओं की उत्पत्ति

३. सम्यताओं का विकास

४. सम्यताओं का विनाश

५. सम्यताओं का विघटन

(भाग ६ से १३ तक का संक्षेप दूसरे खण्ड में हैं)

६. सार्वभीम राज्य

७. सार्वभौम धर्मतन्त्र

८ वीरकाल

९ देश (स्पेस) में सभ्यताओं का सम्पर्क

१०. काल में सभ्यताओं का सम्पर्क

११. सभ्यताओं के इतिहास में लय

१२. पश्चिमी सभ्यता का भविष्य

१३ इतिहासकारों की प्रेरणा

#### प्रस्तावना

हिन्दी और प्रदेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के रिक्र यह जावश्यक है कि इनमें उच्चकोट के प्रामाणिक प्रत्य अधिक-सै-अधिक संख्या में तैयार किये जायें । भारत शरकार ने यह कार्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रदास्त्र कर के स्वाप्त के आयोग के हाथ में सौधा है और उसने इसे बढ़े पैमाने एर करने की घोजना बनायी है। इस योजना के अन्तंगत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के प्रामाणिक सन्यों का अनुवाद किया जा रहा है तथा मीलिक सन्य भी लिखाये जा रहे हैं। यह का अधिकतर राज्य सरकारों, विद्यविद्यालयों तथा मुक्ता काले जो सहायता से प्रारम्भ किया गया है। कुछ अनुवाद और प्रकाशनकार्य जायोग स्वयं अपने अधीन भी करवा रहा है। प्रमित्र विद्वान्य और अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग दे रहे हैं। अनूदित और नये साहित्य में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अध्यावकों का ही प्रयोग किया जा रहा है ताकि सारत की सभी शिक्षा सरवाओं में एक ही पारिभागिक स्वव्यविक्त के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा नके।

'इतिहास . एक अध्ययन' नामक पुस्तक हिन्दी समिति सूचना विभाग.
उत्तर प्रदेश वासन, ज्ववनक द्वारा प्रस्तुन की जा रही है। इसके मूल लेखक
आरताल्ड जे॰ ट्वायनवी, डी॰ लिट्॰ और अनुवादक श्री कृष्णदेव प्रमाद गीड
एम॰ ए॰, अवसरप्राप्त प्रिनिपल, ए० वी॰ कालेज, वाराणमी, है।
आधा है कि भारत सरकार द्वारा मानक प्रन्यों के प्रकाशन सम्बन्धी इस प्रयास
का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जायगा।

निहासकारा" मोरी

अध्यक्ष, बैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दादली आयोग ।

#### प्रकाशकीय

उत्थान-पतन, ह्रास और विकास का चक्र प्रकृति में सदैव चलता रहता है। मानव जगत् भी उससे अलग नहीं है। सम्पताएँ बनती और बिगडती है। पुरानी सम्पता का कोई गुण जब किसी नाथी सम्पता में प्रकट होता है, तो उसे हितहास की पुनरावृत्ति कहा जाता है। झात सम्पताओं की इसी पृष्टभूमि को लेकर सुप्रसिद्ध विद्वान् भी २ ट्वायनवी ने ऐतिहासिक तथ्यो का अनुसंधान किया है।प्रस्तुत ग्रन्थ उनके गम्भीर एवं विवेकपूर्ण अध्ययन का परिणाम है।

अग्रेजी में इस महान् ग्रन्थ का सक्षिप्तीकरण श्री सोमरवेल द्वारा दो खण्डो में किया गया है, जिनको भारत सरकार ने अपनी मानक प्रन्य योजना में लेकर हिन्दी मिर्मित से राष्ट्रभाषा में प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। ने लेकर हिन्दी मिर्मित के वि एवं होने क्यान्तर वाराणती के मुप्तमिद्ध कवि एवं शे लेकर श्री कृष्णदेव प्रसाद गीड से और दूसरे खण्ड का हिन्दी अनुवाद हलाहाबाद के प्रतिष्ठित विद्वान्त श्री रामनाथ 'सुमन' द्वारा सम्पन्न कराया गया है। हिन्दी समित इन दोनो विद्वानो के प्रति आमारी है, जिनके सत्प्रयास से अन्तर्य- प्रोण विषयों के मर्मज ट्वायनवो-जैसे इतिहासकार की कृति की अवतारणा हिन्दी में सुनन्न हुई। हमें विश्वास है, विश्वविद्यान्त्रों की उन्ह सदाशों के विश्वान्त्रों की उन्ह सहाशों के विश्वान्त्रों के विश्वान्त्रों की उन्ह सहाशों के विश्वान्त्रों के स्वान्त्र का स्वान्त्र के स्वान्त्र के

रमेशचन्द्र पत सचिव, हिन्दी समिति।

## अनुवादक की भूमिका

एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करना बहुत कठिन होता है। द्वायनवी की भाषा बड़ी लच्छेदार, साहित्यक और स्थल-स्थल पर सन्दर्भों से भरी हुई है। पुस्तक पढ़ने वालों को पता बलेगा कि बहु इतिहास के ही एक प्रकाश्य बिद्वान नहीं है, साहित्य के कुशल कलाकार भी है। ऐसी अवस्था में अनुवाद का कार्य और भी किन हो गया। वित्ती की प्रकृति के राक्ष राक्ष करते हुए अहाँ तक सम्भव हुआ है लेखक के भाव तथा अर्थ को अनुवाद में लगते की चेटा की गयी है। तकनीकी शब्दों का अर्थ भारत सरकार के गारिमाधिक शब्द-सबह वे लिया गया है।

पुस्तक के सम्बन्ध में कहना अनावश्यक है। इस महान् ग्रन्थ का प्रकाशन करके हिन्दी मामित ने हिन्दी को गौरवान्यित किया है।

पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो जाती किन्तु अस्वस्थता के कारण इसमें विलम्ब हुआ। हिन्दी ग्रामिति ने मुखे समय देने में उदारता दिखायी, इसके लिए मैं समिति के अधिकारियों का आभारी हूँ।

—अनुवादक

## लेखक की भूमिका

आगे के नीट में श्री डी० ची० सोमरवेल ने बताया है कि उन्होंने किस प्रकार मेरी पुस्तक के छ: खखाँ का संवेष किया है। इसके पहले कि मुक्त इसकी हुछ जानकारी हो मुझ से कई स्थानों से विशेषत: संयुक्त राज्य से यह पूछा गया कि जितने खण्ड छय गये है उनके सक्षिप्त सस्करण की कोई सम्मावना है, इसके पहले कि कि पूरे खण्ड प्रकाशित हो नेयों कि युक्त के कारण अनिवार्य रूप से उनका छपना स्थितित हो गया था। इस माँग की शक्ति का अनुभव तो कर रहा था किन्तु समझ नही था रहा था कि किस प्रकार यह कार्य हो। मैं युक्त के कामो में फैंसा हुआ था। यकायक एक पत्र पत्री पर यह समस्या मुळझ गयी। श्री सोमरवेल ने मुझं छिखा कि एक सक्षेप में पात तैयार है।

जब श्री सोमरवेल ने पाण्डुलिपि मेरे पास भेजी ४-६ खण्डो को प्रकाशित हुए नार साल बीत चुके थे । और १-३ खण्ड को प्रकाशित हुए नो वर्ष । मेरा खयाल है कि लेखक के लिए जो चील प्रकाश के पहले उसकी निजी होती है, प्रकाशत के बाद दूसरे की हो जाती है । और इम अवस्था मे तो १९३९-४५ का युद्ध मी बीच मे जा गया । उसकी या बातावरण तथा मेरा कार्य भी बदल पाया । ये भी मेरे तथा मेरी पुस्तक के बीच आ गये । ४-६ खण्ड युद्ध आरम्भ होने के इकतालील दिया । ये भी मेरे तथा मेरी पुस्तक के बीच आ गये । ४-६ खण्ड युद्ध आरम्भ होने के इकतालील दिया पहले प्रकाशित हुए थें । इस कारण जब मैंने श्री सोमरवेल का संक्षेप पढ़ा तो यथिप उन्होंने मेरे ही शब्द रखे है मुझे ऐसा जान पढ़ा कि मैं कोई नयी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जो किसी दूसरे की लिखी है । मैंने जहाँ-तहाँ—श्री सोमरवेल की सहसति से—भाषा में परिवर्त क्या है अमेने स्था में पढ़ा तथा है, किन्तु मैंने फूल से गुलना नहीं को है । मैंने एंसा कोई अता नहीं रखा है जिसे सोमरवेल ने छोड दिया हो, क्योंकि लेखक ही इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि कीन अब पुस्तक के लिए आवश्यक है ।

चतुराई से किया हुआ मक्षेप लेखक की बड़ी सेवा करता है जिसे लेखक स्वय नहीं कर सकता और इन खण्ड के पाठक जिन्होंने मूल पुस्तक भी पढ़ी है वह मुझसे सहमत होंगे कि श्री सोमरवेल ने अच्छी साहित्यिक कला का परिचय दिया है। उन्होंने पुस्तक के विषय को रक्षा की है और अधिकाश मेरे ही शब्दों को रखा है। साय-ही-साथ छः खण्डों को एक खण्ड में कर दिया है। यदि यह कार्य मैंने किया होता तो सन्देह है कि मैं उसे कर पाता।

यचिष श्री सोमरनेल ने सभीप करके मेरा काम बहुत हल्का कर दिया परन्तु इसे दोहराने में मुझे दो साल और लग मये। इस्पों बिना स्पर्धा किये यह मेरे सिरहाने पड़ा रहता था। यह विकस्त्र युद्ध को आवश्यक काती के कारण हुआ। शेष पुरक्षकों के नोट मेने व्यो-केन्यो न्युपाने के विदेशी सम्पर्क विभाग की कीसिल के पास सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्र दियो। मैंने म्यृनिख सप्ताह में कीसिल के मन्त्री श्री मेलोरी के पास मुंत्र दिया और उन्होंने कुपा करके उनकी सुरक्षा का भार लिया और जब तक जीवन है यह आशा की जासकती है कि कार्यसमाप्त हो जायगा। श्रीसोमरवेल के संक्षेपीकरण के लिए मैं एक कारण से और भी आभारी हूँ कि मैं अपना ध्यान आगे के खण्डों के लिखने में लगासका।

मेरे लिए यह भी प्रसन्नता की बात है कि पूरी पुन्तक की भ्रांति यह सक्षेप भी आक्सफोर्ड युनिर्वादिदी प्रेस प्रकाशित कर रहा है । इसका इन्टेबन कुमारी बी० एम० बोल्टर ने बनाया है जिनके प्रति पाठक इतिलए आभारी है कि उन्होने खण्ड १–३ तथा खण्ड ४–६ तक इडेब्स भी बनाया है ।

१९४६

—आरनाल्ड जे॰ ट्वायनवी

## नोर

## संक्षेपकर्ता के संपादक का

श्री द्वायनवी के 'इतिहास का अध्ययन' मानव-वाति की ऐतिहासिक अनुभूति के क्य तथा श्रृष्ठति का कमबद्ध विषय है। यह उस समय से आरम्भ होता है जब इस जाति ने, इस समाज ने, जिसे सम्यता कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लिया। इस विषय की बहाँ तक सामधी उपलब्ध है, तथा जहाँ तक आज तक मानव इतिहास की जानकारी है प्रयोक स्थल पर पर्याप्त उदाहरामों से 'प्रमाणित' किया गया है। कुछ उदाहरण बहुत ब्योरे से दिये गये है। पुस्तक के इस रूप के होने के कारण सक्षेप करने वाले सम्पादक का कार्य मुलतः सरल हो गया है। सारे विषयों को ज्यो-का-यो रखा गया है यथि पंत्रोप में मुख्य अधिक कमी की गयी है। और व्योरे में कुछ अधिक कमी की गयी है।

मेरी समझ में इस खण्ड द्वारा श्री ट्वायनबी के ऐतिहासिक दर्शन का समुचित निक्षण हो जाता है जैसा कि उन्होंने अपने छः खण्डो में किया है यद्वापि अभी सम्पूर्ण कार्य समाप्त नहीं हुआ है। यदि ऐसा न होता तो श्री ट्वायनबी इसके प्रकाधन की आजा न देते । किन्तु मुले दुख होगा यदि इसे मूळ पुरत्क का प्रतिक्ष्य हो सकता है किन्तु आनन्द के लिए यह प्रतिक्ष्य हो सकता है किन्तु आनन्द के लिए यह प्रतिक्ष्य हो सकता है किन्तु आनन्द के लिए नहीं; क्योंकि मूळ पुरत्क का सौदद उसके आनन्ददायक उदाहरणों में है। विषय को महत्ता की बृद्धि से मूळ पुरत्क के ही बाक्य तथा अनुच्छेद एखं है और मुखे इस बात की आधाका नहीं है कि वे नीरस होगे। किन्तु साथ ही मेरा यह भी मत है कि मूळ पुरन्क अधिक आनन्द देवी।

मिने यह सक्षेत्र अपने मनोरजन के लिए किया था। और द्वायनवी को इसका पता न था और फ्रकाशित करने की दृष्टि भी न थी। समय काटने के लिए मुझे यह जरूछा स्थान सिल गया था। पूरा होने पर ही मैने भी ट्वायनवी को बताया और उनको दे दिया कि यदि उनकी इच्छा हो तो इसका उपयोग करे। इस युरतक का इस प्रकार जन्म हुआ, इसलिए मैने कही-कही अपनी ओर से भी उदाहरण दे दिये हैं जो मूळ युरतक में नहीं है। कहा भी गया है कि कि "उन बंक का मृंदू नहीं बन्द करना चाहिए जो अपने मालिक का अनाव बा यहां हो।" मैने यो उदाहरण दिये हैं व बहुत कम है और उजना महत्त्व भी कम है। सेरी पाण्डुलिय को थी ट्वायनबी ने दोहरा दिया है और उनकी व्वक्ति भी मिळ गयी है। उनका विवरण मालि टिप्पणी में देना आवस्थक नहीं है। यहाँ उसको बता देना इसलिए आवस्थक पा कि यदि कोई मूळ से तुळना करे तो यहन समस्रे कि सखेप करने में हुम्मतारी नहीं बर्बी गयी है। मुळ भूतक के प्रकाशित होने तथा इसके प्रकाशन के बीच कुछ घटनाएँ एंसी हो गयी है वनके कारण भैने अथवा थी ट्वायनवी ने कही-कही एकाघ वाश्य इसमें जोड़ दिये हैं। किन्तु यह देवते हुए कि पहले तीन खण्ड सन् १९३३ में प्रकाशित हुए थे और शेष १९३९ में, फिर भी इसकी आवस्पकता बहुत ही कम पढ़ी।

परिविष्ट में जो अनुकमिकका दी गयी है वह एक प्रकार से संबोध का संबोध है। इस पुस्तक में मूल पुस्तक के ३,००० पृष्ठों का ५६५ पृष्ठों में संबोध किया गया है और उसी को अनुकमिका में २५ पृष्ठों में सिक्तित किया गया है। यदि उसी को पढ़ा जाय तो वह निहायत नीरस और निर्देशक जान पढ़ेगा। किन्तु सन्दर्भ जानने के लिए वह उपयोगी होगा। वास्तव में वह एक फकार से विषय सुधी है। उसे आरम्भ में न रखने का कारण केवल यही है कि जिन के सामने वह भड़ी बद्ध-दी लगेगी।

जो पाठक मूळ पुस्तक से इसका सम्बन्ध जानना चाहेंगे उनकी सुविधा के लिए नीचे का समीकरण दिया जाता है जो उपादेय होगा ।

| पुष्ठ | 8       | से पृष्ठ | ६६ तक  | मूल पुस्तक का खण्ड १ |
|-------|---------|----------|--------|----------------------|
| पृष्ठ | ६७      | सेपृष्ठ  | १३७ तक | मूल पुस्तक का खण्ड २ |
| पृष्ठ | १३८     | से पृष्ठ | २०३ तक | मूल पुस्तक का खण्ड ३ |
| पृष्ठ | २०४     | सेपृष्ठ  | २९९ तक | मूल पुस्तक का खण्ड ४ |
| पृष्ठ | ३००     | सेपृष्ठ  | ४१४ तक | मूल पुस्तक का खण्ड ५ |
| पुष्ठ | ४१४ (६) | से पृष्ठ | ४७७ तक | मूल पुस्तक का खण्ड ६ |

—डी॰ सी॰ सोमरवेल

## विषय सूची

## १ विषय-प्रवेश

| ٤. | १. ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई                                        |            |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| ₹. | सध्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन                                      | <b>१</b> 0 |  |  |
| ₹. | समाज की तुलना                                                     |            |  |  |
|    | (१) सभ्यताएँ और आदिम समाज                                         | २९         |  |  |
|    | (२) सम्यताकी अन्वितिका भ्रम                                       | 79         |  |  |
|    | <ul><li>(३) सम्यताओं के सादृश्य (कम्पेरेबिलिटी) का दावा</li></ul> | 34         |  |  |
|    | (४) इतिहास, विज्ञान और कल्पना साहित्य (फिकशन)                     | 3 €        |  |  |
|    | २ सभ्यताओं की उत्पत्ति                                            |            |  |  |
| ¥  | समस्या और उसका न सुलक्षाना                                        |            |  |  |
|    | (१) समस्यारूप                                                     | Y.         |  |  |
|    | (२) प्रजाति (रेस)                                                 | ४२         |  |  |
|    | (३) वातावरण                                                       | ४५         |  |  |
| ٩. | चुनौती और उनका सामना (चैलेन्ज एण्ड रेसपान्स)                      |            |  |  |
|    | (१) पौराणिक सकेत (माइयालाजिकल क्लू)                               | 40         |  |  |
|    | (२) पौराणिक कथा के आधार पर समस्या                                 | ५६         |  |  |
| Ę  | विपत्ति के गुण                                                    | ६७         |  |  |
| ૭. | वातावरण की चुनौती                                                 |            |  |  |
|    | (१) कठोर देशो की प्रेरणा                                          | ७४         |  |  |
|    | (२) नयी भूमि द्वारा प्रेरणा                                       | ረ३         |  |  |
|    | (३) अधात से प्रेरणा                                               | 9.8        |  |  |
|    | (४) दबाव द्वारा प्रेरणा                                           | 98         |  |  |
|    | (५) दण्डात्मक दवाव की प्रेरणा                                     | १०६        |  |  |
| ٤. | सुनहला मध्यम मार्ग                                                |            |  |  |
|    | (१) पर्याप्त और आवश्यकता से अधिक                                  | ११८        |  |  |
|    | (२) तीन स्थितियो की तुलना                                         | १२२        |  |  |
|    | (३) दो अकाल-प्रसूत (अर्बाटिव) सम्यताएँ                            | १२९        |  |  |
|    | <ul><li>(४) ईसाई जगत् पर इस्लाम का आचात</li></ul>                 | 8 3 8      |  |  |

## ३ सभ्यताओं का विकास

| ٩.  | अविकसित सभ्यताएँ                                                               |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | (१) पोलिनेशियाई, एसकिमो और खानाबदोश                                            | १३८ |
|     | (२) उसमानली वश                                                                 | 888 |
|     | (३) स्पार्टन                                                                   | १५० |
|     | (४) साम्रारण विशेषताएँ                                                         | 943 |
|     | नोट : भाषा के वाहक सागर तथा स्टेप                                              | १५६ |
| १०. | सभ्यताओं के विकास की प्रकृति                                                   |     |
|     | (१) दो भ्रामक सकेत                                                             | १५८ |
|     | <ul><li>(२) आत्मनिर्णय की ओर प्रगति</li></ul>                                  | १६६ |
| ११. | विकास का विश्लेषण                                                              |     |
|     | (१) समाज और व्यक्ति                                                            | १७६ |
|     | (२) अलग होना और लौटना . व्यक्ति                                                | १८३ |
|     | (३) अलगहोनाऔर लौटना सर्जनात्मक अल्पसध्यक वर्ग                                  | १९४ |
| १२  | विकास द्वारा विभिन्नता                                                         | २०२ |
|     | ४ सम्यताओं का विनाश                                                            |     |
| ₹₹. | समस्या का रूप                                                                  | २०४ |
| १४  | नियतिवादी समाधान (डिटरमिनिस्टिक सोल्युशन)                                      | २०६ |
| १५. | वातावरण पर से नियन्त्रण का लोप होना                                            |     |
|     | (१) भौतिक वातावरण                                                              | २१३ |
|     | (२) मानवी वातावरण                                                              | २१७ |
|     | (३) नकारात्मक अभिमत (वरडिक्ट)                                                  | २२६ |
| १६. | आत्मनिर्णय की असफलता                                                           |     |
|     | (१) अनुकरण की यान्त्रिकता (द मेकेनिकलनेस आव माइमेसिस)                          | २२८ |
|     | (२) पुरानी बोतल में नयी शराब                                                   | २३१ |
|     | <ul><li>(३) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध : अस्यायी अपनत्व को आदर्श बनाना</li></ul> | २५४ |
|     | (४) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध अस्थायी सस्था की भक्ति                            | २६२ |
|     | (५) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध . अस्यायी तकनीक पर अन्धविश्वास                    | २७० |
|     | (६) सैनिकवाद की आत्मघाती प्रवृत्ति                                             | २७९ |
|     | (७) विजयकामद                                                                   | २९० |
|     | ५ सम्यताओं का विघटन                                                            |     |
| १७. | विघटन का स्वरूप                                                                |     |
|     | (१) साधारण सर्वेक्षण                                                           | ₹00 |
|     | (२) भेद और पुनर्जीवन                                                           | ७०६ |

| १८. सामाजिक जीवन में भेद                                 |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| (१) शक्तिशाली अल्पसंभ्यक                                 | ₹ 0 9       |
| (२) आन्तरिक सर्वहारा                                     | 3 2 3       |
| (३) पश्चिमी संसार के बान्तरिक सर्वहारा                   | ₹२८         |
| (४) बाहरी सर्वहारा                                       | 334         |
| (५) पश्चिमी संसार के बाहरी सर्वहारा                      | 388         |
| (६) विदेशी तथा देशी प्रेरणाएँ                            | ३५३         |
| १९. सामाजिक जीवन में आत्मा का भेद                        |             |
| (१) आचरण, भावना और जीवन का विकल्प                        | 350         |
| (२) 'त्याग' और आत्मनिग्रह                                | 3 \$ 6      |
| (३) पलायन तथा प्राणोत्सर्ग                               | ३७०         |
| (४) विचलन का भाव तथा पाप का भाव                          | ३७२         |
| (५) असामजस्य की भावना                                    |             |
| (अ) व्यवहार में दर्वरता तथा अभद्रता                      | <b>३८</b> ३ |
| (ब) कला में अभद्रता तथा वर्बरता                          | ३९०         |
| (स) सामान्य भाषा (लिंगुआ फ्रान्का)                       | ३९२         |
| (द) धर्म मे संहतिवाद                                     | ३९७         |
| (च) शासक धर्म का निर्णय करता है                          | 808         |
| (६) एकता की भावना                                        | 883         |
| (७) पुरातनवाद (आरकेइज्म)                                 | 858         |
| (८) भविष्यवाद                                            | ¥3;         |
| (९) भविष्यवाद की निजी अनुभवातीतता                        |             |
| (द सेल्फ ट्रान्सेन्डेन्स आव फ्यूचरिज्म)                  | 836         |
| (१०) विराग और रूपान्तरण (डिटैचमेन्ट एण्ड ट्रान्सफिगरेशन) | 888         |
| (११) पुनर्जन्मपुनरागमन                                   | 884         |
| २०. विघटन होने वाले समाज और व्यक्तियो का सम्बन्ध         |             |
| (१) सर्जनात्मक प्रतिभा त्राता के रूप में                 | 880         |
| (२) तलवार से सज्जित त्राता                               | 888         |
| (३) समय-मशीन के लिए त्राता                               | ४५१         |
| <ul><li>(४) राजा के आवरण में दार्शनिक</li></ul>          | ४५३         |
| (५) मानव में ईश्वरत्व                                    | ४५६         |
| २१. विघटन का लयात्मक रूप                                 | ४६०         |
| २२. विषटन द्वारा मानकीकरण                                | ४६६         |
| सम्पादकीय नोट तथा १-५ सारणी                              | ४६९         |
| अनुऋमणिका                                                | 874         |

इतिहास : एक ब्रह्ययन प्रथम खण्ड

## विषय-प्रवेश

## १. ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई

इतिहासकार जित समाज में रहते है और काम करते है उस समाज के विश्वारों का परिष्कार गहीं करते, अपितु उसी को अपने सिद्धान्तों के उदाहरणसब्क्य प्रस्तुत करते हैं। इसर कुछ शिवां में में, विशेषतः कुछ पीडियों में, आस्मिनर्भर होने वाले स्वतन्त राष्ट्रों में वी निकास हुआ हैं असके आक्षार पर इतिहासकारों ने राष्ट्रों को ही ऐतिहासिक अध्ययन के लिए चुना है। किन्तु यूरोग के किसी राष्ट्र अथवा राष्ट्रीय राज्य (विश्वन्त स्टेट) का इतिहास ऐसा नहीं है जिसके इरा उसके इतिहास की व्याख्या की जा सके। यदि कोई ऐसा राज्य हो सकता दो बह येट ब्रिटेन होंगा। यदि येट ब्रिटेन (और आर्रोमक कालों में इंग्लैंड) में अपने में ही ऐतिहासिक अध्ययन यूरोगीय राष्ट्रीय राज्य इस अध्ययन के उपकृत्त नहीं हैं।

क्या स्कंड मान के इतिहास के अध्ययन से बहाँ का इतिहास स्पष्ट हो सकता है ? क्या वहाँ के और वाहर के देशों के सम्बन्ध में हम नहीं का आन्तर्रिक इतिहास पा सकते हैं। यदि स्वाम मान निवास के दिन से स्वाम का महत्त्व कि है । विदे स्वाम के स्वाम के स्वाम के स्वाम कि स्वाम के स्वाम के

(क) औद्योगिक प्रणाली पर आर्थिक व्यवस्था की स्थापना
 (अठारहवी शती के अन्तिम चतर्थांश से)

(ख) उत्तरदायी ससदीय शासन की स्थापना (सत्रहवी शती के अन्तिम चतुर्थांश से)

(ग) विदेशों में विस्तार

(सोलहबी शती के तीसरे बतुषांश में समुद्री डक्ती से आरम्भ होकर उसका विद्वव्यापी विदेशी व्यापार में विकास, उष्ण कटिवन्ध के देशों का ग्रहण और शीतीष्ण जलवायु के प्रदेशों में अग्रेजी बोलने वाली जातियों के नये समुदायों की स्थापना।

- (घ) धार्मिक सुधार (रिफार्मेशन) (सोलहबी शती के दूसरे चतुर्यांश से)
- (च) पुनर्जागरण—(रेनेसां)—आन्दोलन के राजनीतिक, आर्थिक, कलात्मक तथा
   बौद्धिक सभी पहलू (पन्द्रहवी शती के अन्तिम चतुर्यांश से)
- (छ) सामन्ती तन्त्र की स्थापना। (ग्यारहवी शती से)
- (ज) तथाकथित बीरकालीन धर्म से अग्रेजो का पश्चिम से चले ईसाई धर्म में परिवर्तन
   (छठी शती के अन्तिम वर्षों से)

साधारणतः अंग्रेजी इतिहास को जब हम आज से पीछ की ओर देखते हैं तब हमें जान पडता है कि जितना ही पहले जाते है उतना ही आत्मनिर्भरता अथवा सबसे अलग रहने का कम प्रमाण मिलता है । वास्तव में धार्मिक परिवर्तन काल से अग्रेजी इतिहास का सब कुछ आरम्भ होता है। यह धर्म-परिवर्तन आत्म-निर्भरता के बिलकुल विपरीत था। इसके कारण लगभग आंधे दर्जन बर्बर समदाय नवजात पश्चिमी समाज में मिल गये जिनमे उनका सामान्य कल्याण था। जहाँ तक सामन्ती तन्त्र की बात है 'विनो ग्रेडाफ' ने सुन्दर दग से बता दिया है कि नारमन विजय के पहले इंग्लैंड की धरती पर उसका बीज उग चका था। फिर भी इस अकूर को पनपने में शक्ति मिली बाहरी कारणो से, और वह थी डैनिश चढ़ाई। ये चढाइयाँ स्कैंडिनेविया की जनरेला (फोलकर वन ड्रग)का अश थी जिसके परिणामस्वरूप उसी समय फास में भी सामन्ती तन्त्र पनप रहा था। नारमन विजय ने इस तन्त्र को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। पुनर्जागरण के बारे में सभी स्वीकार करते हैं कि उसका सास्कृतिक तथा राजनीतिक, दोनो ही रूप, उत्तरी इटली के प्राण का उच्छवास था । यदि मानवताबाद (हामैनिज्म) निरकुशताबाद (ऐब्सोल्युटिज्म) तथा शक्ति-सन्तुलन (बैलेंस आव पावर) बाग में रोपें गये अकुर के समान छोटे रूप में उत्तरी इटली में १२७५ से १४७५ के बीच दो शतियों में न उगाये गये होते तो १४७५ के बाद आल्प्स के उत्तर में वे न जम पाते । एक बात और । धर्म-सुधार विशेषत इन्लैंड की घटनान थी । वह सारे उत्तर-पश्चिमी यूरोप का आन्दोलन था जिसका अभिप्राय दक्षिण यरोप के प्रभाव से अपने को मुक्त करना था क्योंकि इसकी दृष्टि भूमध्य सागर के उन पश्चिमी देशों की ओर थी जो समाप्त हो चुके थे। धर्म-सुधार आन्दोलन में इस्लैंड का नेतृत्व नहीं था। यूरोप के अतलान्तक तट के राष्ट्रो में विदेशों को विजय करने की जो होड़ चल रही थी उसमें भी इग्लैंड अगुआ नहीं था। जो शक्तियाँ पहले से मैदान में थी, उनसे लड़कर बाद में उसने विजय प्राप्त की !

अब दो अन्तिम प्रकरणो पर विचार करना है । ससदीय व्यवस्था और औद्योगिक व्यवस्था की उत्पत्ति जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि इनका जन्म और विकास इन्केंड में हुआ और यहीं से संसार के दूसरे देशों में ये गयी । विद्वान् इस मत का समर्थन नहीं करते । संसदीय व्यवस्था के सम्बन्ध में आर्ट ऐक्टन का कहना है — साझारण दितहास उन कारणों का परिणाम नहीं है जो राष्ट्रीय हैं । इसका कारण बहुत व्यापक हैं । क्रास में जो वर्तमान राजन्त व्यवस्था है (किण सिप) वह इंग्लैंड के उसी प्रकार के आन्दोलन का अग है । क्रूप्तन और स्टुबर्ट परिवार एक ही सिद्धान्त के अनुगामी से, यद्याप उस सिद्धान के परिणाम सिप्त में । 'हुसरे राज्यों से इंग्लैंड में जो संतरीय व्यवस्था जायी वह उन प्रक्तियों का परिणाम भी जो केवल इंग्लैंड में ही नहीं कार्य कर रही मी, इन्लैंड और फ्रांस में साथ-गाय काम कर रही थी । इंतर्जंड औद्योगिक काल्त के जन्म के बारे में 'हुँमंड' दम्पति से बड़कर और दूसरे विद्वान के मत लिखने की आवश्यकता नहीं है। 'द राइड जाव मार्डन इस्तुरी' की भूमिका में उन्होंने यह मत लिखने की आवश्यकता नहीं है। 'द राइड जाव मार्डन इस्तुरी' की भूमिका में उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि सर्जेट में बोधोगिक काल्ति के सविभिन्न विद्यान सुरे किया नहीं के अवार्ट्स की ती में अत्यान्त के ये उन्हों की गोलिक स्थित अन्य यूरोगिय देशों की तुलना में क्या स्थान था? देखने से यह जान पड़ता है कि बिटेन के इतिहास का बीडिक कम्प्यमन उसे अलग रख कर नहीं किया जा सकता। और यदि यह सेट बिटेन के इतिहास का बीडिक कम्प्यमन उसे अलग रख कर नहीं किया जा सकता। और यदि यह सेट बिटेन के तिल्हास का बीडिक कम्प्यमन उसे अलग रख कर राष्ट्रीय राज्यों के लिए भी सत्य है।

स्लैंड के इतिहास की संकेष में जो परीक्षा हमने की है, उसका परिणाम तो नकारात्मक है, किन्तु उससे एक बात का पता चला । इन्लैंड के इतिहास में जिन अध्यायों का हमने दिलोम बना से अध्ययन किया वे किसी-न-किसी कचा के सत्य करा में । किन्तु के क्यारी ऐसे समाज की भी जिससे स्लैंड का योगदान आधिक था। इन इत्यों में ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त और राष्ट्रों का योगदान भी था । इस विषय के बौदिक अध्ययन के लिए इन्लैंड के ही समान और समुदायों का अध्ययन करना ठोक होगा। अर्थात् इन्लैंड ही नहीं, कास और स्पेन, नेदरलैंड कथा स्लैंडि-नेविया के देशों का भी। लाई एक्टन की पुस्तक का जो अदा उद्भुत किया गया है उससे सम्पूर्ण इतिहास तथा उसके अशों का सम्बन्ध स्लब्द हो जाता है।

इतिहास में वो शांक्तया कार्य करती है वे राष्ट्रीय ही नहीं है । परिणाओं के कारण और भी व्याग्त हैं । प्रत्येक अब पर वो प्रभाव पढ़ते हैं वे एक अब के परिणाम से समझ में नहीं आ सकत । इस जानन का काए समान क सभी अवां का व्याप्त कायनत जावरवक है । एक ही कारण जावरवक है । एक ही कारण का परिणाम वो साम पर शम्य-भम हाता है । एक ही प्रकार को शांक्त का प्रतिकार का अल-भलन हाता ह आर उत्तक परिणाम भा भिन्न हाता है । समाव को अराज श्रीवन में अनक समस्याश का सामना करना पड़ता है । समाय को प्रत्येक प्रवास ने में अनक समस्याश का सामना करना पड़ता है । समस्या काम प्रत्येक प्रत्येक के क्या के का समस्या है । अत्य प्रवास हो । अप प्रत्येक प्रत्येक के स्था के का समस्या के स्था होगा ।

ऐतिहासिक तथ्यों को व्याक्या का यह रूप समझने के लिए ठोस उदाहरण ठीक होगा। यह उदाहरण हम प्राचीन यूनान के चार सी वर्षों के इतिहास अर्थात् ईसा के पूर्व ७२५ से ३२५ का इतिहास लें सकते हैं।

इस काल के आरम्भ में ही अनेक राज्यों की, जो इस समाज के सदस्य थे, आबादी बढ़ बाने से खाद्य की समस्या उपस्थित हुई । उस समय के हेलेनी लोगो ने अपने क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अन्न उपजाकर इसे पूराकिया। जब संकट काल आयातब विभिन्न राज्यो ने विभिन्न ढगों से प्रयास किया।

कुछ राज्यों ने जैसे कारिन्य और कालसिस ने सिसिक्ती, दक्षिण इटकी, ध्रेस तथा और खेतिहर प्रदेशों को जीत कर उन्हें अपना उपनिवेश बना कर बड़ी जनसंख्या को बही मेज दिया। इस प्रकार जो यूनानी उपनिवेश बने उससे केवल हेलेनी समाज का भौगोलिक विस्तार हुआ, समाज के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसरी ओर कुछ राज्य ऐसे थे जिनके जीवन में तबदीकी हुई।

उदाहरण के लिए, स्पार्टी ने अपने नागरिकों की भूख की शान्ति के लिए अपने निकटतम सूनानी एकोसियो पर आक्रमण करके दिजय प्राप्त को । परिणासकरूप वह अपने ही समान जीवट के लोगों में बरावर और कठिन युद्ध करके अधिक घरती प्राप्त कर सका । इस स्थित के कारण स्पार्टी के राजनीतिजों को अपने देशवासियों का आरम्भ से अन्त तक हैनिक जीवन बनाने के लिए विवह होना एहा । इसके लिए उन्हें कुछ आदिम सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनाना और पुनरुजीबित करना पढ़ा जो स्पार्टी से तथा और दूसरे यूनानी समुदायों से लोग हो चली थी ।

एवेंस ने जनसंख्या के प्रश्न को दूसरे डंग से मुख्याया । इसने अपनी कृषि की उपन को, विश्वासता निर्मात के योग्य बनाया । निर्माण के लिए बस्तुएँ मी तैयार करनी आरम्भ की और गिर राजनीतिक सस्याओं का ऐमा विकास किया कि उन वर्षों को उचित अधिकार दिया जाय जो इन नवी आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पर हो गये थे । दूसरे शब्दों में एवेंस के राव-नीतिक्रों ने आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पर हो गये थे । दूसरे शब्दों में एवेंस के राव-नीतिक्रों ने आर्थिक तथा राजनीतिक क्रांति लाकर सामाजिक क्रांति से देश को बचा लिया । अपनी समस्या के समाधान के लिए व्यवस्था खोजने के साथ ही साथ उन्होंने सार हैलेंनी समाज की प्रगति के लिए तथी राह निकाल दी । पेरिक्लीज ने, जब अपने नगर की भीतिक साथ के समस्य वह कहा था, कि यह चूनान की पाठवाला है, उत्तका यही अभिप्राय था।

इस दृष्टि से, जिनसे एयेस या स्पार्टी या कारिय या काळांसस ही नहीं, सारे यूनानी समाव को देखा जाय ती, हम ७२५-३२५ ई० पूर के अनेक मनुवायों के इतिहास को समझ पाते हैं और इस सकमण काठ के पश्चाल आने वाले युग के इतिहास के महत्व को भी समझ सकते हैं। इस प्रकार हम अनेक प्रचाल आने वाले युग के इतिहास के महत्व का भी समझ सकते हैं कि कुछ अयों में काळांसित अवया कोरिय का इतिहास सामान्य या, किन्तु स्पार्टी तथा एयेस का दिशहास अनेक रिश्वाओं से सामान्य से भिन्न हो गया था । यह करना सम्भव नहीं है कि यह विभिन्नता किन्न प्रकार आ गयी । इतिहासकारों का यही तकेत था कि स्पार्टी और एयेस के तिवासियों में हेलेगी इतिहास के आरम्भिक काठ से ही कुछ जन्मजात विशेष गुण ये। एयेस और स्पार्टी के विकास का कारण इस प्रकार बताने का अर्थ यही निकला कि यह मान िया कि इस्पार्टी के विकास हुआ ही नहीं और ये दोनो जातियों जैसी इतिहास के आरम्प काल में थी वैसी ही बाद में भी रहीं। किन्तु यह करणा तथ्यों के विश्रतीत है। उत्पार्टण के लिए, 'बिटिस आरक्कियोंलोजिकल स्कूल' की और से स्पार्टी में बी बुद्धाई हुई है उसमे इस बात का आस्वयंवनक प्रमाण मिला है कि ईसा सुंह छोडी साते के मध्य कर स्पार्टी के तथा इसरे यूनानी समुद्धाओं के जीवन में विशेष अन्तर नहीं। या। एथेस की भी विशेषताएँ, जो उसने यूनानी काळ (हेलेनिटक एक) में यूनानी सतार (हेलेनिक बर्ल्ड) को प्रदान कीं, ब्रब्ति विशेषताएँ थी । उनकी उत्पत्ति साधारण दृष्टि से समझ में वा सकती है । स्पार्टा का हाल बिल्कुल उत्प्रदा था । वह मानो अंभेरी गली में चला गया था । यही अन्तर बेनिस, मिलन और जेनोजा में पाया तथा उत्तरी इटलो के और नगरो के बीच तथाकियत मध्य युग में था । और ऐसा है अन्तर कांस, स्पेन, नेदरलैंड, येट ब्रिटेन में और परिचम के दूसरे राज्यों में आजकल है । अस को समझने के लिए पूर्ण पर हमें ध्यान देना होगा क्योंकि पूर्ण का ही अध्ययन अपने में स्पष्ट है ।

मगर यह 'पूर्व' जिसका अध्ययन अपने में स्पष्ट है, है क्या ? और उसकी स्थानिक तथा भौतिक सीमाओं का पता कैसे छनेगा। हमें फिर इंग्लैंड के इतिहास के अध्यायों के सक्षेप को देखना होगा कि वह कौन बोधगम्य बढ़ा 'पूर्व' क्षेत्र है इंग्लैंड का इतिहास जिसका एक अंग है।

यदि हम अपने अस्तिम ब्रध्ययन, अश्वोिषक व्यवस्था के सस्यापन से अध्ययन आरम्भ करें तो हमको बात होगा कि इस क्षेत्र के अध्ययन को सीमा विश्वव्यापी है। इस्लैंड को राजनीतिक क्षानित को समझने के लिए पश्चिमा यूरोप को आधिक परिस्थित को हो नहीं देखना हुन हमें उल्ला कटिक्य के देश, अफोका, अमेरीका, रूप, भारत तथा युद्धपूर्व पर भी दृष्टि शक्ती होगी। किन्तु जब हम संसदीय व्यवस्था को देखते हैं और ओधोिषक व्यवस्था से राजनीतिक व्यवस्था को ओर मुडते हैं तब हमारी सीमा सकुचित हो आती है। जाउं एस्टन के शब्दों में विज्ञ कानूनो पर काम और इस्लैंड में दूरका और स्टूबर्ट क्लते ये वे क्स के रोमानोंको, तुर्झी के उसमानित्यो, भारत के तैमूरियो, चीन के मचुबो और जापान के तोकूगानो में नहीं माने जाते थे। इन देशों के राजनीतिक इनिहास की व्याव्या समान रूप में नहीं हो सकती। यहां हमारे सामने रकावट आ जाती है। जिन 'कानूनो' के जनुता दूरका जीर स्टूबर्ट कार्य पर पति करते थे वे यूरोप के अन्य पहिचानी देशों में चलते ये और दिखमी यूरोप के देशों ने जो समुद्धनार जानिका स्थापित किये थे उनमें चलते थे। किन्तु रूस और दिखमी सूरोप के श्रेशों ने जो समुद्धनार ज्यानिका

यदि हम इल्लैंड के इतिहास के अपने प्रारम्भिक अध्यायों की ओर ध्यान दे तो केवल परिचमी यूरोप का फैलाव विदेशों में नहीं हो रहा था। अतलालक तट के जितने राज्य थे सभी इस कार्य में संलम्न थे। 'धामिक धुधार' और पुनर्जामरण का अध्ययन करते समय हम कस और तुर्की के धामिक तथा सास्कृतिक विकास की उपेक्षा करे तो कोई हानि नहीं होगी। परिचमी यूरोप की सामन्तवादों व्यवस्था का वैवन्तिया (बाइवेटाइन) और इस्लामी सम्प्रदायों के सामन्तवाद से कोई सम्बन्ध नहीं था।

अन्त में इस्लैंड ने जब परिचमी ईसाई मत स्वीकार कर लिया तब उसने एक समाज में प्रवेश दिया और परिणामत: उसे दूसरे समाजों से अलग रहना पड़ा। सन् ६६४ ई० के ख्लिटबी की घर्म-गिरपट् (साइना आज द्विटबी) तक सम्मवत: अंग्रेज लोग केलटिक जातियों के सुदूर परिचमी ईसाई मत को स्वीकार लेते और यदि जागस्टीन का मित्रान अन्त में असफल होता तो वे सम्मवत: रोम से अलग होकर वेल्डा और आयरिस लोगों के साथ मिन्न देनाई धर्म की संस्थापना करते। जिस प्रकार ईमाई-जगत की पूर्वी सीमा पर नेस्टीरी ये। बाद में जब अरब के मुसलमान अतलांतक के किनारे पहुँचे, ब्रिटिश द्वीप के ईमाइयों का सम्पर्क यूरोपीय महाद्वीप के ईसाइयो से छूट गया जैसे अवीसीनिया अवता मध्य ऐशिया के ईसाइयों का छूट गया । वे शायद मुसलमान हो जाते जैसे 'मोनोफाइसाइटों अवता 'नेस्टोरियों ने अरब शासन के समय किया । ये काल्पनिक विकल्प विविक्त मालूम हो सकते हैं, किन्तु इन पर ध्यान देने से हमें यह स्मरण होता है कि सन् ५९७ ई० में धर्म-परिवर्तन के कारण इंग्लैंड परिचमी ईसाई-अगत् के साथ तो एक हो गया किन्तु विदव के साथ एक नहीं हुआ। अपितु दूसरे धार्मिक समुदायों में और इसमें गहरा भेर भी हो गया।

इंग्लैंड के इतिहास के अध्यायों के इस निरीक्षण डारा हमें विभिन्न कालों में यहां के इतिहास के बौदिक अध्ययन का विभिन्न अवस्थाओं में अवसार मिलता है। यह निरीक्षण खंत्रीय लितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस क्षेत्रीय अध्ययन में सामार्थिक जीवन के विभिन्न क्ष्मों का अप्तर समझता होगा। जैसे आधिक, राजनीतिक और सास्कृतिक। क्योंके क्षेत्रीय दृष्टि से प्रत्येक पहलू में बहुत अन्तर हैं। हम जिस पहलू पर विचार करेंगे वह दूधरे से भिन्न होगा। आधिक पहलू में बहुत अन्तर हैं। हम जिस पहलू पर विचार करेंगे वह दूधरे से भिन्न होगा। आधिक पहलू में बहित और सारे जगत का समान-ता है। राजनीतिक स्वरूप भी जगमरा एक-ता है। सास्कृतिक पहलू की ओर जब हम ध्यान-ता है। राजनीतिक स्वरूप भी जगमरा एक-ता है। सास्कृतिक पहलू की ओर जब हम ध्यान-ता है। राजनीतिक स्वरूप भी दृष्टित को विस्तार बहुत कम है। इसकी सास्कृतिक आत्मीयता पर्विचमी पूरोप के तथा अमरीका और दिसणी महाद्वीपों के कैथीलिक तथा प्रोटेसटंट प्रदेशों से हैं। यद्याप इस समाज पर कुछ विदेशी प्रभाव पढ़ा है जैसे क्सी साहित्य का, चीनी चित्रकारों का और भारतीय प्रमं का और यद्याप इससे भी अधिक इस परिवर्ती समाज का प्रभाव हुसरे समाजों पर पड़ा है जैसे पूर्वी और परम्परावारी ईसाइयों एर, मुललमानों पर, हिन्नुओं पर और सुदूर पूर्व देश को जातियों पर, किर भी यह सत्य है कि परिवर्ती गूरोप का सतार इस सबसे अलग है।

इससे भी पहले के काल का, दल्ही तीनो दृष्टियों से, हम क्षेत्रों के अनुनार अध्ययन करे तो हम देखें कि भौगोजिक सीमा कम्य. सकुषित होती जाती है। सत् १६७५ के लगभग का याद इस क्षेत्रीय टुक्टें का अध्ययन करे तो हम देखें िक जायिक स्तर पर परि हम केल ज्यापार का विस्तार देखें तो यह सीमा अधिक कम नहीं हुई है। उनकी मात्रा आंत्र किन बत्तुओं का व्यापार होता या छोड़ दें। राजनीतिक क्षेत्र को सीमा सकुषित होकर उतनी ही रह जाती है जितनी इस समय साल्झितक प्रभाव की सीमा है। और आगे यदि सन् १४७५ है का क्षेत्रीय अध्ययन करें तो तीनो दृष्टियों से विदेशी भाग लोग हो जाते हैं। आणिक स्तर तम भी सीमाएँ संकुषित होकर आज के सांस्कृतिक प्रभाव की सीमा तक रह जाती है अर्थात् पश्चिमों और मध्य पूरोप के देशों तक। हो, मध्य सालर के पूरत के भी कुछ छोटे-मोट स्थल से जो अब सीम्रता से काला हो जे वा रहे हैं। यदि हम प्राचीन काल का, सन् ७७५ ई० के लगभग का सीमाएं से काला हो जी सीमाएं तीनो दृष्टियों से और भी अधिक संकुष्टित हो जाती हैं। उस समय इस समाज का को बहुत सारवित प्रमाद होता सारवित हो जाती हैं। उस समय इस समाज का को बहुत हो शास्त्री हो या जितना शालेमान का राज्य था और साथ में ब्रिटेन में जो रोमन साम्रता के हुक हे थे। आरतिशार होता काला को से सहता हो या जितना शालेमान के सहत अरद के मुल्लिक खलीकाओं के सामन में मान में मा प्रसंत्रों हो साम साम में ब्रिटेन से जो रोमन सामन से मा अर्थों हो में के द्वारट पर सामन में सुद्धार पर सामन में स्वार सामन से मा अर्थों हो में के सामन पर सामन से साम से मा अर्थों हो में के द्वारट पर सामन से सुद्धार हो साम से में हो साम से मा मा अर्थों हो में के साम से मा मा अर्थों हो में के सुत्तर प्रतिका इंटरी बेलिना के हास में थे और राह्याण इस्ती वित्ता के हास में थी।

जिस समाज के क्षेत्र का वर्णन ऊपर किया गया है उसे हम पश्चिमी ईसाई-जगत् कहेगे । इस नाम को ध्यान में रखते हुए यदि हम क्षेत्र की कल्पना करेगे तो उस समय की दुनिया में उसी के साथ-साथ उसके प्रतिरूप क्षेत्र भी दिखाई देंगे, विशेषतः सांस्कृतिक स्तर की समानता के । आज के युग में हम उस सास्कृतिक स्तर के कम से कम चार सजीव समाज संसार में देखते हैं ।

- (१) दक्षिण-पूर्व यूरोप तथा सबका पूर्वी परम्परावादी ईसाई मत का समाज (आरथो-डाक्स किशाचियानिटी)।
- (२) इस्लामी समाज जिसका केन्द्र मरुमूमि मे है और जो वहाँ से तिरखे उत्तरी अफीका तक और मध्य पूर्व से चीन की दीवार के बाहरी किनारे तक फैला है।
  - (३) हिन्दू समाज जो उष्ण प्रदेश में भारत के उप-महाद्वीप में है।
- (४) सुदूर पूर्वी समाज जो मरुभूमि और प्रशान्त महासागर के बीच उप-उष्ण कटिबन्ध तथा सम-शीतीष्ण कटिबन्ध में है।

ध्यान से देखने पर दो और समाजों को हम पाते हैं। जो हसी प्रकार के समाज के जीवास्म (किसल) चिक्क हैं। एक तो आरमीनिया, सोपीटासिया, मिस्र और अबीसीनिया के 'मोनो-फाइसाइटो' ईसाई और कुटिस्तीन के 'मंस्टोरो' ईसाई तथा मलाबार के पूर्व-नंस्टोरी ईसाई और यूद्री और पार्री हुसरे तिज्जत तथा मंगोलिया के महायान बौढ और श्रीलका, बर्मा, स्थाम तथा कम्बोडिया के द्वीनयान बौढ़ और सारत के जैन।

मजेदार बात यह है कि सन् ७७५ ई० के क्षेत्रीय टुकड़ों का जब हम अध्ययन करते है तब ससार में उतने ही समाज मिलते है जितने जाव। परिचमी समाज की उत्पत्ति के समय से आज तक ये समाज उतने ही हैं। जीवन सथपे में परिचम ने अपनी समसामयिक जातियों को पराजित करके विवश्च कर दिया है और उन्हें आर्थिक जाल तथा राजनीतिक दाव-येच में फैंसा रखा है, किन्तु उन्हें उनकी सास्कृतिक विदियन से विद्या कर विद्या कर जिल्ला उन्हें जनकी आस्कृतिक विदियन से किन्तु उन्हें उनकी सास्कृतिक विदियन से किन्तु उन्हें अपना को जब भी अपनी कह सकते हैं।

जो विवेचना अभी तक हमने की है उसका अभिप्राय यह है कि दो प्रकार के सम्बन्धों का भेद हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। उन समुदायों के बीच का समुदाय जो एक ही समाज के अन्तर्गत है और उनके बीच के जो भिन्न-भिन्न समाजों में हैं।

देश (स्पेस) की दृष्टि से हमने पश्चिमी समाज पर कुछ दिचार किया है अब काल की दृष्टि से थोड़ा विवेचन करना चाहिए। यह तो हम तुप्त्त ही समझ सकते हैं कि हम भविष्य के बारे में कुछ नहीं जान सकते। इस स्काबट के कारण इस समाज या किसी समाज का अध्ययन बहुत सीमित हो जाता है। हमें पश्चिमी समाज के आरम्भ काल के विवेचन से ही सन्तोष करना होगा।

सन् ८४६ ई० में बरदून की सन्धि के अनुसार जब शार्जमान का राज्य उसके तीन पीत्रों में बेंटा तब उसके ज्येष्ट पीत्र लोधेयर ने अपने दाता की दो राजधानियों—आकेन और रोम-पर अपना अधिकार जमाया। उसका राज अबंड रहें इसलिए उसे वह सामा मिला जो 'टाइवर' और 'पी' के मुहाने ते 'राइन' के मुहाने तक फैला था। लोधेयर का यह टुकड़ा ऐतिहासिक मूगोल में विलक्षण बात समझी जाती है। फिर भी तीनों माई समझते से कि पश्चिमों संसार में इनका महत्त्व है। स्थाप की तीन है। किर सी तीनों माई समझते से कि पश्चिमों संसार में इनका महत्त्व है। भविष्य जो भी हो, इसका भूत महान् था।

लोबेयर और उसके दादा रोमन सम्राट् के नाम से आकेन' से 'रोम' तक राज करते थे । यह भाग, रोम से आल्प्स पर्वत होते हुए आकेन तक और बाद में आकेन से इंग्लिश चैनल के पार रोमन दीवार (इंग्लैंड में) तक, जो उस समय के विलुत्त रोमन साम्राज्य का एक प्रकार प्राचीर का काम दे रहा था। रोम से आल्या होते हुए उत्तर-परिचम तक संचार की सुविधा करके, राईन के बीचे तट पर चैनिक सीमा स्वापित करके और दक्षिणी बिटेन को अपने राज्य में मिलाकर, रोमनी ने सूरोप के आल्या के पार के देशों को अपने साम्राज्य में मिला किया था। यद्यपि यह साम्राज्य इस विशेष मान को छोड़ कर विशेषत मध्य सागर के क्षेत्र में ही थी। इस प्रकार लोधेयर के पहले ही लोधेरिजिया की सीमा रोमन साम्राज्य के संपटन में सीम्मिलत हो गयी थी और उसके परवात् परिचमी समाज में। किन्तु रोमन साम्राज्य में अहे त वह के परिचमी समाज में यह दोनो और वाद के परिचमी समाज में यह दोनो और विलाग के सेपटन सीमा मान था। परिचमी समाज में यह दोनो और विस्तार की रेखा थी। सन् २७५-६७५ के सुप्त काल में जब रोमन साम्राज्य छिन्न-सिन्न हो साम्राज्य में अह सेपिन में समाज के श्री काल कर उसी मानव का में समाज के साम्राज्य हो एक अंश निकाल कर उसी मानव का में समाज के स्वाप्त को स्वप्त में सम्बर्ग के स्वप्त में सम्बर्ग के स्वप्त साम्राज्य हो एक अंश निकाल कर उसी मानव का में समाज के लीवन का इतिहास विलोम इस से देखने हे स्वप्त हो साम्राज के लीवन का इतिहास विलोम इस से देखने हे स्वप्त हो स्वप्त के स्

७७५ वर्ष क फ शहल के शावसा समाज के जावन का शावहात विकास की स्वयत्त स्थल्ट है कि वह जीवन परिचमी समाज का नहीं, अपित रोमन साम्राज्य में जिस प्रकार का समाज था, उक्कता था। हम यह भी प्रमाणित कर सकते हैं कि परिचमी समाज के इतिहास का कोई तस्व यदि पहले के समाज में था तो उसका कृत्य दोनों समाजों में अलग-अलग था।

लोबेयर वाला भाग पश्चिमी समाज का आधार वा क्योंकि ईसाई धर्म के अनयायी रोमन सीमा की ओर बढ़े चलें आ रहे थे और उनकी इसी सीमा पर बर्बर जातियों से मुठभेड़ हुई जो अवान्तर भिम से आ रहे थे। इस मिलन से नये समाज का जन्म हुआ। इसलिए पश्चिमी समाज का इतिहासकार यदि इस काल से पूर्व समय तक का इस समाज के मल का इतिहास खोजेगा तो उसे ईसाई धर्म और बर्बरों के इतिहास का अध्ययन करना होगा । और वह इस इतिहास की शृंखला २०० ई० पू० तक जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन होते रहे उनमें पायेगा। जिस काल में हेनिबल के यद्धों के आघात से ग्रीक-रोमन समाज नष्ट हो गया. रोम ने उत्तर-पश्चिम की अपनी लम्बी भजा क्यो फैलायी और आल्प्स के आगे के यरोप का भाग अपने साम्राज्य में क्यो मिलाया ? क्योंकि उसी ओर उसे कारयेज वालों से जीवन-मरण का यद्भ करना पड़ा। आल्प्स पार करने के पश्चात वह राइन पर ही क्यो रुक गया ? क्योंकि आगस्टीन के काल में दो शतियों के बका देने वाले युद्ध तथा कान्तियों के कारण उसकी जीवनी शक्ति समाप्त हो गयी थी । अन्त में बर्बर क्यो विजयी हुए ? क्योकि जब ऊँची और कम साधना वालो में संघर्ष होता है और कोई एक दूसरे की सीमा पर पुर्ण विजय नहीं प्राप्त कर पाता तब ऐसा नहीं होता कि दोनों की सभ्यता का बराबर अंग समाज में आये । बल्कि समय के साथ-साथ पिछडी सभ्यता की ओर समाज भुक जाता है । जब बर्बरो ने सीमा तोड़ी तो धार्मिक समुदाय से उनका सामना क्यो हुआ ? इसका मुख्य कारण यह था हैनिवली यद्ध के परिणामस्वरूप जो आर्थिक और सामाजिक कान्तियाँ हुई और पश्चिम के क्षेत्र उजाड हो गये उन पर कार्य करने के लिए पूरव से दासों का समृह लाया गया । इस प्रकार जबरदस्ती जो मजदूर आये उसके कारण शान्तिपूर्ण पूर्वी धर्मों का प्रवेश ग्रीक-रोमन समाज में हुआ । इन धर्मों में परलोक में मिनत की जो भावना थी उसके कारण उन प्रवल अल्प संख्यकों की आत्मा की ऊसर भिम में उसे बीज बोने का अच्छा अवसर मिला जो ग्रीक-रोमन समाज के कल्याण की रक्षा इस लोक में नहीं पा सकी।

विषय-प्रवेश ह

धीक-रोमन इतिहास के विद्यार्थी के लिए, ईसाई तथा बबँर दोनों विदेशी तत्त्व जान पहेंगे। उन्हें बहु प्रीक-रोमन अथवा और अच्छे शब्द में हेंलेजीं 'बमान की अन्तिस अवस्था का देशी तथा विदेशी संवेहारा 'कह सकते हैं। वह विद्यार्थी कहेगा कि हेलेजी संस्कृति के जो महान मुख्या थे, यहाँ तक कि मारक्स आरोलियस ने भी इस पर ध्यान नही दिया। वह यही बतायेगा कि ईसाई ध्याविल्या और वर्षे रोगों हो विश्वत मना-स्वित वाले थे और हेलेजी समान में उनका प्रवेशन उत्ती समय हुआ जब यह समान हैनिक्ली युद्ध के कारण जर्मर हो गया था।

इस बोज से परिचमी समाज के पूर्व काल के सम्बन्ध में हम एक निरिचत निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। यद्योप इस समाज का जीवन-काल इसी समाज के अन्य राष्ट्रों से अधिक था, फिर भी उतना अधिक नहीं था जितना उतने ही काल में उस समाज के और उपवर्गों का था। इस समाज के उद्भव के इतिहास का अध्ययन करते समय हमें एक इसरे समाज को अनित्त अवस्था का पता चलता है। इस दूसरे समाज का आरम्भ स्पष्टत. और भी पहले था। यह जो कहा जाता है कि इतिहास का मुन अधिच्छन्न होता है, वह व्यक्ति के जीवन के समान अधिच्छन्न नहीं होता। यह सुत्र अनेक भीवियो के जीवन से बना होता है। यह उसी प्रकार का कहा जा सकता है जैसी अधिच्छन्नता पिता और पुत्र की होती है।

इस अध्याय में जो तर्क उपस्थित किये गये हैं यदि वे मान्य है तो यह मानना होगा कि ऐतिहासिक अध्यान की सुबोध इकाई राष्ट्र-राज्य अधवा मानव जाित नहीं हो सकती, अपितु मानव जाित का वह समृह हो सकता है जिसे हम समाव कहते हैं। बाज ऐसे पाने समायों का पानव जाित का वह समृह हो सकता है जिसे हम समाव का पता है और कुछ समायों का भी जो निजींब और समाय हो गये हैं। इनमें से एक समाज का अर्थात अपने (पश्चिम यूरोप) समाज के मृत्य की खोज में हमें ऐसे महत्वपूर्ण समाज की मृत्य का भी राता चला है जिसका हमारा समाज कलानस्वरूप है। जिससे हमारा ऐत्तक सम्बन्ध है। इन्तरे अध्याय में हम ऐसे कुछ समाजों की सूची उपस्थित करने की चेष्टा करेंगे जो इस घरती पर रही है, और उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है।

सर्वहारा सम्ब यहाँ और आये भी उस समाज या समृह के लिए प्रयोग किया गया है जो किसी समाज के इतिहास के किसी काल में समाज के अन्वर है, किन्तु उस समाज का नहीं है। — लेखक।

## २. सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन

हमने अभी देखा है कि परिचमी समाज (यूरोप का) अवना सम्मता पूर्ववर्ती सम्मता से सम्बन्धित है। इसी प्रकार आगे अनुसन्धान करने के लिए यह देखना होगा कि एक ही जाति (स्पीसीज) जो समाज मे है अर्थात् पूर्वी ईसाई समाज (आरपोडास्स किरिचयन), इस्लामी समाज, हिन्दू समाज और सुदूर पूर्वी समाज (फार ईस्टर्न), उनके भी कोई पूर्व है स्था? किन्तु इसके पहले कि उनकी ओज कर हमाने कि स्व है स्था? हिन्दू समाज और उनकी ओज कर हमाने समाज उनकी ओज कर हमाने माने प्रवास के सिक्त हम समाज अर्थात् के जीन जिल्ल है जिन्दू हमारे माने में स्थान उनित प्रमाण मान सकते हैं। इस प्रकार के साम्यक्ष का जीन सकते हैं इस प्रकार के साम्यक्ष का जीन सकते हैं।

पहली बात तो यह मिलती है कि रोमन साम्राज्य का एक सार्वभीम राज्य था जिसमें हेलेनी इतिहास की अनिताम अवस्था में सारा हेलेनी समाज एक राजनीतिक समुदाय था। यह बात महत्त्व की है क्योंकि रोमन साम्राज्य के पहले हेलेनी समाज अनेक छोटे राज्यों में विभवत था और उसके बाद आज भी परिचमी समाज अनेक राज्यों में विभाजित हैं। हमने यह भी देखा कि रोमन साम्राज्य स्थापित होने के ठीक पहले उपद्रव का काल था जो हैनिवलीय युद्ध से आरम्भ हुआ। इस समय हेलेनी समाज में सर्जनात्मक शक्ति नहीं रह गयी थी, बक्ति वह पतनो-मृत्य था। इस हास को रोमन साम्राज्य ने कुछ समय तक तो रोका, किन्तु अन्त में यह असाध्य रोग निकला। इसने हेलेनी समाज और साथ हो रोमन माम्राज्य को भी नष्ट कर दिया। रोमन साम्राज्य के विनाश के बाद हेलेनी समाज के लोग हो जाने और परिचमी समाज के प्रकट होने के बीच एक मध्यवर्ती काल था।

इस मध्यवर्ती काल में दो संस्थाएँ बहुत कियाशील थी। एक तो ईसाई धर्म जो रोमन साम्राज्य में स्थापित हुआ था और अब तक बन गया था और दूसरे के छोटे-छोटे तथा सामधिक राज्य जो रोमन साम्राज्य में से उन बरंग जातियों ने वना छिये थे जो साम्राज्य की सीमा के बाह से जन-रेला में आदी थी। इन दोनों शक्तियों को हमने है लेनी समाज के दो स्वरूप बताते हैं। 'सह है आन्तरिक सर्वहारा वर्ग और बाह्य सर्वहारा वर्ग। इन दोनों वर्गो में भेद तो अनेक थे, किन्तु एक बात में ये समान थे। हेलेनी समाज के प्रमुख अल्पसच्यक वर्ग के दोनों विरोधी थे। यह अल्पसंख्यक वर्ग प्रमुख था, किन्तु इसने नेतृत्व की शक्ति नहीं गढ़ गयी थी। साम्राज्य तो नष्ट हो पया, परन्तु ईसाई समुदाय बन याम वर्धोंक इस समुदाय ने नेतृत्व प्रहण किया और लोग इसके मक्त भी थे। साम्राज्य दो में से एक भी न स्थापित कर सका। ईसाई समुदाय मरते समाज का अवशेष था, इसी ने नये समाज को जन्म दिया।

इस बीच के काल की जो दूसरी विशेषता थी, जनरेला, उसका क्या प्रभाव हमारे समाज पर पडा ? इस जनरेला में पुराने समाज की सीमा के बाहर से सर्वहारा दल झुंड का झुड आया। उत्तरी यूरोप के जंगलों से जरमन और स्लाव आये, यूरेशियाई स्टेप से सरमाशियन और हुण

99

आये, अरब से मुसलमान (सारासिक) आये और एटलस तथा सहारा प्रदेश से बबैर आये। इन आतियाँ के उत्तराधिकारियों द्वारा जो अल्पकालिक राज्य स्थापित हुए उनका ईसाहयों के साथ बीच के काल में जिसे 'बीर कार्ल भी कहतें हैं, ऐतिहासिक रंगमय पर अभिनय होता रहा । इंदाइयों को तुलना में इनकी देन नगण्य और सून्य थी। बीच के काल की समाप्ति के पहले हों व अल्पूबंक सब नष्ट कर दिये गये। रोमन साम्राज्य पर जो हमले हुए उन्हीं के द्वारा वकाल और आह्टोषण पराजित हो गये। साम्राज्य की अन्तिम खिलमिलाती ली इन्हें राख कर देने के लिए पर्याण्य थी। हुसरे आपती लडाइयों से नष्ट हो गये। उदाहरण के लिए, विसिनोपो पर पहले फ्रांकों ने आक्रमण किया और अल्प में अरबों ने उन्हें समाप्त कर दिया। इन लड़ाकू जातियों में से जो बचे-खुचे रह गये वे उनका कर नम अल्प में उन्हें समाप्त कर दिया। इन लड़ाकू जातियों में से जो बचे-खुचे रह गये वे उनका कर नम अल्प में अरबों ने उन्हें समाप्त कर दिया। इन अकार में नीवित रही और अल्प में नयी राजनीतिक खितयों द्वारा, जिनमें रचनात्मक वल या, इनका विनाध हो गया। इस प्रकार मेरीविजयन तथा लोमबाई वंदा शालंमान के साम्राज्य के निर्माताओं द्वारा समाप्त कर दियों गये। रोमन साम्राज्य के इन बदे र उत्तराधिकारी राज्यों में दो ही ऐसे वचन पार्थ है जनका वर्तमान कर पार्थ में परिषेक पार्थ मेरी हो ऐसे स्व मार्थ के विनका वर्तमान का प्रतिकार साम्राज्य के साम्राज्य के विनका वर्तमान का प्रतिकार साम्राज्य का स्वार्य के साम्राज्य के विनका वर्तमान का प्रतिकार साम्राज्य के साम्राज्य के विनका वर्तमान वृत्यों के सुक्त साम्राज्य के विनका वर्तमान का प्रतिकार साम्राज्य के साम्राज्य के विनका वर्तमान वृत्यों कर साम्राज्य के साम्राज्य के विनका वर्तमान वृत्यों कर साम्राज्य का साम्राज्य के साम्राज्य के विनक साम्राज्य के साम्राज्य के साम्राज्य के विनक साम्राज्य का साम्राज्य का साम्राज्य के साम्राज्य का साम्राज्य के साम्राज्य का साम्राज्य का साम्राज्य के साम्राज्य का साम्र

इस प्रकार हम देखते हैं कि जनरेला और उसके अल्पकालिक राज्य ईसाई सम्प्रदाय और रोमन साम्राज्य के समान परिचमी समाज के हैंगेनी समाज के सम्बन्ध के चिह्न मात्र है। साम्राज्य के समान और ईसाई सम्प्राय से मिश्र वह केवल प्रतीक ही है और कुछ नहीं। लक्षणों का अध्ययन छोड़ कर जब हम कारणों का अध्ययन करते हैं तब हमको माल्म होता है कि ईसाई सम्प्रदाय पूतकाल में या और अब्बिय्य में भी उसकी सम्भावना थी। परन्तु बर्वर उत्तराधिकारी राज्य तथा रोमन साम्राज्य मूलकाल के ही धरोहर थे। उनका उत्कर्ष साम्राज्य के पतन का एक पहलू था और साम्राज्य का पतन उनके पतन का पूर्वाभास था।

हमारे पश्चिमी समाय को बर्बरों की देन दतनी महत्त्वहीन जानकर कुछ पश्चिमी इतिहास-कारों (वैसे फ्रोमैन) को टेस लगी होंगी। वह समझते वे कि उत्तरदायी ससदी सासन उनके एक प्रकार के स्वायत शासन (सेल्फ गवर्नमेट) का विकास जो ट्यूटानिक बलील आंवार प्रदेश से अपने साथ लगेद वे। किन्तु ये आदिम ट्यूटानिक संस्माएँ, यदि सचमुच रही हो तो आदिम मनुष्यों के आचार के समान सब जगह और सब समय नितान प्रारमिक रही होगी और वह जनरेला के साथ ही समान्त हो गयी होगी। वर्बर जल्यों के नेता साहसी योद्धा मात्र ये और इनके उत्तराधिकारी राज्य उस समय के रोमन राज्य के समान निरकुश ये जिनमें बोच-विचिय पहले वर्षरों का जितन राज्य समान्द हो चुका था।

परिचमी समाज के जीवन में बबंदों की देन का बखान जो आज बढ़ा-चढ़ाकर किया जाता है उसका कारण एक और मिय्या धारणा है कि सामाजिक उन्नति में जातियों के कुछ जन्मजात गुण सिविहत होते हैं। भौतिक विज्ञान द्वारा जो बटना घटती है उसी के मिय्या साम्य के आधार पर पिछली पीढ़ी के इतिहासकार जातियों को रासायिक तंत्र समझने छने, आजित-मियण को रासायिनिक प्रतिक्रिया, जिससे गुप्त शक्तियाँ प्रकट होती है और जिनके कारण अचनता और निवयेक्टता के स्थान पर परिवर्तन और स्कृति उपन्य होती है। इतिहासकारों ने अभवश यह मान किया है कि बर्बरों के मिलने से जो जातीय प्रभाव पड़ा, जिसे वे नये रक्त का संचार कहते के, उसी के परिणासस्वरूप इतिहास में हम परिचयी सामाजिक जीवन और विकास पाते हैं। यह संकेत किया गया कि वर्बर विजेताओं का स्वत विशुद्ध था, उसमे शक्ति यी और इसके कारण उनके तमाकरित वंश उन्निरित्रील हए।

सच बात यह है कि बर्बर लोग हमारी आतिक उन्नति के लप्टा नहीं थे। जसल में वे हैलेनी समाज के सरफकाल में आये। किन्तु इस समाज के नाश का भ्रेय उन्हें नहीं है। जिस समय ये आये हेलेनी समाज शतियों पहले के अपने ही किये घावों से मरणासत्र था। बीरकाल हेलेनी शतिहास का उपसंहार था, हमारे शतिहास की मिका नहीं।

पुराने समाव से नये समाज के परिवर्तन के तीन कारण है। पुराने समाज का अन्तिम रूप अर्पोत् सार्वभीम राज्य, पुराने समाज में विकत्तित ईलाई धार्मिक समदाय जिनके द्वारा नये समाज का जन्म हुआ, और वर्षर वीरकाल की अव्यवस्था। इनमें दूसरा सबसे अधिक और तीसरा सबसे कम महत्य का है।

दूसरे नवजात समाजों को क्षोज के पहले हमें हेलेंगी तथा पश्चिमी गमाज द्वारा उत्पन्न ममाज के एक लक्षण की और ध्यान देना बाहिए। वह यह है कि नवें समाज का जन्मस्थान वहीं नहीं रह गया जो उसके पूर्ववर्ती समाज का था। न यह समाज का केन्द्र बना जो पुराने समाज की सीमा थी।

## परम्परावादी ईसाई ससाज

इस समाज की उत्पत्ति के अध्ययन से किसी नये वर्ग का प्रता नहीं चलेगा क्यों कि यह और हमारा पश्चिमी समाज हेलेंनी समाज के जुटवी बच्चे हैं। केवल उत्तर-पश्चिम जाने के बजाय यह उत्तर-पुष्ट की और गये। इसका मुक्त स्वान देवीत्वाम में अनेतीत्वा या। दासियों तक यह इस्लामी समाज के विस्तार के कारण दवा हुआ था। अन्त में देते रूस तथा साइवीरिया में से उत्तर तथा पुरव में बढ़ने का अवसर मिला। इस्लामी अचल को पीछे छोड़ते यह मुद्र पूर्व की ओर वह यथा। पश्चिमी और परप्परावादी इसाई समाज दो कैसे हो गये ? दसका कारण यह है कि एक ही मूल कैचोलिक धर्मतन्त्र (चर्च) से दो शाखाएँ उत्तयन हुई। रोमन कैचोलिक धर्मतन्त्र (रोमन कैचोलिक चर्च) और परप्परावादी धर्मतन्त्र (आर्योधासम चर्च) दोनों के अलग-अलग स्वस्थ होने में तीन शतियाँ लगी। आठवी शती के मृतिपुत्रा विरोधो मतनस्व से आरम्भ होकर तत् १०५४ में धार्मिक विवाद पर यह घर पूर्ण रूप से स्थापित हो समा। इसी बीच दोनों सम्प्रदायों की राजनीतिक धारणाएँ मी मिल हो गयी। परिचम के कैचोलिक सम्प्रदाय ने माध्यमिक सुग के पीप के शासन में स्वतन्त्र मता प्राप्त कर ली और परम्परावादी सम्प्रदाय बेजनितार राज्य का छोटा विभाग माज वन गया।

## ईरानी और अरबी समाज तथा सीरियाई समाज

जिस दूसरे सजीवन समाज को हमें देखना है नह है इस्लामी समाज । जब हम इस्लामी समाज के विकास की पृष्ठभूमि की छानबीन करते हैं तब हमे पता लगता है कि वहाँ सावेदेशिक धार्मिक समाज था। वहाँ भी जनरेला था यदाप वह एप्टिमी और एरस्परावादी ईसाई समाज बाला न या, किन्तु उससे मिलला-जुलता था। इस्लामी सावेभीन राज्य बगादाद की अब्बासी खिलाफत (कैंक्सिट) का बा।' सारा मुसलिम समाज ही इस्लाम है। वो जनरेला खिलाफत के पत्तव आया जीर उसने खर्लीफा के राज्य को तहस-नहस्त कर दिया। वह यूरेशिया के स्टेप के तुर्की और मगील खानावदोशों का, उत्तरी अफीका के बर्बर खानावदोशों का तथा अरव प्रायदीप के खानावदोशों का गा। इन खानावदोशों का प्रभाव लगभग तीन सी साल तक अर्थात् सन् ९७५ ईंट से १२७५ ईंट रहा। जाज जिस रूप में इस्लामी समाज है उसका आरम्भ इसी अलिम तिष्टी से समझना चाहिए।

यहाँ तक तो सब स्पष्ट है। किन्तु और बोब करने से परिस्थित जटिल हो जाती है। पहली बात यह है कि इस्लामी समाज के पूर्वज (जिसका अभी पता नहीं है) एक स्वतान के नहीं, बहिक दी जुड़जी स्वतानों के जनक ये और इस रूप में वे बिल्कुल हेलेंगी समाज के समाज ये प जुड़बी स्वतानों का आचरण समाज नहीं था। परिचयी समाज और परम्परावादी ईसाई समाज हजार वर्ष से अपर साम-माज रहे। जनक समाज को एक सतान जिलका पता लगाने को हम व्यवस्था रूप रहे हैं इसरी सत्तान को निगल गयी और उसने उसे अपने में मिला लिया। इस दोनों मुमलिस समाजों को हम ईरानी और अरबी के नाम से पुकारेंगे।

जिस प्रकार हुं होनी समाज की सन्तानों में धार्मिक अन्तर था उस प्रकार का अन्तर इस अज्ञात इस्लामी समाज को दोनों सन्तानों में नहीं था। यद्यपि इस्लाम में भी धिया और दुसी दो फिरके हो गये थे, जैसे ईसाई समाज में कैचोलिल और परम्परावादी ईसाई समाज हो नया था, किन्तु यह धार्मिक अन्तर अभी ईरानी-इस्लामी और जरवी-इस्लामी समाजों के अन्तर के रूप में नहीं था। यद्यपि समझवी सती के पहले चतुर्योग्न में जब फारस में शिया सम्प्रदाय का बाहुत्य हुआ तब ईरानी-इस्लामी समाज छिन्न-मित्र होने लगा। और शिया सम्प्रदाय ईरानी-इस्लामी समाज की मुख्य धुरी का (जो अफगानिस्तान से अनातीलिया तक फैली हुई है) केन्द्र बन गया और सुमी सम्प्रदाय ईरानी जनतु की दोनों सीमाओं पर तथा दक्षिण और पिस्चम से करती प्रदेशों में सह गया।

जब हम इस्लाम के दोनों समाजों और ईसाई धर्म के दोनों समाजों की तुल्ला करते हैं तब हम देखते हैं कि इंरानी प्रदेश (जिसे हम फारसी-मुक्तीं भी कह सकते हैं) और परिचमी समाज में कुछ समानता है। और अरबी प्रदेश के इस्लामी और परम्पराजारों इसाई समाज में कुछ समानता है। उदाहरण के लिए, बगवाद की खिलाफत की छाया, जिसे तेरहबी घताब्दी में, जब कैरों के ममलूकों ने बगायद के खलीफों के पूत को किर से सजीव करने की चेप्टा की थी, उसी प्रकार में बीसी अपने की स्वाद के खलीफों के पूत को किर से सजीव करने की चेप्टा की थी, उसी प्रकार में बीसी का अपने की स्वाद की स्व

 बाद के करो के अध्वासी खलीफे बगवाद के खलीफों के छावा मात्र ये । अर्थात् 'पूर्वा रोमन साम्राज्य' और 'दावन रोमन साम्राज्य' की ही मंति ये । तीनों अवस्थाओं में ऐसा समाज बना जो पूराने समाज की छावा मात्र रह गया । अरबी थी जो बगदाद के अव्यासी खठीकों की सस्कृति की भाषा थी। ईरानी प्रदेश में फारसी नाम की भाषा का जन्म हुआ जो अरबी भाषा पर कलम लगाकर बनी थी, जैसे लैटिन मौक पर कलम लगा कर बनी थी। सोलहुनी सताबती में ईरानी प्रदेश के इस्लामी समाज ने अरब प्रदेश के इस्लामी समाज पर विजय प्राप्त की और उसका समावेश कर लिया यह उसी प्रकार था, जैसे कुंदर के समय पश्चिमी ईसाई समाज ने एस्परावादी ईसाई समाज के साथ किया था। सन् १२०५ के यह संप्राप्त प्रसाद की आप की प्रत्या के सिवद आरम्भ हुआ। तब इस्लामी समाज ने बोड़ी देर के लिए सोचा कि परम्परावादी ईसाई समाज सदा के लिए पराजिल हो जायेगा और परिचर्या ईसाई समाज करा के लिए पराजिल हो जायेगा और परिचर्या ईसाई समाज करा के लिए पराजिल हो जायेगा और परिचर्या ईसाई समाज करा के लिए पराजिल हो जायेगा और परिचर्या ईसाई समाज के साथ इसी बात अरब समाज के साथ इसी वात भरव समाज के साथ इसी लग्न मन्त्र के साथ इसी लग्न मन्त्र का साथ हो कर समाजित का विनाश हुआ और सन् १५१० में उस्मानिया वादशाहु सलीम प्रथम ने करें रे के अल्वाली खलीने के नष्ट कर दिया।

अब हम इस प्रकार पर विचार करेंगे कि वह कीन अज्ञात समाज या जो बगदाद के अव्वासी खिळाफत का अनितम रूप हुआ, जैसे हेलेंगी समाज का रोम साम्राज्य। यदि हम अव्वासी खलेंफी के इतिहास के पीछे की पर वलें तो क्या हमें वैसी ही घटना मिलेंगी जो हेलेंगी समाज के अन्तिम समय मिलती है ?

इसका उत्तर नकारात्मक है। बगदाद के अब्बासी खलीफो के पीछे दिमिश्क के उम्मीया खलीफें मिलते हैं और उसके पहल सहस्रो वर्षों तक हेलंनी लोगो का प्रवेश मिलता है जो ईसा के पहले चौदहवी शती के अन्तिम पचास वर्षों में हुआ था जब मकदूनिया के सिकन्दर का जीवन आरम्भ होता है। और जिसके पश्चात् सीरिया में युनानी सेल्यकस के वश का राज्य था। और फिर पाम्पे के आक्रमण हुए, रोमनो को विजय हुई और अन्त में ईसा की सातवी घाती में पर्व की ओर से बंदले के रूप में मुसलमानों का आक्रमण हुआ। आदिम मुसलिम अरबों की जो घनघोर विजय थी वह सिकन्दर की धनधोर विजय का मानो जवाब था । पांच-छ वर्षों में इन्होंने दिनया की सुरत बदल दी, किन्तु सिकन्दर की विजय ने ऐसा परिवर्तन किया कि विजेता देशा का स्वरूप " एकदम बदल गया और उसका युनानी रूप हो गया । किन्तु अरबो की विजय ने परिवर्तन करके जनका फिर पहला-सा स्वरूप कर दिया । जिस प्रकार मकदूनिया ने अकामीनिया के साम्राज्य (खसरो तथा उसके उत्तराधिकारियों का फारसी साम्राज्य) को ध्वस्त करके यनानी सस्क्रति (हेलिनिज्म) का बीजारोपण किया उसी प्रकार अरबी विजय ने उम्मैयों के लिए दरवाजा खोल दिया और उनके बाद अब्बासियों के लिए सार्वभौम राज्य बनाने के लिए राह तैयार कर ही जो अकामीनियों के साम्राज्य के समान था। यदि हम दोनों साम्राज्यों के नकशों को एक के ऊपर दुसरे को रख दे तो दोनो को सीमा लगभग एक ही पर पड़नी है । यह अनुरूपता केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि शासन में और सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन में भी समान मिलती है । अब्बासी खलीफो का ऐतिहासिक कार्य अकामीनिया के साम्राज्य को फिर से स्थापित करना और पूनक्ज्जी-वित करता था। इसके राजनीतिक स्वरूप को बाहरी आक्रमणो ने छिन्न-भिन्न कर दिया था सामाजिक जीवन को भी विदेशी आक्रमणों ने अवस्त्र कर दिया था। अन्नवासी खिलाफन उस

१. ईसाइयों और मुसलमानों का धार्मिक युद्ध ।

सार्वभीम राज्य का नया रूप था जो उस अज्ञात समाज का अन्तिम स्वरूप था जिसका पता अभी हम छोयों को नहीं मिला है। और जिसे हजारो वर्ष पहले हमें ढूँढ़ना होगा।

अब हम अकामीनिवाई सामाज्य के ठीक पहले के समाज की खोज करेंगे जिससे हमें उन घटनाओं का पता लगे जो हमें जब्बासी खिलाफत के पहले के समाज में नहीं मिल सकी । अर्थात् वह संकट काल जो हेलेनी इतिहास में रोमन साम्राज्य की स्थापना के पहले था।

अकामीनिवाई सामाज्य तथा रोमन सामाज्य की उत्पर्ति की साधारण समानता स्पष्ट है। मुक्तता से देखने में मुख्य अन्तर यह है कि हेलेनी सार्वभीम राज्य उसी राज्य से उत्पन्न होन निकार राज्य ने संकट के समय जवका निवार्ष किया था। अकामीनिवाई सामाज्य की उत्पत्ति अनेक राज्यों के रचनात्मक तथा विश्वसात्मक कार्यों का परिणान थी। विश्वस का कार्य असीरियों ने किया, किन्तु जब असीरिया उस समाज में सार्वभीम राज्य स्थापित करने को हुआ, दिसका उसने विनाश किया था, तब अपने ही सीनिकवाद की मुख्ता से उसने अपना ही विनाश कर डाला। ज्यों ही यह अपना महान् कार्य समाप्त में स्थापिता मच रत्य आ गया विसकी सुस्तिक अभी तक बहुत छीटी थी। जो बीज असीरियों ने बोया था उसकी फसक को अकामीनियों ने कारा। एक अभिनेता की जगह दूसरा अस्वस्थ आ गया, किन्तु कथानक नहीं बदला।

इन उपद्रवों को ध्यान में रखकर हम उस समाज का पता लगा सकते हैं जिसकी हम खोज कर रह हैं। नकारात्मक डग से हम यह कह सकते हैं कि यह समाज असीरियों का समाज नहीं या। यूनानियों के समान असीरियाई भी इस उन्हें और जिटक इतिहास के अनियम काल में आक्रमणकारियों के समान आये और चले गये। इस अज्ञात समाज में, जिसकी एकता अकामी-नियाई साम्राज्य में स्थापित हुई हम उस प्रतिक्रिया को देख सकते हैं जिसके द्वारा संस्कृति के उन तत्सों का शानितमय उँग से उन्मूलन किया गया जिसे असीरियों ने पूसा दिया था। अर्थात् अक्कादी भाषा और कीलाक्षर लिपि (चयुनिकार्म) के स्थान पर अरामी भाषा और वर्षों की स्थापना की गयी।

असीरियों ने स्वय अपने अन्तिम दिनों में अपनी प्राचीन कोलाक्षर लिपि के साथ-साथ अरामी लिपि में चर्म-पत्रों पर लिखना आरम्भ कर दिया था। मिट्टी के फलक पर अथवा पत्यर पर वह कीलाक्षरों का प्रयोग करते रहें। जब उन्होंने अरामी लिपि का प्रयोग किया तब सम्भवतः अरामी माया का भी प्रयोग वह करते रहें होंग। असीरी राज्य के बिनाझ के बाद और उससे एक्सात् के अल्पकालिक नये वैविलोनी वा प्राज्य (नक्कदनन का साम्राज्य) के विनाझ के बाद के अरामी माया का प्रयोग धीर-धीरे बहता गया। ईसा के पहले अन्तिम सताब्दी में कीलाक्षर लिपि अपनी जन्ममिन मेसोपोटामिया से लोग हो गयी।

स्भी प्रकार का परिवर्तन ईरानी भाषा के इतिहास में भी देखा जा सकता है जो अरामी साम्राज्य के सासको की अर्थात् मीबियो और कारस वालों की भाषा थी और जिसे अन्यकार से निकाला गया। जब ईरानी अर्थात् पुरानी फारसों में लिखने की आवश्यकता पढ़ी तब इसकी अपनी कोई लिपि नहीं थी। फारस वालों ने पत्यर पर अकित करने के लिए कोलाक्षर और वर्ष-पर्सों पर लिखने के लिए अरामी लिपि अपनायी। अरामी लिपि ही फारसी भाषा की लिपि रह गयी। वास्तव में संस्कृति के दो तस्त्व, एक सीरिया से एक हैरान से, साथ ही साथ एक-दूसरे के सम्पर्क में भी आ रहे वे और अपना-अपना प्रश्नल भी जमा रहे वे। अकामीनी साझाज्य के स्थापित होने के पहले तो संकट-काल था। उसके जलित समय में अरामी लोग अपने असीरी विजेताओं को पराणित करने लगे थे। और यह प्रतिक्रिया चलती रही। यदि हम इसके पहले की घटनाओं को जानना चाहें तो हमको धर्म के आड़ में देखना होगा। हम देखेगे कि उसी सकट-काल ने हैरान में जरपुष्ट, को प्रेरणा प्रयान की और इसराइल तथा जूबा के पैगम्यरो को भी जन्म दिया। सच्चुच में जरपुष्ट को प्रराणा प्रयान की और इसराइल तथा जूबा के पैगम्यरो को भी जन्म दिया। सच्चुच देखा जाय तो हैरानी की तुल्ला में अरामी अथवा सीरियाई तस्क का गहरा प्रभाव था। और विद्वा स्थान को सकट को की राष्ट्र में स्थान की सकट को सहा प्रभाव था। और सिरिया के हम ऐसे समाज की सकल पाते हैं जब सझाट् गुलेगान और उनके समकालीन सझाट् हिरम का शासन काल था। यह समाआ अतलालक तथा हिट सहासानर की खोत कर रहा था और इसने लिपियों का पत्र सहा लिपियों का पत्र सिर्या हो सही कि प्रयोग लिया विससे दो इस्ताभी समाज उत्पन्न हरू पे और जो बाद में एक हो गये। इन्हें हम सीरियाई समाज कहीं।

इस आलोक की दृष्टि में यदि हम इस्लाम की ओर देखे तो वह ऐसा सार्वभीम धार्मिक संब है जिसके माध्यम से सीरियाई समाज का सम्बन्ध ईरामी और अरबी समाजो से स्थापित होता है । इस्लाम और ईसाई धर्म के विकास में हम अब मनोरंक अलत रेख मकते हैं । हमने देखा है कि हैसाई धर्म में जो सर्जनात्मक शांक्त का बीज है वह हैल्ती नहीं, किन्तु विदेशी है(जास्तव में उसका मूल सीरियाई है) । इसी के साथ तुलना करने से हम यह देखते हैं कि इस्लाम को सर्जनात्मक योक्ति विदेशी नहीं है, सीरियाई समाज से ही निकली है । इस्लाम के प्रवर्गक मोहम्मट साहब को यहूंदी धर्म से प्रेरणा मिली जो विद्युद्ध सीरियाई समें था और किर नेस्टोरी स्वत्याद से प्रेरणा मिली जो ईसाई धर्म का एक रूप था और जिनमें हेलेंनी से अधिक सीरियाई तत्व था । सब बात तो यह है कि कोई सार्वभीम धार्मिक सच केवल एक समाज से नहीं उत्पन्न होता । हम जानते है कि ईसाई धर्म में हलना तत्त्व है जा हलना रहस्यवादा ध्रम स आर हलना दशन सांख्य प्रय ह । उत्ती प्रकार इस्लाम पर भो हलनो प्रभाव पढ़ा है, यर्वाप बहुत कम मात्रा में । साधारणतः इस्लाम की उत्तरित का बीच उसी के अपने देश का है।

अब हम यह देखने की बेप्टा करेगे कि ईरानी और अरबी समाजो का उनके मूल निवास स्थानों से कहीं तक स्थानान्तरण हुआ और सीरियाई समाज के मूल निवास स्थान से इनका कहीं तक स्थानान्तरण हुआ । ईरानी-इस्लामी समाज अनातांत्रिया से भारत तक फैला हुआ है। अर्थाद इसका काफी स्थानान्तरण हुआ है। इसरी और अरबी-इस्लामी समाज केवल सीरिया और मिल में फैला है निसका अर्थ है स्थानान्तरण अपेक्षाकृत कम हुआ। भारतीय समाज

जिस दूसरे सबीद समाज का अध्ययन हम करना चाहते हैं वह हिन्दू समाज है। इसकी पृष्टभूमि में भी हमें इसकी पृष्टभूमि में भी हमें इसकी पहले के समाज को और देखना एडमा। इस समाज का सार्वाभीम राज्य युग्त सामाज्य हैं (३७५-४७५ दे०) सार्वभीम धर्म हिन्दू धर्म है जो पुरावकाल में चरम प्रक्रित की पहुँच गया। इसने हमी देस में उत्पन्न बोद धर्म को निकासित किया जो ७०० साल का बात

बमा रहा। गुप्त साम्राज्य के पतन के समय यूरीशया के स्टेप से हुणो का रेला आया। इसी समय हुण लोग रोमन साम्राज्य पर भी आक्रमण कर रहे थे। गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारियों और हुणों का कार्यकर्का रूपमा २०० साल तक अर्थात् ४७५—७७५ ई० तक चलता रहा। इसके बाद जो हिन्दू समाज उमरा वह आजतक जीवित है। हिन्दू-दर्शन के प्रवर्तक शंकर ८०० ई० के रूपनामा वर्तमान थे।

यदि हम उस पुरातन समाज की खोज करने के लिए और पीछे जायेँ जिससे हिन्दू समाज निकला था तो हमको छोटे पैमाने में वही सब बातें मिलेगी जो सीरियाई समाज के खोजने में प्राप्त हुई थी अर्थात् हेलेनी प्रवेश । भारत में हेलेनी प्रवेश सिकन्दर के आक्रमण के साथ नहीं आरम्भ हुआ । इस समय इसका प्रभाव भारतीय सस्कृति पर नहीं के बराबर था । भारतवर्ष में हैलेनी प्रवेश बैकट्रिया के यूनानी बादशाह डिमिट्रियस के आक्रमण से आरम्भ होता है जो लगभग १८३-१८२ ई० के पूर्व हुआ था। और इसकी समाप्ति ३९० ई० के लगभग हुई जब अन्तिम हेलेनी आक्रमणकारी नष्ट कर दिये गये । इसी समय गुप्त साम्राज्य काभी आरम्भ हुआ था । जिस प्रकार दक्षिण-पश्चिम एशिया में हमने सीरियाई समाज की उत्पत्ति का अध्ययन किया था उसी प्रकार भारत में हेलेनी प्रवेश के पूर्व के उस सार्वभौम समाज की खोज करें जिसके परिणाम-स्वरूप गुप्त साम्राज्य का आविर्भाव हुआ तो हमें मौयों का साम्राज्य मिलता है जिसकी स्थापना ईसा के ३२३ वर्ष पहले चन्द्रगुप्त ने की थी । सम्राट् अशोक ने इस साम्राज्य को महत्ता प्रदान की और ईसा के पूर्व सन् १८५ में पूष्यमित्र ने इसका ध्वंस किया । इस साम्राज्य के पहले सकट-काल था जब स्थानीय राज्य आपस में लड़ते रहे। यही समय था जब गौतम बुद्ध पैदा हुए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया । गौतम का जीवन और जीवन की ओर उनकी भावना उनके काल की जो प्रवृत्ति थी उसका सबसे अच्छा प्रमाण है । जैन धर्म के प्रवत्तंक महाबीर क जो बुद्ध के समकालीन थे, जीवन से भी इस प्रमाण का समर्थन होता है। उस युग के और लाग भी ससार के इस जीवन से मुख मोड़कर तपस्या के द्वारा दूसरे ससार की राह खाज रहे थे। इन सबके पीछे. सकट-काल के भी पीछे, एक समाज का पता चलता है जिसका वर्णन बेदो में मिलता है। इस प्रकार हमने ऐसे समाज का पता लगा लिया जो हिन्दू समाज के पहले था। उसे हम भारतीय समाज कहेंगे। भारतीय समाज का आदिम स्थान गगा की पश्चिमी घाटी थी। और यही से वह सारे देश में फैला। इस समाज का भौगोलिक स्थान वहीं था जो इनके उत्तराधिकारियों का हुआ।

चीनी समाज

अब एक जीवित समाज रह गया है जिसका निवास स्थान सुदूर पूर्व है जिसकी पूट्यूमिं की खोज करती है। यहाँ का सार्वभीम वह राज्य साम्राज्य है जिसको स्थापना २१ ईंक पूर्व स्थित तथा हेन बचा डारा हुई थी। यहां का सार्वभीम धर्म महानाय १। वीद स्था की इस साखा का प्रवेश हेन साम्राज्य के समय हुआ था। और यह आज के सुदूर उत्तर पूर्वी समाज की प्रारंभिक जवस्था थी। इस सार्व भीमराज्य का पतन उस समय हुआ जब सन् ३००ई० के लगभग पूरीशया के स्टेप के खानावरीशों का रेला आया और उसने हेन साम्राज्य को नष्ट किया। यथारि १०० वर्ष पहले से ही हैन साम्राज्य तिवर-विवर होने लगा था। हेन साम्राज्य के पहले की घटनाओ को जब हम देखते हैं तब हमें स्पष्ट रूप से संकट-काल मिलता है जिसे चीनी इतिहास में 'बान क्यों कहते हैं । इसका जब है राज्यों के संबर्ध का काल । यह समय कनण्डियस की मृत्यु ('अंध है कु व) से २५० साल बाद तक था । इस काल की दो वार्त महत्त्वपूर्ण है। आत्मवातक राज्यमीति और व्यावहारिक जीवन के प्रति शक्तियालों की बिक दर्धन । यह समय हेलेंगी दिशहास के स्व साथ पाय दिलाता है जब बेराम्य (स्टोशिसण्य) के प्रवर्त्तक जीनों का समय या और जब (ऐक्टियम) का युद्ध हुआ था जिससे हेलेंगे काल संकट-काल का अन्त हुआ । इन दोनों कालों में उपप्रवर्ग की अन्तिम शतियों में जो अध्ययस्था बहुत गहले आरम्भ हो गयी थी उदी का अन्त हुआ । कन्त्रपृथिसम के बाद जो सिलक वाद अपनी ही अनिम में उलकर प्रस्म हो गया बहु जिन उससे अध्ययस्था निम्म प्रज्यालत हो चुकी थी जब कन्त्रपृथिस मानत समाय के जीवन के सिद्धान्त का राहा था । इस दार्थिनक का सालारिक दर्धन और इसके समकालीन दार्थिनक लाओतों का शान्तिवादी दर्धन परलोक सम्बन्धी था, दोनों इस बात के प्रमाण है कि इन्होंने अनुभव किया कि हमारे समाज में निकास का काल पहले जा कुका है । उस समाज का नाम हम स्वया कि सित्ध ले प्रस्का को और कन्त्रपृथिसस सम्मान की दृष्टि से देखता था, और लाजोंसी ससकी ओर से मुख मोह रहा था। इस समाब का नाम हम स्वया था जिसके और से मुख मोह रहा था। इस समाब का नाम हम स्वया सा ले हिन्ह के हिन्दा ने स्वता था, और लाजोंसी ससकी ओर से मुख मोह रहा था। इस समाब का नाम हम स्वया था किया कि हम स्वा हम हो था। इस समाब का नाम हम स्वया था किया कि स्वा में हम्ह सा हम हो था। इस समाब का नाम हम सुवा के हिन्द में देखता था, और लाजोंसी समाज रेखें ।

सहायान बाँढ धर्म की वह शाखा है जिस रूप में चीनी समाज आज के उत्तर-पूर्व समाज के क्या कर में आया है। ईयाई धर्म से इस बात में यह मिछता-बुलता है कि यह उसी यह के समाज का नहीं है, दिश्क बाहर से आप । इस्लाम और हिन्दू धर्म उसी देश में उत्तर हुए जहाँ बहु प्रचलित है, इसिलए चीनी समाज का धर्म इसे सम्ब है। महायान धर्म सम्भवतः मारत के उत्तर प्रदेशों में पैदा हुआ जिनमें बैकड़िया के यूनानी राजाओं और उनके अर्ध-हेलेनी उत्तराधिकारी कुषाणों का शासन था। निस्सन्देह महायान ने कुषाण प्रान्त तारिय के बेसिन में जड़ जमा लिया था। जहाँ हैन बंध के पदस्त हुआणों को शासन था। और जिन्हें हरा कर हैन बीधयों ने फिर से शासन किया। इसी दरवा के से वीनी समार में महायान ने प्रवेश किया और चीनी जनता ने उसे अपने अपनुकुत जना लिया।

चीनी समाज का मूल स्थान हागहो नदी का बेसिन था। यहाँ से वह यांगरसी नदी के बेसिन तक फैला। सुदूर पूर्व समाज का मूल स्थान इन दोनो नदियो का बेसिन था। यहाँ से ये लोग यक्षिण-पित्रम की ओर फैले और फिर नीनी तट तक पहुँचे और फिर उत्तर-पूर्व की ओर कोरिया और जापान तक इनका दिस्तार हुजा। जीवाइम चिद्ध (फासिल)

अभी तक को तस्य हमें बात हुए है वे सर्जाव समाजों के सम्बन्धों में हैं। इन्हीं के द्वारा हम जन मृत समाजों को भी ढूँव निकालेंगे और यह भी पता लगायेंगे कि किन लुप्त समाजों से उनका सम्बन्ध था। यहूदी और पारसी उस सीरियाई समाज के जीवारम है जो सीरियाई समाज हेलेंगी आक्रमण के पहले था। मोनोकाइसाइट तथा नेस्टोरी ईसाई समाज उस समाज और उस समय के सिन्ह हैं जब सीरियाई समाज में होलेंगे आक्रमण को प्रतिक्रिया हुई थी। इस सम्बन्धिस समाज समाज में जो हेलेंगी परिवर्तन हो रहे थे उनका शोर प्रतिवाद तथा बिरोध उस समाज हार हो रहा था। भारत के जैंगी और लका, बमा, स्वाय और कम्बोडिया के हीनवानी बौद उस समय के अवशिष्ट चिह्न हैं, जब मीर्य साम्राज्य या बौर भारत पर यूनानियों का हमला नहीं हुआ या। तिब्बत और मंगोलिया का लामा बाला महायान बौद्ध वर्ष ने नेरोरियों के समान है। यह उस असफल प्रयत्न का परिणाम है जो भारतीय बौद्ध वर्ष के विरुद्ध महायान रूप के परिवर्तन में हो रहा था। इनके परिवर्तन में हेलेनी तथा सीरियाई प्रभाव या और अन्त में चीनी समाज ने यह परिवर्तित रूप प्रहण किया।

इन अविधय्य समाजों से दूसरे समाजो का कुछ पता नहीं लगता । किन्तु हमारे साधन समाप्त नहीं हो गये । हम और पीछे जायेंगे और उम समाजों के पूर्वजों का पता लगायेंगे जो स्वय आज के जीवित समाजों के पूर्वज हैं।

मिनोई समाज (मिनोअन सोसाइटी)

हेलेनी समाज के पूर्व एक और समाज के होने का स्पष्ट सकेत मिलता है। यह सार्वभौम राज्य समुद्री राज्य या जिसका शासन एजियन सागर के कीट अड्डे से होता था । यूनानी परम्परा में 'बैलोसोक्रेसी' नाम अब भी चला आता है जिसका अर्थ है समुद्री शक्ति । इसका सम्बन्ध मिनोस से ही है । हाल में 'क्नोसोस' और 'फीस्टस' में जो अभी खुदाई हुई है उससे तथा उसके महलो के ऊपरी सतह से भी इसका प्रमाण मिलता है। इस सार्वभौम राज्य पर जो जनरेला हुआ था उसका कुछ आभास प्राचीन साहित्य 'इलियड' और 'ओडेसी' में मिलता है और कुछ पता उस समय के अर्थात् मिस्र के अठारहवे-उन्नीसवें तथा बीसवें राज्य-वश के सरकारी अभिलेखों मे मिलता है। यह जनरेला यूरोपीय पृष्ठभूमि में एकियाई तथा इसी प्रकार की और बर्बर जातियो को पराजित करते हुए समुद्र तक पहुँचा और कीट के समुद्री राज्य को उसी के घर में परास्त किया। कीट के महलों के विध्वस का प्रमाण पुरातत्त्व की खोज में मिलता है। यह वहीं युग है जिसको पुरातत्त्व वाले द्वितीय मिनोआ का अन्तिम काल कहते हैं। यह रेला मानवी हिमस्राव के समान था जो एजीयन लोगो पर टूट पड़ा और विजयी तथा पराजित दोनो ने अनातोलिया के खत्ती साम्राज्य को नष्ट किया तथा मिस्र के 'नये साम्राज्य' पर आ कमण किया, किन्तु उसे हरान सके। विद्वानुलोग क्नोसोस के विनाश का काल १४०० ई० पू० मानते हैं। मिस्र के अभिलेखो से पता चलता है कि 'मानवी हिमस्राव' का समय १२३० से ११९० ई० पू० था। इसलिए हम यह युग १४२५-११२५ ई० पू० मान सकते हैं।

इस पुरातन समाज का इतिहास जब हम देखने रूपते हैं तब कठिनाई यह पड़ती है कि कीटी रिपि हम नहीं पढ़ सकते, किन्तु पुरातत्त्व के प्रमाण से ऐसा जान पड़ता है कि कीट की विकसित भौतिक सम्पता एजियन सागर के पार ई० पू० सातवी शती में जारगोलिक से पहुँची थी और यहाँ से शीर-सोरे यूनान देश के प्रत्येक भाग में दो सो साल में फैडी थी। यह भी प्रमाण मिलता है कि कीट की सम्पता पीछे नव पायाण यूग तक फैडी थी। इस समाज को हम मिनोई समाज कह सकते है।

किन्तु क्या हम मिनोई और हेलेनी समाजो में बही सम्बन्ध स्थापित कर सकते है जो हेलेनी तथा परिक्षम के उन समाजो में हमने स्थापित किया है, जिनका पता हमने लगाया है। अत्तिम दोनों समाजों की बीच की लड़ी वह साबंभीम धामिक स्वरूप या जिसे पुराने समाज की आस्तिक जनता ने जन्म दिया था। और जो नये समाज का उदगुम बन गया। मिनोई समाज में मी हेलेनी . क्या ऐसी बात थी ? इस विषय के सबसे बड़े विशेषज्ञ के कथन से मालूम होता है कि ऐसा था।

"जहांतक प्राचीन कीटी धर्मके अध्ययन से जात होता है हम उसमें आस्मिक मावना ही नहीं पाते, बल्कि पूर्व के ईराती, ईसाई तथा इस्लामी धर्मों में विगत दो हजार वर्षों में जो श्रद्धा थी उसी के समान श्रद्धा भी पाते हैं । इस मावना में एक प्रकार की क्टूटता थी जो हेलंनी इंट्यिकोण में नहीं थी । साधारण कर के हहा जा सकता है कि प्राचीन नृतानियों के धर्म को तुलना में इसमें आस्मिक तत्व अधिक था । हुतरी इंटि से नह भी कहा जा सकता है कि इसमें व्यक्तित्र माव अधिक था । 'तेस्टर के बल्ध' में (रित आब नेस्टर) देवी के तिर के उत्पर तित्रकी तथा उसके कोष (काइसेलिस) के रूप में पुनरुज्जीवन का जो प्रतीक बनाया पया है उसका आभागाय है कि देवी द्वारा उसके उपासको को मृत्यु के बाद भी जीवन प्राप्त होता है । बहु अपने पुनकों के बहुत तिकट है । ... मृत्यु के बाद भी बहु अपने बन्जों की रक्षा करती है । ... मृत्यानी धर्म में रहस्य की बाते हैं । किन्यु दुख्य और स्त्री दोनों प्रकार के यूनानी देवताओं में, जिनकी धर्मित प्रायः समान है, इस प्रकार का निकट का व्यक्तिगत सम्बन्ध नही पाया जाता जैसा मिनोई देवताओं में । यूनानी देवताओं में सगडे और सत्रवेद बहुत है और उनके रूप तथा गृण भी अनेक हैं । इसके विपरीत मिनोई ससार में बार-बार वे ही देवियों जाती है । .. इस कारण हम इस समान पर पहुँचते हैं कि इनका धर्म अधिकार रूप में एकेस्वरवादी या और देवी का ही प्रमुख स्थान या !

१. सर आर्थर इवेन्सः वि आल्प्यर रिलिजन आव ग्रीस इन व लाइट आव कीटन विसकवरीज, पु० ३७—४९ ।

हेमेनी परम्परा में भी इस विषय के कुछ प्रमाण मिलते हैं। यूनानियों ने कीट में जीयूस की कमा को सुरक्षित रखा, किन्तु यह वही देवता नहीं या जो ओक्स्पत का देवता या। औट का ओमूस बह सेनानी नहीं था जो हिंचियारों से लैस होकर वल्युर्वक राज्य को छीन लेता है। वह नवजात थियु है। सम्भवतः यह उस थियु के समान है जिसे निर्माह कक्सा में स्व प्रकार रिखाया गया है जिसे दिक्य माता पूजा के लिए उठाये हुए है। यह थियु जन्म लेता है और मर भी जाता है। उसका जन्म और मृत्यु होस के देवता क्षायनिसत के जन्म और मृत्यु में सम्भवतः पुतःस्थापित किया गया था और जो 'इल्युसीनी रहस्य' (इल्युसीनियन मिस्ट्रीय) के ईस्वर के समान था। क्षायिक रहस्य वर्तमान यूरोप के जाडू-टीना के समान तो नहीं हैं जो एक लुत समान के अपने अवशेख हैं?

यदि ईसाई जगत् वाहिक्यों से पराजित हो जाता अर्थात् उनके शासन में हो जाता और उन्हें समें में पिर्यतित कर पाता तो हम ऐसी करना कर तकते हैं कि सित्यों तक एक नये समाज में ईसाई धर्म का पानन होता रहा हो जब कि प्रचलित धर्म 'ईसार की पूजा रही हों । हम करना कर सकते हैं कि जब यह नया समाज मीह होने पर स्कृष्णियनिया के बेदों के धर्म से सन्तुष्ट न होता तब उसी देश के धर्म को अपनाता जिल देश में यह समाज स्थापित हो गया था । ऐसी धार्मिक भूख के समय इसके बजाय कि पुराना धर्म नष्ट कर दिया जाता, जिल प्रकार परिचामी समाज ने बाहूगरी का विनाध किया, पुराने ही धर्म को फिर से स्थापित किया जाता जैसे कोई गडे हुए धन को खोज कर उसका उपमोग करता है । और ऐसे सम्म कोई धार्मिक नेता निकल जाता जो लुप्ताय ईसाई खर्म के संस्कारों को बेदी के धार्मिक हस्यों से, जो 'फिन्नों' और 'मायरी' द्वारा के आये गये थे, मिला कर एक नर्स धर्म की स्थापना करता ।

इसी उदाहरण के अनसार हेलेनी जगत के वास्तविक धार्मिक इतिहास की हम फिर से रचना कर सकते हैं। यहाँ पराने और परम्परागत 'इल्यसिस' के रहस्य कृत्यो को 'आरफियज' के नये संस्कारों को मिला कर नये धर्मकी उत्पत्ति की गयी। 'निलसन' के अनुसार किसी बौद्धिक प्रतिभा ने इस चिन्तनशील धर्म की स्थापना की होगी और ध्रेस के डायोनाइसस के आमोद-प्रमोद और मिनोई कीट के जीयस के जन्म और मत्य के रहस्थवाद को मिला कर यह धर्म बना होगा । क्लांसिकी यग में हेलेंनी समाज की आरिमक आवश्यकताओं को इत्यसिनी रहस्यवाद आरफियजी धर्म ने पुरा किया क्योंकि बोलिम्पियाई देवताओं से वह पूरा नहीं पढता था। उसके लिए ऐसे देवता की आवश्यकता थी जो कष्ट के समय सहायक हो सके। क्योंकि किसी समाज में जब जनता का पतन होने लगता है तब ऐसे ही धर्म और देवता का आविष्कार होता है। इसी समानता के आधार पर इत्यसिनी रहस्यवाद और आरफियुजी धर्म में मिनोई सार्वदेशिक धर्म की छाया की कल्पना करना असंगत न होगा । यह कल्पना यदि सत्य भी हो (आगे चलकर जहाँ इस पुस्तक मे आरफियजी धर्म की उत्पत्ति पर विचार किया गया है इस सचाई पर शका की गयी है) तब भी यह कहना बिलकुल ठीक न होगा कि हेलेनी समाज अपने पूर्व के समाज से सचमुच सम्बन्धित है। हेलेनी समाज का यह धर्म यदि मरा न होता तो उसके जी उठने की बात कहाँ से आती और उसके हत्यारे उन बर्बरों के सिवा और कौन होगे जिन्होने मिनोई समाज को रौंद डाला । इन्हीं एकियाई हत्यारो और नगर-ध्वंसको के देवताओ को हेलेनी समाज ने अपनाया और इन्ही हत्यारों को अपना पूर्वज चना। जब तक हेलेनी समाज एकियाइयो की

इत्याओं को अपने सिर पर न बोडता. वह मिनोई समाज से अपना सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकताया।

अब हम यदि सीरियाई समाज के पूर्व इतिहास को देखे तो वही अवस्था मिलेगी जो हेलेनी समाज के पूर्व के इतिहास में मिलती है । अर्थात वैसा ही सार्वभीम राज्य जैसा मिनोई इतिहास के अन्तिम अध्यायों में हम पाते हैं। मिनोई रेला के बाद जो अन्तिम उपद्रव हुआ। वह उन छोगो के द्वारा हुआ जो मानवी हिमस्राव की भौति नये निवास की खोज में अब्यवस्थित ढंग से आये और जिनको उत्तर के लोगों ने जिन्हें 'डोरियन' कहा जाता है निकाल बाहर कर दिया था। मिस्र से भगाये जाने पर ये मिस्री साम्राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर वस गये और वही पूराने बाइबिल (ओल्ड टेस्टामेंक्ट) में वर्णित फिलिस्तीन है। यहाँ मिनोई जगत के फिलिस्तीनी आगन्त्रको से और उन हिबु खानाबदोशों से मुठभेड हुई जो अरब के उन भागों से, जहाँ किसी का शासन नहीं था. मिस्र के सीरियाई अधीन राज्यों में घमते-फिरते पहेंचे गये थे। इसके और उत्तर लेबनान के पहाडों के कारण अरदो का आना रुक गया था और इन्ही पहाड़ो में फिनीशी बस गये जो फिलिस्तीनियों के आक्रमण से बच गये थे। जब उपद्रव शान्त हुआ तब इन्हीं तत्त्वों में से सीरियाई समाज का जन्म हुआ ।

जितना सीरियाई समाज मिनोई समाज से सम्बन्धित था उतना ही हेलेनी समाज भी मिनोई समाज से । इसमें कमी-बेशी बिलकुल नहीं थीं । मिनोई समाज से सीरियाई समाज को वर्णमाला शायद मिली हो (किन्तू यह अनिश्चित है) । दूसरी बात शायद समद्र यात्रा का प्रेम मिला हो ।

एकाएक हमें आश्चर्य होता है कि सीरियाई समाज मिनोई समाज से उत्पन्न हआ है। सम्भवतः लोग यह आशा करते रहे होगे कि सीरियाई समाज की पष्ठभमि में मिस्र का 'नया साम्राज्य' होगा और यहदियों का एकेश्वरवाद 'इखनेतन' के एकेश्वरवाद का पुनरुज्जीवन है. किन्त प्रमाण इसके विरुद्ध है । न इसका कोई प्रमाण है कि सीरियाई समाज का सम्बन्ध अनातो-लिया के खत्ती समाज (हिटाइट) से है या इसका समाज 'उर' के सुमेरी वश से है या उसका सम्बन्ध बैंबिलन के ऊमरी वश से हैं। इन समाजो का अब हम अध्ययन करेंगे।

समेरी समाज

जब हम भारतीय समाज की पष्ठभमि का अध्ययन करते हैं तब पहली बात जो हमें मिलती है वह वेदो का धर्म है। ओलिम्पिई धर्म के समान इसकी भी उत्पत्ति बर्बरो के जनरेला में हुआ था। इसमें धर्म के कोई ऐसे लक्षण नहीं मिलते कि सकट-काल में किसी समाज के पतन के काल में उस समाज की जनता द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई हो।

इस स्थिति में बर्बर लोग जो भारतीय इतिहास के आरम्भ में उत्तर-पश्चिम भारत में उसी प्रकार आये जिस प्रकार हेलेनी इतिहास में एजीमन सागर में एकियाई लोग आये। जिस प्रकार हेलेनी समाज का सम्बन्ध मिनोई समाज से या उसी प्रकार भारतीय समाज की पष्ठभमि की यदि ्र हम खोज करें तो हमको इसकी सीमा के पार कोई ऐसा सार्वभीम राज्य और अस्तव्यस्त प्रदेश मिलना चाहिए जहाँ आयों के पूर्वज विदेशी जनता के समान रहते थे और जब सार्वभीम राज्य छिन्न-मिन्न हो गया तब वे भारत भूमि की ओर चरु आये । क्या हम उस सार्वभौम राज्य और अस्तब्यस्त प्रदेश का पता लगा सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर दो और प्रश्न पूछने पर शायद

विवय-प्रवेश २३

मिल जाय । भारत में आर्यकिस ओर से आर्य। एक ही केन्द्र से चलने पर इनमें से कोई किसी और जगह तो नहीं पहुँचा।

आर्य लीन इच्छो-यूरोपियन भाषा बोलते थे। इसकी एक शाखा यूरोप से बोली जाती थी और इसती सारत और ईरान से। इन माषाओं ने विस्तार से यह राता चठता है कि आये लोग यूरीश्वार्य स्टेप से भारत में उसी रात्ते के आये होंगे निक्क रात्ते से वाता के जीव जीव यूरीश्वार्य स्टेप से भारत में उसी रात्ते ही ताता में यूपल शाखाय के संस्वापक बावर आये। तुर्क लोगों में से कुछ तो दक्षिण-यूर्व को और भारत में आये और कुछ दिखण-पिचम को और अनातीलिया और सीरिया में गये। महनूद मजनी के ही समय में सत्त्रकृति ने वो अक्षमण किया उसी परिचानमंत्रक परिचानमं

आयों का रेला क्यों आया ? इसका उत्तर इस प्रक्त से हुम दे सकते हैं कि तुकों का जनरेला क्यों आया ? अतिवर प्रक्त का उत्तर ऐरिवृश्विक अभिजेखों से मिलेगा । अव्यासी खिलाश्व का जब विषयत हुआ तब अपने देसा में तथा किन्यू भादी में इन पर आक्रमा होते त्या और ने दोनों तरफ केंसे । इससे क्या आयों के विस्तार का कारण मालून होता है? हो । जब हम २०००-१९०० है० यू० के समय का दक्षिण-पिक्सी एकिया का राजनीतिक नकक्षा देखते हैं तब हुसे बता क्लता है कि बनदाद के खिलाश्व के समान नहीं भी एक शावभीम राज्य या जिसकी राज्यानी इराक में भी और इसी केन्द्र से दोनों और के प्रदेशों में (जहीं पहले खलीका का राज्य या) इसका भी शावन होता था।

यह सार्वजीम राज्य मुमेर और अक्कार का साजाज्य वा जिसे कर के मुमेरी कर-पेनूर ने लगभग २११३ या २००६ रें० दु० में स्वापित किया था । और जिसे कागमा १०५४ या १६९० ई० दु० में जमारीदे हम्मूत्वों ने दुन-स्वपित किया हा हम्मूत्वी की मृत्यु के बार साजाज्य छित्र-भिन्न हो गया और आर्वों के जनरेका का युग आरम्भ हुआ । ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि मुमेर और अक्कार का साम्राज्य बारत तक फैका था । किन्तु इसकी सम्मावना का सकेत इससे मिलता है कि सिन्यू बाटों में जो खुराई हुई है उसकी सस्कृति (पहले जो खुराई हुई उसका काल सम्मवत: २५०० से १५०० ई० पू० तक का है) का निकट सम्बन्ध ईराक की सभी सम्भाता से हैं।

क्या हम उस समाज को निर्धारित कर सकते हैं जिसके दितिहास में मुनेर और अक्काद का सार्वभीम राज्य था? इस साम्राज्य का पूर्व दितिहास देखने से इस बात का प्रमाण मिनता है कि एक बार संकट-कात में अक्कादी कड़ाकू आजार का सरगोन विकास नेता था। उसके पहले भी विकास और सर्जन का गून था। पूर्व में जो इस्स खुराई हुई है उससे यह बात प्रकास में आयी है। यह पूर्व ईसा के बार हुजार वर्ष पहले या उससे भी पहले था कहा नहीं वा सकता। जिस समाज का इमने निर्धारण किया है उसे सुमेरी समाज कह सकते हैं। खसी (हिताइत) और बैबिलन के समाज

सुमेरी समाज को जान छेने के परवात् हम इसके बाद के दी समांकों का निर्धारण करेंगे ।
सुमेरी सम्यता अनातोजिया प्रायद्वीप के दूनी भाग में फैली हुई थी । इस प्रदेश का नाम बाद
में 'कैरेबीसिया' यहा। पुरातस्य बेताओं ने केंग्रेडीसिया में जो मिट्टी के फलक पाये हैं, जिनमें कील बाले असरों में व्यापारिक लेखों के छाप है, इस बात के प्रमाण है। हम्मूरवी की मृत्यु के कील बाले असरों में व्यापारिक लेखों के छाप है, इस बात के प्रमाण है। हम्मूरवी की मृत्यु के बाद जब सुमेरी सावदेशिक राज्य नष्ट हो गया तब उत्तर-पतिवम के बदेरों ने कैरेबीसिया प्रदेश पर अधिकार कर लिया । और १५९५ अथवा १५३१ ई० पू० के लगभग खती के राजा मुरसिल प्रथम ने बैदिकन पर आक्रमण किया और उनको नष्ट कर डाला। छुटरे लूट का माल कैकर लीट गये और ईरान से दूसरे वर्षर 'कसाइतो' ने ईराक पर अपना राज्य स्वापित किया जो छः सी साल तक था। खती साम्राज्य (हिताइत) समाज का केन्द्र बत गया। इसका बोड़ा-बहुत जान हमें मिल के अभिलेखों से मिलता है क्योंकि मिल के तीतमीज तृतीय (१४९०-४४६६ ई० पूर) ने जब सीरिया तक अपने राज्य का विकास कर लिया उनके बाद के हिताइतों से सरावर पूर्व होता रहा।। हिताइत साम्राज्य का विकास विमेरी जमेरी

हिताइतो ने भी अपना लिया या, परन्तु उनका धर्म अपना अलग या और उनकी लिपि भी चित्र

लिपि थी जिसमें कम से कम पाँच हिताइती भाषाएँ लिखी मिलती हैं।

दूसरे तमाज का पता जितका सम्बन्ध मुतिस्मी से है मुमेरी समाज के निवास स्थान वैविकन में मिलता है। इसका वर्षन परहुकी नती है॰ पूर के मिल के अभिक्षेत्र में मिलता है। यहां बारह्वी शती है॰ पूर के कमाइतों का शासन चलता रहा है। इस मुग में वैविकोमिया का नाम असीरिया और एसाम हो गया था। मुमेरी प्रदेश में जो पीछे वाला समाज बना उसका पूर्वमुमेरी समाज से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था कि यह नहीं समझ में आता कि उसे नया समाज काहा जाय अथवा सुमेरी समाज का उससहार कहा जाय। सरेह लाभ निवारण करने के लिए हुम उसे वैविकती मान करने । उसके अनित्तम काल में, त्र्यांत सातवी शती है॰ पूर में अपने ही प्रदेश में सी वर्ष तक उसे मनपोर युद्ध करना पड़ा। यह युद्ध असीरिया के लदानुकी और वैविकोमी तिवा-सियों में होता रहा। असीरिया के विनास के बार सतर वर्षों तक वैविकोमी समाज जीवित रहा और असल में मुक्त स्वतर सात में स्वतर सात सात्र में सहता रहा। असीरिया के विनास के सात्र सात्र में स्वतर सहता (सार्या में सात्र या) इस सातर वर्षों तक वैविकोमी समाज जीवित रहा और असल में मुक्त स्वतर सात्र सुक्त स्वतर सात्र स्वतर सात्र स्वतर सुक्त में सुक्त स्वतर सात्र स्वतर सुक्त में सुक्त सुक्त सात्र था। इस स्वतर वर्षों के इस्तरना राज या और सहित्यों पर इस मुग में बहुत सताप था। जिन्होंने सुस्तर के दिव्यन्त स्वतर महात स्वतर सहा सात्र सुवा सात्र था।

#### मिस्री समाज

इस विकास मनाज का प्राहुमाँव चार हवार वर्ष ई० पू० हुआ । और ईसा के बाद पांचवी शती में इसकी सम्प्राप्ति हुई। इसारा परिचमी समाज आज तक जिनने काल नक जीनित है उसके तिमुने काल तक यह समाज रहा। इसके न तो पूर्वज थे, न उत्तराधिकारी। आज का कोई समाज भी इसे अपना पूर्वंज कहने का दावा नहीं कर मकता। इसकी एक जीन विजय है कि पत्वरों में इसने अपने को अमर बनाया है। इसकी पूर्वं सम्मावना है कि पिरामिड जो पांच हुआर वर्षों तक अपने निर्माताओं के जीवन को प्रमाणिन करते रहे है वे बमी काखों वर्षों तक मौजद ह्यूंपे। यह असम्बद नहीं है कि ये उस समय भी रहें जब पृथ्वी पर उनका सदेश पढ़ने वाला कोई मनुष्य न रह बाय और तब भी वे यह कहते रहें 'दबाहीम' (अवाहम ) के पहले से मैं भी हूँ।

े ये जो पिरामिड के रूप में बड़ी-बड़ी कों है इनसे कई रूपों में मिली समाज के इतिहास का पता समता है। हमने अपर कहा है कि यह ममाज रूपमा चार हजार वर्षों तक बना रहा। किन्तु इसने आधे काल तक मिली समाज का अस्तित्व तो या, परन्तु उसी प्रकार जैसे कोई जनु मर पाया हो, किन्तु इसन न किया गया हो। मिली इतिहास का आधे से अधिक माग किसी घटना के महान उपयोद्धार के समाग है।

यदि हुम इस इतिहास पर ध्यान दे तो इसका चौषाई भाग विकास का काल या । इस काल में अपने बातावरण की भौतिक किटनाइयों पर मिली लोगों ने विवय प्राप्त की । मौल तती के डेस्टा और उसकी निवली धाटी के निवर्तन स्थानों को उन्होंने साफ किया, उसका पानी निकाला और वहां बीदी आरम्भ की। और उन वसाकपित पूर्व काइनासिटक युग के अन्त में मिली ससार में अमृतपूर्व एकना स्थापित की और जितने चौथी पीधी में महान् भौतिक कार्यों को सम्यन्त किया। इस पीड़ी में मिली समाज अपने कार्यों को कुछलता में उच्चतम शिखर पर पहुँचा। इसी समय वह वह दे इसीनियरों के कार्य सम्यन्त हुए अहे स्वरुद्ध को किया योग्य बनाया पात्र मिर पिरपिसिटों का निर्माण हुआ। राजनीतिक शासन और करना का भी उच्चतम विकास हुआ। इसी युग में ऐसे धर्म का भी, जो सामान्यतः कष्ट और दुख के समय प्रकट होता है, प्राप्तांक हुआ। इसकी पहली मिलल वह थी जब दो धारिक आन्दोलनों में संबर्ष हुआ वसीत् सूर्य और श्रीसाइरियर का समर्थ । और यह पूर्णता पर उस समय पहुँचा जब मिली समाज का हास हुआ।

उत्कर्ष का काल समाप्त हो गया और पांचवी पीढ़ी तक लगमग २२५० ई० पू० में पतन आरम्म हो गया। और इस समय हम पतन के वही चिल्ल देवने लगते हैं जो हमे हमरे समाजों के इतिहास में मिलते हैं। मिली साम्राज्य टूट कर छोटे-छोटे राज्यों में विमम्ब हो गया और हमें संकट काल स्पष्ट रूप से दिलाई देता है। सकट काल के बाद २०५२ ई० पू० के लगमग एक सार्वभीम राज्य स्थापित हुआ जिसको नीव धीबीज के एक स्थानीय बंधने डाली और बारहवी पीढ़ी अर्थान् १९५१-१७८६ ई० पू० के लगमग उसे मजबूत किया। बारहवी पीढ़ी के बाद यह सार्वभीम राज्य विमटित होने लगा और इसी समय हाइनसी लोगों का जनरेला आरमम हमा।

इस जगह शायर हम समझे कि इस समाज का अन्त है। यदि हम अपनी बोज की साधारण प्रणाली की अपनायें और ईसा की पांचवी उत्ती से पांछे की ओर देखें तो हम इस स्थान पर कहेंत्री कि हमने मिस्नी इतिहास के मुतकाल का अल्प्यन कर लिया और इक्कीन शतियों के बाद ईसा की पांचवी बातों में उस इतिहास का अन्त देख लिया और यह भी देखा कि एक सांबमीम राज्य के बाद अपनेला आरम्ब हुआ। मिस्नी समाज के उद्गम तक हमने देखा और हमें पता चला कि सिस्नी समाज के आरम्ब हुआ। विश्वी समाज का अन्त है जिसे हम 'ताइलोटिक' समाज कहेंगे।

किन्तु हम इस ढंग को नही अपनायेंगे । क्योंकि यदि हम आगे की खोज करें तो हमें नया समाज नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ मिन्न परिस्थिति मिलेगी । वर्षर 'उत्तराधिकारी राज्य' पराजित हो जाता है, हादक्सो लोग देश से निकाल दिये जाते हैं और निश्चित तथा आयोजित ढंग से सार्वभौम राज्य की फिर से स्थापना होती है जिसकी राजधानी बीबीज बनती हैं ।

हमारी दृष्टि से ई० पू० छठी शती से पांचवीं शती ई० तक के बीच (इवनातन की विषक्त कालित को छोड़ कर) वीवीज के राज्य का धुन-स्थापन ही एक सहस्वपूर्ण घटना थी। यह सार्य-भीम राज्य दो हुनार वर्षों तक था। इस बीच कभी वह ध्वंस होता, कभी पुनस्क्वीचित होता था। एरल्लु कोईनना समाजन हो बना। अपरहम मिस्री समाज के धार्मक रिलिहास का अध्ययन करें तो सकट काल के बाद जो धर्म प्रचलित था वह पतन काल पहले के सबल अल्पसंक्रकों से जिया गया था। किलु यह धर्म बिना संघर्ष के प्रचलित नहीं हुना। इसे उस सार्यभीम धर्म से समझौता करना पड़ा जी मिस्र की देशी जनता ने ओसाइरिस वाले धर्म से उस समय स्थापित

ओसाइरिस का धर्म नील के डेस्टा में उत्तरन हुआ । यह दिलगी मिस्री से नहीं आया जहाँ मिस्री समाज का निर्माण हुआ था । सिम्र का धार्मिक इतिहास दो देवताओं के ड्रव्ट का परिणाम हैं । एक पृथ्वी और पृथ्वी का पाताल का देवता जिनमें यह भाव निहित है कि वनस्पति वगत् मूम के ऊपर प्रकट होता है और किर पृथ्वी के नीवे लख हो जाता है और दुसरा आकाश का देवता सूर्यं । यह धार्मिक भावना समाज के दो अंगों के राजनीतिक और सामाजिक समर्थों की अभिज्यक्ति है । इत्ती दोनों समाजों में अलग-अलग एक देवता की पूजा आरम्भ हुई । सूर्यं देवता 'ये' था । इतका निवजण हील्यियोगीलस के पुजारी करते थे । फेरो री का प्रतिमृति था । ओसाइरिस सार्वजनिक देवता था । यह समर्थ राज्य डारा स्थापित धर्म में और सार्वजनिक धर्म में या, जिलसे अस्तितात दिलगरों को स्वतन्त्रता थी ।

दोनों धर्मों के मूल रूप में मुख्य अन्तर यह वा कि मृत्यु के बाद किस धर्म के मानने वाले को क्या लाम होता है। ओसाइरित का ज्ञासन पाताल के अंधकारमय संसार में लाखों—करोड़ों मुर्दों पर था। री कुछ दूस के बरले मृत्यु के परवात अपने भक्तों को जीवित करके अपर स्वर्गों में पहुँचाता था। किन्तु यह स्वर्गोंकरण उन्हों लोगों के लिए सुरक्षित था जो अल्छी मेंट बढ़ा सकते थे। इस पूत्रा का मृत्य बराबर बढ़ता गया, यहाँ तक कि यह अमरता फेरो और उसके उन सरवारियों का एकाधियत्य हो गयी जो अपनी अमरता के लिए अधिक से अधिक साज-सज्ज्ञा प्रदान कर तकते थे। महान् पिरामिट की विद्यालता में इसी अमरता के प्रयत्न की मुरक्षा की गयी है।

किन्तु ओसाईरिस का धर्म बढ़ता गया। इसके द्वारा ओ अमरता मिलती थी बह स्वर्ध में को रो को पूजा ने स्थान मिलता था उसकी तुल्जा में बहुत होत थी, किन्तु जीवन में को कठोर यातना मितती थी उसके कारण यही मन्तोग्र उनके लिए पर्योग्त था। मिल्ली सामाब इस समय थो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। एक अधिकार प्राप्त अल्य संबक्त और दूसरा आनादिक बनता। इस बतरे का सामना करने के लिए ही लियोगोलिस के पुजारियों ने ओसाइरिस की शांकित समाप्त करने के लिए ओसाईरिस को अपना लिया, किन्तु हस कार्य से ओसाइरिस की शांकित स्वरंत के बनाय बढ़ गयी। उस सोसाईरिस का सम्बच्छ फेरी के मूर्य वालेड घोत हो गया तब ओसाइरिस का प्रभाव ऐसा हो संचाहित सुन्न कमी मनुष्यों के लिए हो गयी। इस धार्मिक सैयोजन की स्मृति 'मानव की अमरता का पष-प्रदर्शक' नाम की पुस्तक में है। निक्की समाज के अनितम दो हवार वर्षों में इसी पुस्तक का प्रमाव वहीं के धार्मिक जीवन में था। यह भावना प्रवक रही कि री पिरामिड के बजाय सत्य आवरण वाहता है और ओसाइरिस पाताल का न्यायाधीस वनकर बैठा जो मनुष्य के मस्ती पर किये गये कर्मों के अनुसार उसे पुरस्कार या दण्ड देता था।

यहाँ मिस्री सार्वभीम राज्य में हमको ऐसे सार्वभीम वर्म का आभास मिलता है जिसका आग्तोरिक पर्यहारा ने निर्माण किया था। यदि मिस्री सार्वभीम राज्य का पुनरुक्वीवन न हुआ होता तब जीसाइरी धर्म का मंविष्य क्या होता? क्या वह नये समाज का जन्मदाता होता? हम बायद यह आधा करते कि वह हाइस्को लोगों को पराजित करता जिस प्रकार देखाई धर्म ने बनेरों को पराजित करता जिस प्रकार देखाई धर्म ने बनेरों को पराजित किया। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। हाइस्को लोगों के प्रति जो पृणा थी उसके कारण औसाइरी धर्म जैत प्रवक्त अपन संक्रका के धर्म के अस्वाभाविक मिलाप के कारण औमाइरी धर्म विक्त जी रितत हो गया। वस्तरात किर विकने लगी, किन्तु इस बार इसका मूल्य पिरामित नहीं या, बल्कि पेगाइरस के पृत्तिक रोग रही के धर्म के प्रकार सार्वभी है कि इस सराती वस्तु के बहे पैमाने पर उत्पादन के कारण उत्पादक को मृनाका बहुत होता होगा। इस प्रकार सोल-हर्ती सार्त है जु प्रभित्त में सार्वभी कर पुर्वभी पर उत्पादन के कारण उत्पादक को मृनाका बहुत होता होगा। इस प्रकार सोल-हर्ती सार्व है जु प्रभी मिस्री सार्वभीम राज्य केस्त पुनर्कजीवित हो नहीं हुआ, पुनःवापित भी हर्जा। यह जीवित बीसाइरी धर्म और मृत्याय सिक्षी समाज का एक संकरण था। मानो एक सामाजिक कांकीट या विसे नष्ट होने में दो हुआर वर्ष लगे।

मिस्री समाज के मृत होने का सबसे बडा प्रमाण यह है कि एक बार उसे जगाने की चेप्टा की गया, किन्तु सफलता नहीं मिस्री । इस बार करों इबतातन ने नया धर्म स्थापित करने की चेप्टा की जिस्म प्रकार वितयों पहले आन्तरिक सर्वहारा बाले जीसाइरी धर्म ने विफल पत्र किया । इबतातन ने ईस्वर और सनुष्य, जीवन और प्रहृति के सम्बन्ध में नयी करपना उपिस्त की और इसे नयी कला और कविता द्वारा व्यक्त किया । किन्तु मरा समाज इस प्रकार जीवित नहीं हो मकता । उसकी असफलता इस बात का प्रमाण है कि सोलहवी शती ई० पू० के बाद से मिस्री इतिहास की सामाजिक परिस्थितयों का जो वर्णन किया गया है वह ठीक है अर्थात् उस समय के मिस्री समाज का इतिहास किसी नये समाज के इतिहास का आरम्भ से अन्त नहीं है, बल्कि उपसंहार है।

एण्डी, युकारी, मेक्सिकी तथा मायासमाज

स्पेनियों के जाने के पहले ये बार समाज अमरीका में थे। ऐस्टी समाज सार्वभीम राज्य की स्थिति को गहुँच चुका या और 'इनका' साम्राज्य बन चुका था जिसे १५३० ई॰ में पिजारों ने अंस किया। मैसिसकी समाज में भी एजहेंक साम्राज्य बन चुका या और उसकी भी गति वही हो रही थी जो इनका की थी। जिस समय करियान हुआ उस समय 'इलेसकाला' हो रही थी जो इनका की थी। जिस समय कारटेज का अभियान हुआ उस समय 'इलेसकाला' हो रही थी ऐसा स्वतन्त राज्य या जिसका हुछ सहस्व या। परिणासन्तवस्य ट्रेक्सकाला वालोंने कारटेज की सहस्रवता की। युक्टेन के युकेटी समाज को चार सी साल पहले मैंविसकी समाज ने अपने

#### १. ऐन एवरी मैन्स गाइड टु इम्मोरटैलिटी।

में भिका किया था । मैक्सिकी तथा यूकेटी समाज दोनों एक पहले के समाज के बंधन में विसका नाम माया समाज था । इसकी सम्मता अपने दोनों बंधनों से बहुत ऊँची थी । सातवीं ई॰ में बहुत श्रीष्ठ और रहस्यपूर्ण बंग से इसका अन्त हो गया । अब उसके चिक्क यूकेटा के जंगकों में खण्डहरों के रूप में मिक्टी हैं। माया समाज ज्योतिय और गणित की राणनाओं में बहुत कुष्मक था। कारटेन मैक्सिको में जो प्रयंकर धार्मिक कृतियों को खोज की गयी वह माया समाज के अमें का बर्बर रूप था।

हमारी बोन ने उन समाजो का पता लगा लिया जो किसी के पितामह ये अववा किसी के वंशन थे। इनकी नामान्ती इस फार है ——पिक्यी, परस्परावादी ईसाई धर्म वाले, ईराजी, अरसी (यह अन्तिम दोनो मिल कर जब इस्लामी समाज बन पथे), हिन्तू, खुरूपूर्वी, हेलेनी, सीर्रा, धर्मा, चीनी, चीनी, मिनोई, सिखु चारी बाले, सुनेरी, हिलाइती, बैक्लोनी, मिसी, ऐंसे, विस्तवस्त्र, यूकेटी तथा माथा। हमने इस बात पर सन्देह प्रकट किया है कि बैबिलोनी और सुनेरी समाज अलग-अलग थे। सम्प्रव है कि सिबी समाज के समान और भी रो-दो समाज किसी एक समाज के उपसंहार रहे हो। किन्तु हम उन्हें अलग-अलग समाज ही मानेंगे जब तक कोशे रूल्डा प्रमाण जनको अलग न मानने के लिए न मिल जाय। शायद यह ठीक हो कि परम्परावादी ईसाई समाज के दो भाग हों अर्थात एक परम्परावादी कैसी समाज के दो भाग हों अर्थात एक परम्परावादी कैसी समाज । और इसा परम्परावादी कैसी समाज। और इसा परम्परावादी सभा समाज। और इसी प्रकार मुद्द पूर्वी को एक चीनी समाज दूसरा कोरिया—जापानी समाज। कर सम्पर्थ के साह एक तीनरे समाज का पता चला है वो होग हो की घाटी में चीनी सम्मात के वहले वा जिसे झाग सम्यता कहते हैं। इस सम्बन्ध में और विवेचन अगले अप्राथ में किया जायेगा।

# ३. समाज की तुलना

# (१) सभ्यताएँ और आविम समाज

इसके पहले कि हम इक्कीसों समाजों की विधिवत् तुलना करें, जो इस पुस्तक का अभिश्राय है, हम कुछ आपत्तियों का उत्तर देना चाहते हैं, जो उठायी जा सकती हैं। जिल पढ़ित का अनुसरण हम करने जा रहे हैं उसके विकड एका तर्क वह हो सकता है:— 'इन समाजों में इसके अतिरिक्त कोई सामाजिक गुण नहीं है कि वह 'अध्ययन के बौद्धिक कोत्र' हैं। किन्यु यह गुण हतना अस्पष्ट और साधारण है कि अध्ययन में उससे कोई ब्यावहारिक सहायता नहीं मिल जसती।'

इसका उत्तर यह है कि जो समाज 'अध्ययन के बौद्धिक क्षेत्र' है वे बंध (जीनस) हैं, और इनके अन्दर हमारे इक्कीक प्रतिनिध विशेष जातियाँ (स्पीसीज) है। इन जातियों के समाज को ही साधारणत: सम्य समाज कहते हैं। के बौद्धिक क्षेत्र' हैं। और इसी वध के अन्दर दूसरी जातियाँ हैं। हमारे इक्कीस समाजों में, इसलिए, एक विशेष गुण सबसे पाया जाता है कि वे ही सम्यता की राह पर हैं।

दोनों जातियों में एक और अन्तर अपने-आप स्पष्ट हो जाता है। विन आदिम समाजों का हुई जान है उनकी सख्या बहुत अधिक है। यन १९१५ है के परिचम के तीन नृतत-शादित्रयों (एक्ट्रोपीकोसिस्ट) ने आदिम समाजों का तुक्तात्मक अध्ययन किया। जो हुछ सुचनाएँ प्राप्त पीं, कैवल उन्ही को उन्होंने अपना आधार माना। और ६५० ऐसे ममाज उन्हों मिले जो जीवित हैं। इस बात को कल्पना नहीं हो सक्ती कि जबसे मनुष्य मानव हुआ, धायद आज २००,००० वर्ष बीते होंगे, तब से आज हमते जातिया समाज कन्में होंगे और मर गये होंगे। किन्तु हतना स्पष्ट है कि उनकी सच्या हमारे सम्य समाजों से कहीं अधिक हैं।

जहाँ तक व्यक्तिगत विस्तार का सम्बन्ध है सम्य समावों का बाहुत्य आदिम समावों से अधिक है । आदिम समाव असक्य है, किन्तु तुष्तात्मक दृष्टि से उनका जीवन काल योड़ा है । और सम्य समावों की तुष्ता में उनके कोच को सीमा भी कम है और सम्य समाव जीवित है उनकी पन-मं उनमें लोगों की संख्या भी कम है । यदि आज जो पीच सम्य समाव जीवित है उनकी उन-गणना की जाय तो जितनी थोड़ी शतियों में ये जीवित चले आ रहे हैं, उनकी एक-एक की सच्या जन खब आदिम समावों की संख्या, जो मानव जाति के आरम्भ से आज तक चले आ रहे हैं, सम्य समावों की संख्या से अधिक होगी । किन्तु हम व्यक्तियों का गहीं, समावों का अध्ययन कर रहे हैं । हमारे लिए महत्व की बात वह है कि सम्यता के कम ये जो समावों का विकास हुआ उनकी संख्या तुन्तात्मक दृष्टि से कम हैं ।

# (२) 'सभ्यता की अन्विति का भ्रम'

इक्कीस समाजों की तुलना करने के विरोध में जो दूसरा तर्क है वह पहले का विरोधी है।

वह यह है कि ये इक्कीस भिन्न प्रतिनिधि समाज की जातियों के नहीं हैं, बल्कि केवल एक ही सम्मता है—वह हमारी है।

समाजों की सम्पता एक है (यूनिटी) यह अम है। परिचम के इतिहासकारों ने अपने बातावरण के प्रभाव के कारण यह दावा किया है। इस अम का कारण यह है कि वर्तनाय पूप में परिचमी सम्पता ने अपनी आर्थिक प्रणाली का जाल विवस भर में फैला रखा है। यह आर्थिक एकता परिचम के आधार पर है। इसी के परिणामसक्त राजनीतिक एकता भी उतनी ही हो गयी है। क्योंकि परिचम की सेनाओं ने तथा सरकारों ने उतनी विस्तृत और उतनी पूर्ण विजय नहीं आपत की जितनी परिचम के कारखाने वालों और खिल्पियों ने (टेक्नीधियन)। फिर भी यह तथ्य है कि आव के यून के संतार के सारे राज्य एक ही राज्य प्रणाली के जम है जिसका आरम्भ परिचम में हुआ है।

ये तस्य जोरदार है, किन्तु इन्हें सम्मता की एकता का प्रमाण मान लेना केवल सक्कीपन होगा। विश्व के राज्यों का आर्षिक और राजनीतिक नकता परिचयोग हो गया है, परनु उनका सास्कृतिक नकता बही है जो आर्थिक और राजनीतिक विजय के पहले या। जिन लोगों को आंखें हैं वे देख सकते हैं कि सांस्कृतिक धरातल पर चारो जीवित अन्यिवमीय (नान-वेस्टर्न) सम्प्रवाएँ स्पष्ट हैं। किन्तु बहुत लोगों के पास एसा आर्थ नहीं हैं और उनकी दृष्टि का उदाहरण अंग्रेजी छब्द 'नैटिक' (देखी) अथवा इसी प्रकार के परिचम को भाषाओं में और सब्द है।

जब हम परिचमी लोग 'में दिव' शब्द का प्रमोग करते तब हम लोग उनकी सस्कृति का ध्यान नहीं करते । हम लोग जिब्द देश में जाते हैं बही उन्हें जगाजी जानवरों की मार्थित समझते हैं जो जस देश में फैंके हुए हैं। जिब्द प्रमार हम बही के पशु-पशी और एंड-प्रीधों को देखते हैं वैसे ही उन्हें भी समझते हैं। यह नहीं समझते कि हमारी ही तरह उनमें भी आदेश (पैदान्स) होते हैं। जब तक हम उन्हें 'नेटिब' समझते हैं हम उनका जिनाया कर सकते हैं या उन्हें सम्म बना सकते हैं या शायद समन सम्मार्थ में हों)। किन्तु उन्हें समझने की चेटा नहीं करते।

विस्त भर में परिचमी सम्पता की मौतिक विजय के भ्रम के अतिरिक्त 'इतिहास की एकता' की यह मिम्या धारणा है कि सम्पता की एक ही सिता है जो हमारी है और त्रेष सब या तो उनकी सहायक है या मरुभूमि में खो गयी है। इस भ्रान्ति के तीन कारण है। एक अहंबादी (एगोसेप्टिक) भ्रमा, दूसरा यह भ्रम कि पूर्व के देश अ-परिवर्तनशील है, और तीसरा यह भ्रम कि उन्नति की गति सीधो रेखा में होती है।

अहंबादी भ्रम स्वाभाविक होता है और इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हम पश्चिम वाले ही इसके शिकार नहीं हैं । यहिष्यों को यही भ्रम नहीं रहा कि हम विशेष लोक-समुदाय, (शीपुल) है, बल्कि हमी विशेष लोक समुदाय है। अैसे हम तीटब अब्द का प्रयोग करते हैं उसी भ्रकार वह लेक्टाइल' (गैर सहुदी, नास्तिक) का प्रयोग करते में। अहंबादी सनक का सबसे अच्छा उदाहरण वह पत्र है जो चीन के दार्शीनक समाद विश्वन ते ने तुन १७९३ ई० में अंग्रेजी राजदूत को अपने मालिक समाद तृतीय लाई को देने के लिए दिया था।

"ए सम्राट्! आप अनेक सागरों के पार रहते हैं। फिर भी अपनी विनीत इच्छा से प्रेरित होकर कि हमारी सभ्यता से आप लाभ उठाने के लिए आपने एक शिष्ट-मण्डल भेजा है जो आपका आदरयुक्त स्मृति-पत्र (मेमोरियल) लाया है । मैने आपका स्मृति-पत्र पढ़ा । जिस उत्साहपूर्ण भाषा में यह लिखा गया है उससे आपकी सम्मानपूर्ण विनम्नता प्रकट होती है जो बहुत प्रशंसा-जनक है ।

"आपकी यह प्रार्थना कि आपके राष्ट्र का एक प्रतिनिधि मेरे स्वर्ग समान दरबार में रहे और बीन तथा आपके देश के बीच के व्यापार का नियन्त्रण करे, नहीं स्वीकार हो सकती क्योंकि सह मेरे वश की रत्यार के विरुद्ध है। यदि आपका आयह है कि हमारे दिव्य वश के प्रति आपका सम्मान हो और आप हमारी सम्यता को यहण करना चाहते हैं तो हमारे रीति-रिवाज और हमारे कानून और नियम आपके रीति-रिवाज और कानून से इतने भिन्न है कि यदि आपके प्रतिनिधि उसका प्रारम्भिक झान भी प्राप्त कर ले तो हमारे आचार-व्यवहार, रस्मो-रिवाज आपकी उस विदेशी धरती पर पनम नहीं सकते । इसलिए आपका प्रतिनिधि कितना भी पटु हो आय कोई लाम नहीं हो सकता ।

"इस विशाल सत्तार पर शासन करते हुए मेरा एक ही लक्ष है कि मेरा शासन कुचल हो और में राज्य के कार्यों का ठीक निर्वाह कर यह । विचन्न और मूल्यवान बरहुआं के प्रति मुसे आकर्षण नहीं है। आपने वो उपहार नजर के क्य में भेजे हैं उन्हें स्वीतार करने की आजा, ए राजा, मैंने इसिलए दें वी कि आपने जिल भावना से उन्हें इतनी हुए भेजा है उसका मैंने आरफ किया। हमारे वश के महान् गुण आकाश के नीचे प्रत्यंक देश में समाविष्ट हो गये हैं और सभी राष्ट्रों के राजाओं ने जल और वल के मागों से अपनी बहुमूल्य मेटे मेरे पास चेजी हैं। आपके प्रतिनिधि देख सकते हैं कि हमारे पास चाब कुछ है। विचित्र तथा विकक्षण बरहुओं का मेरे सामने कोई मूल्य नहीं है। आपके रेश की बनो बरहुओं को गहीं कोई आवस्थकता नहीं है।"

. इस पत्र के भेजने के बाद की ही शती में चिएन लग के देशवासियों की अनेक पराजय हुई । कहा भी गया है कि घमण्ड का यही परिणाम होता है ।

'अपरिवर्तनवील पूर्व' इतना प्रचलित अम है और गम्भीर अध्ययन के लिए इतना निराधार है कि उतका कारण बुँ इने में कोई महत्त्व मा घिन नहीं हो सकती । सम्मवतः इसका कारण यह है कि इस सन्दर्भ में 'पूरव' से अभिप्राय कोई भी स्थान मिल्ल से चीन तक हो सकता है। यह है कि इस सन्दर्भ में 'पूरव' से अभिप्राय कोई भी स्थान मिल्ल से चीन रह है। अत्यव जब हम लोग गांतवील चे यह निरचल रहा होगा। विशेषतः हमें याद रखना चाहिए कि सा-धारण परिचम वालों को पूरव' के प्राचीन इतिहास की जानकारी पूराने बाइदिल (ओटल टेस्टामेच्ट) की कथाओं से ही प्राप्त दुई है। परिचम के वानियों ने आज जब आस्पर्य और जानव से यह देखा कि अरब के रीमस्तान की सीमा पर ट्रास्ववाधीनया में आज भी लोगों का जीवन वेसा ही है जैसा उत्पत्ति की पुस्तक (बुक आव वनेसिस) में सरदारों (पेट्रिआर्क) के बारे में लिखा है, तब पूरव को अपरिवर्तनकील अरब के स्टेप को देखा। स्टेप पर चीतिक वातावरण मनुष्यों के लिए उतना कठार है कि उचके अनुकूल बता लेने की सीमा बहुत सकुचित है। सभी कालों में उन लोगों का, जिनका इस कठिन बातावरण में रहने का साहुत वा जीवन जपरिवर्तन-वील और कठोर हो गया। 'अपरिवर्तनवील पूर्व' के लिए ऐसा प्रमाण लवर है। उदाहरण के लिए, परिवर्मी जगत् में आल्स की चारियों में वहां नवयुग के यात्रियों का धावा वहीं हुआ है, ऐसे निवासी है जो उसी प्रकार रहते हैं जैसे उनके पूर्वज अबाहम के यूग में रहते ये। यह तर्क उतना ही यूक्ति-संगत होगा कि 'परिवर्म अपरिवर्तनवील' है।

उम्रति का यह प्रम कि वह कोई ऐसी बीज है जिसकी गीत तीको रेखा में होती है ऐसी प्रवृत्ति का उदाहरण है कि मनुष्य का मन (साइष्य) बहा सब कार्यों को सरकास बनाना पाहता है। हमारे दिवाहसकार सीचे एक विर के दूसरी मोर तक एक सिक्किट में समार विमान कर देते हैं, जैसे बीस के पीर कमातार एक गाँठ से दूसरी गाँठ तक होते हैं, या जैसे विभनी साफ करने को ना के प्रकृत होते हैं, हमें हैं हमें हैं हमें हमें हमें हमारे हमार हमिहासकारों को को मार का हिक्किट करतार हिमा हमारे हमें हमारे हमारे हमारे हमें हमारे हमारे हमें हमारे हमें हमारे हमें हमारे हमें हमारे हमारे हमें हमारे हमार

समय की गति के साथ-साथ हमारे इतिहासकारों ने अपनी मुविधा के छिए एक और गीठ जोड़ दी और उसे 'मध्यकाल' कहा स्थोकि बढ़ दोनों के बीच था। 'आवीन' और वर्तमान काल का विभाजन हेलेंनी और परिचमी इतिहास के व्यवधान के कारण था, 'मध्यकाल' और 'वर्तमान काल' परिचमी इतिहास के एक अध्याय से दूसरे अध्याय का केवल सकमण है। यह फारमूला—प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल जनुगयुक्त है। यह यो होना चाहिए, हेलेंगी + परिचमी (मध्य + वर्तमान) किन्तु इससे काम नही चलेगा। स्थोकि यदि हम परिचमी इतिहास के एक अध्याय-विभाजन को जलम 'काल' मानते हैं तो हमरों के लिए यही मानना उचित होगा। यदि हम कोई विभाजन सन् १४०५ के आय-पास करते हैं तो सन् १०७५ के आया साम समे नही। और हम बात के पक्ष में भी समुचित तर्क है कि अभी हम लोगों ने एक नया अध्याय आरम्भ किया है जितका आदि काल हम सन् १८०५ के आय-पास एख सकते हैं। इस प्रकार यह विभाजन होगा:-

```
पश्चिमी १ (अंधकार युग, डार्क एज) ६७५-१०७५
```

किन्तु हम अपने विषय से दूर चले गये । विषय यह है कि हेलनी और परिचमी इतिहास का, उसे चाहें प्राचीन और वर्तमान कह लीजिए, समीकरण (इक्वेयन), केवल संकीर्णता और घुष्टता

पश्चिमी २ (मध्यकाल) १०७५-१४७५

पश्चिमी ३ (वर्तमान) १४७५-१८७५

पश्चिमी ४ (उत्तर वर्तमान, पोस्ट-माडनं) १८७५-?

है। यह इसी प्रकार है कि भूगोलवेता 'ससार के भूगोल' पर पुस्तक लिखे और देखने पर पता चलें कि पुस्तक केवल भूमध्यसागर के बेसिन और यूरोप पर है।

इतिहास की अन्तिति की एक दूसरी और भिन्न धारणा है जो उस प्रचल्धित और परम्परागत प्रम से मिन्नती है जिसपर विचार किया गया है और जो इस पुस्तक की स्थापना के विच्छ है । हम किसी बाजांक खिलांक है कर रहे हैं बिक्त नृशास्त्र के सिद्धान्तों के परिणामस्वरूप जो वातें किया हम हम उस हम

सह ठीक है कि प्रसार भी एक माध्यम है जिसके द्वारा तकनीक, कुशकता, सस्थाएँ, विचार-धाराएँ एक स्थान से दूनरे स्थान पर पहुँचती है। वर्षमाला से केकर मिनर की सीन की मधीन तक एक समाज से दूनरे समाज को मिन्दी है। प्रमार से ही मुद्दर पूरव की चाय, अरथ का पेय काफी, मध्य अमेरिका का पेय कोको, अमेवन प्रस्त का रवड, सध्य अमेरिका का तम्बाह, गणित की सुमेरी द्वारण द्वीप (इओडेसियल) पद्धित चो हमारी मिन्दिस से प्रकट होती है और तथाकथित अरबी अंक जो सम्भवन. हिन्दुस्तान से आया, गर्वव्यापी हुए है। ऐसे अनेक टढ़ाहरण हैं। यह बात कि राधिक का किसी एक स्थान में हो आधिकार हुआ और एक ही केट से चारों से फैली इस बात का प्रमाण नहीं है कि तीर कमात का भी एक ही स्थान में आदिप्कार हुआ और बही से बहु विचंव भर में फैली । यह भी तर्क ठीक नहीं है कि धर्मित से चलने वाले करचे मेंगेस्टर से सब संसार में फैल तो धानु गलाने का तकनीक भी एक ही केन्द्र से प्रमारित हुआ होगा। । बहिल इस सम्बन्ध में प्रमाण जट्टा है।

भौतिक सम्यता के भ्रष्ट विचारों के बावनूद सम्यता की नीव ऐसी ईटो पर नहीं पड़ी है। सीने की मशीनों, बन्दूकों और तम्बाब्दू पर सम्यता का निर्माण नहीं होता। वर्णमाला और अको पर भी नहीं। आज के व्यावसाधिक जगत में परिवासी तकनीक का दूसरे देशों में पहुँचना सरक है। किन्तु परिवासी कवि अथवा गता का अपने उन विचारों का जिनका प्रकाश उनके अपने देश में फैला है, दूसरे देशों में पहुँचाना इससे कही अधिक किन है। प्रसारवादी सिद्धान्त का जितना औत्ति है उने मान लेने पर भी मानव के इतिहास में आर्राभक सबन का जो योगदान हुआ है उसके महत्व पर जोर देना आवस्यक है। और हमें समरण रखना चाहित आर्राभक सकती है क्योंकि प्रकृति की एकता का सिद्धान्त निविन्तर है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि मनुष्य की कोई उपलब्धि प्रसार के कारण है अथवा नहीं, इसके प्रमाण का भार प्रसारवादियों के ऊपर होना चाहिए।

सन् १८७३ में फ्रीमैन ने लिखा था—"इसमें सन्देह नहीं कि सम्पता के विकास में ऐसा समय लाया कि किसी देश अथवा जाति को किसी बस्तु की आवायकता पढ़ी तो उन्हीं-उन्हीं वस्तुओं का आविष्कार विभिन्न देशों और विविध्व देशों में बार-बार हुआ है। वैसे मुझ्य करते जा आविष्कार दिवस्तु है के स्वाम करते के स्वाम करते के साम के स्वाम के स्वा

एक वर्तमान नृतत्त्व-शास्त्री ने यही विचार प्रकट किया है ---

"मनुष्य के बांचार और विचार को समानता इस कारण है कि सब जगह मनुष्य के मस्तियक की बनावट एक-सी है, और इस प्रकार उसका स्वभाव भी बैसा हो है। मानव के इतिहास की जहां तक वानकारी है उसकी प्रत्येक मंत्रिक एप मनुष्य के मीतिक अवयव की बनावट में और उसकी स्नायंकिक श्रियारों एक हो प्रकार को रही है, इसकिए मन की विधेपवारों, शांकरायों और कार्यक्रमां लोग है। हो है। मस्तिष्य के के एक ही डंग से काम करता है इसका उदाहएण उसीसवी शती के विचारक डार्रावन तथा रसेल बेलेस की रचनाओं में मिलता है। इन्होंने समाज सामग्री (डेटा) के आधार पर कार्य करते हुए एक साम ही विकास सिद्धान्त का जाता लगाया और इसी पुन्य के अतिक कोणों ने एक ही आविष्कार (इनवेदान) और खोज (डिंटा कवा लगा लगा को तर ही सुन्य में कर कोणों ने एक ही आविष्कार (इनवेदान) और खोज (डिंटा कवा लगा लगा को ही ही ही स्वार्य के अति सी शिवार्य मानव प्रजातियों (रेत) में समान कप से पायी जाती है, जैसे टोटेमशब (टोटेमिंग्म), होशानतर विचाह (एससीगेमी) तथा अनेक परिफारारक संस्कार को स्वार्य की विभन्न जीतियों और देशों में पार्य जाते है, जो एक-दूसरे से बहुत हुर है। यदाप इस बारों की सामग्री अपूर्ण है, इसकी श्रीक अविकसित है और परिणाप अस्वरह है।"

१. ई० ए० कीमैन : कम्परेटिव पालिटिक्स, पू० ३१-२ ।

२. जे॰ मरको : प्रिमिटिव मैन : हिन्त एसँशल क्वेस्ट, प० ६-६ ।

#### (३) सभ्यताओं के साद्श्य (कम्पेरेबिलिटी) का बबा

हमने अपने तुलनात्मक अध्ययन की योजना की दो विरोधी आर्पीतयों का उत्तर दिया है। एक दो यह कि हमारे हक्कीस समाजों में इसके सिवाय और कोई समानता नहीं है कि वे सभी 'ऐतिहासिक अध्ययन के मुलीध क्षेत्र' हैं, हसरे यह कि 'सम्यता की एकता' के अफलस्वर देवने के ओ अनेक सम्प्रतार्थ है, वे असल में एक है। किर भी हमारे आलोजक हन आपितयों के हमारे उत्तर को मान भी ले दो यह तर्क उपस्थित कर सकते हैं कि इन हक्कीस सम्प्रताओं की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि वे समस्ताओं में तुलनों नहीं हो सकती क्योंकि वे समस्ताओं में तुलनों कि सम्प्रतार्थ की तुलनों कि सम्प्रतार्थ की प्रावश के अभाव' में था। इत तीनों में और समस्तरः औरों में भी तथा जीवित सम्प्रताओं में एक दूसरे से पूरे 'ऐति-हासिक यूग' (हिस्टारिकल टाइम) का अतर है।

इका उत्तर यह है कि काल प्राप्त (शेंटिव) है। और छ: ह्वार साल से कम की जो छोटी अवधि प्राप्तीनतम सम्बता के आविष्ठांव और वर्तमान काल के बीच है उसे अध्ययन की इंटिट से उचिव तमय मान (टाइम-स्केल) के हिहात के नापना होगा। अर्थात् सम्प्रयाओं के बीच के काल-विस्तार (टाइम-स्पेन) की इकाइयो द्वारा नापना होगा। समय के सम्बन्ध से सम्प्रयाओं के सवंबच्या में अधिक से अधिक को अभ्यागत पीड़ियों हमें मिली हैं उनकी सक्या तीन है। तीन-पीन पीड़ियों की प्रत्येक सम्प्रया छ: हजार वर्षों से अधिक अवधि की है। और प्रत्येक क्रम की अस्तिम अवधि (ट्रमें) बहु सम्प्रता है जो जीवित है।

हमारे आलोचक काल-विस्तार का तर्क छोड़कर यह कह सकते हैं कि इन सम्यताओं के मूच्यों (बेल्यू) में अल्तर है, इसलिए इनकी तुलना नहीं हो सकती। स्था बहुत-सी कही जाने वाली सम्यताएँ प्राय: मूल्यहीन नहीं है। वास्तव में वे इतनी 'असम्य है कि उनकी और वास्तिवक' सम्यताओं (वैसी कि हमारी मानी जाती है) के जीवन से तुलना करना मानिसक शवित का बिनाय करना है। इस विषय पर पाठकों को अपने निम्मय को तब तक के लिए रोक रखना चाहिए बब तक ये बहु न देख लें कि हम जिस प्रकार के मानिसक परिप्यन की अरोसा करते हैं उत्तका परिणाम क्या होता है। सार ही पाठकों को यह मी जानना चाहिए कि काल के समान मूल्य भी सापेक्ष संकल्पना (काल्सेप्ट) है, और यदि प्राचीन समाजों से तुलना की जाय तो हमारें इनकीस समाजों की बहुत उपलब्धियों है और यदि किसी आदर्श मानक से इनको नापा जाय तो ये इतनी पायी जायेंगी कि इनमें कोई एक इसरे पर उँगली न उठा सकेंगा।

मच पूछिए तो हमारा निश्चित मत है कि यह अनुमान कर के चलना चाहिए कि दार्शनिक दृष्टि से हमारे इक्कीस समाज समकालीन है और ममान है।

और अन्त में हम यह मान भी ले कि हमारे आलोचक यहाँ तक हमसे सहमत है तो वे यह कहेंने कि सम्यताओं के इतिहास और कुछ नहीं है, केवल घटनाओं को लड़ी हैं और प्रस्येक ऐतिहासिक घटना वास्तव में अकेली है तथा इतिहास की पुनरावत्ति नहीं होती।

इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति की भीति अलग है और इस कारण कि उन्हीं बातों में इनकी आएस में तुलना नहीं हो समती, किन्तु और बातों में वह एक वर्ग का प्रदस्य हो सकती है। कोई दो जीवित प्राणी चाहे जन्तु हो या वनस्पति हो। विलक्ष्ण समान नहीं होता तो इसकी है। कोई दो जीवित प्राणी चाहे जन्तु हो या वनस्पति हो। विलक्ष्ण समान नहीं होता तो इसके किया-पिजान (फिजियानोजी) जीव-विज्ञान (वारणोजी) अनाग्य हो हो सकते। जन्तु-विज्ञान (जुआलोजी) और मानवजीति विज्ञान (प्रनिणेजी) अनाग्य हो हो सकते। मनुष्य का मान तो और भी माणाभी और पिन्न है, किन्तु हम मनीविज्ञान का अस्तित्व मान्य है और चाहे आज तक की उनकी उज्जिधियों के मानवज्ञ में हमारा मत्येवय हो उनके प्रभाव को हम मानते हैं। इमी प्रकार आदिम सामाजे का जुलनात्मक अध्ययन हम मानव-विज्ञान के नाम से करते हैं। जो कार्य मानव-विज्ञान जारिय जानियों का कर रहा है वही हम समाज को 'सम्य' जातियों के सम्बन्ध में करना चाहते हैं।

हमारी स्थिति इस अध्याय के अन्तिम परिच्छेद में स्पष्ट हो जायेगी ।

## (४) इतिहास, विज्ञान और कल्पना-साहित्य (फिकशन)

अपने विचारों की अनुभूति और उनकी अभिव्यक्ति तथा उनमें जीवन की घटनाओं की अनुभूति और अभिव्यक्ति के तीन प्रकार है। पहला तो बहु है कि तथ्यों को खों को जाय और उन्हें लेखब किया जाय, दूसरा यह कि तथ्यों के नुजनात्मक अध्यवन से सामान्य नियम बना कर उनका स्पष्टीकरण किया जाय, तीमरा यह कि उन तथ्यों के आधार पर पुत कलात्मक संजेत किया जाय जो कल्पना-माहित्य होना है। साधारणत यह माना जाना है कि तथ्यों की खोंब और उनका अभिजेवन इतिहास का तक्तीय (टेक्नॉक) है और इस तक्तीय के से सभ्याताओं की सामाजिक पटनालों का समावेश पहला है, सामान्य नियमों का नताना और उनका स्पष्टीकरण विज्ञान को तक्तीक है। मानव-जीवन के इस प्रकार अध्यवन के सिज्ञान को मानव-विकार (एश्रोपालोंबी) कहा गया है। और आदिम ममाव की सामाजिक घटनाएँ इस वैज्ञानिक तक्तीय के से अंत में आती हैं। मानव-जीवन के इस प्रकार अध्यवन के घड़ना को मानव-विकार (एश्रोपालोंबी) कहा गया है। और आदिम ममाव की सामाजिक घटनाएँ इस वैज्ञानिक तक्तीय के से से अंती हैं। नाटक और उपय्वाम का तक्तीक कर्ल्या-माहित्य है। इसका से हैं से मृष्य का व्यक्तिगत सम्बन्ध । अग्नतु की पुन्तकों में में सब बाते मृश्वक्य में पासी सानति हैं।

इन तीनो विभागो के तीनो तकनोको के विस्तार में जितना अन्तर समझा जाता है उतना है नहीं। उदाहरण के लिए, इतिहास में मानव-वीवन के सभी तथ्यो का उल्लेख नहीं होता। अदिम समाज के सामाजिक जीवन के तथ्य उसमें नहीं सम्मिष्टित होते । इन तथ्यों से मानव-विज्ञान की विभियों (छाज) बनती हैं। व्यक्तिगत जीवन के तथ्य जीवन चरित (बायोग्राफो) में चलें आते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्तिगत जीवन वो इस योग्य होते हैं जिन्हें लेखबढ़ किया जाय, आदिम समाज में नहीं पायें जाते, उन समाजों में पायें जाते हैं समयता की राप रहे और ये परम्परा के अनुसार इतिहास के लोच में आ जाते हैं। इस प्रकार इतिहास में मानव जीवन के कुछ तथ्य आते हैं, सब नहीं। इतिहास कल्यना-साहित्य से भी सहायता लिया है और विधियों से भी।

नाटक और उपन्यास के समान इतिहास का आरम्भ भी पुराणों से हुआ है। ये मनुष्य के ज्ञान तवा अभिव्यक्ति के आदिम स्वरूप है, जैसे परियो की कहानियाँ होती है जिन्हें बच्चे मुनते है अथवा जैसे दनियादार यवक सपने देखा करते हैं जिनमें कल्पना और तथ्य का अन्तर नही होता । उदाहरण के लिए, कहा जाता है अगर 'ईलियड' कोई इतिहास के रूप में पढ़ना चाहे तो उसे वह हानियों से भरा मिलेगा और यदि कोई कथा के रूप में पढ़ना आरम्भ करे तो उसमें उमे इतिहास ही इतिहास मिलेगा । सभी इतिहास इम रूप में ईलियड के समान है कि कल्पना के तस्त्र को वे विलकुल निकाल नहीं सकते । तथ्यों का चनाव, उनका विन्यास और उपस्थापन कल्पना-साहित्य के क्षेत्र के तकनीक है और यह लोकमत ठीक है कि कोई इतिहासकार तब तक 'महान्' नहीं हो सकता जब तक वह महान् कलाकार भी न हो। उनका कहना है कि गिबन और मेकाले के समान इतिहासकार उन नीरस इतिहासकारों से अधिक महान् हैं जो अपने साथी इतिहासकारों के तथ्यों की भलों की उपेक्षा कर गये हैं। जो कुछ हो, ऐसे काल्पनिक प्रतिरूपों (फिकटिशस परमानिफिकेशन्स) के प्रयोग किये बिना, जैसे 'इंग्लैंड', 'फास', 'द कन्जर्वेटिव पार्टी' 'द चर्च', 'द प्रेम' (पत्र) अथवा 'जनमत' । ध्युसिडाइड्स ने ऐतिहासिक व्यक्तियो के द्वारा काल्पनिक भाषणो और सवादों को कहला कर नाटकीय ढग से इतिहास लिखा है। लेकिन उमकी सीधी-सादी वाणी अधिक सजीव है और उन आधुनिक लेखको से अधिक काल्पनिक नहीं है जो घमा-फिरा कर जनमत का मिला-जला चित्रण करते हैं।

दूसरी ओर इतिहास में अनेक महायक विज्ञानों का समावेश होता है जिनके द्वारा सामान्य विधिया बनती हैं जो आदिम समाजों के नहीं सम्य समाजों के होते हैं। जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और समाज-विज्ञान-(सोशियालोजी)।

यथिप यह नर्क देने की आवश्यकता नहीं है किर भी हम कह सकते हैं कि जिम प्रकार दिवाहमा, दिवान और कल्यान-साहित्य के तकनीकों से अपूना नहीं रहता उद्योग स्वार विवास और कल्यान-माहित्य केवल अपने तकनीकों में ही सीमित नहीं रहते । सभी विवासों को ऐसी मंत्रिल से गुवनता होता है जिनमें उनका काम केवल लच्यो का खोजना और उनका लेखन रहता है। और मानव विवास नर्की इस अवस्था से गुजर रहा है। अन्त में यह भी बता देना है कि नाटक और उपन्यास में मानव सम्बन्ध का विवास कोरी कल्यान ही नहीं होती। मदि ऐसा होता तो दन इतियों को अरुस्तु की वह प्रवेशी अपने वहीं जी उनते कहा कि ये दिहास की दर्जन के अधिक होती हैं। और ये केवल ऊटपटीन और गय नहीं होते। साहित्य की किसी इति को जब हम कल्यान-माहित्स कहीं है तब उनका सही अधिकाय होता है कि इनके दायों का किसी ऐसे घटना से मिला सकते हैं जो सवस्त्र वहीं हैं। सनस्त्र हमारा यह अधिकार कीता हैता है कि इन पात्रों की एस्ट्रिस एस्ट्री काल्यनिक है और यदि हम इसका विक नहीं करते कि इनका आधार वास्तविक सामाजिक तम्यों पर है तो इसका यही कारण है कि उन्हें हम मान लेते हैं कि वे स्वयं सिद्ध और स्मय्ट हैं। वस हम किसी कल्यना-साहित्य के सम्बन्ध में कहते हैं कि यह थीवन का सम्या पित्र मान है और लेखक ने मानव स्वमात का गर्मीर लम्पयन किया है तह हम उन्हों वास्तविक प्रशंता करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपन्यास में यार्क्षाध्यर के उनी कारीपारों के काल्यनिक परिवार का वर्षन है तो हम लेखक की प्रशंसा यो कर सकते हैं कि वेस्ट-राइव्यि के कल-कारखाने वाले नगरो का उसे प्रराप्त आत है।

पहले हम व्यक्तिगत सम्बन्धों को ले ले जिन्हें हम कल्पना-साहित्य कहते हैं । हमको तुरत पता क्या वायेगा कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका वैयक्तिक सम्बन्ध इतने महत्व का और इतना मनोरंजक है कि उनके कारामां को लिखा या या उनके जीवन का ऐसा वियय क्रियेह मन स्व क्या में लिख जिसे जीवन-चरित कहते हैं । इस अपवादों को छोड़ कर मानव जीवन के व्यक्तिसभात सम्बन्धों के क्षेत्र के अध्ययन करने वाले विद्याचियों के सामने असक्यों उदाहरण ऐसे आयेगे जिनकी अनुभूतियाँ समान है । उन सबकी सूची बनाने का विचार ही हास्यास्पद है । इनकी अनुभृतियाँ के आधार पर कोई 'विधि' बनाना नितान नित्यंक और बिककुल घड़ा होगा । इस परिस्थित में सामिष्यों का ठीक-ठीक उपयोग विना किसी ऐसे माध्यम के नहीं हो सकता जिससे हमें अधीन का ससीम माबों में बात हो । कल्पना-साहित्य ही वह माध्यम है ।

हमें मात्रा की दृष्टि से इतना पता चला कि कम से कम आंधिक सत्य यह है कि वैयक्तिक सम्बन्धों के अध्ययन के लिए कल्पना-साहित्य का प्रयोग किया जाता । अब हमें इसी भाँति यह देवना चाहिए कि क्या आदिम समाओं के अध्ययन के लिए विधि-निर्माण की तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है और सम्यताओं के अध्ययन के लिए तप्यों की खोज की तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है।

पहली बात यह देखने की हैं कि अन्तिम दोनों अध्ययन मनुष्य के सम्बन्ध से तो हैं, लेकिन वह सम्बन्ध उस प्रकार का निजी नहीं है जो प्रत्येक पुष्प, हनी और बच्चे के जीवन में प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप से होता है। मनष्यों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध निजी सम्बन्धों से और अधिक विस्तृत होते हैं, यो अर्थयस्थिक होते हैं। इन अर्थयस्तिक सम्बन्धों का जिन सामाजिक तन्त्रों द्वारा निर्वाह होता है उन्हें संस्था कहते हैं। सस्था बिना समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता। सच पूजिए तो समाज सबसे जैंबी संस्था है। बाहे समाज का अध्ययन किया जाय चाहे संस्थाओं के सम्बन्ध का, बात एक ही है।

सरमाजा क सम्बन्ध की, बात एक हा है। द्वसें तुरत पता पर जायेगा कि संस्थाओं में मनुष्यों के जो सम्बन्ध है उन्हें अध्यवन करने वाले बिद्यार्थी को सामग्री की मात्रा कम मिलेगी और लोगो के व्यक्तिगत सम्बन्ध के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को नहीं अधिक सामग्री मिलेगी। हम यह भी देखते हैं कि आदिम समात्रों के समुचित अध्ययन करने के लिए संस्थापत सम्बन्धों की जी लिखित सामग्री मिलेगी है वह उस समाय्ये से कहीं अधिक है जो सम्य समात्रों के उचित अध्ययन के लिए मिलेगी है। मेशोक को आत आदिम समाज है उनकी संस्था ६५० से भी अधिक है। और जो समाज उप्रति के यथ पर है उनकी सच्या एक्कीस से अधिक नहीं है। ६५० समाजों के उदाहरण से कस्या-साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। उनके द्वारा विद्यार्थी विधियों के बनाने का कार्य केवल आरम्भ कर मिलारी है। विमानमान में एक या दो दर्जन उदाहरण मिलते हैं उससे तथ्यों के सार्थीकरण के अतिरिक्त और हुछ नहीं सम्भव है। हमने देखा है कि इसी सीमा तक दितहास जभी पहुँचा है।

पहले हुमें यह बिरोधाभामत्मा मालूम होगा कि सम्यालां के अव्ययन करते वाले निवार्षियों के साब सामग्री की मात्रा बहुत कम है जबकि आधुनिक रितिहासकार यह शिक्कात करते हैं कि हमारे पास इतनो सामग्री है कि इस पबड़ा जाते हैं । किल्तु सत्य यह है कि ऊंचे प्रकार के तथ्य 'अध्ययन के मुख्ये क्षेत्र' इतिहास की तुलनात्मक इकाइयाँ वैज्ञातिक तकनीक द्वारा अध्ययन करने के लिए और विधियों को बनाने और स्थप्ट करने के लिए बहुत कम है । फिर भी अपने लिए खतरा उठाकर भी हम इस प्रकार के अध्ययन का साहस करते हैं और हम जिस परिणाम पर पहुँचे हैं वह आगे इस पुस्तक में मिलेगा।

#### सभ्यताओं की उत्पत्ति

## ४. समस्या और उसका न मुलझाना

## (१) समस्याकारूप

जब हमारे सामने यह समस्या आती है कि जो समाज सम्यता के पय पर है वे क्यो और कैसे उत्तम हो गये तब हम देखते हैं कि जहां तक इत समस्याओं का सम्बन्ध हो जिन इकतेग समाजी का हमने वर्णन किया है उनके दो वर्ग हैं। इनमें से पन्नह के पूर्वज एक हो जाति के हैं। इनमें से कुछ का सम्बन्ध तो इतना निकट है कि उनके जरुग व्यक्तित्व की बान केवल विवाद का विषय हो सकता है। कुछ का सम्बन्ध इतना डीला-डाला है कि उसे सम्बन्ध कहना बहुत ठीक न होगा। किन्तु इस प्रमन की छोडिए। ये पन्नह समाज कम या वेण उन छ समाजी से अल्ग है जो हमारे विचार से सीधे आदिम बीबन से निकले हैं। सम्प्रति हम उन्हों के सम्बन्ध में विचार करेंगे। वे हैं—मिस्सी, मुमेरी, मिनोई, जीनी, माबा और एडिशाई (एडीज)।

आदिस तथा विकसित समाजों में बया अन्तर है? सह अन्तर इस बान में नहीं है कि उनमें सस्याएँ हैं या उनका अभाव है। ब्योकि सस्याएँ व्यक्तियों के अविधितक साबचां की माध्यम है। और मभी समाजों में उनका असित्तव है। व्यक्तियों का जो आपसी होधा मान्यन्य होता है। उनका त्यापरा छोटा होता है और छोटे से छोटे अधिम समाज का विक्तार उनमें बटा होता है। सस्याएँ सारे समाज के बचा (जीनक) में पायों जाती हैं। इम्मिल्ए समाज को दोनों जातियाँ (स्पीसीख) में समाज के बचों (जीनक) में पायों जाती हैं। इम्मिल्ए समाज को दोनों जातियाँ (स्पीसीख) में समान रूप से वे मौजूद है। आदिम समाजों की भी अपनी सस्थाएँ हैं—जैसे कृषि सम्बन्धी बार्षिक द्वासिक पूजा, टोटेमबार और जित्रती दिवाह (एनमेगेमी), निषेध, संस्कार और अवस्था के अनुमार वर्ग-विभाजन (एज-क्लामेस), विशेष वय तक दोनों समसो को अलग-अलग सायूस्यिक सप्यटनों में रखना इस प्रकार की विकती ही सस्थाएँ हैं जिनकों कार्य-प्रणाली उतनी ही विवत्त और सूक्ष्म है असी मध्य समाजों में।

सभ्य समाजो और आदिम नमाजों का अन्तर अम विभाजन के आधार पर भी नहीं माना जा सकता क्योंकि आदिम समाजों के जीवन में भी अम विभाजन के अनुर पाये जाते हैं। राजा, जादूनर, छोहार, रायक सभी का अपना-अपना विशेष स्थान है। रावार, होत्तर, रायक सभी का अपना-अपना विशेष स्थान है। रविष होती काध्यान का लीहार 'हिस्पीस्टम' लॅगडा है, और हेलेगी कथा का कवि होमर अन्धा है। इससे यह ध्विन निकली है कि आदिम समाज के विशेषज असामान्य लोग होते थे विनमें सब कार्य करने की समता नहीं होनी थी, जो हरफन मोला नहीं होते थे। सथ्य तथा आदिम समाजों का अन्तर यह है कि जनकी अनुकरण की ग्रावित किम दिया में है। अनुकरण सामाजिक जीवन का विशेष गुण है। सभी सामाजिक कार्यों में आदिम समाजों में भी यह विशा हमें देश की मिलती है। आद की

गणिबङ्खवाद । उत्तर अमरीका के प्राचीन एडियनों में प्रतीकों की पूजा ।

फिल्म तारिकाओं से लेकर पहले की साधारण महिलाओं तक में यह बात पायों जाती है। किन्तु दोनों समाजों में इनकी दिसाएँ भिन्न हैं। जिजती हमें जानकारी है उसके अनुसार अनुकरण की दिसा पहले की पीढ़ी की ओर तथा मरे हुए पूर्वजों की ओहती है जो दिखाई तो गही देते, किन्तु उनकी अनुभूति होती रहती है और जिनका प्रभाव जीवित बुजुर्ग पर पढ़ता है। ऐसे ससाज में जहाँ अनुकरण पीछ की ओर और मूतकाल की ओर होता है उसमें किंद आजार का शासन रहता है और समाज पतिहीन रहता है। इसके विपरीत जो समाज सम्पता की ओर बढ़ रहे हैं उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति समाज के सर्जनशील व्यवित्यों की ओर होती है जिनके पीछे बहुत से लोग पढ़ा करते हैं क्योंकि वे अनुआ होते हैं। ऐसे समाज में, जैसा कि वास्टर बेंजहाट ने अपनी पुरतक 'फिडक्स एवं पीलिटक्स में लिखाह' कहियों की रोटो (केक)'तोड़ दी जाती है और समाज परिवर्तन तथा विकास की और गतिशाल रहता है।

किन्तु यदि हम अपने से यह सवाल करें कि यह अन्तर आदिम तथा सम्य समाजों के बीच स्थायों और मीलिक है तो हमारा उत्तर होगा, नहीं । क्योंकि आदिम समाजों को अवस्था हमें गातिहीन दमिलए मानुम पड़ती है कि उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हमें उनके दितहास की अतिनम्ध वस्या से प्राप्त होता है । यदार्थ प्रयाद ज्ञान हों, है कि मी तक्षेत्र से यह पता चलता है कि आदिम समाजों में भी ऐसा समय अवस्य रहा होगा जब उनकी गति तीच रही होगी जितनी किसी सम्य समाज की अव तक्त नहीं हुईं । हमने पहले कहा है कि आदिम समाज उत्तरा हो पुराना है कि जितनी मनुष्य जाति, सगर हमें कहाना चाहिए था कि वह उससे भी पुराता है । मनुष्य के अतिरिक्त और जो विकासन तत्त्रशारी जीव है उनमें भी एक प्रकार का सामाजिक की सम्यास्त्र जीवन होता है और यह स्पष्ट है कि मनुष्य बिना सामाजिक वातावरण के मानव नहीं वन सकता था । जिन परित्ययों में अब मानव (सब-मेंन) से मान में परिवर्तन हुआ उसका कोई आलेखन हमारे पास नहीं है । आदिम समाज की छत्त्रशामों में जो परिवर्तन हुआ उसका कोई आलेखन हमारे पास नहीं है । आदिम समाज की छत्त्रशामों में जो परिवर्तन हुआ उसका कोई आलेखन हमारे पास नहीं है । । अपदास समाज की छत्त्रशामों में जो परिवर्तन हुआ वह महान् या और विकास में बहुत वक्त करम था । सम्याज की छत्त्रशामों के अस्त कर होने हैं इस तहीं है है ।

प्रत्यक्ष श्चान से आदिम समाजों को जो हमने पाया है उसकी तुलना ऐसे लोगों से की जा सकती है जो पहाड के एक कमार पर चुम्चाप पड़े हुए हैं और उस कमार के मीश खड़ा है और ऊपर जहात है। सम्प्रता की तुलना इन पड़े हुए लोगों के उन साधियों से की जा सकती है जो अभी उठ खड़े हुए हैं और ऊपर पड़ान की और चढ़ता आरम्म कर एहें हैं और हम लोग दर्शक है जो अभी-अभी आये हैं, जिनकी दृष्टि की सीमा कगार तथा ऊपर वालो चट्टान के निचले भाग तक सीमित है और जो पहने भिन्न-पिन्न सिक्तियों में देख रहे हैं। एकएफ हम इस ततीजे पर पहुँच सकते हैं कि चड़ने वाले पहलवान हैं और जो पड़े हुए हैं उनके अंग लक्त्वा से शिविल है, किन्तु अधिक सीवने पर हमें अपना मिर्णय रोक लेना अधिक बढ़िसना होगी।

सब पूछिए तो जो लोग पड़े हुए हैं वह सकबा के रोगी नहीं हो सबते । कगार पर वह पैदा नहीं हुए होंगे और बहुं से हतनी करर स्वयं आये होंगे, कोई हुसरा उन्हें स्थान नहोंगा । उनके हुमरे साथी जो अभी बढ़ रहे हैं उन्होंने अभी हस कगार को छोशा है और ऊपर की चट्टान की और जा रहे हैं। कपर का कगार दिखाई नहीं दे रहा है. हमीला हम नहीं कह सकते कि यह कितना कैंबा है और उस सकते कि वह कितना कैंबा है और उस सकते कि वह कितना कैंबा है और उस सकते हैं। कुपर सकते हैं। कुपर सकते हैं कि हुसरे किता कैंबा है और उस सकते हैं। वाहे जहीं हो बहु रोगे सकता है जो साथ हो हो बहु सहसे हैं, जा आराम कर सकते हैं। वाहे जहीं हो बहु रोह पेह स्वाप कर सकते हैं। वाहे जहीं हो बहु रोह पेह स्वाप सकते हैं।

होगा। हम प्रत्येक बढ़ने वाले की शक्ति, कौशल और साहस जान भी ले तव भी हम यह नहीं कह चकते कि ऊपर के कागर पर, जहाँ तक पहुँचने की चेटा वे कर रहे हैं, सब पहुँच जायेंगे। हम यह निरुचयपूर्वक कह सकते हैं कि उनमें से कुछ कभी नहीं पहुँचेंगे। हम यह कह सकते हैं कि एक-एक व्यक्ति जो परित्य में चड रहा है उसकी दूनी संक्या (हमारी नट सम्पताए) यक कर और हार कर नीचे के कगार पर निर वर्षी है।

अभी हम जिस बात की खोज कर रहे थे उसमें हमें सफलता नही मिली कि आदिम समाजो और सभ्य समाजो में स्थायी तथा मौलिक अन्तर क्या है, किन्तु हमे इस बात का कुछ आभास मिला कि सम्यताओं की उत्पत्ति तथा प्रकृति क्या है । यही हमारे अनुसंधान का मुख्य विषय है । आदिम समाज का सभ्य समाज में कैसे परिवर्तन हुआ। यहाँ से आरम्भ करते हुए हमको पता चला कि यह परिवर्तन इस बात में है कि गतिहीन अवस्था से गतिशील अवस्था में समाज पहुँचा । हम दखेंगे कि यही सिद्धान्त सभ्यताओं के विकास में भी लाग होता है। अर्थात आन्तरिक सर्वहारा वर्ग उन पहले की सभ्यताओं के शक्तिशाली अल्पसंख्यकों से अलग हो गया जिनकी सर्जनात्मक शक्ति समाप्त हो गयी थी। ये शक्तिशाली अल्पसख्यक वर्गहमारी परिभाषा के अनुसार गतिहीन है। क्योंकि यह कहना कि उन्नतिशील सभ्यता की सर्जनशील अल्पसंख्या पतित या भ्रष्ट होकर छिन्न-भिन्न होती हुई सभ्यता की शक्तिशाली अल्पसख्या हो गयी का अर्थ यही है कि जिस समाज का वर्णन हो रहा है वह गतिशील से गतिहीन अवस्था मे आ गयी । इस गतिहीन अवस्था से सर्वहारा वर्ग का अलग होना गतिशील प्रतिकिया है। इस दृष्टि से हम देखेगे कि शक्तिशाली अल्पसंख्या से सर्वहारा का पथक होना एक नयी सभ्यता की उत्पत्ति है। जिसका परिवर्तन गनिहीनता से गतिशीलता की ओर होता है । यह उसी प्रकार है जैसे आदिम समाज से सभ्य समाज में परिवर्तन होता है । चाहे सभ्यताएँ एक दूसरे से सम्बन्धित हो या न हो, सबकी उत्पत्ति समान है । और जैनरल स्मटस के शब्दों में 'मानवता एक बार फिर गतिमान है।'

स्वितिकता और गितिशोकता, बाक, विकास और फिर बक्ता यह छ्यपूर्ण अदल-बदल विश्व को मीलिक प्रकृति है, ससार के अनेक विद्वानों ने अनेक समय में ऐसा कहाँ है। वीनी समाज के विद्वानों ने अपनी मुद्दर भाषा में कहा है कि यह अदल-बदल "चिन" के प्रया के ही। 'पिन' गितिहीन और 'याग' गितिशील । चीनी लिपि में यिन इस प्रकार लिखा जाता है कि अकर के बीच काले बादल सुर्फ के चारी और फिर कर उसे दक रहे हैं और 'यान' इस प्रकार लिखा जाता है कि निर्माण सुर्फ के चारी और किरणे फैल रही है। चीनी वर्णमाला में 'पिन' पहले आता है। हम उससे देखते हैं कि तीन लाख वर्ष पहले आदिस मनुष्य उस कमार पर पहुँच गया है और याग सम्प्रता में प्रवेश करने के पहले मनुष्य इस काल के अद्वानके प्रतिश्वत समय तक आराम करता रहा। आगे हमें उस स्पष्ट उत्तर को खोजना है जिससे मानव समाज में फिर गित आयी और पढ़डे हम उन दो राहों में प्रवेश करीने को बन्द गड़ी निक्किंगी।

# (२) प्रजाति (रेस)

यह स्पष्ट और निश्चित तथ्य है कि 'विन' के रूप में, जो मनुष्य का आदिस समाज था, वह गत ६००० वर्षों में योग के सम्य समाज के अपर चट्टान पर बढ़ा तो उसके कारण यही हो सकते हैंकि किन तोगों में पित हुई उन मनुष्यों में विशेष गुण ये अपवा जिस बातवरण में उन्होंने उक्रति की उसमें कोई विशेषता थी अववा दोनों के पात-प्रियात में कोई विशेष बात थी। हम पहले यह दिचार करेंगे कि जिन बातों को बोज हम कर रहे हैं वे इनमें से किसी में मिळ वारों। क्या यह सम्भव है कि सम्यता की उत्पत्ति इस कारण हुई हो कि किसी जाति या प्रजातियों में विशेष गुण रहे हों?

प्रजाति मानव समाज के उस विशेष वर्ग को कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण हो और वह वंशानुगत हो । प्रजाति के जिन गुणों की हम कल्पना करते हैं वे मानसिक अथवा आरिमक है और वे कुछ समाजों में जन्मजात होते हैं । किन्तु मनोविज्ञान, और विशेषत: सामाजिक मनो-विज्ञान अभी बाल्यकाल में हैं । जब हम सम्यता की प्रगति में प्रजाति को एक कारण मानते हैं तब हम यह स्वीकार करते हैं कि विशेष मानसिक गुणों और भौतिक विशेषताओं में परस्पर सम्बन्ध है ।

प्रजाति सिद्धान्त के परिचमी देश के हिमायती जिस भौतिक गुण पर साधारणत: जोर दिया करते हैं बह रंग है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आरिमक और मानरिक्त श्रेष्ठता और खाल का रगीन न होना एक दूसरे से सम्बन्धित है। यदिष जीवन-विज्ञान की दृष्टि से ऐसा सम्भव नहीं मालुम होता। सम्भता के प्रजाति वाले सिद्धान्तों में सबसे प्रसिद्ध वह है जिसमें सफेद चमडे बाले, पीले बाल वाले (जनझोटिकस) नीली-मूरी औष्ध वाले (म्लाकोपियन) और लम्बे सिर बाले (डालिकोसिकासिस) मनुष्यों को सबसे ऊँचा माना जाता है जिन्हें कुछ लोग नार्डिक मानव कहते हैं और जिन्हें निद्धों ने 'स्वर्षकंश बाला पशुं (द स्लाड बीस्ट) कहा है। टयटानिक बाजार में इस मृति का मृत्य जीचना उचित्त होता।

सबसे पहले नाहिक मानव की उच्चता कास के एक रईस काम्टे हि पोबिनो ने उन्नीसबी गती के आरम में प्रकट की थी। इस 'दबर्गकोंच वाले पशुं की उच्चता कांस की करिन के समय के विवाद की एक घटना के कारण सामने आयी थी। जब कांस के रहेंमों को जागीर छोनी जा रही थी और उन्हें देश से निकाला जा रहा था या फोसी दी जा रही थी तक क्रान्तिकारी दल के पर्यक्तों की तब तक चैन नहीं मिलता या जब तक वे उस समय की घटनाओं की शास्त्रीय रूप नहीं दे देते थे। उन्होंने घोषणा की कि 'गाल' लोग जो चीदह शतियो तक पराधीनता में रहे हैं अब अपने कांस विजेताओं को राइन के पीछ अंधकार में खदेड़ रहे हैं जहां से बे जनरेला के समय आये खंतीर इन वर्षरों के जबरदस्ती अधिकार के वावजूद गाल की धरती पर अपना अधिकार जमा रहे हैं जो सदा से अपनी ही रही।

हफ अल्लेल्ल बात का मीबिनों ने और भी ब्रॉक्स अल्लेल्लल उत्तर दिया। उसने कहा "मैं आप की बात स्वीकार करता हूँ। मैं इमान लेता हूँ कि क्षांत की बताता मजान की बंधन है और धात के रईस काको के बचन है और रोता है। तो क्या आप सबमुख यह समझते है कि गंबाल संभ्यता के प्रतीक है और फ़ाक बेरेला के ? गंबाल की सम्यता कहाँ से आयी ? रोता है। रोम कैसे महान बता? उसी गाईक के आरम में बिन काकी रकत ने हमारे झारी में प्रतिक किया। प्रार्तिमक रोम तो गाईक के आरम में बिन काकी रकत ने हमारे खरीर में प्रवेश किया। प्रार्तिमक रोम तो गाईक प्रतिक स्वार्ति के स्वर्ति के स्वर

का ह्यास हो गया। फिर वह समय आया कि उत्तर से पीछे बाल वाले विजेताओं का दल उनकी रक्षा के लिए आया और उसने सम्यता को फिर से जीवित किया। ये फ्रांक लोग थे।"

इस मनमौजी कासीसी ने जो खरहा दौडाया उसमें जमेंनो की मजबूत टांगे बाजी मार ले गयी । जमेंन शब्द-शास्त्रियों ने इम्बो-मूरोपियन शब्द के स्थान पर इण्डो-जमेंन शब्द बैठाया और इस कल्पित जाति का निवास प्रधा का राज्य-क्षेत्र निर्धानन किया । १९१४-१८ के युद्ध के कुछ पहले एक अयेज हाउस्टन स्टबर्ट मैम्बरलेन ने जिनका प्रेम जमेंनी से हो गया था एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था—'द फाउन्डेयास आब द नाइनटीन्य सेचुरी' जिसमें इण्डो-जमेंन लोगों में असने दानों और ईसामसीह का भी नाम रखा।

अमेरिकनों ने भी इस 'नाडिक मानव' का उपयोग किया । १९१४ के पहले पच्चीस वर्षों में बहुत-से दक्षिण पूरोण निवामी अमेरिका मे प्रवास कर गये । कुछ समय मैडिसन घाट तथा छावाप स्टाडर्ड ऐसे लेखकों ने कहा कि इस प्रकार का प्रवास रोकना चाहिए जिससे सामाजिक माम्यताओं की शुद्धता अधुण्ण रहे । वे यह शुद्धता असरीकी सामाजिक मान्यताओं की नहीं, बिक्त नाडिक जाति की असरीकी शाखा की चाहते थे।

ब्रिटेन का इसरायलवाद का सिद्धान्त भी इसी प्रकार का था। केवल भाषा दूसरी थी और इसमें काल्पनिक इतिहास का एक विचित्र धर्म-दर्शन से समर्थन किया गया था।

विचित्र बात यह है कि हमारी सम्बता के प्रजातिवाद के प्रचारक इस बात पर जोर देते हैं कि गोरा चमदा आध्यात्मिक महत्ता का चिल्ल है और दूसरी प्रजातियों से यूरोपीय प्रजाति महान् है तथा नाविक प्रचाति दूसरी यूरोपीय प्रजातियों से महान् है, किन्तु आपानी दूसरा भौतिक प्रमाण उपस्थित करते हैं। आपानियों के बारीर पर बाल नहीं होते उनके पढ़ोसी उत्तरी हीय में एक आदिस जाति रहती है जो दूसरे प्रकार की है। बह प्राय सामान्य यूरोपियनों के समान होती है जिन्हें बाल बाले ऐन् कहते हैं। इसलिए स्वमायतः बाल का न होना वे आध्यात्मिक महत्ता का चिह्न मानते हैं। यद्यपि उनका दावा भी उतना हो निराधार है जितना हमारा गोरे चमड़े बाला दावा फिर भी, हम कह सकते हैं कि ऊपरी इग से उनका दावा ठीक जान पडता है क्योंकि जहाँ तक बाल का सम्बन्ध है बिना बाल बाला आदसी अपने माई बन्दरों से बहुत दूर है।

मानव-जाति के इतिहासकारों ने (एथनोलोजिस्ट) सफेद रंग के मनष्यों को शारीरिक गणों के अनुसार विभाजित किया है। ये हैं, जैसे लम्बे सिर या गोल सिर बाले, गोरे चमडे या काले चमडे वाले तथा इसी प्रकार और। उन्होंने सफेद 'प्रजातियो' के तीन प्रकार बताये हैं, नार्डिक, आल्पीय तथा सहस्रसागरी । इस कथा का जो भी मल्य हो हम इस बात पर विचार करेगे कि इन जातियों ने सभ्यता के निर्माण में क्या योगदान किया है। नार्डिक प्रजातियों ने चार या सम्भवत पाँच सभ्यताओं का निर्माण किया है। वे हैं भारतीय (इडिक), हेलेनी, पश्चिमी, रूसी परम्परावादी ईसाई और सम्भवतः हिताइत । आल्पीय जातियो ने सात सभ्याताओ का अथवा सम्भवत. नौ का निर्माण किया है-सुमेरी, हिताइत, हेलेनी, पश्चिमी परम्परावादी ईसाई तथा उसकी रूस की दोनो शाखाएँ, ईरानी और सम्भवतः मिस्री और मिनोई। मध्य-सागरी प्रजाति ने दस मध्यताओं का निर्माण किया है—मिस्री, समेरी, मिनोई, हेलेनी, पश्चिमी परम्परावादी ईसाई समाज का मल रूप, ईरानी, अरबी और बैबिलोनी। मानव जाति के भरे वर्ग ने (ब्राउन)--जिसमें भारत की द्रविड और इण्डोनेसिया की मलय प्रजातियाँ शामिल है—-दो सभ्याताओ का निर्माण किया है---भारतीय और हिन्दू। पीली प्रजाति ने तीन सभ्यताओ का निर्माण किया है—चीनी और सदर पूर्वकी चीनी और जापानी सम्याताएँ। अमरीका की रक्त वर्ण की प्रजाति ने चार अमरीकी सभ्यताओं का निर्माण किया है । केवल काली जातियों ने अभी तक किसी सभ्यता का निर्माण नहीं किया है। सफेद प्रजातियाँ इस विषय में अगुआ है. किन्तु यह याद रखना चाहिए कि बहत-सी सफेद जातियाँ ऐसी है जिन्होने काली जातियों के समान ही सभ्यता के निर्माण से कोई योगदान नहीं किया है। यह जो विभाजन किया गया है उससे यदि कोई तथ्य की बात निकलती है तो यह कि हमारी आधी सभ्यताओं के निर्माण में एक से अधिक प्रजातियों का हाय है। पश्चिमी और हेलेनी प्रजातियों में प्रत्येक ने तीन-तीन सभ्यताओं का निर्माण किया है। यदि सफेद प्रजाति के नाडिक, आल्पीय और मध्यसागरी जवजातियों के समान पीली, भरी और लाल प्रजातियों का भी उप-जातियों में विभाजन किया जाय तो हमें पता लगेगा कि इन्होने भी एक से अधिक सभ्यताओं का निर्माण किया है। इन उप-विभाजनो का क्या महत्त्व है अथवा ऐतिहासिक और सामाजिक दिष्ट से कभी वे विशिष्ट प्रजातियाँ थी, कहा नहीं जा सकता । और यह सारा विषय अन्धकार में है ।

किन्तु पर्याप्त रूप से कहा जा चुका है जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई एक विशिष्ट प्रजाति थी जिसके द्वारा 'यिन' से 'याग' तक अर्थात् गतिहोनता से गतिशीलता की ओर छ हजार वर्ष पढ़ले सम्प्रता का विकास ससार के एक भाग से दुसरे भाग की ओर हजा है।

#### (३) वातावरण

विगत बार शतियों में हमारे परिचमी समाज का जैसा विस्तार हुआ है उसके कारण आधुनिक परिचमी विदान इतिहाल में प्रजातीय तस्य को बहुत अधिक महत्व देने रुते हैं। इस विस्तार के कारण पात्र होता सामार की ऐसी प्रजातियों के सम्पर्क में आहे हैं जो इसी सम्हाति में ही नहीं, शारीरिक गठन में भी विश्व थे। यह सम्पर्क बहुधा अमित्रता का था। ऐसे सम्पन्नीं का परिणाम यह हुआ कि शारीरिक उत्पत्ति के आधार पर कैंबी और नी बी प्रजातियों की भावना उत्पन्त हुई। उन्नी स्वी शती में जब बात्स्स शारीबन तथा और वैश्वानिक अन्वेषकी न खोज की तब उसके आधार पर परिचम के छोगों में जीव-विश्वान के अनुसार जातियों के बढ़े-छोटे होने की भावना जाग ठटी थी।

प्राचीन यूनानी भी व्यापार के लिए और उपनिवेश बनाने के लिए ससार में फैले, किन्तु उस समय का संसार छोटा था। उसमे संस्कृतियाँ तो अधिक थी, किन्तु शारीरिक दृष्टि से प्रजातियाँ इतनी अधिक नहीं थी । यूनानियों की दृष्टि में (जैसे हेरोडोटस) मिस्री और सीरि-याइयों में बहुत अन्तर रहा हो और उनके आचार-विचार भिन्न रहे हो, किन्तु शारीरिक दृष्टि से वे युनानियों से उतने भिन्न नहीं ये जितना पश्चिम अफीका का नेग्रो और अमरीका का रक्त वर्ण का मनुष्य यूरोपियनो से हैं। इसलिए यह स्वाभाविक था कि यूनानियो ने जो सास्कृतिक अन्तर इन लोगो में पाया उसका आधार शारीरिक और भौतिक उत्पत्ति अर्थातु जातिगत आधार नहीं माना । उन्होंने इस अन्तर का आधार भौगोलिक आवास, धरती और जलवायु का समझा। एक पुस्तक है 'इन्फ्लुएन्सेज आव एटमास्फियर, वाटर एण्ड सिचुऐशन', जो ईसा के पूर्व पाँचवी शतों में लिखी गयी थी और जो बोकराती (हिपोक्रिटीज) परम्परा की औषधियों की पूस्तको के सग्रह में है। इससे इस विषय पर यूनानियो का मत व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, उसमें हम पढ़ते हैं 'मानव आकृति-विज्ञान का इस प्रकार विभाजन हो सकता है—'जगल' और जल से भरा हुआ पहाड़ी वर्ग, जलहीन और क्षीण मिट्टी के प्रदेश के रहने वाले, दलदली घास बाले क्षेत्र के रहने वाले, और उस प्रदेश के रहनेवाले जहाँ जंगल नही है और पानी का निकास अच्छा है.... । उस प्रदेश के रहने वाले जो शैलमय (राकी) धरती और ऊँचाई पर है, जहाँ पानी भी खूब है, और जहाँ जलवायु के परिवर्तन का अन्तर अधिक है, बड़े डील-डौल वाले होते है । उनका शरीर कब्टो को सहने वाला और साहसी कार्य के उपयुक्त होता है ..। उन देशो के रहने वाले जो निचला होता है जहाँ दलदली घास होती है, उमस होती है, जहाँ ठण्डी के बजाय गर्म हवा अधिक बहती है, उष्ण पानी पीने को मिलता है, उतने ऊँचे और पतले दबले नहीं होते बल्कि मोटे, गठे, ठिगने और काले बाल वाले होते हैं और उनका रग भी काला होता है और उनके शरीर में बलगम कम और पित अधिक होता है। साहस और सहनशीलता उनके स्वभाव में उतनी नहीं होती, किन्तु सस्याओं के सहयोग से उनमें यह गुण उत्पन्न हो सकते हैं.. । अधिक केंचाई के रहने वालों का, जहाँ तेज हवाएँ चलती है, जल की अधिकता है और ऊँचाई-नीचाई है गठन भारी भरकम होती है। उनमे व्यक्तित्व (परसनाल्टी) की कमी होती है और उनके चरित्र में कायरता और भीरूता होती है ..। अधिकाश अवस्थाओ मे मनुष्य का शरीर और उसका चरित्र देश की भौतिक परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं।'<sup>र</sup>

<sup>9.</sup> इस सम्बन्ध में बर्नर शा पूनानियों से सहमत है। जिल्होंने 'जान बुक्स अदर आइलड' को मुक्ति। पढ़ी है उन्हें बाद होगा कि 'केटिक आति' की कम्पना को वे सिरस्कार से टाल देते हैं और उनका कहना है कि अंग्रेज और आइरिश में जो अन्तर है वह दोनों डोमों की आबोहबा के कारण है।

हिपोकेटीच : इल्क्युएसेच आव एटमास्क्यिर, बाटर एण्ड सिबुएशन—अनुवादक, ए० बे॰ ट्वापनबी, अध्याय १३ और २४ : श्रीक हिस्टारिकल बाट काम होमर ट दि एक आव हेराबिक्यस—पु० १६७-६ ।

किन्त 'बातावरण का सिद्धान्त' का हेलेनी उदाहरण दो प्रदेशो की तुलना से लिया गया था। एक नील की निचली घाटी के जलवायु का प्रभाव मिश्रियों के शरीर, चरित्र और संस्थाओं पर, इसरा यरेशियाई स्टेप के जलवाय का प्रभाव सीथियनो के शरीर, चरित्र और संस्थाओं पर। मानव समाज के विभिन्न भागों मे जो मानसिक (बौद्धिक तथा आत्मिक) अन्तर पाया गया है उनके सम्बन्ध में यह बताने की चेष्टा की जाती है कि उनके कारण प्रजाति सिद्धान्त और वातावरण सिद्धान्त दोनो है। यह मान लिया जाता है कि यह मानसिक अन्तर प्रकृति के भौतिक अन्तर से स्थायी रूप से कारण और कार्य की भाँति सम्बन्धित है। मनुष्य के शरीर की गठन के अनुसार जाति-सिद्धान्त बनाया गया और विभिन्न जलवाय तथा भौगोलिक परिस्थितियो में जो समाज रहते हैं उनके अनसार वातावरण सिद्धान्त बनाया गया । दोनो सिद्धान्तों का सार दो परिवर्तन-शील सम्बन्धो पर बनाया गया है। एक में शरीर और चरित्र और दूसरे में बातावरण और चरित्र । यदि इन सिद्धान्तों को स्थापित करना है तो यह प्रमाणित करना होगा कि यह सम्बन्ध स्थायी और अचल है। हमने ऊपर देखा है कि इस परीक्षा में प्रजाति-सिद्धान्त नहीं ठहरता और अब हम देखेंगे कि वातावरण-सिद्धान्त यद्यपि उतना असगत नही है, फिर भी प्रमाणित न हो सकेगा । हेलेनी सिद्धान्त की परीक्षा हम दो उदाहरणो द्वारा यूरेशियाई स्टेप तथा नील घाटी से करेगे । हम पुष्वी पर और भी क्षेत्र ढंढेगे जो जलवाय तथा भौगोलिक दृष्टि से इनके समान है। यदि हम यह देखेंगे कि वहाँ की जनता का चरित्र और उनकी सस्थाएँ भी सीथियन तथा . मिस्री लोगों के समान है तो बातावरण-सिद्धान्त प्रमाणित होगा, नहीं तो बहु कट जायेगा।

पहले हम युरेशियाई स्टेप को ले । यह वह विस्तृत क्षेत्र है जिसके केवल दक्षिणी-पश्चिमी भाग से युनानी परिचित थे। इसके साथ हम अफ्रेशिया (एफ्रेशियन) स्टेप का मिलान करे जो अरब से उत्तरी अफीका तक फैला हुआ है । एशियाई और अफेशियाई समानता के साथ-साथ न्या वे मानव समाज भी समान है जो इन दोनो क्षेत्रो में पैदा हुए है ? उत्तर मिलता है—हाँ। दोनो क्षेत्रो मे खानाबदोश समाज उत्पन्न हुए । दोनो क्षेत्रों मे जो समानताएँ और अन्तर है उसी के समान उनमें समाजों में भी समानताएँ और अन्तर हैं। अन्तर, जैसे पशुओं के पालने में हैं। अधिक परीक्षा में यह सम्बन्ध समाप्त हो जाता है । क्योंकि ससार के इस प्रकार के दूसरे प्रदेशों में जैसे उत्तरी अमरीका के 'प्रेयरी', बेनेजअला के 'लानो', अरजेटिना के 'पम्पा' और आस्टेलिया की गोचर भूमि मे खानाबदोश समाजो का वातावरण है, किन्तु वहाँ उनके निजी खानाबदोश समाज नहीं उत्पन्न हुए । इन क्षेत्रों की समता में सन्देह नहीं क्योंकि आधनिक काल में परिचमी समाज ने अपने उद्यम से इससे लाभ उठाया है। पश्चिमी पश्पालकों (स्टाक-मैन) के अग्रगामियों ने, जैसे उत्तरी अमरीका के ग्वाले (काउ-व्यायज) दक्षिणी अमरीका के 'गाचो' (अमरीका के मुलवासी और युरोपियनो की सम्मिलित नस्ल) और आस्ट्रेलिया के पशुपालक (कैंट्लमैन), इन निर्जन प्रदेशो पर कई पीढियो तक दखल जामये रखा जब नये हल और नयी चिक्कर्यों नहीं चली थी । सीथियनो, अरबों और तातारो की भौति उनकी ओर भी मानव समाज आकृष्ट हुआ था । अमरीकी और आस्ट्रेलियाई स्टेपो में अवश्य ही शक्तिशाली क्षमता होती, यदि कुछ ही पीढियों के लिए समाज के इन अगओं को, जिनके पास कोई खानाबदोशी परम्परा नहीं थी और जो आरम्भ से ही खेती और निर्माण (मैनुफैक्चर) के सहारे जीवन-यापन करते में, खानाबदोश बना लेते । यह भी ध्यान देने योग्य है कि पश्चिमी गुवेषको (एक्सप्लोरर) को इन प्रदेशों में जो लोग मिले वे इन खानाबदोशो के स्वर्ग में खानाबदोशी का जीवन नहीं बिताते थे, बल्कि शिकार की वृत्ति से जीवन-निर्वाह करते थे ।

यदि हम नील नदी की निचलो घारा की भी इसी प्रकार की परीक्षा कर दे तो यही परिणाम होगा ।

अफीशवाई भूद्दश्य (लैंडस्केप) में निचली नील की बाटी विडबना है, । मिल्ल का जलवायुं उतनी ही मर्स है जितना उसके चारों और के बिशाल कोंदों का। केवल एक मुदर अपवाद है। इस महान् नदी द्वारा लाया हुआ अक्षय जल भण्डार और ककारी मिट्टी (अस्पूर्वियम)। यह सम महान् नदी द्वारा लाया हुआ अक्षय जल भण्डार और ककारी मिट्टी (अस्पूर्वियम)। वह नदी स्टेप के बाहर ले जाती है बहाँ अपार चर्चा होती है। मिल्ली सम्प्रता के निर्माण में उपयोग किया जो इस घाटी की दोनों ओर के खानावदी- वियों से मिल्ल मी हो से मिल्ल में स्टेप के खानावदी- वियों से मिल्ल में मील के कारण जो विद्यंग बातावरण बन नया है उसी के अपवाद में प्रमाण के जहाँ में लिए हमें यह देखना होगा कि कहाँ नील के प्रदेश में एस वावावरण है वह बहुत सहां एसी ही सम्यता को उत्पाद हुआ है।

यह सिखाना पहोस के क्षेत्र में अर्थात् दकता (पूर्कटीन) और फरात (टाइपिश) की निकली सादी में, बही बैसी ही परिम्लिनाया है, ठीक उतरता है। यहाँ बैसा हो भीनिक वानावरण हैं अर्थी दे बेही हो सामाज, मुसेरी का विकाद हुआ है। किन्तु यह सिखान दोश काका की किन्तु उनसे छोटी जाईन की पाटी में टोक नहीं उतरता। यह सादी कभी किसी सम्यता का केन्द्र नहीं रही है। अगर हमारी यह बात टीक है कि निक्ष पाटी के सम्यता मुसेरी आदे तो यह पिखान मिन्ध पाटी के तिए भी टीक नहीं उतरता। । गंगा की निकली पाटी इस परीक्षा में नहीं सिम्मिल की सासकी क्षेत्रीक वहीं का जलवायु बहुत नम और उण्डा है। यारसी और मिसिसिपी की निकली मादियों भी सिम्मिलित नहीं को जावका मादियों के इसकार नहीं कर सकता कि जो सोसिल कर की उसकार नहीं कर सकता कि जो सोसिल कर की स्वार के हाथों, जिनके पास मुरीपीय सामन में, असरीका की इन निदयां हारा बहु बमलकार हुए वो नील और करात में मिसी और सुरीरीय सामन में, असरीका की इन निदयां हारा बहु बमलकार को लोटों डो और रायों में के निक्सी की मही भी मही में सह स्वार की हाथों, जिनके जान में स्वार में है। अस्वार के हाथों, जिनके जान में स्वार में सुरीरों हमी सी सी साम में, असरीका की इन निदयां हारा बहु बमलकार को लोटों डो और रायों में के जल लोगों की नहीं दिखारा जिन्होंने कहीं और सहले से यह चुतराई सीची नहीं की रायों में की नहीं दिखारा जिन्होंने कहीं और सहले से यह चुतराई सीची नहीं भी नहीं की जल लोगों की नहीं दिखारा जिन्होंने कहीं और सहले से यह चुतराई सीची नहीं भी नहीं के असरी कर है। की सहले सहल कर सहले सहले की साद की साद सिक्स की साद सिक्स की साद सिक्स की सिक्स

इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि 'नदी वाली' सम्बता वातावरण के कारण नहीं उत्पन्न हुई और यदि हम इस बात पर घ्यान दें कि उसी प्रकार के वातावरणों में एक जगह सम्बता विकसित हुई और दूसरी जगह नहीं तो हमारा यह कथन पुष्ट हो जायेगा।

ए व्यियाई सम्मता ऊँबे पठार पर उत्पन्न हुई । इसकी उपलब्धियाँ अमेजन की तराई के लोगों की उपलब्धियों से फिन्न की क्योंकि कोंग अग्रम्भ थे । तो क्या पठार इसका कारण है जिससे एण्डियाई सम्मता अपने असम्म पड़ी सियों से आगे वह गयी । इस विचार को ठीक मानने से एल्डे हमें अफ़ीका के वियुवत् रेखा के निकट के उन अजाशों की ओर देखाना महिए जो पूरी अफीका, कागों बेसिन के जगाजे की बगल में है । यहाँ हमको पता चलेगा कि न तो अफ़ीका के पठार पर किसी सम्मता का विकास हुआ और न पता को नदी के हर-मरे जगाजें में

उसी प्रकार हम देखते हैं कि मिनोई सम्यता यल से घिरे हुए सागर में कुछ द्वीपो के समूह

में उत्पन्न हुई जहां मध्यसागरी जलवायु था । किन्तु उसी प्रकार का वातावरण होते हुए जापान के अन्तर्देशीय सागर मे उस प्रकार की द्वीप वाली सम्मता नही उत्पन्न हुई । जापान में कभी किसी स्वतन्त्र सम्यता का जन्म नहीं हुआ । यहाँ की सम्यता चीन की सम्यता द्वारा उत्पन्न हुई है ।

कभी-कभी कहा जाता है कि चीन की सम्पता हागहो की घाटी के कारण उत्पन्न हुई क्योंकि उसी प्रदेश में इसका जन्म हुआ, किन्तु वही जलवायु, मिट्टी, मैदान और पहाड़ होते हुए डेन्यूब नदी की घाटी में उस प्रकार की सम्पता नहीं पैदा हुई ।

गाटेमाला तथा बिटिश हाण्ड्युराज में जहां जल्म कटिबन्धीय वर्षा होती है और जो बहुत हरा-मार है माया सम्यता का जन्म हुआ । किन्तु वैसी ही परिस्थित में अमेजन तथा कामो निर्देशों की माटियों में किसी सम्यता का जन्म नहीं हुआ । यह ठीक है कि ये दोनो निर्देश विद्या विषुत्व है रेखा के इधर और उधर बहती हैं और माया सम्यता का विकास विषुत्व रेखा के पत्रह अश उत्तर हुआ है । अगर हम पन्दहने अक्षाश के साथ-साथ बन्ने तो ससार की दूसरी ओर अंगकोर बाट के खण्डहर मिन्नेमें जो कन्बोबिया के उल्ला कटिबन्धीय जलवायु और हरियालों के क्षेत्र में है । अवस्य ही माया के कोमन और इस्मुक्त नगरों ते इनकी तुकना ही सकती है । किन्तु पुरातत्व के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यह सम्यता कम्बोबिया की नहीं थीं, बक्ति हिन्दू सम्यता की एक शाखा थी जिसका जन्म भारत में हुआ ।

इस पर और भी विवेचन किया जा सकता है, किन्तु हम समझते हैं कि इतना कहा जा चुका है कि पाठकों को विश्वास हो जायेगा कि अलग-अलग न तो प्रजाति, न तो बाताबरण ने गत छ. हजार वर्षों में ऐसा प्रभाव डाला है कि मानव के गतिहीन आदिम समाज को ऐसी प्ररेणा मिली हो कि सम्प्रात के सकट्यूण मार्ग की खोज में बह चला हो। जो भी हो अभी तक वितना देखा गया है उससे न तो प्रजाति न तो बाताबरण से पह रहस्य चुलता है कि मनुष्य के इतिहास में यह परिचर्तन क्यों किसी विशेष प्रदेश में हो हुआ, बल्कि विशेष यूग में भी हुआ।

## ५. चुनौती और उसका सामना

## (१) पौराणिक संकेत (माइथोलोजिकल क्लु)

अभी तक जो हमने तम्पता को उत्पत्ति के मूल तत्त्व खोजने का प्रथाम किया है उसमें हमने आधुनिक मीतिक विज्ञान की नलासिकी धीली का प्रयोग किया है। हम अमूर्त भाषा में विचार रहे हे थे अपूर्व अप्रवाति क्या वातावरण की निर्मीव वानिक्यों का प्रयोग कर रहे थे, किन्तु इस प्रणाली से कोई लाम नहीं हुआ। हम जरा इस बात पर विचार करें कि हमारी अयाकलता इस नारण तो नहीं है कि हमारी प्रणाली में कोई दोध रहा है। विगत काल के मायाबी प्रभाव के कारण बायाव हम उस भावता के शिकार हो गये जिसे हम अवसंदाभाग (अन्पैविक फेलेसी) के हस सकते हैं। रसिकन ने हमें बेतावनी दी थी कि हमें निर्मीव पराणों को मंत्रीव मानने की कह सकते हैं। रसिकन में हमें बेतावनी दी थी कि हमें निर्मीव पराणों की मंत्रीव मानने की अहस्याक है कि हम इसकी विपरीत भावना की भूल से भी बच्चें और ऐतिहासिक विचारों में उसका प्रयोग न करें। बसीक इसमें अवीव लोगों का अध्ययन है और यह निर्मीव पराणों के अध्ययन करें। बसीक इसमें अवीव लोगों का अध्ययन है और यह निर्मीव पराणों के अध्ययन के वैज्ञानिक भणाली नहीं है। अब इस समस्या की एक करने के लिए हमें दूसरे उस का अनुसरण करना चाहिए जिसे चेंदों ने बताया है। विज्ञान के सूत्र की ओर ने एक क्षण के लिए हम अविच मूंद के और अपने कान पूराण को भाषा के लिए खोलें ने भी र वहने और एक क्षण के लिए हम अविच मूंद के और अपने कान पूराण को भाषा के लिए खोलें ने भी र वहने की रहन हम अविच मूंद के और अपने कान पूराण को भाषा के लिए खोलें ने भी र वहने की स्वार्ण के आप के स्वर्ण के लिए हम से अविच मूंद के और अपने कान पूराण को भाषा के लिए खोलें ने अपने की स्वर्ण के लिए हम स्वर्ण के लिए हम से अविच मूंद के और अपने कान पूराण को भाषा के लिए खोलें हो लिए खोलें हमें के बात के स्वर्ण को आप के लिए हम से की से से एक क्षण के लिए

यह सम्बट है कि यदि सम्यताओं की उत्पत्ति विज्ञानीय तथा वातावरण तत्त्वों के अलग-अलग प्रभाव के कारण नहीं है तो दोनों की आपसी फिया-अर्तिकिया उसका कारण होगी । दूसरे शब्दों में जिस तत्त्व को हम खोज रहे हैं वह एक नहीं है अनेक हैं, वह अलग एक सत्ता नहीं है, बिल्क एक सं अधिक का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध को चाहे हम दो अमानवीय (इनस्यूमन) शांक्तियों का धात-अतिपात समसे या दो अतिमानव व्यक्तित्व का । अग्निम वाली वात पर आइए हम विचार करें । सम्भव है इससे हमें प्रकाश मिलें।

यो अतिमानव व्यक्तित्वों के समर्थ की बृतिनाय पर मनुष्य की करवना ने कुछ महान् नाटकों की बस्तु (ज्जाट) तैयार की है। जेहींबा और सर्थ का समर्थ इंजील की पहली पुस्तक (बुक आब वेनींसम) में मनुष्य के पतन का कथानक है। उन्हों दोनों निराधियों के संघर्ष से उन्नतिवाल मीरियाई लोगों को एक और बस्तु (ज्जाट) मिन्नी जिसके आधार पर नये बाइदिल (म्यू ट्रस्टामेंट) में मोक्ष (रिवस्पशन) वालों कथा है। 'जाव के युस्तक' (बुक आव जाव) का कथा-विन्यास ईवस्त और सीतान की लगाई है। गोएंट के फाउन्यूट का कथा-विन्यास ईवस्त और मीस्टिटोफिलोंक का मंद्र्य है। इन्हेंकिनीयाई 'बोलुस्स' का कथा-विन्याद ईवर और सीस्टिटोफिलोंक का मंद्र्य है। इन्हेंकिनीयाई 'बोलुस्स' का कथा-विन्याद ईवर और देशों का सर्थ है और युरिपोडींब के टिपोलिटस की कथा आदिमींक और अफोबाइट का स्वयं है।

इसी कपा का दूसरा रूप उस सर्वव्यापक और वार-वार सुनी जाने वाली कहानी, जिसे हम आदि कहानी कह सकते है—यदि कोई आदि कहानी हो सकती है—कुमारी और उसकी संतान के पिता के बीच का सपर्य है। इस पौराणिक रूपा को मित्र-मित्र नामों से हजारो स्थान पर हम पाते है। जैसे डैनी और सोने को बौधार, यूरोपा और बैल, घावक धरती समेले और बाकाश, जीमूल को बिजली से घरती पर प्रहार करता है, यूरिपिडीज के 'आयल' में क्यूसा और अपीलो, मन (बाइक) और काम, बेचेन और कासन्दर। आर्घुनिक काल में यह अति परिवर्तनशील कथा परिचम में दूसरे रूप में प्रकट हुई है। हमारे ज्योतिष्यों ने घह-निकाय (जेनेटरी सिस्टम) की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है जिसमें घर्ष का कितना विद्यास हैं '—

"हमारा विश्वास है कि लगभग बीस अरब साल हुए एक दूसरा तारा अन्तरिक्ष में इधर-उधर पूम रहा था। वह यूर्य के बहुत निकट आ गया। जिल प्रकार सूर्य और जनदमा के कारण ज्यार उठता है उसी प्रकार सूर्य के घरातल पर भी ज्यार आ गया होगा। किन्तु जितना छोटा ज्यार छोटे से मंदर के कारण हमारे तागरों में उठता है उससे वह भिन्न रहा होगा। इस ज्यार के कारण विद्याल ज्यार की लहर सूर्य के चारो और फैली होगी। और वह अन्त में उत्तृग पर्यंत बन गया होगा। उथी-ज्यो यह ताग सूर्य के निकट आता रहा होगा यह ज्यार का पर्यंत जैंचा उठता ज्यात होगा। इस्के पहले कि यह दूसरा ताग लोटने करो, उसके ज्यार का विचाय हतान उठता हो गया होगा कि उस गर्यंत के ट्रकट-ट्रकड हो गये होगे। और जिस प्रकार तरंगों के उत्तर से पानी की बूँद इधर-उधर छहर जाती है ये ट्रकडे अन्तरिक्ष में छितरा गये होगे। ये ट्रकड़े अपने पिता के चारों आंत तब से मक्कर लगा रहे हैं। यही छोटे-बडे यह हैं जिनसे हमारी पृथ्वी

इस प्रकार जटिल गणनाओं को पूरा करने के बार गणितज्ञ ज्योतियों के मुख से एक बार नहीं कया रस रूप में निकली कि सूर्य को देवी और उत्तपर बलात्कार करने वाले में समर्थ हुआ। इ इसी क्या को अपकु लोग दुराते दग से कहते आये हैं। जिन सम्प्रताओं का हम अध्ययन कर रहें हैं उनकी उत्पत्ति में यह द्वैत शक्ति वर्तमान है। इसे पश्चिम के एक आधुनिक पुरातस्व वेसा ने स्थीकार किया है और उन्होंने बातावरण के प्रभाव से आरम्भ किया है और अन्त में जीवन के रहस्य की अन्त-प्रज्ञा पर बल दिया है—

"स्हिति के निर्माण का कुछ कारण बातावरण ही नहीं है—निश्वय ही यह एक प्रमुख तस्य है...किन्तु एक और भी तय्य है वो अनिश्वित है और तिले हम 'एक्स' कह सकते है जा अज्ञात राशि है जिसके स्वरूप का आभासा मनोवैशानिक है...'एक्स' तस्य स्वरूप इस विषय में न भी हो तो भी तबसे महत्व का है और सबसे अधिक प्रमावशाली है।"

इतिहास के इस अध्ययन में अतिमानव का यह सथयं बार-बार आता है और हमने इसका प्रभाव देखा । आरम्भ में हमने देखा कि 'किसी समाज के जीवन में अनेक समस्याएँ एक के बाद एक आती रहती हैं । और 'प्रत्येक समस्या किसी अग्नि-परीक्षा की चुनौती होती हैं।'

इस कथा अथवा नाटक का कथा-विन्यास जो अनेक रूपो और अनेक सन्दर्भों में बार-बार आया है, हमें उसका विरुष्टेषण करने की चेष्टा करनी चाहिए।

हम दो साधारण रुक्षणों से आरम्म कर सकते हैं: समर्थ असाधारण और कमी-कभी विशिष्ट पटना माना जाता है। प्रकृति की स्वाभाविक गति में इसके कारण जो बड़ा व्यवधान पड़ जाता है उसी के अनुसार इस समर्थ का परिणाम भी बहुत बड़ा होता है।

- १. सर जेम्स जीन्सः व मिस्टीरियस युनिवर्स, पु० १ तथा २ ।
- २. पी० ए० मीग्स : एन्बॉट सिविलिजेन्स आव द एण्डीज, पू० २४-६।

हेलेनी पुराण के सरल ससार में देवता लोग मनुष्यों की सुन्दर कन्याओं को देखते थे और उनसे स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करते थे । इन विषद्ग्रस्तो की सख्या इतनी है कि काव्यों मे उनकी सुचियाँ प्रस्तुत हैं। ऐसी घटनाएँ सनसनीपूर्ण समझी जाती थी और इनके फलस्वरूप बीरो का जन्म होता था । इन कथाओ मे जहाँ दोनो ओर अतिमानव का सघर्ष हुआ है घटना की असाधारणता और उसका महत्त्व बहुत अधिक वढ़ गया है । जाब की पुस्तक में 'जिस दिन ईश्वर के पुत्र ईश्वर के सम्मुख आये झैतान भी उनके साथ आया ।' इस घटना की असाधारण रूप में कल्पना की गयी है। इसी प्रकार गोएटे के फाउस्ट में 'स्वर्ग मे प्रस्तावना' मे ईश्वर और मेफिसटोफिलीस का जो सघषं आया है, वह इसी प्रकार का है । अवस्य ही इस कथा की कल्पना जाब की पूस्तक के आरम्भिक भाग से ली गयी है। इन दोनो नाटको में स्वर्ग में जो संघर्ष हुआ है उसका परिणाम पथ्वी पर महत्त्वपूर्ण है । कल्पना की भाषा में जाब और फाउस्ट की जो व्यक्तिगत कठोर परीक्षाएँ हुई है वे मानवता की कठोर परीक्षाओं की रूपक हैं। धर्म की भाषा में यही महान परिणाम जो अतिमानव के संघर्षों से उत्पन्न हुए उत्पत्ति की पुन्तक (बुक आव जेनेसिस) और नयी बाइबिल में चित्रित किया गया है । जेहोवा और मर्प के सधर्ष के फलस्वरूप आदम और हौवा का अदन के बाग से निकाला जाना मनुष्य के पतन का ही चित्र है । तभी बाइबिल में ईमा की यन्त्रणा मानवता के उद्घार का रूपक है। दो सूर्यों के सघर्ष से हमारे ग्रह-निकाय की उत्पत्ति जिसकी कल्पना हमारे आधुनिक ज्योतिषी ने की है उस सम्बन्ध में भी उसका कहना है कि 'यह अदभत और असाधारण घटना है।"

प्रत्येक कथा का आराम्भ पूरी थिन अदस्या अर्थात् समाव के गतिहीन रूप से होता है। फाउन का आग पूर्व है, जाव आनम्द और भगांद में पूर्ण है, आदम और होवा आनन्द और अवेधका का जीवन बिताते हैं; येचेन और देवी तथा और कुमारिया पूर्ण रूप से सुन्दर और पवित्र है। ज्योतियों के विद्यु से प्राप्त के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य है। ज्योतियों के विद्यु से प्राप्त का प्रदेश के प्रत्य करते हुंद से ने प्रत्य मांत्र के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य करते हुंद से ने प्रत्य मांत्र के प्रत्य के प्

विज्ञान की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि आक्रमणकारी तत्त्व गतिहीन तत्त्व को इस प्रकार शक्ति उत्पन्न करने को प्रेरित करता है जिससे शक्तिशाओं मर्जनात्मक परिवर्तन हो ससे । पुराण और धर्म के रूप में जो शक्ति यिन स्थिति से यान स्थिति में परिवर्तान करती है वह देखर के विषय में शैतान का आक्रमण है। पुराणों में इम प्रकार की कथाएँ बहुत अच्छी तरह से नवाभी जा सकती है स्थोकित के शास्त्र यो असंगति उत्पन्न होती है उसकी ऐसी कथाओं में गुजाइश नहीं है। तक के आधार पर देखा जाय तो यदि ईस्वर का विषय पुण्डे हो गौरीतान उसके हरस कैसे रह सकता है और यदि धौतान का अस्तित्व है तो जिस पूर्णता को वह नष्ट करने आता है यह पूर्ण कहाँ से हुई। इस प्रकार का विरोध जो तर्क की कसीटी पर नहीं ठहर सकता कवि और देख-सूतों (प्रोक्ट) की कल्पनाओं से इन तर्कों से मुक्त हो जाता है और वह ईश्वर को इतना सर्ववाक्तिपान बनाता है कि वह दो महत्वपूर्ण सीमाओं में बैंध जाता है।

पहली सीमा यह है कि विसका ईस्वर ने निर्माण किया बहु पूर्ण हो गया अब उसके आगे कोई सर्वनासक शिस्त की गुजाइश नहीं रह एसी । यदि ईस्वर और उन्नस्ट पूर्ण सुन है। उससी मुस्ट सर्वेक्टर है फिर पेस्टला में अप्यात को और कैसे जा सकता है । इसरी सीमा ईस्वर को उस शिस्त में है कि जब बाहर से नथी सृष्टि का जबसर जाता है तो वह उसे स्वीकार करने के लिए बिवाश होता है । जब कीतान उसे मुनीती देता है तब उसे स्वीकार करना हो पबड़ा है । ईस्वर को यह विकट परिस्थित स्वीकार करनी पड़ती है स्वीकि यदि वह उसका सामना न करे तो वह ईस्वर नहीं रह जाता ।

यदि तर्क के अनुसार इस प्रकार ईस्बर सर्वशन्तिमान है तो क्या पौराणिक दृष्टि से भी यह अजय है? यदि वह सैतान की चुनीती स्वीकार करता है तो क्या यह आवस्यक है कि वह सम्माम में विजयों भी होगा। यूरिपंडीज के हिंगोलाइस्स नाटक में जहां आर्राटिमिस इसर की पूमिका है होगेलाइस नाटक में जहां आर्राटिमिस इसर की पूमिका है होगेला इसराज्य का स्वात्त है। उपलहार में अगर आजाबार दीतान की भूमिका में है, आरार्टिमिस इसी बात पर सन्तोष करती है कि अमोबाइर के स्थान पर एक दिन वह स्वय सैतान की भूमिका में आयेगी। इस स्थित में परिणाम सर्वेन नहीं, विनास है। स्केटवेनियाई सरकरण में 'राननेरोक' में भी विनाश ही परिणाम हुआ जब देवता और देखां ने एक दूसरे का सहार कर दिया। अर्थाप वोल्यान के अबेदानीय प्रतिमा हारा यह दिखाया गया है कि सिविक अध्यकार को विल्छेद कर उसके गार नवा प्रकाश देखती है। यह कथा एक इसरे रूप में यह है कि चुनीतों के बाद जो सप्राम होगा है उससे सेतान विजयों नहीं होता और वह स्वय हार जाता है। जिस स्वातिकों पुस्तक से यह दीव ला विवय लिया गया है वह जाब मी पुस्तक और गोएंट का फाउरर है।

गोएटे के नाटक में यह बात स्पष्ट है। स्वर्ग में जब ईश्वर ने में फिसटोर्फिछीस की चुनीती स्वीकार कर ली तब पृथ्वी पर में फिसटोफिछीस और फाउस्ट से आपस में इस प्रकार शर्त तय हुई—

"फाउस्ट-सान्त हों, और चुण रहों! यह सब मेरे लिए नहीं है—में न उन्हें मांनता हूँ न बोजता हूँ यदि में कभी आलस्य की शय्या पर— लेटूं और आराम करूँ—तब मेरे लिए वह समय आये कि सदा के लिए सो जाऊँ तुम मुझे झूठ और चाटुकारिता से— आरसपुष्टि की मुसकान से घोखा नहीं दे सकते, तुम मुझे सान्ति की प्रवचना से छल नहीं सकते इसलिए आओ, इस जीवन के आज अतिमा दिवस पर

तुम्हारा स्वागत करता हूँ

तो आओ बाजी जग जाय ।

में फिसटोफिजीस- स्वीकार के राजारट-मैं भी स्वीकार करता हूँ, सीदा पक्का हो गया

यदि में कभी शानित से बैठूं

और शानित की मुखद विस्मृति में सीऊँ
और ऐसे आनन्दमय अवसर का स्वागत करूँ
और जा मुख में अपना समय विनाऊँ
तो में अपनी इच्छा से

अपना विनाश स्वीकार करता हैं।

सम्यता की उत्पत्ति की समस्या का इस पौराणिक कथा से इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है कि फाउडर जब दौब स्वीकार करता है तब वह उस महान पर सीने बालो के समान है और जो बहुत बती तक अकर्मम्य रहे हैं और अब च्हान पर से उठे हैं और उत्परी चहान की और चढ़ रहे हैं । हमने जो उपमा दी है उसकी भाषा में काउटर यह कह रहा है, 'मैंन यह च्हान छोड़ने का निहस्य कर लिया है और उपपर नमी च्हान की खोश में चढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस प्रयत्म में तुर हमान छोड़ रहा हूँ जहाँ मुस्तित रहा फिर भी सफलना की सम्भावना से गिर पढ़ने और नष्ट हो जोने का खतरा उठाउनेंगा।'

गोएट वाली कथा में साहसी पढ़ने नाला अनेक खतरो और विकलताओं की कठिनाडयां झेलता हुआ उपर की चुना पर चढ़ने में सफल होता है। नयी नाइविल में भी उसी प्रकार का परिणाम है, जिसमें दोनों विरोधी दूसरी समर्थ करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक (जेनेसिम) के मूल क्य में सर्थ और जेहोंबा के समर्थ का नहीं परिणाम है जो हिपोलाइट्स में आर्टिमिस और अफोडाइट के समर्थ का परिणाम होता है।

जाब की पुस्तक, फाउस्ट और नयी बाइविल में स्पष्ट रूप से दिखलाया गया है कि जैतान विजयी नहीं हो सकता । जब शैतान ईश्वर के काम में विघन डालता है तब वह ईश्वर के कार्य को विफल नहीं करता, बल्क उसके कार्य में सहायक होता है। ईश्वर परिस्थिति का मालिक रहता है और शैतान को लम्बी रस्सी प्रदान करता है जिससे वह स्वय फाँसी लगा लेता है । तो क्या बैतान को घोखा दिया जाय े क्या ईश्वर ने ऐसी बाजी स्वीकार की जिसे वह जानता था कि हारूँगा नहीं ? यदि ऐसा है तो यह अनुचित बात होगी और सारा मामला पाखण्ड होगा । ऐसा संघर्ष जो वास्तव में संघर्ष नहीं है उससे संघर्ष का फल नहीं निकल सकता क्योंकि इसी संघर्ष द्वारा सर्ष्ट में परिवर्तन होता है और यिन से याग की ओर प्रगति होती है। सम्भवत इसकी व्याख्या यह होगी कि शैतान जो चुनौती देता है और जिसे ईश्वर स्वीकार करता है उसमें सध्टि का केवल एक अश ही संकट में पड़ता है, सारी सुष्टि नहीं । यद्यपि केवल एक अश की बाजी है और सारी सब्दि की नहीं फिर भी जिस अश में परिवर्तन होगा और जिस पर विपत्ति आयेगी उसका प्रभाव पूर्ण सृष्टि पर पढे बिना नहीं रह सकता । पौराणिक भाषा में, जब ईश्वर की एक सिष्ट बस्त शैतान के फन्दे में आ जाती है तो ईश्वर स्वय ऐसा अवसर प्राप्त करता है कि ससार का फिर से निर्माण करें। शैनान के विष्न डालने के कारण, जिसमें वह सफल हो या असफल---क्योंकि दोनो सम्भव है—वह यिन से याग परिस्थित उत्पन्न कर देता है, जिसके लिए ईस्वर इच्छा करता है।

बहाँ तक मानवी अभिनेता का प्रका है प्रत्येक नाटक का मूल कब्ट ही है बाहे अभिनेता ईताससीह हो या जाब या फाउस्ट या आदम और होंवा । अदन के बाग में आदम और होंवा का अवन्या से पहुँचा था । यह अवस्था उस समय आयी जब मनुष्य ने पृथ्वी के पशु तथा जनस्या ते अवस्था से पहुँचा था । यह अवस्था उस समय आयी जब मनुष्य ने पृथ्वी के पशु तथा जनस्याते अवग् पर विजय प्राप्त कर ही थी । जान के वृक्ष से अच्छाई और बुराई का फल खाने से जो पतन हुआ बहु उस मुनीती के स्वीकार कर ले थी । जान के वृक्ष से अच्छाई और बुराई का फल खाने से जो पतन हुआ बहु उस मुनीती के स्वीकार करने का प्रतीक है जिससे इस समठन को छोडकर विषटन की मुनीती स्वीकार की पार्थी जिसके फलन्यक्य नया सगठन हो या नह हो । आदम का या में निकाला वाना और एमें बैरपूर्ण अत्वान से आना जहां कट्ट सहकर स्त्री सत्वान उत्यक्ष करे और पुष्य परिश्रम इारा अपना भोजन उत्पन्न करे, वह अग्नि-यरीक्षा है जिसे सर्प की चुनौती के कारण स्वीकार करना पद्मा । इनके बार आदम और होचा का शारीरिक सभोग सामाजिक सृष्टि के लिए या । परिणाम-स्वरूप दो पुत्र उत्पन्न हुए जो दो नवजात त सम्मताओं के स्वरूप है : एबेल-भेड पालने वालो की और बैन-बेल जोनने वालो की ।

हमारे ही युग मे एक विद्वान्, जिन्होने मानवीय जीवन पर भौतिक वानावरण के प्रभाव का बहुत गहरा अध्ययन किया है, यही वात अपने ढग से कहते हैं .—

"युगो पहले नगे गृह-विहीन और आग का ज्ञान न रखने वाले असभ्यो का एक अड ऊष्ण-कटिवन्ध के अपने गर्म निवास को छोडकर उत्तर की ओर बसन्त ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक वरावर चलता गया । इस झुड के लोगो ने यह अनुमान नहीं किया था कि हम निरन्तर गर्म रहने वाल प्रदेश को छोड़ रहे है । इस बात का अनुभव उन्हें तब हुआ जब सितम्बर की रात मे उन्हें कष्ट दायक ठड का सामना करना पड़ा । यह कब्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता गया । इस कब्ट का कारण उन्हें मालूम न था। इसलिए अपनी रक्षा के लिए वे इधर-उधर गये। कुछ दक्षिण की ओर चल गये, मगर बहुत बोड़े अपने पुराने निवास स्थान पर पहुँच सके । वहाँ उन्होने वही पुराने दम का जीवन आरम्भ किया और उनके वशज आज भी अपद और असम्य है। जो लोग दूमरी दिशाओं में गये उनमें से एक समूह को छोडकर शेष सब नष्ट हो गये। यह जानकर कि कठोर ठंडी हवा से हम बच नहीं सकते इस समूह के लोगों ने मनुष्य के दिमाग की सबसे ऊँची शक्ति, आविष्कार की शक्ति, का प्रयोग किया । कुछ धरती को खोदकर उसके नीचे रहने लगे । कुछ ने टहनियो और पत्तियों को एकत्र किया और उनसे झोपड़े और गर्म विस्तर बनाये और कुछ ने अपने को उन पशुओं कि खाल से लपेटा जिन्हें उन्होंने मारा था । इन असम्य लोगों ने सम्यता की आर अनेक कदम उठाये । जो नगे ये उनके तन ढक गये, जो घर-विहीन थे उनको आश्रय मिला, जा असावधान थे उन्होंने मास को और फलों को सुखाना और उसे सुरक्षित रखना सीखा और अन्त म अपन का गरम रखने के लिए आग जलाने का आविष्कार उन्होने किया। इस प्रकार जहा व समझते ये कि हम नब्ट हो जायेगे वे सुरक्षित हो गये । कठोर बातावरण से सामजस्य स्थापित करते-करते उन्होंने विशाल प्रगति की और ऊष्ण-कटिबन्ध में रहने वाले मनुष्यों को बहत पीछं छोड दिया।<sup>'''</sup>

इसी कथा को एक क्लासिकी विद्वान् ने आज के युग की वैज्ञानिक भाषा में इस प्रकार लिखा है:--

"प्रगति का एक विरोधाभास यह है कि यदि आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो कठोरला पिता है वर्षांत् यह दुवता कि हम प्रतिकृत बातावरण में जीवन खतीत करते रहेंगे बजाय इसके कि सुसीबतों को कम करेंगे और ऐसे स्थान पर चले जायेंगे जहां जीवन-पापन सरल होगा। यह वेचल सयोग नहीं है जिस सम्पता का हम बान है उसका जन्म चार हिसकाओं के जलवायु, जीव तथा वनस्पति के वातावरण में हुआ। वे अगुआ जो अभी उस स्थित से थोड़ा-मा ही बाहर हुए थे जब बुखतासी जीवन (आरबोरियल कडिबन) शिषिण हो। रहा था, प्रवृति के नियमों के दासों के तो अगुआ बने रहे, किन्तु प्रकृति पर विजय उन्होंने नहीं प्राप्त की। दूसरे जिन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त की वे मनुष्य हुए। उन्होंने जहीं बैठने के लिए बुब नहीं थे, रहने का स्थान बनाया, जब खाने के लिए यके फल नहीं मिलते से मास खाने का प्रवन्ध किया। उन्होंने ग्रुप का भरोगा नहीं किया। जाग और कपड़ों का निर्माण किया, उन्होंने अपनी गुफाओं को मुर्शवत किया, अपने बच्चों को प्रशिक्षित किया और उस ससार को बुढियुक्त बनाया जो पहले अविवेकी जान पहला था।"

मानव नेता की परीक्षा की पहली मजिल बिन में याग तक वह परिवर्गन है जो गत्यात्मक दावित हारा हुआ है। ईश्वर की सृष्टि मानव हारा अपने विरोधी के अलोभन में सपर्थ करने से, जिनके परिणामस्वरूप ईश्वर स्वय अपने सर्जन के कार्य में गत्यक्त होता है, वनी है। किर अनेक परिवर्तनों के बाद पीड़ित विजयी नेता बन जाता है। ईश्वरीय गाटक मानवी नेना ईश्वर की इसी प्रकार सेवा नहीं करता कि वह उमें अपनी मृष्टि के पुन निर्माण की शक्ति प्रदान करता है वह मनुष्यों की भी सेवा इस प्रकार करता है कि वह उन्हें आमें बढ़ने के लिए गम्ना दिखाना है।

# (२) पौराणिक कथा के आधार पर समस्या

अदुष्ट तत्त्व

पौराणिक कथा के प्रकाश में समर्थ और उसकी प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में कुछ जान प्राप्त हुआ है। हमने देखा कि सर्जन (क्लिप्यन), समर्थ (एन्साउड्टर) का परिणास है, और उत्पत्ति (जेनेसिस) अन्योत्पाक्त्रिया (इस्टर एक्जा) की। अब हम उस बात की ओर छना दे जिसकी बांत हमें इस समय करनी है। उस निष्यात्मक रूप्ण की खोज करनी है जिसने विवास छ हुकार वर्षों में मानव को 'प्रमाओं के एकीकरण' (इस्टेबेशन आव कस्टम्म) को छिन्न-भिन्न करके 'सम्यता की मित्रता' की ओर मोदा है। हम अपनी इक्कीय सम्याज्ञ के आरम्भ को कमबद्ध रूप में देखे और आनुमंदिक (एपिरिक्ल) परिवास समयो कि सपर्य और प्रतिक्रिय को तकस्वना ते जो हम खोज रहें है उसका हुछ अधिक सन्तोपन्तनक उत्तर मिलता है, कि कुल और बतावरण की प्राक्करना (हाहपोर्थोसस्प) में, जिसकी परीक्षा हमने की और वो ठीक नहीं उतरी।

इस नये सर्वेक्षण में हम कुल और बातावरण का विवेचन करेगे, किन्तु नयी दृष्टि से । हम सभ्यता की उत्पत्ति के किसी ऐसे गरल कारण की खोज नहीं करेगे विसक्तं फलस्वरूप, सब समय और सब स्थानों में एक ही परिणाम निकलता है । हमें इस बात पर आश्वर्य नहीं होना चाहिए यदि सम्बताओं की उत्पत्ति में समान प्रजाति या समान बातावरण से एक जगह नयी सम्यता की उत्पत्ति होतों है और दूसरी जगह नहीं होती। हम अब प्रकृति सी समानता की बेजानिक असि सारणा (पोस्सुकेट) को आधार नहीं मानेंग । जभी तक हमने इस सिखान को माना है क्यों कि हम इसी हम इस्टि से इस समया पर विचार कर देह कि सम्यताओं की उत्पत्ति निर्जां के सोन की मानें हम के सिखान के उत्पत्ति निर्जां के सिक्तां की गति की किया है। इस इस बात को स्थीकार करने के लिए अब तैयार है कि यदि प्रजातीय तथा बातावरण सम्बद्धी तथा और सभी बैजानिक सामग्री का ज्ञान भी हमें हो तब भी हम यह सिव्यावणी नहीं कर सकते कि इस सामिया के साम्प्रतिका का परिणाम क्या होगा। अस्वयान का प्रतिकास हो की सोने सेनाओं के सेनापतियों भी प्रवृत्ति तथा साधनों के बारे में 'आवर्तिक ज्ञान' भी हो। अववा जिस प्रकार विज के सिव्यावणी निर्वां के सेनापतियों भी प्रवृत्ति तथा साधनों के बारे में 'आवर्तिक ज्ञान' भी हो। अववा जिस प्रकार विज के सिव्यं का नहीं बता सकता कि परिणाम बया होगा चाई उसे सनके हाथों के ताशों का पता हो।

इन दोनो उदाहरणो में बानकार 'आन्तरिक बात' ठीक-ठीक परिणाम निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है ब्योकि 'आन्तरिक बात' और सम्पूर्ण का एक दी बात नहीं है। उनसे से उत्तम जानकार के लिए पूर्व अजात है ब्योकि जिल्लाका के लिए पहुत आवश्यक है। यह अजात तार्यो दो जानता। और यह अजात तथ्य इस सामस्या को मुल्झाने के लिए बहुत आवश्यक है। यह अजात राधि (क्वाटिटी) यह दे कि जब अभिनेताओं के सामने कठिनाइयो आयोगी तब उत्तमर क्या प्रतिक्रिया होगी। ये मनोवैज्ञानिक क्षण रक्षाचत नापे-तीले नहीं जा सकते और इसलिए एक्ट्रे से इनके मन्यव में कुछ कहना अस्तमब होता है। और इन्हीं पर सर्चर्ष का परिणाम निभेर रहता है। इसी कारण वह से वहें कि पार्थिका में कि स्वाही। यो प्रति के स्वाही में इसर को सफलता का कारण वताया है, और नैगीनेजन की तरह अवविक्वासी है तो 'वहों में इंडर को सफलता का कारण वताया है, और नैगीनेजन की तरह अवविक्वासी है तो 'वहों में है।

## मिस्री सभ्यता का जन्म

इसके वहले के अध्याय में हमने यह करणना को यो कि बातावरण गतिहीन तच्य है, बातावरण सिद्धान्त के मानने वाले हेलेनी प्रणेताओं का भी गही विकास । विशेषन 'ऐतिहासिक' काल में क्रिकीयन रूपे तथा नील की वाली की भीतिक स्थित तथा एक समान रही है। अपनी स्थान भी वह वैती है जैंदी भौवीस शती पहले जब यूनानियोंने इस सिद्धान्त को बनाया, किन्तु सालविक भात यह है कि ऐसा नहीं है। ''जब उत्तरी पूर्पेष हार्व पर्वत तक कफ से कका वा और आल्प्स तथा पिरोज क्लीयपर से उका या, अर्कटिक प्रदेश के भारी दवाब के कारण अतलानितक ना वा पिरोज क्लीयपर से उका या, आर्कटिक प्रदेश के भारी दवाब के कारण अतलानितक ना वर्ष-तूचान दक्षिण की और मुद्द गया। जो वक्ष्यात (बाइक्लीन) मध्य पूरीप में बहता था और लेबानन हीते हुए, जहाँ उनके जल का निपात नहीं होता था, मोसोपीटामिया होते हुए, अरह यार करते हुए फास्स और भारत में पहुँचता था। शुक्क सहारा में उन दिनों बराबर मुस्टि होती था। उससे और पूरब सही नहीं कि आज से अधिक पानी बरसता था, बल्कि और सही होती थी। वससे और पूरब सही नहीं कि आज से अधिक पानी बरसता था, बल्कि और सही से हैं से सुन होती थी।

उन दिनों उत्तरी अफीका, अरब, फारस और सिन्ध की घाटी में हरे-मरे घास के मैदान ये जैसा कि आज भुमुख्यसागर के उत्तर मे हैं। उस समय फांस और दक्षिणी इग्लैंड में मैमब, बाल वाले गैडे और बारह सिंहे विचरते थे । उत्तरी अफ्रीका मे वैसे जन्तु माये जाते ये जैसे इस समय रोडेसिया मे जंबेसी के किनारे पाये जाते है ।

उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया के बास के मैदानों में मनुष्यों की उतनी ही घनी आबादी थी जितनी यूरोप के बर्फील स्टेप पर। यह आशा करना उचित होगा कि ऐसे अनुकूल तबा स्फ्रीतप्रद बातावरण में मनुष्य अधिक उन्नति करेगा बजाय वर्फील उत्तर के प्रदेश के।

किन्तु हिमकाल के बाद अकेशियन क्षेत्र में महान् भौतिक परिवर्तन होने लगा और वह सूबने लगा। और दो या अधिक सम्प्रताओं ने इस क्षेत्र में साय-गाय जन्म जिया, जिस क्षेत्र में, पहले, ससार के अन्य बसे हुए क्षेत्रों के समान् पुरापाणांकि (पेंक्सिलिमिक) काल का आदिम समान था। हमारे पुरातत्त्ववेत्रां कहते हैं कि अकेशिया का यह यूवाना एक प्रकार की चुनीतों यी जिनका परिणाम इन कम्प्रताओं का जन्म था। अब हुस कॉलि के हार पर है और सीष्ठ ही हमको ऐसे मनुष्य मिलेणे वो चयुओं को पालकर और अनाज बौकर अपना भौजन क्या उत्तरान करेंगे। इस क्रमित का और उस भौतिक परिवर्तन का सन्वय निक्तत है जब उत्तरी ग्लेशियर गल गये और उसके फलस्वरूप मुरोप पर आईटिक का उच्च दवाव कम होने लगा और अललानिक का वर्कनुकान दक्षिणी भूमध्यसागरी प्रदेश ने मध्य यूरोप की ओर पुढ़ गया,

'इस प्रकार की घटना से पहले के घास के मैदान के रहने बालो की बुद्धि को बहुत परिश्रम करना पडता

"जैसे-जैसे यूरोभीय हिम-नदी छोटी होती गयी और अतलान्तिक चक्रवात की पेटी उत्तर की ओर पुक्ती गयी और इसके फलरक्कप यह प्रदेश धोर-धोर हवता गया, यहां की विकाश जनता के सामने तीन हिक्कर ये । जिस जक्रवायु के वे अम्पत्त ये उत्तरे अनुतार अपने विकाश के सामने तीन हिक्कर ये। जिस जक्रवायु के वे अम्पत्त ये उत्तरे अनुतार अपने विकाश के साय-माय वे भी उत्तर या दक्षिण चल्ने जाते, अपने पुराने निवास में ही रहते और जो कुछ विकाश सूखे को बरदास्त करके रह जाता उसी पर सन्तांय करके दयनीय जीवन बिताते, या इसी पुराने निवास स्थान में ही रह कर बातावरण पर विजय प्राप्त करते और पशुओं को पाल्येत नया खेती करते। "

जिन लोगो ने न तो निवास स्थान छोड़ा, त रहत-सहत का ढंग बदला, वे सुखी परिस्थिति का सामना नहीं कर सके और नण्ड हो गये। जिन लोगो ने निवास नहीं छोड़ा को रास्त्र-सहत का ढंग बदल लिया और सिकारी से गवेरिये हो गये वही अफेरियार्श हरणे के बात रास्त्र गये। उनके कार्य और उपलब्धियों के सम्बन्ध में हम पुत्तक के अन्य भाग में विचार किया आयेगा। जिन लोगो ने दहन-सहत नहीं बदला और निवास बदल दिया, और सुखे का सामना न करके चक्कात की पेटी के साथ-साथ उत्तर की ओर चले गये उन्हें अनजाने नयी परिस्थिति का सामना करना पदा। अर्थों नुवें उत्तर की मीमों उच्छ का, और जो लोग इस ठण्ड को सामना करना पदा। अर्थों नुवें उत्तर की मीमों उच्छ का, और जो लोग इस ठण्ड को सामना करना पदा। अर्थों नुवें उत्तर की मीमों उच्छ का, और जो लोग इस ठण्ड को बरामना करना पदा। अर्थों नुवें उत्तर की मीमों उच्छ का, और जो लोग इस ठण्ड को बरासना करना पदा। अर्थों नुवें उत्तर की मीमों उच्छ का, और जो लोग हम्बा प्रवेश

१. बी० जी० चाइल्ड : द मोस्ट ऐंग्रेन्ट ईस्ट-अध्याय २ ।

२. बी० जी० चाइल्ड : द मोस्ट ऐंग्सेन्ट ईस्ट--अध्याय ३ ।

छोड़ा और दक्षिण के मानसूनी प्रदेश की और आये के ऊष्ण-किटक्य के प्रधाव में आ गये और वहाँ की सदा एक समान रहने वाले बलवायू में जीवन विताने लगे। पीचवें बन के कुछ और लोग वे जिल्होंने सूची परिस्थिति का सामना किया, इस प्रकार सामना किया कि निवास भी बक्त गरे रहन-सहन का ढंग भी बदला। यह दोहरा कार्य बहुत शिननशाली या और इसी के कारण उन आदिम समाजों से, जो लोग होने वाले अफेशियाई वास के मैदानों में रहने वाले थे, मिक्री तथा मुमेरी सम्मताओं का जन्म हुआ।

इन सर्जनशील समाजो के रहन-सहन मे पूरा परिवर्तन हो गया । खाद्य-सामग्री एकत्र करने और शिकार करने के स्थान पर वे खेतिहर हो गये। यद्यपि उनके निवास की दूरी में बहुत परिवर्तन नही हुए तथापि जो घास का मैदान वे छोड आये थे और जिस नये भौतिक वातावरण मे उन्होने नया निवास स्थान बनाया था अन्तर बहुत था । जब नील नदी की निचली घाटी के निकट का मैदान लीबियन मरुस्थल में परिर्तन हो गया और दजला और फरात की निचली घाटी के निकट का घास का मैदान रब्बुल खाली और दश्तेलुत में परिवर्तित हुआ ये माहसी अगुजा लोग-साहस से अथवा विवशता के कारण-घाटी के भीतर उन जगली दलदलों में घुस गये जहां कभी मनुष्य ने पाँव नही रखा था और अपनी शक्ति द्वारा इन्हें उन्होने मिस्र की और शिनार की उपजाऊ भूमि में बदल दिया । उनके पडोसी को, जिन्होने दूसरा रास्ता पकड़ा जैसा ऊपर बतलाया गया है निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि उस पुरातन काल में जब अफ्रेशियाई स्टेप धरती पर स्वर्ग बन रहा था, नील नदी की तराई तथा मेसोपोटामिया ऐसे दलदली जगल ये और उजाड़ ये जिनमें मनुष्य घुस नही सकता था। परिणाम यह निकला कि यह साहसपूर्ण कार्य ऐसा हुआ कि बहुत कम अग्रगामियों को ऐसी सफलता मिली होगी। प्रकृति के मलमानेपन पर मनुष्य के कार्यों ने विजय प्राप्त की । जहाँ जगल और दलदल थे वे ताल, बाँध और खेत बने। जगलो को हटाकर मिस्र और शिनार की धरती का निर्माण हुआ और मिस्री तथा सुमेरी समाजो का महान् साहसिक जीवन यहाँ से आरम्भ हुआ ।

नील की निवली पाटी वहाँ हमारे अगुआ पहुँचे आज जैसा हम उसे पाते हैं उससे बहुत 
फिन्न थीं स्थोंकि वहाँ छ. हजार वर्षों के मनुष्य के कोशलपूर्ण परित्रम का प्रभाव अकित है। 
किन्तु यदि मनुष्य का कौशल न भी लगा होता और प्रकृति पर ही वह स्थान छोड दिया गया 
होता तब भी आज से बहुत फिन्न होता। अखगामिय के पहुँचने के हजारो वर्ष बाद तक अर्थात 
प्राचीन और मध्य राज्यकाल में भी हिपोपोटमस, पडियाल तथा अनेक जगली पक्षी निवली 
माटी में पाये जाते थे जो आज पहले जलप्रपात के उत्तर में नही पाये जाते, जैसा कि उस युग के 
विश्वों और भूतिया से पता चलता है। जो बात पशु-पित्रयों के सम्बन्ध में है वहीं वनस्पति 
के सम्बन्ध में भी है। यद्यि मुख्या पृक्ता आरम्म हो गया था, मिस्र में खुब पानी दरस्ता था 
और नील का डेलटा पानी से भरा हुआ दलदल था। यह सम्भव है कि डेलटा के अपर निचली 
नील उन दिनों वैसी ही थीं जैसा सुझान के मुमच्य प्रदेश में अपरी, नील का बहल्ल जबल प्रदेश 
है और डेलटा नो सील के प्रदेश के समान पा जहां बहल्क जबल और बहल्ल गलाल निदयों 
मिलती है। आज विज्ञ रूप में बहु अभागा प्रदेश है उसका वर्षन हम प्रकार है—

'बहरूल जबल के सारे मार्ग का दृश्य 'सड' (बहते हुए पेड़-पौग्ने) से भरा हुआ है और एक समान है। दो-एक जगह को छोड़कर, न कही तट है, न पानी के किनारे कही टीला है। दोनों किनारे किलोमीटरो तक दलदल है जिसमें नरकुल उने हुए है। फैलाव में कही-नहीं बीडी-बीदो दूर पर लापून है। जब नदी में पानी की ऊँचाई कम से कम होती है लागून में पानी की सवह कुछ सेच्ये मीटर ऊँची होती है और जब नदी के पानी में आधा मीटर ऊँची बाढ आती है लागून का पानी बहुत दूर तक फैल जाता है। इन दलदलों में नरकुल और पाम बहुत पने रूप में जमी रहती हैं और चारों और फैलो रहती हैं।

'सारे प्रदेश में मुख्यत' बोर और नो झील को बीच मानव जीवन का कोई चिह्न नहीं दिखाई पढ़ता। सारा प्रदेश इतना उजाद है कि भाषा में उनके वर्णन करने की शक्ति नहीं है। बिना देखें वहाँ की स्थिति नहीं समझ में आ सकतो।'

सह इस्तिकए निर्जन है कि आज जो कोम उसकी सीमा पर नहते हैं उनके सामने वह पारिस्पित नहीं है जो मिस्री सम्प्रता के जनकों के सामने थी अब ने छ हजान वर्ष पहल निजयों कि तरी की पारदी के किनारे देते हुए ये। उनके सामने यह समस्य भी कि वे विहित्तक राह का सामना करें अववा अपने प्राचीन स्थान में रहना स्वीकार करें जो स्वयं समान मूंग से निष्ठ्र सम्भ्राम में परिवर्ति ही रहीं थी। यदि विद्वानों का निजये ठीक है तो आज जी लगा मुझन के सात्र वाल प्रदेश के किनारे रहते हैं वे उस समय बहा रहते थे वित्ते आज लीविया का रिम्हान कहते हैं। वे लोग मिस्री सम्प्रता के सम्बयकां के पास-पाग उन समय नहते वे जब रहते मुख्येन का सामना करने का महत्यपूर्ण करा निजय किया। ऐसा जान पढ़ना है कि उस समय आधुनिक विक्तकों और 'सिल्कुक' लोगों के पूर्वक अपने माहली पड़ीमियों से अलग हो गये और रारल परिस्पित का सामना करते हुए दिश्ल को ओर एवे प्रदेश ये चने गये जहां अपने रहन-सहत्व को बना बरने हुए ऐसे भौतिक बातायण में रहने नजे जंगा उनका पहले का अम्यास था। वे सुत्रान के अण-कटिकाध में बस पये वहां विष्कृत रेखा गारी बरमात होती गत्नी। जाज तक उनके बराज रहते हैं जो अपने पूर्वकों के समान हो जीवन अपनीत करते है। इस नये वालान में वे आलसी और सन्तीषी लोग रहते हैं और ऐसी हो स्थार रहने जो उनकी पहले है। इस नये वालान में वे आलसी और सन्तीषी लोग रहते हैं और ऐसी हो स्थार रहने जे उनकी उनकी एक है।

'अपरी नील के किनारे आज वे लाग रहते हैं जा पुरानं मिथ्यां में चहरे-मोहरे में, डील-डील में, खीपड़ी की बनावट में, भाषा और भेष में मिलन-बुतते हैं। इन पर या तो पानी बन्याने बाले जाहूगर या देखरीय राजे जामन करते हैं। कुछ दिनों पहले इन राजाओं की धामिक बिल होती थी। इन उप-कुलो (हाइब) का अवन्य टिटेंग कुलों के आधार पर होता है। ऐसा जान पढ़ते हैं कि करों नील के पास रहने बाले इन उप-कुलों का मामाजिक दिकास कर समस्य कह गया जब मिस्सी लोग वहाँ से चले गये और उनका दोनजाम नहीं आरम्भ हुआ था। वहाँ हमें एक सजीव अजायब पर मिलता है जिममें हमें प्राणीतिहांगिक जातियों के उदाहरण मिसते हैं /

नील बेसिन के एक भाग की प्राचीन परिस्थित और दूसरे भाग की आंत्र की परिस्थित के समानान्तर होने के कारण कुछ विचार करना आवश्यक है। मान लीजिए, नील बेसिन के उन भागों के निवासियों के मम्मूख, वहाँ आज विष्वत् रखा की वर्षा नहीं होती, सुखा एक्ने की

१. सर बिलियम गारस्टिन : रिपोर्ट अपान द बेसिन आव द अपर नाइल, १६०४, पृ० ६६–६ ।

२. बी० जी० चाइल्ड : द मोस्ट एन्ब्रोन्ट ईस्ट, पू० १०-११ ।

समस्या न उत्पन्त होती। तो क्या उस अवस्था में बेलटा बोर नील की निवली बाटी अपनी स्वामांविक स्थिति में रह जाती? क्या मिली सम्यता का उदय न हुआ होगा? क्या ये लोन निवली नहीं की पाटी के किनारे उसी प्रकार के टे रहते वेली विल्कृत और दिनका बहुरू उसक के किनारे आज भी बैठे हुए हैं? दूसरे उम से भी विचार किया जा सकता है जिसका सम्बन्ध भविष्य से है, मुत से नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि विवक्त के, या इस घरती के या औदोत्पत्ति के या मनुष्य की उत्पत्ति के भी तमन्य नाम्य है। मान लीजिए कि जिल प्रकार के स्थर्प का सामना कि हमार वर्ष का समय नाम्य है। मान लीजिए कि जिल प्रकार के सर्थ का सामना विल्वा नील की पाटो के निवासियों को अभी करते ही दिसकाल की समारित पर करता पड़ा उसी प्रकार के सर्थ का सामना उपरी नील के बेसिन के निवासियों को आगामी किसी दिन करना पड़े तो बया उनमें गतिमान् कार्य करते के बेसिन के निवासियों को आगामी किसी दिन करना पड़े तो बया उनमे गतिमान् कार्य करते के बेसिन के निवासियों को आगामी किसी दिन करना पड़े तो बया उनमें गतिमान् कार्य करने के बेसिन के निवासियों को आगामी किसी दिन करना पड़े तो बया उनमें गतिमान् कार्य करने के बेसिन के निवासियों को अगामी किसी दिन करना पड़े तो क्या उनमें गतिमान् कार्य करने की ब्रस्त निवास निवास निवास की हमें विज्ञ करने की स्थानियां के लिया होगी वितक्त परिलाम बैंसा ही सर्वन्तिल न होगा?

हमें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि धिरुक् कौर डिनका के सम्मुख यह काल्यनिक स्वध्ये बैसा ही होगा वैसा मिक्सी सम्भवा के जनको पर हुआ था। मान श्रीवर कि यह स्वध्ये अववा कृतीको भौतिक न होकर सन्युम्ज की ओर होगी। अल्डास के परिवर्तन के न होकर सन्दि स्वेदों। सम्यता के आक्रमण हो होती। बचा हमारी आंखों के सामने दह प्रकार का सध्ये नहीं हो रहा है? जब अफीका के ड्राक्य-कटिक्च के निवासियों पर परिचयों सम्पता का आक्रमण हो रहा है? जिल अफीका के ड्राक्य-कटिक्च के निवासियों पर परिचयों सम्पता का आक्रमण हो रहा है। यह मानवीय सस्या है जो हमारी पीढ़ी में इस पृथ्वी पर की सधी वर्तमान सम्पताओं के प्रति कि जीर समि वर्तमान सम्पताओं के प्रति अधिकाटी फिलीको पीरिपणिक भूमिका अदा कर रहा है। यह चुनौती इतनी नमी है कि हम यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि जिल समाओं पर आक्रमण हुआ है उनकी प्रतिक्रमा क्या होगी। हस यही कह सकते है कि यदि आज को पीबी इस सपर्य का साना करने में अपकृत रही तो यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सन्ति भी आगे किसी सपर्य का मामना करने में असफल हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सन्ति भी आगे किसी सपर्य का मामना करने में असफल हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सन्ति भी आगे किसी सपर्य का मामना करने में असफल हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सन्ति भी आगे किसी सपर्य का मामना करने में असफल हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उनकी सन्ति भी आगे किसी सपर्य का मामना करने में असफल हो तो यह आवश्यक स्वाह के स्वित्र के सम्मत्ति भी आगे किसी सपर्य का मामना करने में असफल हो तो यह आवश्यक हो हो हो हो हम स्वित्र भी आगे किसी सपर्य का मामना करने में असफल हो तो यह आवश्यक हो हम स्वित्र भी आगे किसी सपर्य का मामना करने में असफल हो तो स्वाह का स्वाह

## सुमेरी सभ्यताका जन्म

इस प्रश्न पर हम सक्षेप में विचार करेंगे क्योंक यहां भी उसी प्रकार का समर्थ हुआ था जिस प्रकार का समर्थ मिस्रो सम्पता के जनकों के सम्मृख उपस्थित हुआ था और उसका सामना भी उसी प्रकार किया गया था । उसी प्रकार अफेसिया में सम्बंध वर्ष के काल में सुकार मुमेरी सम्यता के जनकों को दक्का और फरान की निचली घाटी के जनली दलदल से जूसना पढ़ा और उने शिनार की मूमि में बदलना पढ़ा । दोनों की उत्पत्ति का भौतिक स्वरूप प्राप्त सामान है । दोनों से जो सम्प्रताएँ उत्पन्न हुई उनकी आप्यात्मिक विशेषताओं में, तथा उनके धर्म, उनकी कला और उनके सामाजिक जीवन में वैसी समानता नहीं है । हमारे अध्ययन के लिए इससे सह संकेत मिलता है कि हम पहले से ही यह नहीं मान सकते कि यदि कारण एक प्रकार के हैं तो कार्य भी एक प्रकार के होंगे ।

सुनेरी सम्बता के जनकों को जिस विधत्ति का सामना करना पढ़ा वह उनके आक्यानों में बाँचत है। मारकूक देवता का टायमट नाग का मार डालना और उसके मृत शारीर से ससार की रचना करना इस बात का प्रतीक है कि प्राचीन उजाड़ खब्ब पर विजय प्राप्त की गयी और नहरों द्वारा पानी की निकासी करके घरती को सुखाकर शिवार की भूमि का सर्वन किया गया। बाद की कथा का यह अभिप्राय है कि मनुष्य के साहस ने प्रकृति पर जी नियन्त्रण किया या उसका प्रकृति ने विरोध किया। बार्डाबल के विवरण में, जो गहुरियों में साहित्यिक उत्तराधिकार में मिला है, जिसमें वे बैबिलोन को बाढ़ के कारण वहां से निकल माने थे, बाद (२ एकड) का अर्थ ही पर-पर में परिचमी समाब हो गया है। आज के पुरतत्त्ववत्ताओं का यह काम है कि इस आज के मूल रूप सी बोज कर और बाद इरारा आयी हुई मिट्टी की मोटी तह में आपवीन-तत्म स्तर कीर उस नये स्तर के बीच जो मनुष्य के नुमेरी सम्प्रता के हुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों परिनियास करने के कारण पर स्था है, किसी असाधारण उस और विशय बाद को खोज करे।

नील के बेसिन के समात इजला और फरात का बेसिन भी हमारे अध्ययन के लिए एक प्रकार का अजायब घर है जहाँ हम दोनो बातो का अध्ययन कर सकते हैं। जगली अवस्था में निर्जीव प्रकृति का वह साधारण और स्वाभाविक रूप जिसे मनध्य ने परिवर्तित किया है और वह जीवन भी जिस रूप में पहले समेरी अग्रगामी जगल में व्यतीत करते थे । किन्त मेसोपोटामिया में इस प्रकार का अजायब घर हमें नहीं मिलेगा जिस प्रकार नील नदी के बेसिन की उस ओर जाने पर मिलता है जिधर से नदी निकलती है। यह फारस की खाडी के नये डेल्टा पर स्थित है जो दोनों नदियों के सगम से सुमेरी मध्यता के जन्म ने पहले ही नहीं बना था. बल्कि उसके विनाश के बाद और उनके उत्तराधिकारी वैविटोनी सभ्यता के विनाश के बाद भी बना । यह दलदल जो विगत दो-तीन हजार वर्षों मे धीरे-धीरे बना है वह आज तक अपनी प्रार्राम्भक अवस्था में है क्योंकि किसी मानव समाज में यह शक्ति नहीं थीं कि उनपर विजय प्राप्त कर सके। यहाँ जो लोग इस दलदल में रहते हैं वह इस बातावरण के तदा में ही होकर रहने लगे हैं जैसा उनके पकारे जाने वाले नाम (निक नेम) 'द वेद फीट' से मालम होता है । यह नाम अग्रेज मिपाहियो ने १९१४-१८ के युद्ध में रखा था जब उनसे सामना हुआ था । किन्तु आज तक वे उस कार्य के करने में सफल नही हुए जिसे ऐसे ही प्रदेश में पांच-छ हजार वर्ष पहले सुमेरी सम्यता के जनको ने किया **या अर्था**त दलदको को नहरो और खेतों के जाल में परिवर्तित कर दिया था। चीनी सभ्यता की उत्पत्ति

विंद हम पीछी नदी (हाण्हां) की नियको पाटा में चीनों सम्यता की उत्पत्ति पर विचार कर दो यहाँ हम देखें। कि दक्का और करान आर नील नीट्यों ने जो कटन भीतिक परिस्थिति उपस्थित की थी उससे कहीं ऑडक कटार परिस्थिति का मामना मनुष्य को यहाँ करना पड़ा । इस उजाड़ मदेश में विके मनुष्य ने विकास सम्यता का नेकटनाई दो जो नमा में बहुन अधिक और बाढ़ की किलाई तो थी हो उसके उत्पर तीत को किटनाई दो जो नमा में बहुन अधिक और बाढ़ में बहुत कम हो जाता था । चीनों सम्यता क वनक उन लोगा की मजातियों से मिल नहीं थे जो दक्षिण और दिश्य-परिचम के उस महान् केत्र में रहती थी जो पीली नदी से बहुपुत्र तक और तिस्पत्ती पठार से चीनों सामर तक सैना हुआ है । यदि इस विस्तृत क्षाति के कुछ लोगों ने एक सम्यता का निर्माण किया और लेश तक साहस्तिक दृष्टि के निफ्कत रहे तो इसका कारण यह हो सस्ता है कि जो सर्जनात्मक शक्ति सबसे छिपो एहती है वह केवल हुछ हो छोगों में जायत हुई स्थोंकि उन लोगों के सामनं चुनीतों आयों और सोच लोगों के सामने वह सर्पत तिर्मित हो हो सामना हो कि जो सर्जनात्मक शक्ति स्वयं में स्वयं स्वरंद स्वरंदि हम ति स्वरंद हम तह स्वरंद हु स्वरंद नी स्वरंद्यत हुआ । उस समर्थ का ठीक-ठीक स्वरंद पर समस्य जानना समस्य नहीं है क्षार्यों हम समय हमार पास उतना ज्ञान नहीं है । निस्त्रित रूप हे हम दूनना है कह सकते हैं है कि चीनी सम्यता के जनकों को पीली नदी के सास के उनके निवार स्थान में बहु काल्यनिक, किन्तु भ्रान्तिपूर्ण सरल बातावरण नही था जो उनके पड़ोसियों के सामने था। इन्हीं से सम्बन्धित सुदूर-दक्षिण के लोगों को, अर्थात् यांगत्सी घाटी में, जहाँ यह सम्यता उत्पन्न नही हुई, जीवन के लिए कठिन संघर्ष नहीं करना पडा।

माया तथा एन्डियाई सभ्यताओ की उत्पत्ति

माया सम्पता के सामने जो चुनौती थी वह उठण-कटिबम्ध के जगलो की प्रचुरता थी।

'माया सस्कृति इसी कारण सम्भव हो सकी कि उर्वर निकली जमीनों पर विजय प्राप्त
कर इन लोगों ने खेती आरम्भ की। प्रकृति की बहुलता यहाँ मनुष्य के आयोजित केप्टा हो ही

नियंतित हो सकती हैं। उच्च भूमि पर घरती की तैयारी साधारणतया सरूष है स्पोक्ति वही

प्राकृतिक वनस्पति कम होगी है जोर सिचाई से निन्यत्रण होता है। निचली जमीन पर बड़े-बड़े

पेद्यों को गिराना पढ़ता है, झाडियों को जो जस्दी-जस्दी उच आती हैं काटते रहुना पडता है, किन्तु
जब प्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाती है तब उक्का बरला किसानों को कई गुना अधिक मिलता
है। एक बात यह भी है कि जगलों के कट जाने से जीवन की परिम्यितियाँ अधिक अनुकूल हो

जाती हैं जो पन वनालों में सम्भव नहीं है।"

इस समये के परिणामन्वरूप पनामा डमस्मध्य के उत्तर मावा सम्यता का जन्म हुआ, किन्तु इस डमस्मध्य के दक्षिण को ओर इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। दक्षिण अमेरिका में निम्मध्याओं का जन्म हुआ उनके सामने दो मित्र चुनीतियों थी। एक एण्डियाई श्राप्त में अमेर दूसरी पड़ोस के पींसिफित तट से : पठार पर एण्डियाई हम्भता के जनको के सामने कठोर जलवायु और अनुपनाऊ घरती थी। किनारे पर गर्म और सुखा था, विषुक्त प्रदेश का वर्षा विहीन मधुद न्तर (सी-जेवन) का रींगस्तान था, जहाँ मनुष्य के प्रयत्त से ही कुछ उन सकता प्रमुद समुद तट की सम्पता के अगुओं ने, मक्सूमि में परिचयी पठार से जो निर्दयों आती थी, उनका जल एकत्र किया और सिचाई द्वारा वहीं खेती आरम्भ की। पठार के अगुओं ने पहाड़ी दालों पर मिट्टी डालन्वाठ सीड़ीनुमा खेत बनाये और हर जनह बढ़े परिश्नम से दीवार बनाकर उनकी रक्षा

मिनोई सभ्यता की उत्पत्ति

हमने छ असम्बन्धित मम्पताओं से पाँच के सम्बन्ध में विवरण उपस्थित किया है कि किस प्रकार क्षोतिक वातावरण की चुनौती का सामना करके उनका जन्म हुआ। इस सर्वेक्षण में हमने उस संपर्ध कि विवरण नहीं दिया जो दूसरे प्रकार की भौतिक चुनौती थी। यह सागर की चुनौती थी।

भिनोस के सामर राज्य के अगुआ कहीं से आये ? यूरोप से, एशिया से या अफीका से ? नक्शा देखने से जान परेगा कि यह यूरोप या एशिया से आये होंगे क्योंकि यह टागू उत्तरी अफीका की तुलना में दोनो महाद्वीपो की मूल-भूमि से अधिक निकट हैं। क्योंकि यह टागू ड्वेड हुए पहाड़ों की चोटिया है जो यदि प्रामित्वहासिक काल में सेम न गयी होती और जल की बाद न आ गयी होती, तो अनातोलिया से यूनान तक लगातार फैली होती। पुरातस्व बेताओं को उत्टा, किन्तु

एव० बे० स्पिन्टेन्ड: एग्सेन्ट सिविसिजेसन्स आव मेक्सिको एण्ड सेन्ट्रल अमेरिका,
 प० ६४।

निश्चित प्रमाण यह मिलना है कि मनुष्य के प्राचीनतम निवास का चिह्न कीट में है। यह टापू युनान और अनातोलिया दोनों से दूर है यद्यपि अफ्रीका की तुलना में दोनों से निकट है । मानव जाति-विज्ञान (एथनालांजी) उस विचार का समर्थन करता है जिसका पुरातत्त्व सकेत करता है। क्योंकि यह प्राय मिद्ध है कि एजियन सागर के सामने के महाद्वीपों के निवासियों के रहने वाले विशेष शारीरिक रचना के लोग थे। अनातोलिया और युनान के प्राचीनतम निवासी चौड़े माथे वारूंथे, अफ़ेशियाई घास के मैदान के प्राचीनतम निवासी लम्बे सिर वारूंथे। ऋदि के प्राचीनतम निवासियों की शारीरिक रचना क विश्लेषण से पता लगता है कि इस द्वीप के निवासी मख्यत या सब लम्बे सिर वाले थे। और जीडे माथे वाले, यद्यपि बाद में इनकी प्रधानता हो गयी, ु कीट के रहने बालों से नहीं थे, या यदि थे तो बहुत कम सच्या में । मानव जाति-विज्ञान के प्रमाण में हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि एजियाई द्वीप ममुह पर पाँव रखने बाला पहला मनुष्य अफ़ेशियाई घास के मैदान में सखा पड़ने से वहाँ का प्रवासी रहा होगा ।

मुखा पड़ने के कारण जिन पांच समाजों ने यह चुनौती स्वीकार की, उसका वर्णन हम कर चुके हैं। अब छठे का वर्णन हम करेगे। इनमें ये हैं—वे जो अपने निवास में ही रह गये और नष्ट हो गये, जो अपने-अपने निवास पर ही रह गये और खानाबदोश हो गये, जो दक्षिण की ओर चले गये और जिन्होंने अपने पराने रहन-महन को बनाये रखा, जैसे डिनका और शिल्लक, जो उत्तर की ओर गये और यरोपीय महाद्वीप पर बन गये और नव-पापाण यग के खेतिहर हो गये. जो जंगली दलदलो मे पैठे और मिली और सुमेरी सध्यताओ का जिन्होने निर्माण किया । इसके साथ ही एक और चनौती को हम जोडना चाहते हैं--जो लोग उत्तर गये. किन्त उस समय के अयवा आज के डमरूमध्यों की सरल राह उन्होंने नहीं पकड़ी । उन्होंने भगध्यसागर के भयानक सागर का सामना किया, उसे पार किया और मिनोई सभ्यता को जन्म दिया।

यदि यह विश्लेषण ठीक है तो यह इस सचाई का नया उदाहरण है कि सम्यताओं की उत्पत्ति में बुनौती और उसका सामना ही मुख्य तथ्य है, निकटना नही जैसे अन्तिम उदाहरण । यदि निकटता ही द्वीप-समृह पर वस जाने के लिए निश्चयात्मक बात होती तो निकटतम महाद्वीपो के निवासी अर्थात् एशिया और यूराप के रहने वार्ल सबसे पहले एशियाई द्वीपो में बस गये होते । इनमें से बहुतेरे टापू इन महाद्वीपों के बहुत ही समीप है, जब कीट अफीका के निकट से निकट स्थान से दो सो मील दूर है। यूराप और एजिया में जो सबसे निकट द्वीप है, जहाँ कि जान पड़ता है लोग कीट के बहुत दिनों बाद तक नहीं बसे थे, उनमें लम्बे सिर बाले और चौड़े माथा वाले साथ ही बस गये । इमसे यह मकेत भिलता है कि अफ्रेशियनों की मिनोई सभ्यता की स्थापना के बाद दूसरे उनका स्थान लेने आये। इन लोगों ने, चाहे पहले अग्रगामियों की नकल की हो या चुनौती का दबाव पडा हो, जिसको हम ठीक-ठीक बता नहीं सकते, उसी प्रकार सामना किया जैसे आरम्भ में क्रीट पर बसने वाले अफेशियनों ने अधिक भीषण परिस्थिति में किया थी।

सम्बद्ध सभ्यताओं की उत्पत्ति

जब हम असम्बद्ध मध्यताओं से जो आदिम समाज की इन अवस्था से विकसित हुई बाद को सम्यताओं पर विचार करते हैं, जो किसी न किसी रूप में 'सम्य' पूर्वजो से सम्बन्धित थी, तब इनके बारे में स्पष्ट जान पड़ता है कि इन्हें स्फ़्र्रित प्रदान करने के लिए बोडी-बहुत भौतिक चुनौती रही हो, किन्तु इनकी मुख्य चुनौतो मानवीय थी जो उन समाजो द्वारा उपस्थित हुई जिनसे ये

सम्बद्ध थे । यह चुनौती, सम्बन्ध में ही विद्यमान रहती है, जो विभेद से उत्पन्न होती है और अलगाव से अन्त होती है । यह विभेद पूर्ववर्ती सभ्यता के समाज के अन्दर ही उस समय उत्पन्न होता है, जब उस सभ्यता की सर्जनात्मक शक्ति कम होने लगती है—जो शक्ति में अपने विकास . के समय समाज के अन्दर अथवा उसके बाहर लोगो के हृदयो में अपने आप समाज के प्रति निष्ठा जाग्रत करती है। जब ऐसा होना है ह्वासोन्मुख सम्यता के पतन का दण्ड यह होता है कि वह विखर कर शक्तिशाली अल्पसंख्यक हो जाती है। उसके शासन में नृशंसता बढ़ती जाती है. किन्तु उसमें नेतृत्व की शक्ति नहीं रह जाती और एक सर्वहारा वर्ग (बाहर और भीतर) बन जाता है जो अनुभव करने लगता है कि हममें भी आत्मा है और वह इस आत्मा को सजीव रखने का निश्चय करता है। इसी प्रकार की चुनौती इस रोगी समाज को मिलती है। शक्तिशाली अल्पसब्यक दबाना चाहते हैं जिसके कारण मर्वहारा में अलग होने की भावना उत्पन्न होती है । दोनों भावनाओं के कारण संघर्ष चलता रहता है। पतनोन्मुख सभ्यता विनाश की ओर चलती है और जब वह मृतप्राय हो जाती है, तब सर्वहारा वर्ग स्वतन्त्र हो जाता है और उसके लिए जो पहले कभी जीवनी शक्ति देने वाला घर या अब कारागार बन जाता है और अन्त में दिनाश का नगर हो जाता है । सर्वहारा तथा शक्तिशाली अल्पसंख्यक का यह संघर्ष जिस प्रकार आरम्भ से अन्त तक बलता है उसमें हमें उन नाटकीय आत्मिक संघर्षों का उदाहरण मिलता है जिसमें विस्व के जीवन के सर्जन का चक्र चला करता है---पतझड की निष्क्रियता से शिशिर की पीडा और उसके पश्चात् बसत का उत्साह । सर्वहारा का अलगाव गतिकील क्रिया है । यह चुनौती का मामना है जिसके द्वारा यिन का याग में परिवर्तन होता है और इस गतिमान् अलगाव से सम्बन्धित सभ्यता का जन्म होता है।

जब सम्बद्ध सम्बता ने नवजीवन आरम्म किया होगा और पहले की सम्बता के क्षेत्र के पूर्णत: या अंशत. बाहर कार्य आरम्भ किया होगा तब अपने नये वातावरण का सामना उन्हें करना पड़ा होगा और उस पर विजय उन कोचों ने प्राप्त की होगी। हमारी परिचमी सम्बता को अपनी उत्पत्ति के समय आल्या के पार (इास-आल्याहन) जनको और वर्षा का सामना करना पड़ा होगा यद्धिप उसके पूर्वज हेजेनी सम्बता को ऐसा नहीं करना पड़ा होगा। भारतीय (इंग्डिक) सम्बता को एसा नहीं करना पड़ा होगा। भारतीय (इंग्डिक) सम्बता को उत्पत्ति के समय इस लोगों को गंगा की घाटी के ऊल्ण प्रदेशीय जनलों तथा वर्षा का सामना करना पड़ा था, किन्तु उनके एहळे की सुमेरी सम्बता के पूर्वजों को सिन्धु की घाटी में तथा

उस प्रदेश में ऐसा नहीं करना पड़ा। है हिताइत सम्प्रता की उत्पत्ति के गमप अनातीं जिया के पठार से संबंध करना पड़ा, किन्तु उसके दूबेंक मुग्ने सम्प्रता को ऐसा नहीं करना पड़ा। हे हेन्सी सम्प्रता को अपनी उत्पत्ति के समय समृद्र से सब्ध करना पड़ा, जो ठीक बैसा हो या बो उसके पूर्वक मिनोई सम्प्रता को करना पड़ा। या हम सर्चच तहादी सर्वेह्यारा के लिए विलक्षक नया बा सर्वोक्ति मिनोई सामर राज्य की यूरोपीय स्थल मीमा के बाहर उन्हें सामना करना पड़ा। ये महाद्वीपी बबरे, जो एकियादि तथा उसी के समाल और जानियों के सामन ये जब मिनोई जनरेश के सुन के बाद सामर पर विजय प्राप्त करने के लिए आये, तब उनके सामने वी कावश्यों उपस्थित हुई थी मिनोई सम्प्रता के नेताओं के सामने उनके काठ में हुई थी।

अमेरिका में यूकेटी सम्बता को अपनी उत्पत्ति के समय बट-विहीन, युक्तहीन, अनुष्वाठ, पूर्त हो मिक्ठी घरती का यूकेटी प्रावदीप से समय करता पड़ा और मेंनिसकी समया को आरम्भ में मिसकी पठार से समय करना पड़ा, किन्तु दनके पूर्वत माया मध्यता की दन दोनों में से निर्मा से संपर्ष नहीं करना पड़ा।

अब रह जाती है बात हिन्दू, मुद्गर-पूर्व, परम्परावादी रंगाई. अरबी और ईरानी सम्प्रताओं 
मी । ऐसा जान पहना है कि दनके किसी सीनिक समर्थ का गामना नहीं करान पशा । क्यों कि 
इनके निवास स्वान यदापि बैविजोनी सम्याना की भागि अपनी पूर्व सम्यानाओं के निवास स्थान 
के समान नहीं है, फिर भी उन पर इन सम्यानाओं ने अथबा हुसरी सम्यानाओं ने विजय प्राप्त कर 
ली थी । हमने सकारण परम्परावादी ईसाई सम्याना नथा मुद्दूर-पूर्वी सम्याना को विज्ञाजित 
किसा था । इस बाली परम्परावादी ईसाई सम्याना को उपजाबा को बिनने कटोर जगणे. 
वर्षी और ठढ से सामना करना पढ़ा उतना पिक्स सम्यान को नहीं और कोरिया और जापान 
से सुद्व-पूर्वी उपजाबा को समुद्र में जो सार्थ करना पढ़ा वह उस नम्पर्य से मिन्न था जो वानी 
सम्यता के नेताओं को करना पढ़ा ।

इस प्रकार हमने स्पष्ट किया है कि सम्बद्ध मध्यताओं को निश्चय ही उम मानवी मध्यं का सामना करना पढ़ा जो उनकी पूर्व सम्यता के विचरन में निहित्य था, जिन सम्यता से उनकी उत्पत्ति दूई है, किन्तु सबसे नहीं। कुछ अवस्थाओं में उठ उनी प्रकार के भीतिक बातावरण से भी साथ करना पढ़ा जिस प्रकार असबद्ध सम्याओं को करना पढ़ा । इस समीक्षा को पूरा करने के छिए हुसे यह भी जानना चाहिए कि बचा असमब्द्ध सम्याताओं को भीतिक समयं के अवितिस्का मानवी समयं का भी सामना करना पढ़ा, जब वे आदिस समाजों में अन्ता हुए । इस पर इस इतना ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक मानवा मही जिनते । यह गम्यब है कि हमारी छ असम्बद्ध सम्यताओं को प्रामीवहासिक काल में बहुं। उनकी उत्पत्ति छिनी हुई है, उत्ती प्रकार मानवि समयों के पूर्वजों को अपने सामका समयों सम्यातों के पूर्वजों को अपने सामका समयों सम्यातों के पूर्वजों को अपने सामका सम्यातों सम्यातों के पूर्वजों को अपने सामका समयों सम्यातों ने पूर्वजों को अपने सामका समयों करना होगा ।

9. हमने भी ट्वायनवी के उस विवाद का वर्णन यहां नहीं दिया जो पुत्तक के पहले अंत में उन्होंने किया है कि लिए याटी की संस्कृति अला भी अवदा सुमेरी सम्प्रता का हो एक अंत । अन्यूरों ६ इसा नियम नहीं किया, कियु पुत्तक के दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा है कि सिध्य पाटी की संस्कृति सुमेरी समाज का अंत थी। —सम्प्रतक ।

# ६. विपत्ति के गुण'

एक कठोर परीक्षा

हमने इस प्रचित्त धारणा को अस्वीकार कर दिया है कि सम्पताओं का उदय उस समय होता है जब ऐसा वातावरण होता है जहीं जीवन के साधन सरल होते हैं और इसके उन्टे तकों को स्वीकार किया है। प्रचित्त घारणा इस कारण पैरा हो गयी कि इस युग का दर्शक जी मिस्सी सम्पता का निरीक्षण करेगा—और इस वृष्टि से प्राचीन युनानी भी हमारी ही मांति 'जाधुनिक' ये—बह बहीं की धरती को उस रूप में देखेगा जैसा नृष्य ने उसे बना संवार रखा है। वह समझता है जब सम्पता के जनको ने कार्य आरम किया तब यह धरती ऐसी ही थी। हमने यह बताने की चेट्टा की है कि निचली नील की पाटी किए रूप में वी जब तताओं ने बही विकास का कार्य आरम्प किया। इसके उदाहरण के लिए यह विज्ञ भी उपस्थित किया जिस रूप में आज भी अपरी नील की घाटी है। भौगों किक पिरिचर्त के अन्तर का यह चित्र साथद विद्यास्थ्य न लगा हो। इसलिए इस अध्याय में हम उदाहरण देकर निर्स्थित रूप में प्रमाणित करेंग कि कुछ सम्पताएँ विकसित होकर उसी क्षेत्र में किर तब्द हो गयी और मिस के विपरीत वे आदिश अवस्था को लोट गयी।

### मध्य अमेरिका

 ट्वायनबी ने इस अध्याय का नाम यूनानी मावा में रखा जिसका अर्थ होता है—'जो मुन्दर है उसकी प्राप्ति कठिन हैं या 'उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम बाहिए, —सम्पादक। शाली रहें होंगे जिन्होंने, इस शक्ति से समर्प किया और चाहे थोडे ही समय के लिए हो, उस पर विजय प्राप्त की ।

लका (सीलोन)

स्त्री प्रकार का अद्भुत और महान् कार्य वह भी था जा जका के मूखे मैदानों को खेती के अनुरूप बनाने के लिए किया गया था। उनकी स्मृति आज भी टूटे हुए बांधों और दक्षी से से से सर गये तालांबों के क्यों में सजीव है। इन्हें यहादी प्रदेश के जल बाले नार्य में किसी समय उन सिक्कालियों ने काराया था जिल्होंने भारतीय हीन्यान दर्यन को स्वीकार कर निया था।

"ऐसे बडे-बडे ताल किस प्रकार करे ६से जानने के लिए नका के इतिहास की जानकारी आवस्थ्य है। इस प्रणाली के निर्माण के जवर जो बोजना हे वह नरल, किन्तु महान् है। इन ताल कराने बाले राजाओं ने सोचा कि पहाड के इस और जो विगुल गानी वरमें यह मनुष्य को अपनी भेटे दिये विना सनुह में न जाव।

"करा से दक्षियों भाग के बीच विन्तृत पहाडी क्षेत्र है, फिन्तु पूर्व और उत्तर में हजार। वर्गमील सूचा मीदार है जियामे आवनक बहुत तम आवारी है। मामतून के बेग के माद नव दिन वर्जिटिन वाक्या की प्रवक्त सेना वहाडों पर आवान्य करती है, प्रहृति में एक रेगा बना : ! है जिसे बर्गा पार नहीं कर पाती। इन्नुक स्थान तो ऐसे हैं जहीं मूखें और नम प्रदेशों के बीच उनता कम अन्तर है कि एक ही भीज के पार जान पहता है कि बिन्ती हुनारे देश में आ गय है। यह रेखा सागर के एक तट से दूसरे तट तक वर्णी गयी है। यह रेखा अवन ह आर मनुष्य क कार्या का और अगल काटता—इस पर कोई प्रभाव नहीं परता। ""

किन्तु तका में भारतीय मध्यता के प्रवारकों ने एक नमय एमी असाधारण यांका अंक्त की कि मानमून से प्रताब्दित पहाड़ियों को विवय किया कि जो मैशन मूखे और उजाड थे व उनक द्वारा जीवन और सर्पान के खोत बने।

"पहाडी निर्मों के पानी की निकामी की गयी आर उनका जल तीचे बढ़े-बढ़े तालों में लाया गया । कुछ ताल बार इंडार एक्ट्र के में, उनमें में फिर नालिया हारा पहाडियों से दूर दूमर बढ़ तालों में पानी लाया गया और उनमें में और दूर नाला में । उसका बढ़े ताल के तीच अरातल पर और बढ़ी-बढ़ी नालिया में सैकड़ों लाटी नालिया और छाटे ताल ये । प्रसंक छोटा ताल एक गांव का केन्द्र था । और इंत प्रकार सभी जम्ह पहाड़ी से पाना आना था । धॉर-आर प्राचीन सिहालियों ने सारे मैदान पर विजय प्रान्त कर ली और आब बढ़ी मैदान निश्चेत है ।"

इन प्राइतिक उसरी को मानव नण्यना का स्थल बनाने में कितना कठोर परिश्रम करना पड़ा होगा, लका म दा प्रमुख भू-दृश्या से आज भी बान पड़ता है। जो उजाड़ घरती एक समय सीच कर उपजाऊ बस्ती बनाया गर्या भी वह फिर उजाट हो। ग्रंथों, और आधे होप में जहां बधा होती है जाज चाय, काफी, तथा रखड उत्पन्न किया जाता है।

```
    वान स्टिल: ब जंगल टाइड, पृ० ७४-७५।
    वही, पृ० ७६-७७।
```

## उत्तरी अरब की मरुभूमि

हमारे विषय का बहुत विक्यात और बहुत प्रचलित उदाहरण पेट्रा और पालमिरा की वर्तमान स्थिति है। इस दूसर है इतिहास के दर्धन को बहुत प्रस्ता मिली है, 'बोलने' के 'ला सहने' (१७५१) से आजत कहा आज सीरियाई सम्यता के ये पुराने निवास स्थान उसी स्थान उसी से से सहने हैं। अपने कि आप तह अपने निवास स्थान । यद्यारि विस्त मिल्कु परिस्थित ने अरदी क्षेत्र पर प्रहार किया वह अफेधियाई स्टेप या और उल्पा प्रदेशीय वनाल नहीं । खण्डहरों द्वारा यह आत हीता है कि ये कलाएमें मन्दिर, ये सम्बर, ये चेंदा वब अपने अविध्वयक्ष रूप में रहे होंगे तब वे बडे-बडे नगरों की जीमा रहे होंगे । और यहाँ पुरातत्व से जो प्रमाण मिलते हैं और जो माया मम्यता का चित्र उपस्थित करने के लिए मात्र आधार है लिखित ऐतिहासिक असिलेखों हारा भी पुष्ट होते हैं। हम जानते हैं कि सीरियाई सम्यता के नेता जिन्होंने मरसूमि में इन विचाल गगरों की कल्यना की वे उस 'लावू' के पण्डित रहे होंगे जिसके जानकार सीरियाई कथा में मुसा को बताया जाता है।

ये जादूगर वानते थे कि मुखी बट्टामों से वैकेंग्रे पानी मिकाला वा सकता है और किस प्रकार उजाइ मध्यूमि में से उन्हें ले जा सकते हैं। अपने प्रीड काल में पेट्रा और पालमिरा एंसा कमागे के बीच रहे होंगे वहाँ किमाब की अच्छी अवक्षया रही होंगी। वे की समा आज भी मित्र के बारों ओर है। किन्तु पेट्रा और रालमिरा उन युग में भी केवल सकीर्ण मरू-उद्यान (ओएसिस) के वल पर ही नहीं जीविल थं, जैसे आज दिमस्क भी नहीं है। उनके सेट शाक-स्ववी उत्यक्ष करने वाल माली नहीं थे, ब्यापारी थे जिन्होंने एक मरू-उद्यान से दूसरे मरू-उद्यान तक, तथा महाद्वीप से महाद्वीप तक सम्बन्ध स्थापित कर रखा था और उनके कारवी इन मरू-उद्यानों के बीच के स्टंप तथा मरुभूमि के आरधार करने में सदा व्यस्त रहते थे। उनकी वर्तमान स्थिति यहीं नहीं बतायों कि अन्त में मरूस्थल के मनुष्य पर विजय पायी, बल्कि यह भी कि इसके पहले मनुष्य की

## ईस्टर द्वीप

ईस्टर द्वीप की वर्तमान स्थिति से पोलिनीधियाई सम्यता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम उसी परिणाम पर पहुँचते हैं । इस मुग में जब दिखा-मूरक प्रशान महासागर के एक दूरस्य स्थान में इस द्वीप का अन्वेषण हुआ वहाँ दो जानियों रहती थी। एक जाति सजीव रस्त और मास की, और दूसरी जाति पर्यार की। पोलिनीधियाई घरोर बालो आदिम जाति तथा निव्व की समता नहीं थी, न उन्हें समुद्र-यात्रा का इतना विज्ञान मानूम वा कि खुले सागर में हजारों मील की यात्रा करते क्योंकि ईस्टर द्वीप और पोलिनीधियाई हीप-समूह के निकटतम द्वीप में इतना अन्तर है। मूरोपियन नाविको ने जब इसका पता लगाया उस समय यह अज्ञात काल से ससार से अलग रहा था। वहाँ के दोनो प्रकार के निवासियो, मनुष्यो और मृतियो से पता चलवाई जैना पालिमरा और कोपन के खण्डहरों से कि उनका मृतकाल कुक भिन्न रहा होगा। व मनुष्य उन लोगों की सल्तान होणे और वे मृतियाँ उन लोगों ने गढी होंगी जिन्होंने मही खुलो डोगियों में नक्ले और रिस्सुक्को (क्रपास) के बिला प्रधारत सागर की यात्रा की होंगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक बार इन्होंने यात्रा की हो और संयोगवार हैस्टर हीय में अवगामियों को लावे हो । मूर्तियों को संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें बनाने में गीडियों लगी होंगी । इन बातों से मिंड होता है कि हुनारों मील की खुले समुद्र की यात्रा बहुत तियों तक बराबर जारी रही होगी । और अन्त में कुछ ऐक कारण हुए होगे, वो हमें बात नहीं है कि जिस सायर को विजय कर मनुष्य बीरता से यात्रा करता हहा, उनने इय डीप को घेर लिया यो कोयर को में कुष्म की वात्र को में पर लिया यो कोयर को मां करता है।

ईस्टर द्वीप का यह प्रमाण परिचमी प्रचलित विचारों से जिन्न है जिसके अनुसार दक्षिण सागर के ब्वीप घरती पर दमते हैं और उनके निवासी पतन के पूर्व के सागा, आदम और होंचा की मिति प्रहित की सागानों की तरह रहते हैं। यह सम इस कारण उत्पक्ष हुआ कि यह मान किया गया कि पोलिजीवियादे बातावरण का एक भाग हो सचुन बीप प्रमुख है। यहाँ का भौतिक बातावरण जरू जोर वर का है। पोलिजीवियादेशों के पास समुद्र यात्रा के जो साधन थे उनके बिना किसी मनुष्य का बात्रा करना मीपक सर्थ करना था। ऐसे नसकीन अपरित्रत सागर का बीरता और सफलतापूर्वक सामना करने हिंदि विदय प्राप्त है। अदम्य गहन ने एक डीप से इसरे डीप में बरावर यात्रा हुई होगी और तब इन अनुशों ने किसी मुख डीप पर पांव रखा होगा क्योंकि से दीप आकाश के तारों की भीति प्रशाल सागर में विचरे हुए हैं।

# न्यू इग्लैंड

आदिम प्राकृतिक अवस्था में लीट जाने पर विचार समाप्त करने के पहले लेखक दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। एक कुछ दूर का है और एक स्पष्ट है। लेखक ने अपनी आंखों में दोनों स्थान देखते हैं।

4. मू इंग्लैंड के कनेक्टिकर प्रदेश के एक गाय में जा रहा था। राह में एक उजडा गाय मिला। मुझसे बजाया गया कि ऐसे अनेक गाँव है। किन्तु किसी पुरोपीय के लिए यह इच्य अनीव और बिलक्षण बान पड़े। 'टाउन हिल' इंग गाँव का नाम था। रो शांतियों तक यह ऐसा ही रहा है। गाँव के मैदान में लक्कड़ी का बना हुआ जाजी (आर्पाजयन) गिरजाभर था। गाँव, बाग, बणीचे और खेत थे। गिरजाभर प्राचीन समृति के रूप में अभी था, किन्तु भर सब लीच हो पखें वे। एक्टों के पेड जनली हो गये थे। वित्तु अर सब लीच हो पखें थे। एक्टों के पेड जनली हो गये थे।

बिगत एक हो भाज में न्यू रुजैंड के निवासियों ने अपनी सब्दा हो कहि। अधिक अनुपात में परिवास करके अमरीका महाद्वीप में अतराजनक से प्रमान्त सागर कर बनाओं प्रकृति ने लक्कर विवास प्राप्त को है। किन्तु कही दिना हमा गये में वो उनके प्रेरीड के केट में बना पा पहिलें की पुत-विवास प्राप्त करने का अवसर मिठा जिस प्रकृति को उनके पितासहों ने पराजित किया था और सहाँ में शामर दो तो बची तक रहे वे। ज्यों ही मनुष्य ने अपना शासन हस पर से हटा किया को ही जिस ती तीवता, पूर्णता तथा स्वतन्त्रता से टाउन हिल पर प्रकृति ने अपना पाउच फिर से स्वापित किया था, पर बात को सम्बन्ध करता है कि उस कतर घटती पर विवास प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। जितनी प्रबल धक्ति टाउन हिल को पराजित करने में लगी होगी उतनी क्यरीका के परिवनी माग पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। इस परिश्यक्त भूमि से यह बात समझ में आती है कि ओहियो, इलिनायस, कोलोरेडी, तथा कैलिकोरिनिया आधि नयेन्ये नगर कित प्रकार ज़ल्दो बन गये।

## द रोमन कैम्पेग्ना

जो प्रभाव मुसपर टाउन हिल का हुआ वही रोमन कैम्पेम्ना का लिखी पर हुआ। उसे आरुपर्य हुआ कि असंख्य मोद्याओं ने ऐसे प्रदेश में निवास किया जो उसके समय में, जैसा हमारे समय में भी हैं, 'दलस्त और निवान्त ऊसर था। आज जो बंगली उजड़ा प्रदेश हैं वह उसे लैटिन तथा बोलियम अगुओं ने उर्दर और वसने योग्य साम बनाया वो आज पुनः अपनी पूर्वावस्था में बदल गये। जिस शक्ति ने किसी समय इस कठोर छोटे इटालियाई प्रदेश को उर्दर और वसने योग्य बनाया था उसी शक्ति ने बाद में मिल्र से बिटन तक विजय प्राग्त की।

## विश्वासघाती कैपुआ

ऐसी परिस्थितियों के अध्ययन के परचात् जहाँ सचमुच सम्यताओं का जन्म हुआ था, जहां मनुष्य को और विशेष सफलवाएँ प्राप्त हुई कीर यह भी जान प्राप्त कर कि वे परिस्थितियां मनुष्य के लिए सरल नहीं भी, बल्कि इसके विपरीत थी, हम उस परिस्थिति का अब अध्ययन करे जो वरने पूरल है। हम उस वातावरण को परीक्षा करें जहां परिस्थितियां सरल थी और सानव जीवन पर उनका क्या प्रभाव वडा। इस अध्ययन में हमें दो विभिन्न परिस्थितियों का अन्तर समक्ष लेना आवश्यक है। एक तो वह जहां किंदिन परिस्थित जिसे छोड़कर आदिम काल सरल वातावरण में मनुष्य आया। दूसरी वह सरल परिस्थिति जिसे छोड़कर आदिम काल से जब से उसका विकास हुआ दूसरे और तातावरण में मनुष्य या। हो नही। दूसरे शब्दों में हमें यह अन्तर देखता है कि सरल वातावरण का प्रभाव सम्यता की प्रमित्त में मनुष्य पर क्या पड़ा और आदिम मानव पर सरल वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा।

इटली के क्लासिकी युग में कैपुता में रोम को विपरीत परिस्थिति मिली । कैपुता का कैप्येगा मनुष्य के लिए उतना ही सहज था जितनी रोमन कैप्येगा कठोर । रोमन लोग अपने अपने अनाकर्षक रेश से निकल कर एक के बाद एक अपने पड़ीशो देशों को जीतने चले गये, किन्तु केपुताई अपने देश में पढ़े रहे और एक के बाद हुम पड़ोशों देशों को जीतना रहा । इनके अनिम विजेता सैमनाइट रहे और अपनी इच्छा से रोमनों को बुलाकर कैपुआइयों ने अपनी मृक्ति करायी । और रोम के इतिहास में सबसे संकटपूर्ण युद्ध के साद ही कैप्येगाइयों ने रोम से यहाँ बदला किया कि हीनिकल का स्वागत किया । कैपुलाइयों के एख बदलने के सम्बन्ध में रोमनों और हैरिनवल के मत एक ही वे । क्योंकि यह युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण शायद तिस्वयासक परिणाम था । हैनिबल कैपुता चला गया और जाड़े में वह बही रहा ।

अब यह बात नहीं है। मुसोलिनी ने सफल परिश्रम डारा इसे सदा के लिए सुन्दर रहने योग्य अपनी बना विधा है।

जिसका परिणाम ऐसा हुआ जो सबकी आधाओं के विषरीत था । जाड़े भर में हैनिवल की सेना का इतना पतन हो गया कि फिर उसमें विजय की वह क्षमता नहीं रह गयी ।

## आर्टेम्बेयर्स की सलाह

हेरोडोटस ने एक कथा लिखी है जिससे यह बात बहुत कुछ स्पट हो जाती है । कोई आर्टेम्बेयर्स और उसके मित्र बुमरो (साइरस) के पास आये और यह परामर्श दिया---

"अब अब भगवानू जीयुम ने ऐसटाइनन को पराजित कर दिया है और भारम के राष्ट्र को और भीनन आपको व्यक्तिगत रूप से इस राज्य का आधिषप्त मीगा है तब क्यों ने हम दा पहाड़ी तथा संत्रीण प्रदेश को दिसमें हम समय पहते हैं छोड़कर दिवा अच्छे दें में नकहर बने । ऐसे अनेक देश हमारे निक्ड और दूर हैं। हमें केवल चून लेना है और हम समार में भी अब में अधिक प्रभाव जाता सकेंगे। शाम्राज्यवादियों के लिए यह स्वामांकिक नीर्ति है। इस नीर्ति को काम में लाने के लिए अब से उपयुक्त और दूसरा समय न होगा जब कि हमारा माम्राज्य विस्तृत लोगों। पर और सारे ऐशिया महाद्वीप पर किला है।"

"बुसरो ने मुना, किन्तु उस पर कुछ प्रभाव न पडा । इन अभ्योधयो में उसने कहा कि जैमी उनकी इच्छा हो बैसा करे, किन्तु इसके लिए भी वे तैयार रहे कि उन्हें अपनी वर्तमान प्रजा का स्थान ग्रहण करना होगा । सुकुमार देशों में सुकुमार मनस्य पैटा होते हैं।""

#### ओडेसी और प्रस्थान

सिंद हम हेरोजेटस के दितहास से भी विकास उराने माहित्य की ओर वृद्धि डाले ता हम देखते हैं कि ओडीतियस को माइक्लोप्स अचवा ऐसे दूराने प्यापानक बैरियो से उनना सम रही या जितता उन लोगों में जो जो आराम का जीवन विनात के लिए आमानित्रत करने थे। जैसे तराशी और उसके आतिष्म का अन्त मुख्यबादे में हुआ, लोटस-मानियों के देश में, जहां बुख बाद के बुख विद्वानों के कर्नुगर मदा मध्याङ्ग काल ही रहना था, मायरेगों के देश में जहां उमने आर्ग नाविकां को आजा दी कि अपने कानों को मोम से बद कर ले जितसे उनका मधुर गान त मुन सके, और किर कहा कि सुसे मस्तूल में बीध दो, और कैंडिया। वे क्वां बिसकी मुस्दरता पैनिलोग से भी बढ़कर देक्वरिय थी, किन्तु जो मन्तृष्य की सिरानी बनने के लिए तिवान्त अयोग्य थी।

इसरायिक्यों के प्रस्थान का जहाँ तक सम्बन्ध है पेन्टाटुएक के क्षुख लेखकों ने उन्हें गुमराह करने के लिए सायरेन या सर्ता का वर्षन तो नहीं किया, किन्तु हम यह अवस्य पत्रते हैं कि वह मिल्र की जैंची रहन-सहन के लिए अवस्य लालायित उन्हों थे। यदि उनका बग्न चलता तो हमे विकास है कि पुणनी बाइबिल न बनी होती। भाष्यवस मूगा के विचार भी बैसे ही से अँम खुसरों के।

## मनमाना करने वाले

कुछ आलोचक कह सकते हैं कि जो उदाहरण हमने दियें है वे विश्वसनीय नहीं है। वे कहेंगे कि यह तो माना जा सकता है कि जो कठोर जीवन से सरल जीवन की ओर गये उनका पतन हो जायमा जिस प्रकार भूखें मनुष्य को पूरा भोजन मिल जाय तो वह ईसकर भर लेगा

### १- हेरोडोटस : पुस्तक ६, अध्याय १२२।

किन्तु जिन्होंने सदा कोमल परिस्थित में जीवन बिताया है वे तो उसका ठीक उपयोग करेंगे।
पहलें विन वो परिस्थितियों का घेद बताया गया वा उसमें दूसरी पर हम विचार करेंगे। अर्थात्
उन लोगों के बारे में जो कोमल परिस्थिति में सदा से रहते आये और दूसरी परिस्थिति का
उन्हें अनुभव नहीं था। संक्रमण काल में जो अव्यवस्था होती है उसे छोड़ दिया जाय तो हम
विजन्तुक कोमल परिस्थिति का ठीक अध्ययन कर सकेंगे। पचास वर्ष हुए एक पश्चिमी प्रेक्षक
ने न्यासालैंड को जिस रूप में देखा था उसकी सच्ची तस्वीर यो है—

"इन अपार जंगलों में पेड़ों पर पत्नी के पोसलों के समान छोटे-छोटे बहां के निवासियों के गांव है जहां के लोग सदा एक इसरे से तथा सामान्य बीरियों से प्रयम्भीत रहते हैं। यहाँ स्वाभाविक सरलता का जीवन आदिम मनुष्य स्थातिक करते हैं। न उनके पास कपड़े हैं, स सम्बात
है, न सिक्षा है, न धर्म है। प्रकृति को ये सच्ची और सहज सन्तान है। ये विचार रहित, चिन्ता
है, न सिक्षा है, न धर्म है। प्रकृति को ये सच्ची और सहज सन्तान है। ये विचार रहित, चिन्ता
है, न स्वान्य है। ये मनुष्य प्राय. आनन में जीवन वितातों है, उन्हें किसी बस्तु की
आवश्यकता नहीं है। बहुधा लोग अफीकियों को काहिल कहते हैं, किन्तु यह इस अब्द का अशुद्ध
प्रयोग है। उसे परिषम करते की आवश्यकता नहीं है। इतनी उदार प्रकृति के होते हुए
परिषम करना निर्यंक होगा। जिमें उसकी काहिली कही जाती है वह उसके जीवन का बैता
है। स्वाभाविक अंग है जैमें उसकी चिपटी नाक। उसे मुस्ती के लिए दोष देना वैसा ही होगा
जैमा कछए को।"

विकटोरियन युग के कठोर परिश्रमी जीवन के समर्थक चात्से किन्सले दक्षिण-पिचको पवन के काया उत्तर-पूर्वी पवन को अधिक पसन्द करते थे। उन्होंने एक कहानी लिखी भी 'द हिस्टरी आद द घेट एक फेसस नेवान आव डू-एक-पू-लाइक्स, जो कठिन परिश्रम के देस से मात्र आपे क्षेत्री के क्षोंकि क्योंकि कहा हिन पर सारंगी (ज्यूज हार्प) बजाना चाहते थे।' परिणाम यह हुआ कि पतित होकर गीरियन हो गये।

आधुनिक नैतिकवादियों और हेलेंनी कवियों के अफीसचियों (लोटस-ईटरों) के प्रति विभिन्न मत मनोराकक है। हेलेंनी कवियों के हिलाब से अफीसची तथा उनका प्रदेश सम्बदा रुप्तात्क मुनानियों के मार्ग में रिष्माची की ओर से कम्बा है। इसके पिता किस्साले आधुनिक अग्रेजी मनोनृत्ति प्रदक्षित करता है। वह इ-एक-यू-लाइको को इतनी घृषा से देखता है कि उनके लिए उनका हुक भी आफर्षण नहीं है और वह यह कर्तव्य समझता है कि उन्हें अग्रेजी साझाज्य में, अपनी नहीं, उनकी भलाई के लिए ले लिया जाय और पहनने के लिए पतलून दी जाय और पड़ने के लिए बाइबिल।

हमारा अभिग्राय देवे स्वीकार या अस्वीकार करना नहीं है। हमें तो समझना है। इस पृथ्यान्त का परिणाम बाइबिक की उत्पत्ति की पुरतक (बुक आव केरोबिस) के आरिमाक अध्यायों में स्पष्ट है। अब आदम और हौया अदन के जोटस प्रदेश से निकाल दिये गये उसके बाद ही उनके बवाज खेती, ब्रातुबिकान और वाध-यनों के आविष्कार करने के योग्य हुए।

# ७. बाताबरण की चुनौती

# (१) कठोर देशों की प्रेरणा (स्टिमुलस)

## खोज की पद्धति

साम्बदत. हमने इस सत्य को प्रमाणित कर दिया है कि मुख का जीवन सम्यता का बैरी है। बया हम इसके एक करम आये जा सकते हैं ? बया हम इसके एक करम आये जा सकते हैं ? बया हम इस कर करते हैं कि जितनी ही परिस्थित करते होती जाती है उनकी साम जाते कर जाते होती बता है विकास हम के प्रमाण कर होती है ? इसके पक्ष में तथा इसके विरोध में प्रमाणों की हम परीक्षा करे और देखें कि कथा परिपास निककता है ? इस बात का प्रमाण कि परिर्पास की किताइया और समस्यता को स्कृति साथ-साथ चकरते हैं, खोजना कठिन नहीं है। वा किस हम देखें की प्रमाण मिनते हैं कि उठसत हो जाती है, बोजना कठिन नहीं है। वा किस हम देखें की प्रमाण मिनते हैं कि उठसत हो जाती है। इस अपने उदाहरणों के दो बच्चे बताये। भौतिक बातावरण का वर्ष और साववीय परिच्या का वर्ष और पहले भौतिक वर्ष पर विवास करें। इसके दो उपविभावत होते है। उन प्रभावों की पुनना जो विधिन्न अध्यों की भौतिक करिताइयों के कारण उठसत होई और त्ये तथा पुनने उद्देशों के प्रमाण बात हों की नुनना, इस बात का विचार छोडकर, कि स्वामाविक रूप में वह मुन्दरेश की में है।

## हांगहो और याग्त्सी नदियाँ

आपिन्यक उवाहरण के लिए हम इन दो निरंधों को निक्जी धारियों को देखें कि उनसे कितनी करिनाई उदस्त हुई होंगी। ऐसा जान पहला है कि उन हर्छन्यहरू मनुष्य ने हामहों की निक्की सहये पर उस्त हुई होंगी। ऐसा जान पहला है कि उस कर कर कर के निक्जी समय भी नीका चलाने योग्य नहीं भी। वाई में या तो बहु कमी एहती भी या उपने कर के बहे-के हुं इक देते पा करते में और बसन्द में यह कर तो को जिसने निर्मा से निर्मा के वाई में या तो बहु कमी एहती भी या उपने कर के बहे-के हुं इक देते महत्ये से और बसन्द में यह कर तहत्व माने पहला बरक देती भी और पुराने रास्ते में कवाल से मरे दलकर बन जाने थे। आज भी, तीन-बार हुआर साल के बाद, जब मनुष्य के अम में दलकर मुखा दिये गये, जंगर माफ कर दिये गये हैं और बीध बन मारे हैं, बाद से कभी-कभी पहले जैया ही निजया होता है। अभी सह एरेए से मिनको हालाहों ने अपना रास्ता बदल दिया और या ही जिया होता है। अभी सह एरेए से मिनको हालाहों ने अपना रास्ता बदल दिया और पर गिरने क्यों। आप साल के बाद के दिवाण गिरती थी। प्रावधीं में उत्तर दो सी मील की दूरी पर गिरने क्यों। आप साल से में का जनने सोल बाद कानी पहले के सिल कर हम से पर गिरने क्यों। सामारी से या ने नौका जनने सी जितनी हालहों से । सास्ती की साथीं में जाता हता में की साथीं में किनारे भीनी साम्यता का जन्म हुआ, यास्ती के नहीं। साम्यता का जन्म हुआ, यास्ती के नहीं।

## अटिका और बेओशिया

कोई यात्री जो समूद्र से नहीं, धरती को राह से, उत्तर के पृष्ठ-प्रदेश की ओर से यूनान में आये या ऊपर से जाय तो वह यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि हेलेनी सम्यता का मूल स्थान कठोर, पहाड़ी और सूखा है, उस धरती की तुलना में जो उसके उत्तर है जहाँ किसी सम्मता का जन्म नहीं हुआ। ऐसा ही अन्तर एजियाई क्षेत्र में मिलता है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई रैल से एयेन्स से सैलीनिका होते हुए मध्य यूरोप की ओर चलें तो यात्रा के पहले माग में पिरवर्गी या मध्य यूरोपीय पात्री को ऐसा दृष्य देखने को मिलेगा जिससे कह पिरिवर्त हैं। कुछ चंटों के बाद जब मांडी पारतेस रहाड़ की पूरवी हाल से पूमती चलती है जहीं मीनू के छोटे ऐह और चुना-पचर के गूंग मिलते हैं तो यात्री को आक्ष्य होता है कि मैं धीरे-धीरे लहिरियादार, गहरी मिट्टी वाले उपजाऊ क्षेत्र में चला जा रहा हूँ। किन्तु यह भू-दृष्य योड़ी देर के लिए ही मिलता है। ऐसा दृष्य उसी फिर तभी मिलेगा जब बह तीच के आगे मीरावा से उतर कर मध्य बन्यूब तक पहुँचेगा। हैलेनी सम्पता के समय इस विशेष अंत्र का क्या नाम था? हमें बेओविया कहते वे और हैलेनी लोगों के जन में इसका विशेष अर्थ था। वे इस जब्द से उस विशिष्ट प्रकृति का मनुष्य समझते ये जो गँवार, निक्लिंग, कल्पनाविहील और कठोर होता था और ऐसी महित हैलेनी सम्हति के बिल्डक्ट अतिकृत्व थी। यह अन्तर और भो तीब इस कारण हो राया था कि सिपीरोन पहाड़ के पीछे और पारतेस रहाड़ के को पर विषय से आज रेल पूम कर जाती है विशिक्त या जो हेलेनी सम्पता का महान् क्षेत्र समझा जाता था। इस प्रदेश की प्रकृति हेलेनी सम्हति से बिल्डिंग सम्पता का महान् क्षेत्र समझा जाता था। इस प्रदेश की प्रकृति हेलेनी प्रकृति के तिताल सिम थी। और यह प्रदेश ऐसे क्षेत्र के सरिकट था। जसकी प्रकृति हेलेनी प्रकृति के सिताल सिम थी। बोर यह प्रदेश ऐसे क्षेत्र के सरिकट था। जसकी प्रकृति हेलेनी प्रकृति के सिताल सिम थी। बोर यह प्रदेश ऐसे क्षेत्र के सरिकट

स सम्बन्ध में मनोरजन बात यह है कि जिस सास्कृतिक मेर का प्रभाव हेलेनी बृद्धि पर इतना प्रजब पड़ा बहु भौगोलिक दृष्टि से उसी के अनुरूप या अवर्षित सस्कृति के भेद के साथ भौतिक भेद भी था। त्योंकि अटिका 'यूनान का यूनान' वा, केवल आस्तिक दृष्टि के निह, शारीरिक दृष्टि से भी। उसका एजियाई देशों से बही सम्बन्ध है जो उनका दूर के देशों से हैं। यदि आप यूनान में परिवम की ओर कोरियिया की खाड़ी की ओर से जायें तो गहरी कोरिय नहुर के चृद्धानों के ममान किनारों तक आपको सब जगह यूनानी भू-दृष्ट्य मिलेगे वो मुन्दर किन्तु अना-कर्षक है, क्लिनु जब आपका जहाज सरोनिक खाड़ी में पहुँचता है आप ऐसा रुख्या दृष्ट ये का प्रभाव निक्त होंगे जिसे देखने की, स्थल उनकमध्य के उस पार के दृष्ट्य के कारण, आपको आशा नहींगी। यह कटोरता उस समय सबसे अधिक मिलती है जब सलामिस के कोने से पूमकर आप अपने सामने अटिका फैला हुआ देखते हैं। अटिका की मिट्टी पयरीकी और हल्की है क्योंकि अनाच्छादन (विनुदेशन) की त्रिया वर्षों के जल से पहाड़ों की मिट्टी को समूद में बहा ले जाना, बहुत पहले आरम्भ हो गयें थी जीरी अफलितून के समय में दूरी हो चुकी भी जैसा कि 'कीटियास' में विस्तार से दिया हुआ है। बोजीसिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बड़ी भी जैसा कि 'कीटियास' में विस्तार से दिया हुआ है। बोजीसिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है।

एयेन्स के निवासियों ने अपने गरीब देस में क्या किया? हम जानते हैं कि उन्होंने वह किया कि एयेन्स यूनान का शिक्षक बना। अटिका के चरागाह जब सूख गये और उर्वर घरती जब नष्ट हो गयी तब यूनानियों ने अपना पुराना व्यवसाय, पशुपालन और खेरी छोड़ दी। यहीं उस यूग में यूना का विशेष उद्यम या। उन्होंने वैत्रिन के बार जाना आरम्भ किया और नीचे की मिट्टी (सब स्वायल) से काम लेना आरम्भ किया। एयेन्स का यह सुख्यस्य पेड़ पहाड़ों की रक्षा करता है और रहाडों पर जीता भी है। किन्स मनुष्य केवल वैतन का तेल पीकर जीवित नहीं रह सकता । अपने जैतून के कुंबों के सहारे जीवित रहने के किए उसने जैतून के तेल का का परिवर्तन सीषिया के अनाज से किया । सीषिया के बाजार में जैतून का तेल भेजने के लिए उसने बेहे बनाये और जहालों द्वारा भेजा जिसके कारण आदिका के मिट्टी के वस्तेनों का निर्माण हुआ और आपारिक नहाजी बेडा भी तैयार हुआ । आपार के लिए मुद्रा को आवश्यकता पद्मती है इसलिए आदिक की चीदी की खानों की बीज हुई।

किन्तु यह सम्पति एवेन्स की राजनीतिक, कलात्मक तथा बौद्धिक सम्कृति की नीव मात्र थी। इन संस्कृतियों ने एवेन्स को हिलास का गिशक और वेओरियाई पश्चा के जवाब में 'आदिक नत्मक की सजा दी। राजनीतिक स्तर पर परिणाम था एवेन्स का नाम्राज्य। कलात्मक स्तर पर सिट्टी के वर्तनों पर आदिक के कलशो की चित्रकारी का अवनर गिला जिनके द्वारा नवीन सौन्दर्य की मुस्टि हुई विसने दी हजार वर्ष वाद भी अवेजी किंद वीट्न को मृध्य कर दिया। बाइजान्टियम और कालचिडान

हेलंनी ससार का जो विस्तार हुआ उसका कारण हम पहले अध्याय में यर्णन कर चुंले हैं।

(पु० ४ देखिए) इसके हमारे विषय के सम्बन्धः में एक और हेलंनी उदाहरण मिलला है।
वह है दो सूनानी उपनिवेशों का अन्तर। एक कालचिटान जो ममेर मागर में बामफरम में
प्रवेश करते हुए एसिया की और था और दुसरा बादजारियम जो पूरोप की ओर था।

हेरोडोटस कहता है कि इन दोनो नगरों के निर्माण के रुपभग एक सी साल बाद भेगावाजस के फारसी राज्यपाल में 'एक करीफा बनाया जियमें उसे हेलारपारी यूनानियों में अपर कर दिया। व बातानियम में उसने मुना कि कार्जिब्योनियनों में बाइवान्टिनियों से सब्द साल पहले अपना नगर बनाया। मुनते ही उसने कहा—कि कार्जिब्योनी सब अन्ये रहे होगे। उसका अधिप्राय यह बा बब उपयुक्त स्थान उन्हें उपलब्ध था तब उन्होंने अनुपनुका स्थान ज्यो चना।'

किसी घटना के बाद बुढि अर्वन करना गरल है । मेगावाजस के समस (जब फारनियां में मूनान पर आक्रमण किया) दोनों नगरों के भाष्यों का फैनाटा हो जुका था । कार्जवटान साधारण कृषि उपनिवेश अब भी था जैसा उसे बनाने का अनिप्राय था । और कृषि को दृष्टि के बृह बाह्मणिष्टमम से बहुत उत्तम था । बाद बाटोनी बाद में आये और जो वच रहा था उसे स्वृह बाह्मणिष्टमम से बहुत उत्तम था । बाद बाटोनी बाद में आये और जो वच रहा था उसे मुख्य किया । कृषि में वे अनफल रहे क्योंकि ध्या के वर्ष प्राप्त उनगर छावा बोलते रहे । किन्तु सयोग से उन्हें गोल्डन हार्न बन्दरगाह मिल गया । वह उनके लिए मानो सोने की खान था । क्योंकि जो धारा बासफारस से आती है बहु जहाज को पोलडन हार्न की और रोनो और से जाने में सहायक होती है । मूनानी उपनिवेश की स्थापना के पांच मो साल बाद और सार्व- सोम राजवानी कुसतुनतृतित्या के रूप में परिवर्तित होने के पांच सो माल पहले दूसरी सती है०पु० में पोलिवियस ने लिखा था:—

'बाइजास्टिनी ने ऐसे स्थान पर अधिकार जमा निया है जो मुरक्षा तथा मामनता दोनो दृष्टियों से हेलेनी समार में सागर की ओर सबसे अनुकृत है और स्थल की ओर सबसे अनुपयुक्त । सागर की ओर काले सागर के मुहाने पर बाइजास्टियम का इतना प्रभूत है कि किसी व्यापारिक जहाज का सागर के भीतर अथवा बाहर जाना बाइजान्टीनियों की इच्छा बिना असम्भव है।"

किन्तु मेगाबाइस को उसके लतीके के कारण दूरदियाता की जो क्यांति मिली वह उसके योग्य न थी। इसमें विलक्ष्ण सन्देह नहीं कि जिन उपनिवेशियों ने बाइजान्टियम चुना वे यदि बीस साल जहले आये होते तो उन्होंने रिस्त कालचिंबान को ही। चुना होता। और यह भी सम्भव है कि यदि येसी आफनणकारियों से उनकी खेली बची होती तो वे अपने स्थान का व्यापारिक विकास की और उपयोग न करते।

# इसरायली, फोनीशी तथा फिलस्तीनी

यदि हम हेवेनी इतिहास से सीरिवाई इतिहास की ओर ष्यान दे तो हम देखेंगे कि मिनीई 
काल के बाद जो जनरेला हुआ और सीरिया में अनेक लोग जो आये वे उसी अनुभात में विभाव 
ननपदों में बेसे जिस अनुभात में मौतिक बातावरण की किटनाइंसी में । दिमफ को अवाना 
और कारागर निर्धान के आरियादमां ने सीरियाई सम्प्रता के विकास का नेतृत्व नहीं म्रहण किया, 
न वे दूमरे आरियायन जो ओरोन्टेज के किनारे बसे जहाँ बहुत दिनों बाद सेत्युकी बस ने एटियोक 
राजधानी कनायी, न इसरायण के उपकृत के लोग ये जो जांक्रेन नदी के पुरब कट्टर कि मिलीड 
के बढिया परागहों में 'बारान के बैकां' को मोटा करे । सबसे अद्भुत बात यह है कि सीरियाई 
मनार के विकास की प्रधानता उन लोगों के हाथ में नहीं भी जो एजियाई द्वीपों से भाग कर 
सीरिया में आये ये और जो बबंद नहीं थे, बिल्क मिनीई सम्प्रता के वे उत्तराधिकारी में किलहोंने 
कारमंत्र के देखिण तराई तथा बन्दरागहों पर अधिकार कर लिया । हमारा अभियाय फिल्क्सीनों ने स्वान सामियों में बेलीडयों के समत इनका नाम भी पूचा में लिया नाता है । 
फिल्क्सीनी और बेलोशी उतन मलिन न भी रहे हो जितने यूनानियों ने उन्हें चित्रित किया है, और हमारा आन उनके विरोधियों (यूनानियों) द्वारा ही हमें प्रान्त है। है, तब भी इसका क्या 
उत्तर है कि उनके इन यूनानी बिरोधियों का नाम आने वाली सन्तित श्रद्धा और सम्मान से सम्पण करती है।

सीरियाई सम्पता की प्रतिष्ठा तीन विशेषताओं के लिए है। उसने वर्णमाला का आविष्कार किया, उसने अतलातक महासापर को ढूँड निकाला और उसने ईस्वर के सम्बन्ध में एक विशेष धारणा स्थापित की वो यहूदी, शरसी, इसाई और इस्लामी धर्मों में समान रूप से वर्तमान है और वो मिसी, मुमेरी भारतीय तथा हेलेंनी विवार धाराओं से असम्बद्ध है। वह कौन सीरियाई समाज था जिसके द्वारा ये उपलब्धियाँ प्राप्त हुई ?

बर्णमाला के सम्बन्ध में हम लोगों को ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। यद्विप परम्परा से इसके आविष्कारक भीनिशियाई कहें जाते हैं, सम्भव है आरम्भिक रूप में मिनोई लोगों से लेकर फिलिस्तीनियों द्वारा यह हुआ हो। इसिलए सम्प्रति थो ज्ञान हमारा है उसके आधार पर इसके आविष्कार का यद्य किसी को निश्चय रूप से नहीं दिया जा सकता। अब दूसरी दोनों बातो पर विचार करना चाहिए। वे कौन सीरियाई साहसी नाविक ये जो सारा भूनध्यसागर पार कर, जिबराल्टर डमस्मध्य पार कर आये गये ? निश्चय ही फिलस्तीनी नहीं । यद्यपि ये मिनोई वंश के ये फिर की एसकुलन' और सेकेला' के उर्वर कोक के लिए युद्ध करते हुए एकाइम' और जूबा' के पहाड़ी क्षेत्रों के रहने साले इसराइलियों से हारे को उनसे अधिक वीर ये। अनलात्तक की खोज करने वाले टायर' और सिक्टन' के प्रिनिशियाई ये।

ये फिनिशियाई की जातियों के अवशेष ये जो फिलिस्तीनियों और हिब्रूओं के आने के पहले वहाँ के स्वामी थे। यह बात बाइबिल के प्रारम्भिक अध्याय मे वश परम्परा मे दी गयी है जहाँ हम पढते हैं कनआँ (नोआ के पत्र, हेम के पत्र) ने सिडन को उत्पन्न किया जो उसका प्रथम पत्र था। वे इस कारण बच गये कि उनका निवास जो सीरियाई तट के मध्य भाग में या जो अक्रमणकारियों के लिए पर्याप्त आकर्षक नहीं था। फिनीशिया में, जिसे फिलिस्तीनी छोड़कर वले आये थे और शेफेला में बहुत अन्तर है। तट के इम भाग में कोई उपजाऊ मैदान नहीं है। लेबेनान पर्वत सागर से सीधे आरम्भ होता है। यह इतना खड़ा है कि सड़क अथवा रेल वनाने की गजाइश नहीं। फिनीशियाई नगरों में बिना समृद्र से गये आपस में भी सरलता से सम्पर्क नहीं स्थापित हो सकता या । इनका सबसे विख्यात नगर टायर करण्ट के खोते की भौति पहाडी टाप पर बसा है । इस प्रकार जब फिलस्तीनी भेडो की भाँति घास चरने में मन्त थे. फिनीशियादयो ने. जिनका सामुद्रिक आवागमन अभी तक केवल बाइब्लस और मिस्र के बीच तक सीमित था, मिनोइयो की भाँति खले समुद्र में प्रवेश किया और अफीकी तथा पश्चिमी भमध्यसागर के स्पेनी तट पर नया निवास बनाकर अपने दग से सीरियाई सभ्यता स्थापित की । फिनीक्रियाडयों के इस सागर पार के प्रतापलशाली नगर कारथेज ने फिलिस्तीनियों को स्थल-यद में भी परास्त किया, जिसमें ये कुशल समझे जाते थे। फिलिस्तीनियों का सबसे विख्यात समर्थक सैनिक गाय का गोलियय है। फिनीशियाई हैनिबल की तुलना में यह तुच्छ है।

अतलान्तक सागर की खोज भीतिक दृष्टि से मनुष्य की शांका का चमकार अवस्य है, कि आपिक दृष्टि से पर लोगों ने एकेस्टरवाद की शो खोज की उसके सामने वह कुछ नहीं है। और यह जमकार उस मीरियाई सामन की देन है कि जनरेला ने में, स्थान पर छोड़ दिया या विसकी भीतिक स्थिति किनीशियाई तट अर्थात् एकाइम तथा जून के वहाड़ी प्रदेश से भी अलान्वक थी। ऐसा बान पहुंचा है कि पतली पिट्टी की तह बाला, पहाड़ी जंगल से भरा यह छोड़ा प्रदेश से भी छोड़ा प्रदेश ति भी की उसके से भरा यह छोड़ा प्रदेश ति ने भी की प्रदेश से भी की स्थान के बाद उस अन्त के काल में वाद बाला हो का अयल औरियां की साम जब उसके सी एस के लाल के वाद उस अन्त काल में बसा बच्चे उत्तरी अरब के सेट्य में हिंदू खानाव्यरों का अयल औरियां

१. एसब्रेलन-उत्तरी फिलस्तीन में कारमेल और गिलबोआ पहाड़ों के बीच का मैदान ।

२. शेफेला ।

३. फिलस्तीन के वो राज्य ।

४. वही ।

५. फीनीशिया का बन्दरगाह।

६. सीरिया का बन्दरगाह।

के किनारों पर पहुँचा। यहाँ उन्होंने अपना जीवन बानाबरोधी पशुपालको से बदलकर ब्रेतिहर बना दिवा और स्थावर बनकर पद्मीली धर्ती जोतने-मोने लगे। और उस समय तक जझात थे जब तक सीरियाई सम्पता चरम सीमा को नहीं पार कर गयी। यहाँ तक कि पीचवी शती ई॰ पू॰ तक वस सभी पैगन्दर जमनी वाणी सुना चुके ये हेरोडोटस को इसरायल का नाम भी नहीं साकृत था। और हेरोडोटस ने जो सीरियाई सवार का चिन ब्रीचा है उनसें भी फिलतीनी देश के सामने इसरायली देश सिंपाई एंडा है। उसने लिखा है 'फिलसीनियों का प्रदेश' और आज भी वह फिलस्तीन (या पैलेस्टाइन) कहां जाता है।

एक सीरियाई कथा में बताया गया है कि किस प्रकार इसराइलियों के ईश्वर ने इसरायल के राजा की परीक्षा ली। ऐसी कठोर परीक्षा जैसी किसी मनुष्य की ईश्वर ले सकता है।

"मुलेमान के सामने ईश्वर एक रात सपने में प्रकट हुआ। उसने कहा, 'जो चाहो मुझसे मांगो, में मुझ्दे दूंगा।' और मुलेमान ने कहा— 'इस सेवक को ऐसा हृदय दीशि जिसमे सुझ- बुता हो। ईश्वर इस बात से प्रवक्त इक्षा और उनमें कहा— 'तूने मुझसे यह मांगा है अपने विश्व जीवन नहीं मांगा, अपने लिए इन-दौलत नहीं मांगी, अपने विश्व की पराजय नहीं मांगी, किन्तु अपने लिए बुद्धि मांगी जिससे विवेक आ सके, तो मैं तेरे बचन के अनुसार ही बरदान देता हूँ। बुझे ऐसा हृदय देता हूँ जिसमें बुझ-बूझ हो, विवेक हो, जैसा किसी के पास न पहले वान कभी आगे होगा। में कुझे बरी देता हूँ जो तूने नहीं मांगा है— प्रवन और प्रतिच्छा भी और तेरे समान राजा आगे कभी नहीं होगा।'"

मुलेमान की इच्छा का आख्यान विशेष जाति के इतिहास का दूष्टान्त है। इसरायिखयों के आरिमक जान की शक्ति फिलस्तीनियों की सीनक शक्ति से तथा फिलीखियों की सामृद्रिक शांतर ते वड़कर थी। वे जन बस्तुओं के पीछ नहीं दौड़े जिनके लिए अन्यहरी (जेण्डाहर) शेरते से वे इंदरन के राज्य की कामना करते थे और सब बस्तुएं साथ में मिल जाती थी। जहीं तक बैरियों के जीवन का प्रस्त का एकस्तीनी उनके हाथों में सौध दिये गये। जहां तक मम्पति का प्रस्त है टायर और कारपंत्र के उत्तराधिकारी यहूदी हुए जिनका व्यवसाय ऐसा था कि फिलीखियों ने कभी कल्यना भी नहीं को होगी और ऐसे देशों से उनका व्यवहार चलता था जिनका जान भी फिलीखियों को नहीं था। वहां तक दीर्घ जीवन का प्रस्त है प्रही आज भी जीवित है जब फिलीखियाई और फिलस्तीनी का शेष भी नहीं रहां। इनके पुरासे आप भी जीवित है जब फिलीखियाई और फिलस्तीनी का शेष भी नहीं रहां। इनके पुराने सीरियाई पहोंसी गल गये और नये सिककों में डल गये जिन पर नये चित्र और नये मून्य अंकित हो गये, इसराइकियों पर उस रासायोंक किया का प्रभाव नहीं रहां जिसे इतिहास ने साईजितक हो गये, उसराईकियों पर उस रासायोंक किया का प्रभाव नहीं रहां जिसे इतिहास ने साईजितक हो गये, उसराईकियों पर उस रासायोंक किया तथा हम प्रभाव नहीं रहां जिसे इतिहास ने साईजितक हो गये, उसराईकियों पर उस रासायोंक किया हम प्रभाव नहीं रहां जिसे इतिहास ने साईजितक हो गये, उसराईकियों एक सा रासाईजितक प्रभावना (चर्चों) और राष्ट्रों के संचरण की घरिया। (कृतिस्त) में पिषका कर राज्य तथा साईजितक प्रभावना थीर निसके सिकार हम सभी अन्यहूदी (जेण्डाइल) बारी-बारी सो हुए । क्रिजेनवुर्ग तथा रासाई न प्रदेश

अर्टिका और इसरायल से बैण्डेनबुर्ग का बहुत दूर का फासला और बहुत अधिक उतार है।

१. हेरोडोटस : दूसरी पुस्तक, अध्याय १०४ । सातवीं पुस्तक, अध्याय ८६ ।

२. किंग्ज. ३।४-१३ ।

किन्सु जिस नियम पर विचार हो रहा है उसका एक और उदाहरण है। यदि आप उस अनाकर्षक प्रान्त की यात्रा करें जो केदिक सहाद नहां प्रारं नियम है जो कि स्वान्त के प्रान्त की यात्रा की यात्रा की यात्रा की यात्रा की स्वान्त के अप के स्वान्त कर रहे हैं। यहाँ से बाहर जिस और सादर चाहे हेनमार्क के चराई के मैदान और सफदा (बीच) के अनमें की और, या नियम्रियम के काशी मिट्टी के प्रदेश की और या राईन प्रान्त के अपूर्व के प्रदेश की और, वाम और सुख्य प्रवाद प्रदेश में आप अदेश करते हैं। किन्तु मध्यपूर्व प्रदेश में आप अदेश करते हैं। किन्तु मध्यपूर्व प्रदेश में आप किया उन्होंने हमारे परिचयी समाज के इतिहास के निर्माण में अमृत्यूर्व योगदान किया। इतना है निर्देश के उन्होंने हमारे परिचयी समाज के इतिहास के निर्माण में अमृत्यूर्व योगदान किया। इतना है निर्देश के उन्होंने हमारे परिचयी में अने के स्वान्त के स्वान्त की स्वाप्ता कर किया की स्वप्तान कर निर्माण में के साम के प्रति की स्वान्त की स्वप्तान कर रिया साम के स्वान्त के सिर्माण कर रे प्रति की स्वान्त की स्वप्तान कर निर्माण में के साम की स्वप्तान कर निर्माण कर की स्वप्तान के स्वप्तान के स्वान्त की स्वप्तान कर निर्माण कर विचार की स्वप्तान कर निर्माण कर निर्माण

स्काटलैंड और इंग्लैड

१. रोजबरी, बालफोर, कंम्बेल-बैनरर्पन और मंकडोनस्ड ; इनमें बोनरला का नाम भी जोड़ा जा सकता है. जो कैनेडा में स्काट-आइरिश परिवार में पंदा हुए थे । किन्तु उनको माता गुढ़ स्काट थी और वह ग्लासपों में रहने समे । इस प्रकार पांच हुए । सात ऐसे थे जो स्काट नहीं थे—सम्पादक । (इसी सुची में मैक्सिलन का नाम भी जोड़ देना चाहिए---अनुवादक ।) उत्तरी अमरीका के लिए संघर्ष

इस विषय का क्लासिकी उदाहरण हमारे पश्चिमी यूरोप का इतिहास है। लगभग आघे दर्जन उपनिवेशकों ने उत्तरी अमरीका पर आधिपत्य स्थापित करने का होड़ लगाया। इसमें म्यू इंग्लैंड वाले विश्वयी हुए। इसके पहले के अध्याय में हमने बताया है कि जो लोग अन्त में उस प्रावदीं के मालिक हुए उन्हें किन स्थानीय कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस न्यू इंग्लैंड के बातावरण (एनवायरनमेध्ट) की जिसकी बानगी टाउन हिल का स्थल है, जुलना उन अमरीकी बातावरण है हम करें जिनमें न्यू इंग्लैंड के प्रतियोगी अवकल रहें। इनमें डब, केंब, स्थेनी, तथा वें अंग्रेजी उपनिवेशी थें जो अतलानक समूह के दक्षिणी क्षेत्र में और वर्राजियां के इधर-उषट बसे से।

सत्रहवी शती के मध्य जब ये सब दल अमरीकी महाद्वीप के किनारे पहले-पहल बसे तब सरलता से यह भविष्यवाणी की जासकती थी कि अन्दर के प्रदेश के आधिपत्य के लिए इनमें संघर्ष होगा। किन्तु १६५० में सबसे दूरदर्शी भी नहीं बता सकता था कि विजयी कौन होगा । शायद वह इतना बद्धिमान होता कि कह देता कि स्पेनी विजयी नही होगे यद्यपि स्पष्टत उनके पास दो सम्पदाएँ (असेट) थी । एक तो यह कि वे मैक्सिको के स्वामी थे । अमरीकी क्षेत्र का यही प्रदेश था जिसका परिष्कार एक पूर्ववर्ती सभ्यता से किया जा सकता था, दूसरी उनकी अमरीकी शक्तियों में ख्याति थी जिसके योग्य अब वे नहीं रह गये थे। भविष्य-वक्ता मैक्सिको के स्वामित्व की इसलिए गणना न करता कि वह दूर था । स्पेनी दवदवा की गणना इसलिए न करता क्योंकि जो यरोपीय यद्ध (तीस वर्षीय) अभी समाप्त हआ था उसमें स्पेन की प्रतिष्ठा गिर चकी थी । उसने कहा होता कि बरोप में फास स्पेन की सैनिक शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेगा और सामद्रिक शक्ति में हालैंड और इंग्लैंड उमसे बढ जायगा । और उत्तरी अमरीका की प्राप्ति का होड हालैंड, फास और इंग्लैंड में रह जायगा । निकट की दिष्ट से हालैंड की विजय सबसे आशापुर्ण है। उसकी सामद्रिक शक्ति इंग्लैंड तथा फास दोनों से बढकर है। और हडसन नदी की घाटी द्वारा अन्दर के प्रदेश में प्रवेश करने के लिए उसके पास सुगम जलमार्ग है। किन्त दूर की दिष्ट से देखा जाय तो फांस की विजय ठीक जान पड़ती है। सेट लारेस नदी के महाने से उसका जलमार्ग अधिक उत्तम है और अपनी प्रबल सैनिक शक्ति द्वारा वह बरोप में हालैंड की सैन्यशक्ति को क्षीण करके पस्त कर मकता है। सम्भवत. वह प्रेक्षक यह भी कहता है कि मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि दोनो अग्रेजी दल कही न उहरते । शायद दक्षिण के अंग्रेज उपनिवेशक बच जाते और एक घेरे में रह जाते और फेंच चाहे डच जो भी मिसिसिपी की घाटी का विजेता होता उन्हें अन्दर के प्रदेश से अलग कर देता। एक बात निश्चित है कि न्य इंग्लैंड की बजर और उजाड धरती पर के रहने वाले लोप हो जायगे क्योंकि हडसन के किनारे रहने बाले डचो ने उन्हें उनके सम्बन्धियों से अलग कर दिया है और उधर सैंट-लारेस से फेंच उन्हें दबा रहे हैं।

मान लीनिए, हमारे प्रेशम सोलहसी सती की समाप्ति के बाद भी जीवित है। १७०१ में प्रेशम होगा कि मैंने दसों को तुलना में क्रेंस के सम्बन्ध में जो भविष्यवाणी की पी बहु सम्ब निकली क्योंकि हम लोगों ने हस्तन का क्षेत्र १६६४ में केंस के सौरी दसा। इसी बीच कुँस सैंट-कारेस होते हुए सेट सीलों तक बड़ गये और बढ़ते हुए मिसिसिपी की बीसन तक पहुँस। लाताल है संबहते-बहते नदी के मुहाने तक पहुँच। बहां नयी कातीमी बस्ती ख़हीस्थाना स्थापित हुई और उसके बस्तरपाह मूस आरतिजयम का भवित्य उपन्नत वा। मात और शत्रेड ने सन्वयध में हमारे प्रेक्षक को अपना विचार बक्तने की आवश्यका न थी। यू हम्पेड बालो में सूमारी लें के किया था इस कारण नष्ट होने से बच गये थे, किन्तु उत्तका भवित्य उत्तना ही साधारण था नितना उनके रोकिण निवासी सम्बन्धियों का। प्रायद्वीण का भवित्य प्राय निर्मित था, प्रेज सी इमके बिल्या प्राय निर्मित था, प्रेज सी इमके बिल्या प्राय निर्मित था, प्रेज

आहए, अपने प्रेशक की आयु हम अन्वाभाविक रूप से बढ़ा दें कि नह १८०३ की परिस्थितियों की भी देख सक । यदि उस ममय तक भी उसे हम जीवित रखें तो उसे यह स्वीकार करने के लिए विश्व होना परेगा कि अक्षम के अनुमार उसकी बुद्धि नहीं कहीं। १८०२ तक उत्तरीं अपरीका के राजनीतिक मान विचन से काम का लड़ा लोग हो गया था। गत चाणीन वर्षों से अनेवा अंखेशी नगम के अधीन था, पूर्वितायां को विकेश साम ने दें दिया और जिनों फिर मोन ने काम को लड़ीयां, नोजीवित में समुख्त राज्य के हाथों को दिया। थेही समुक्त राज्य जो तेरह अंखेशी उपनिवेदों में महानु सामिक में पार्टित हुआ।

इस सन् १८०३ में सारा प्रायदीय समुक्त राज्य की जेब में है और भविष्यवाणी की सीमा कस हो गयी। अब इतना ही देवना येथ रहे पात्र है कि समुक्त राज्य का कीन भाग इस महान् राज्य का अधिकाम हथिया नेना है। निक्क ही इन सम्बन्ध की भविष्यवाणी में भूक नहीं हों सकती। दक्षिणी राज्य इस सम् के अधिमीन जान पहने हैं। देखिए कि किस अत्रान परिसम पर विजय भ्राप्त करने की दीह में वे आमे हैं। वर्गाजिन्या के जगजी निवासियों ने केटकी की स्थापना की। पहाडों की श्रीणयों के परिचम स्थापिन होने बाला यह पहन्या राज्य है। इन पबनों की महायता से सामीमियों ने अधिजों को परिचम जाने से रोक रखा था। साथ ही जनभावायर की कई-सिमों ने दक्षिण नाजों के लिए जहां के नत्रवायु और मिट्टी के कारण हुई बहुत जनभावायर की कई-सिमों ने दक्षिण नाजों के लिए जहां के नत्रवायु और मिट्टी के कारण हुई बहुत

१८०७ में दक्षिण वाला कहना है, 'हमारे वार्का' माई ने एक भाष से चलने वाले जहात को ईवाद की है, जो मिर्गिमानी में जबाह के बिल्द जा सकती है, एक मशीन की ईवाद की है तिससे वर्ष झूरी जा सकती है और उनको डोड़ी मान तो जा सकती है। ये 'यार्की विचार' उनके ईवाद वालों के बवाद हम लोगों के लिए ऑग्रेस लाशकारी है।'

बदि हमारा बूढा और अभागा भिवयवबजा दक्षिण वाला के उस ममय के और उसके कुछ दिनों बाद के भिवय के मान्यप में दक्षिण वालों के ही मूत्याकन के आधार पर कुछ कहता तो निश्चय ही उसका सठियाना होना । क्योंकि अन्तिन होत में दक्षिण वालों की भी वैसी ही तीव और बोर परावय होने वालों थी जैनी हव अथवा फांसीसयों की हुई ।

१८०७ की तुलना में १८६५ में परिस्थिति बिलकुल बरल गयी थे। की विजय में उत्तर वालों ने अपने दक्षिणी प्रतिद्वियों को पछाड़ दिया था। इंडियाना होते हुए बृहद् कोलों तक पहुँचने के बाद और मिसोरी पर भी विजय प्राप्त करके (१८२१) करास मे

उत्तरी अमरीका का निवासी ।—अनुवादक ।

वे पूर्ण कर से पराजित हो गये (१८५४-६०) और प्रधानत तक कभी नहीं पहुँच सके। म्यू इंग्लैड बाले आज विएलिक से लेकर लोग ऐजेल्स तक सारे प्रधानत तट के स्वामी हैं। दिक्षण लालों ने अपने माने कहानों को कल्पर सोचा था सारे परिचम को हम एक आर्थिक तथा राजनीतिक मूत्र में बांध लेगे। किन्तु 'याकी विचार' समाप्त नहीं हो गये। भाष के जहाजों को रेल के इंजन ने मात कर दिवा और बहु सब दिक्षण बालों से लेल्या जो भाष के जहाजों को सहायता से उल्लेख मिला था बसोंक हहसत को घाटों केर न्यूयार्क से जो अललानिक का महाद्वार है, परिचम जाने की राह रेल के युग से साकार हुई। शिकामों से न्यूयार्क तक रेल ब्रारा यातायात उससे अधिक हो रहार है जो नदी बारा सेट जूड़ से म्यू आर्रिकम्स तक होता है। महाद्वीप के भीतर मातायात की प्रगति उत्तर-दक्षिण की अपेक्षा पूरब-परिचम अधिक है। उत्तर-परिचर्मी भाग दिक्षण से अलग हो गया है और लाभ तथा भावनात्मक दृष्टि से उत्तर-पुरब से मिल गया है।

इस प्रकार पूरव वालों ने वो पहले दक्षिण वालों को जहाज और विनीलें निकालने की मधीन देते थे, जनर परिचय वालों को दो बरदान दिये कि एक ओर तो उसने रेजने इंजन दिया, इसरी और अनाज कारने और बोधने की मधीन दी। और उनकी दो समस्याओं को हल किया। यानायात का और श्रीमकों का। इन दों 'याकी कल्पनाओं डारा उत्तर-पश्चिम की मुक्ति निश्चित हो गयी। और दक्षिण घरेलु युद्ध (खिदिल बार) आरम्भ होने के यहले हार गया। आर्थिक पराजय का प्रतिकार करने के लिए दक्षिण ने सैनिक युद्ध जाना जिससे वह विनाश जो अवस्यम्भावी यरा पुरा हो गया।

यह कहा जा सकता है कि उत्तरी अमरीका में जितने उपनिवेशक थे सभी को अपनी परि-ाम्यांत्यां का कठोर सामना करना पछा। केनडा में मासीसियों को आईटिक की कठोर शीत का सामना करना पड़ा और जूदास्वाना में निदयों बैसी ही विश्वेषकारी और अविश्वस्तनीय मी जितनी बीन की हामहों जिसके सम्बच्ध में इस प्रकार की तुकताओं में पहले कहा जा चुका है। फिर भी जब मिट्टी, जलवायु, यातायात के साधन इत्यादि का विचार किया जाता है तब इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि न्यू इन्छैड बालों का उपनिवेश सब प्रदेशों से कठोर था। इस कठिनाई का सामना करना होगा उतनी हो अधिक स्पृति मिलनी।

## (२) नयी भूमि द्वारा प्रेरणा

इतना तो भौतिक परिस्पितियों के प्रमाव की तुल्ता के सम्बन्ध में कहा गया कि विभिन्न अहाँ में किंतनाहयों उपस्थित हुँ हैं। इसी प्रम्ल पर अब दूसरी दृष्टि से विचार किया जाय। मून्यरेश (देरेन) के बारसीवक स्वरूप के अतिरिक्त यह देखा जाय कि पुरानी भूमि तथा नयों भूमि को तुल्ता में कीन अधिक स्पूर्तियायक होती है। वया नयों भूमि में किसी काम का प्रभाव स्वय स्पूर्तियायक होती हैं। इसका उत्तर अदन से निकासन की ओर मिन्न से प्रधान को कथाओं में 'हा' मिलता है। अदन के तिलिस्मी बाग से आदम का क्रियाधील ससार में प्रवेश करना आदिम मानव का कल एकत्र करने वाली आधिक व्यवस्था को त्यागकर कृषि तथा पशु-पालन वाली सम्मता की और जाने का घोतक है। मिन्न से इस्तरायल के बंदानों ने जो प्रस्थान किया तो लग्नेने ऐसी पीड़ी को जन्म दिया जिसने सीरियाई सम्यता की नीव रखी। इस पौराणिक कथाओं से हटकर जब हम धार्मिक इतिहासों को देखते हैं जब इस करनार्जन की भावनाओं की

पुष्टि होती है। हमें इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जो लोग पूछते थे कि नजारेगें में स्वा कोई स्वच्छी सह निकल सकती है। उन्हें यह नाजर भाय उदाय हुआ कि अन्यहीं रवी के सकात गाँव नी लिकी में यहिरियों का मतीहा उल्लय हुआ। यह नाव वही नयी भूमि थी जिखें हैंसा के कम्य से सी से कुछ कम वर्ष पहुले मक्कादियों ने यहिरियों के लिया जीता था। और जब वही गी लिखें हैंसा के कम्य से सी से कुछ कम वर्ष पहुले मक्कादियों ने यहिरियों के लिया जीता था। और जब वहां में शिक्ष के अन्य से उन्हों तथा का अतक सिक्य विदेश में परिवर्तित हो गया। यह विदेश के प्रविद्या के नाव का नहां का अतक सिक्य विदेश में परिवर्तित हो गया। यह विदेश के प्रवास जानक कर अन्यहिर्यों को जोर मुटे और स्वास्थों के लिए उन्होंने नया-नया समार विद्या किया जो मक्कादों राज्य को अतिन्य सीमा से भी परे से । बौद्ध विद्यास की यही बताता है। इस भारतीय धर्म को निर्मालत विद्या शारतीय जगत की पुरानी मुमित पहिला ही ही तथा तथा को मान प्रवास प्रवास प्रवास का प्रविद्या का पारतीय प्रवास प्रवास के प्रवास का प्रवास के प्रवास का प्रवास का प्रवास के प्रवास का प्रवास के प्या के प्रवास के प्या के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के

इस मामाजिक नियम की एक अनुम्वसीस्त मरण परीक्षा उन मध्यताओं डाग होगी है जो ऐसे धमसीच्या सामाज में जिकासत हुई को कुछ जो ऐसी मुनि पर वर्ग बही उनके पहुँठ एक मध्यता विकासत हुई को कुछ जो ऐसी मुनि पर वर्ग बही उनके पहुँठ एक मध्यता विकास के जाने जो भागीच्या है कि स्त्री को अपना कर मध्यता का जिकास किया। इस नयी तथा पुरानी भूमियों के प्रेरणात्मक प्रभाव की परीक्षा इस धमसीच्या सम्मताओं में के किसी एक के जीवन वृत्त का अध्ययन करके वर सकते हैं। हम उनमें उन बातों को देखें कि सम क्षेत्र में उन्हों ने वियोगता औजन को है और तब हम यह देखें कि जिस सुमा पर देखें कि जिस सुमा पर दह वियोगता आजन को स्त्री है वह तथी भ्री या पुरानी।

पैलेस्टाइन का नगर, जहाँ ईसा का आरम्मिक जीवन बीता था।—अनुवादक ।

यहूदी परिवार को सोरियाइयो के विरुद्ध संपर्ध करने के लिए इतिहास में विख्यात है।
 अनुवादकः

पैलेस्टाइन के दक्षिण में जारडन के पश्चिमी किनारे एक जिला ।——अन्० ।

इसके पहले के भारतीय समाज में यह सम्मिलित नहीं हुई थी। यह अपने जीवन के अन्तिम काल मे, मौर्ये साम्राज्य के काल में जो भारतीय समाज का सार्वभौम राज्य था सम्मिलिति हुई। (लगभग ३२३ से १८५ ई० पू०)।

परम्परावादी ईसाई सम्पता ने सबसे अधिक शक्ति किम प्रदेश में दिखायी? इतिहास पर दृष्टि डाकने से यह पता चकता है विभिन्न कालो में इसके मुख्य का केन्द्र भिन्न क्षेत्रों में सा । हैन्त्री अन्त काल से निकलने पर पहले युग में परम्परावादी ईसाइय का जीवन सबसे सावस्व अनातीलिया के पठार के मध्य तथा उत्तरपूर्वी भागों में था। उसके पश्चात् नवी शती से मध्य से तथा उसके बाद यह मुख्य केन्द्र जलडमकमध्यों के एशियाई भाग से हटकर यूरोणीय भाग की और चला गया। और जहते तक परम्परावादी ईसाई समाज के आर्रिफक तने (देश) का प्रका है वह तबसे बालकन प्रायद्वीय में ही है। किन्तु वर्तमान युग में परमरपरावादी ईसाई धर्म का मुख्य तना अपनी शक्तिशाली सभी शावाओं से ऐतिहासिक महत्व में दब नया है।

ये तीतो क्षेत्र नये माने जायें या पुराने ? बही तक रूस का प्रस्त है उत्तर स्वष्ट है। मध्य तथा उत्तर-पूर्वी अनातोष्ठिया परम्यरावादी हैसाई समाज की दृष्टि से नयी भूमि है यद्यीप दो दो हजार वर्ष पहुने यह हिताइती सम्यता का आवास था। इस क्षेत्र का होनेनी समाज करण रूक गया और सदा अपूर्ण रहा। हेलेनी स्वरहति को इसको पहुनी तथा अत्तिम देन होलेनी समाज के जीवन काल की अत्तिम अवस्था मे ईसा की चौथी शती में वर्ष के केपाडोशियाई 'पिताओ द्वारा हुई ।

परम्परावादी ईसाई समाज का शेष गुरुव-केन्द्र बालकन प्रायद्वीप का भीतरी भूभाग था। वह भी नयी। भूभि थी। क्योंकि रोमन साझाज्य के काल में यह प्रदेश लैंटिन माध्यम में हेलेंनी सम्यता का हत्का परदा मात्र वा और साझाज्य के विवटन के पश्चात् अन्तकाल में इस परदे का पूर्ण क्ला के विनाश हो गया था। उसका कोई चिद्र भी मात्र ही रह गया था। साझाज्य के पश्चिम हो रह गया था। साझाज्य के पश्चिम हो हो हमा था। साझाज्य के पश्चिम हो में हम हो हो हमा था। इसाज्य के पश्चिम हो हमा था। इसाज्य के पश्चिम हो हमा था। इसाज्य के पश्चिम प्रात्ती पर गैर-ईसाई (पेमन) वर्षर आक्रमणकारियों ने विवय ही नहीं प्राप्त की, इस बढ़ेरों ने स्थानीय सन्कृति की सारी बाते इस पूर्णता से मिटा दी कि इनके वश्चों को अपने पूर्वजों के इस

 प्राचीन भूगोल में यह एशिया माइनर का एक जनपद था । ईसा के पहले यह स्वतन्त्र राज्य था । बाद में १७ ई० में यह रोमन प्रदेश हो गया । —अन० दुष्कमं पर बहुत परवाताप हुआ। यहाँ तक कि तीन सी साल के बाद नये निर से खेती करने के लिए बाहर से बीज लाने पढ़े। बायस्टीन' के शिष्ट-मण्डल भेदने के समय ब्रिटन की खरती जितने दिसों तक बजर थी उसके दूर समय तक यहां की घरती ऊनर पड़ी रही। इस प्रकार परम्परावादी ईसाई मध्यता ने जो हुतरा गृह्म प्रकार परम्परावादी ईसाई मध्यता ने जो हुतरा गृह्म की दन लोगों ने नये सिर से ऊनर से आवाद किया।

हम देखते हैं कि जिन तीन क्षेत्रों में परम्परावादी ईसाई समात्र ने विशेषता प्राप्त की वे सब नयी भूमियों थी । यह और भी महत्त्व की बात है कि यूनान ने दबर जो इसके पहले की सम्पता का क्रकासपुरून केन्द्र था, परम्परावादी ईसाई नमात्र के इतिहास में कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नहीं किया । हो, ईसा की अठारह्वी बाती में वह जलमार्ग बना जिसके डाग परम्परावादी ईसाई विनिया में परिचनी प्रमाल जबदेनी पूना।

१ ईसाई सन्त (सन् ३४३-४३० ई०) ।---अनु०

२. टाइटस को पत्र—(१) इस पंक्ति का लेखक एमिमेनिलीज कहा जाता है।

अलमें इसी कतीदी से मुद्दर पूर्वी समाज को जो जीनी समाज से सम्बन्धित है एक्सा नाहिए, अपने क्षेत्र के किस भाग में उसने सबसे अधिक शनित दिखायी है ? इस समय जागानी तथा हिस्स जीन वालों इनके सबसे प्रतिवालों प्रतिनिधि है। और सुद्धर पूर्वी इतिहास को दृष्टि से इनको उत्पत्ति नयी मूमि में हुई है। चीन का उत्तरी-पूरबी समुद्र तट इस प्रजनित (ऐप-पैरप्टेश) चीनी समाज के क्षेत्र में पहले नहीं सम्मिलित था। चीनी इतिहास में बहुत बाद में इसका समावेश हुआ है। बहु भी राजनीति की दृष्टि में हैन साम्राज्य के सीमा प्रदेश के रूप मे और साधारण का से। इसके निवासी बर्बर रहे। मुदुर पूर्वी सम्पता को जो शाखा जापानी डीए समुद्र में पत्कित वहुँ इह ईसा की छठी तथा सातबी शती में कोरिया की राह से गयी। यहां की मूमि पर किसी पहले की सरकृति का चित्र नहीं था। मुदूर पूर्वी सम्पता के ते हस शाखा का जापान को नयी भूमि पर जो बन्जान् पुर हुजा उतकी तुल्ला प्रस्पर।विश्वरी ईसाई सम्पता को उस शाखा से की जा सकती है जो अनातीलिया के पटार से जाकर सक की कड़ती मूमि पर जगी।

जैना हमारे प्रमाणों ते सकते मिजदा है, यदि यह ठीक है कि पुरानी भूमि की अधेक्षा नथी भूमि में क्रियातीज्या को अधिक प्रराण मिजदा है तो ऐसी प्रराण उन नयी भूमियों में अधिक स्थाट है बताँ पुरानी भूमियों से अधिक स्थाट है बताँ पुरानी भूमियों से ता के पान कर के जोग आये हैं। मागर पार स्थारक निवास में वर्षों हो सह विशाद प्रेरणा की बात कही नथी है वह मण्यापार के ई० पू० अमिनम पीच मो वर्षों (१०००-५००) के इतिहास में बहुत स्थष्ट है। वब उसके पश्चिमी बेसिन में लेवाण्ट की तीन सम्प्रताओं से तीन सागरी अक्यामी दल (पार्योनिवर) उपनिवेध बसा रहे थे। उदाहरण के लिए इनसे से दो महान् उपनिवेध सीरियाई, कारबेब तथा हेलेंनी साइराक्युल अपने मूल नगर टायर और कीरिय के कही अधिक का से 1 मैगता सीरिया (दिखेणी इटली और सिसिली) में एक्वियाई उपनिवेध वाण्यक और उच्च विचारों के केन्द्र वन गये, किन्तु पेलोपेनीज के उत्तर तट पर मूल एकियाई समुदाय हेलेंनी सम्प्रता की उच्चतम अवस्था तक अवस्क अवस्था म पर हे है। इसी अकार वो लेकियन मूलन में रह गये उनसे कही अधिक उन्नति इटली के एपि-लेकियाई सोनिवर कर गये।

सबसे आकर्षक उदाहरण एट्टमकनो का है। यह तीमरा दल वा जो परिचमी मध्यसागर के उपनिवंशीकरण में 'कीदनीशियनों तथा युनानियों से होड में था। जो एट्टमकन परिचम गये वे मुनानियों और फोडमीशियनों ने विचरीत जिस सागर को गार करते आये ये उसके निकट रहने में सन्तुष्ट नहीं थे। वे इटली के परिचमी तट से आंगे अक्टर की और चर्क गये और अपेनाइन पहाड़ तथा तो नदी को पार करते हुए आल्प्स की तराई तक पहुँच गये। जो एट्टमकन घर पर रह एये उनका चिह्न तक नहीं रह पया क्योंकि इतिहास उनसे अनिधन है और उनके निवास का भी टीक कटके कर पता ही है। यद्याप मिश्री अभिलेखों में यह संकेत मिलता है कि मूल एट्टसकन यन जनतेल में सम्मितित ये जो मिनोइयों के बाद हुआ वा और उनका क्या-कलाय लेबाप्ट के पूर्वी तट पर कहीं हो रहा था।

जनरेला में समुद्र पार करके जाने का बहुत स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटना

असाबारण है। इस विषय के लेबक को एक ही ऐसा उदाहरण मिलता है और वे है एजियन सागर पार कर के अनातीकिया के परिचनी तर की बोर द्रृष्टिकारी, आयोजियनी, आयोजिया तथा डोरियनों का मिनोहसों के बाद बाला जनरेला, र्रृष्ट्रिकारों और एक्तिसीसों का सीरिया के तर की ओर का जनरेला, और एपिको तथा जूटों का बिटेंग की ओर हेलेंगी सम्पता के बाद का जनरेला । फिटनों का सागर पार कर उस जगह आगा किने बिटानी कहते हैं, उसी समय आह-रिया स्काटों का आरिजिल की जाना, और स्काडिनीवयाई बाईकांगों का जनरेला जो उस समय हुआ था जब कीरिकियियनों में मृत रोमन साआयक को पुरस्कावित करने का असक्त प्रयास किया था। कुळ छ उदाहरण है। इसमें में फिलस्तीगियों का प्रवचन प्राय निफल रहा। औसा कि पहले (पू॰ ७७) बताया नया है। बिटनों के बाद के इतिहास में भी कोई वियोचता नहीं है। सेथ बार सागर के पार के प्रवचनों में कुछ ऐसी महस्वपूर्ण वियोचताएँ पायी जाती है जो

सागर को पार करके जो प्रव्रजन हुए हैं उनमें एक बात सबसे पायी जाती है। सागर पार करने वाले प्रवासियों को अपने सामाजिक उपकरणों को अपने पुराने देश में अपने नाथ ले जाना पदा और नमें देश में उसका प्रयोग करना पड़ा। सभी उपकरण-व्यक्ति और समाज, तकतीक और सम्बार तथा विचार इसी नियम के अधीन हैं । उन सभी वस्तुओं को जो समद्र यात्रा सहन नहीं कर सकती पीछे छोड देना पड़ना है। केवल भौतिक पदार्थ ही नहीं जिन्हे यात्रा में प्रवासी ले जाते हैं और उन्हें अलग-अलग करके ले जाना पडता है और नये विकास में पहुंचने पर उन्हें अपने मल रूप में सम्भवत फिर जोड़ा नहीं जाता । नये देश में पहुँचकर उपकरणां का ग्रह बडल जब वह खोलता है तब उसे पता चलता है समद्र की यात्रा में इन उपकरणों में विचित्र और सुक्ष्म परिवर्तन हो गया है । इस प्रकार का सामद्रिक प्रवास जब जनरेला द्वारा होता है तब चनौती अधिक भीषण होती है और प्ररणा और भी तीव होती है । नयोकि जिस समाज पर ग्रह प्रतिक्रिया हो रही है वह कोई प्रगतिशील समाज नहीं होता (जैसे यनानी या फोएमीशियाई उपनिवेशक जिनके सम्बन्ध में पहले विचार किया जा चुका है ) वह ऐसा समाज होता है जो गतिहीन है और जो आदिम मानव की अन्तिम अवस्था में होता है । जनरेला में यह कर्मण्यता एकाएक बेग और गति में परिवर्तित हो जाती है । इसमें ममुदाय के जीवन को शक्ति प्राप्त होती है। और जब यह प्रवास भूमि पर से न होकर, जहाज द्वारा होता है तब यह गति अधिक तीव हो जाती है । क्योंकि जहाज से जाने पर बहुत-सा सामाजिक उपकरण छोड़ देना पडता है जिन्हे भिम पर की यात्रा में प्रवास करने वाले अपने साथ ले जाते हैं।

"(समुद्र यात्रा के बाद) दृष्टि में अन्तर हो गया जिसके कारण देवताओं तथा मनुष्यों के समत्वय में सभी धारणाएँ बन गयी। स्थानीय देवताओं के स्थान पर, जिनकी बास्ति उपासकों के निवास के क्षेत्र में इतनी कापायक थी, अब ऐसे समवेत (कारपोरेट) देवता हो गये जो विद्य कर पर शासन करते में ! जो मन्दिर कलकित गृह के माण 'मिडिक्स' को केया या वह ईयवरीय प्रवास बनाकर सम्मानित किया पया। काल-सम्मानित कथाएँ जिनमें अलग-अलग देवताओं के गुण-मान में ईववरीय गायाओं में उटक गयी। उसी प्रकार जैसे पहले की बाइकिय जाति।

होमरी यूनानियों में बदल गयी। इस धर्म ने एक नये देवता ओडिन को जन्म दिया जो मनुष्यो का नेता और युद्ध का देवता था।'''

कुछ-कुछ इसी प्रकार जो स्काट आयरलैंड से उत्तरी बिटेन में आये उन्होंने नये धर्म की नीव बाली। यह केवल संयोग की बात नहीं है कि सागर पार डालरियाडा सन्त कोलम्बा के धार्मिक कार्यों का मुख्य स्थान बना और आयोगा उसका केन्द्र।

समुद्र पार के प्रवास की विशेष घटना यह होती है कि विभिन्न जातीय प्रवृत्तियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं। इसमें पहला उपकरण को त्याग दिया जाता है वह है आदिम कुटुम्ब दल। क्योंकि किसी एक वहान में एक ही श्रेणी का दल रह सकता है। अनेक बहाज सुरक्षा के लिए एक साथ चलते हैं और अपने नये निवास में एक साथ रहने करते हैं। वे विभिन्न स्थानों के होते हैं। यल की राह से जो प्रवास होता है उसमें बाल-बच्चों समेत अपने घर का सरी-सामान लेकर मारा कुटुम एक साथ धीर-धीर धोषे की गति ने चलता है।

समृद्र पार के प्रवजन की दूसरी विशेषता यह है कि आदिम सस्याओं का, जिनमें एक ही प्रकार के मामाजिक जीवन की मुख्यत अभिव्यक्ति होती है, विनाश हो जाता है। इस प्रवास के पहले ऐसा नहीं होता । त्रवास में विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, विभिन्न धर्मे तथा कलाएँ मिलती है और ना प्रवास में विभिन्न चेतना जायत हो जाती है। यदि इस सस्कार को महिमा हम देखना वाहे तो क्काडिनेवी संनार में देख मकते हैं। जो स्काडिनेवी घर पर ही रह गये उनकी तुलना करके देखिए—

"आइसलेंड में महे दिवस के खेल-जूर, वैवाहिक सस्कार तथा प्रेम के दृश्य उपनिवेशकों के बत जाने के बाद नहीं रह गयें। एक ती हस कारण कि बसने वाले पात्रा करके आये थे और प्रबुद श्रीणों के से, दूसरे पह किये आमीण समारीह कृषि से सम्बन्धित ये जो आइसलेंड के महत्व का कार्य नहीं ही नकता था।"

र्जुकि आयरलैंड में भी किसी न किसी प्रकार की खेती होती ही थी। इसलिए जो दो कारण बताये गये हैं उनमें पहला अधिक महत्त्व का है।

जिस पुस्तक का अवतरण उद्धत किया गया है उसका प्रतिपाख विषय यह है कि जो स्काडि-तेवबाई कविलाएँ 'दि एकटर एहां के नाम से लिपिबद्ध की गयी उनमे आदित स्काडिनेवियाई कृषि-नाट्य (फरिब्टिजिटी ड्रामा) की बोली के सब्दों का ब्यवहार किया गया है। यही भाग या जो स्थानीय संस्कारों में जड पकडे हुए था और जिन्हें प्रवासी अपने साथ जहाज पर लेकर आये। इस सिद्धान्त के अनुसार आदित सरकार जो नाटकों में विकसित होते थे उन्हें प्रवासियों ने रोक दिया। इस सिद्धान्त का समर्थन हेलेनी डांतहास में भी होता है। क्योंकि यह निश्चित

वी० ग्रावबेख : द कलचर आव द ट्यूटन्स, माग २, पृ० ३०६-७ ।

आयरलैंड के एक सन्त जिन्होंने स्काटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरी मेजे ।—अनु०

३. बी० एस० फिलपाट्स : दि एलडर एड्डा ऐंड एन्सेन्ट स्कांडिनेवियन ड्रामा, पृ० २०४।

तच्य है कि सद्यपि हेलेनी सम्यता का विकास सागर पार आयोगिया में हुआ, आदिस संस्कारों के आधार पर जो हेलेनी नाटको का विकास हुआ वह मूनान के प्रावदीर की मूर्गि पर हुआ । अपसासा के मन्दिर का प्रतिकर हेलास में एमेंस्स का डायोगाइसस की नाद्यशाला थीं । इसरी और आयोगिया, आइसलैंड तथा ब्रिटेन में सागर पार अपने लो क्लांक्सीयों ने हेलेंगी, स्वावित्तें विवाद हैता एन्लो सेस्सन महाकायों को रचना की अर्थात् होगर, दि एड्डा और बेओनल्स् ।

माधा तथा महाकाव्यों का निर्माण उन मानीयक आवस्यकनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो शमितशाली व्यक्तियों के नवीन जागरण तथा महत्त्वपूर्ण गार्वजनिक पटनाओं के कारण उत्पक्ष होते हैं। होमर कहता है— उस काव्य की लोग अधिक प्रमास करते हैं जिनमें कानों में 90 नवीनता तथा नाई देती हैं। किन्तु महाकाव्य में नवीनता ने अधिक एक बान का मृत्य होता है। वह है कथातक में वास्तिव कान के अधिकरिक विजय के श्रीय करीन करिन रहती है अवतक वीरकाल का बेग और संघर्ष रहता है। किन्तु सामाजिक सबैध अस्थायों होता है और जब बेग समाज हो जाता है महाकाव्य तथा गाथा के प्रेमी अनुभव करने लगते हैं कि हमारे पुण को जीनन निर्माल को लोग है महाकाव्य तथा गाथा के प्रेमी कन्त्रिय सम्पन्त करने लगते हैं कि हमारे पुण को जीनन निरम्ने सुण तथा है। वह वह ये पुगनी की अधिका ने महित्य हमें प्रमुख करने लगते हैं। तब नये पुण के सि सुनने वालों के मनोभाव के अनुमार दुगनी रीड़े यो क्या जो को अल्कृत करते और रोहरूती हैं। इसी बाद के पुण में महाकाव्य तथा गाथाएं गाहित्यक पराकार्य को पहुँचों। फिर भी यह समझता चाहिए कि से महान् रचनाएं को नि वहमान होती मिर मागर रास्ते के करटो से प्रेरण न प्राप्त होती। हम दम निज्ञान पर एहँने हैं कि नाटक का विकास पुराने निज्ञाम में होता है—और राहकाल्य का प्रवाणियों में 10"

सागर पार प्रवास को अग्नि-परीक्षा के फल्स्वरूप दूमरी निश्वयात्मक रचना जो जनरेला के परवाल् होती है वह साहित्यक नहीं, राजनीतिक होती है । यह नये वग का राज्यतन्त्र कोटु-म्बिक नहीं होता, सविदा (कन्ट्रेक्ट) पर आधारित होता है ।

सबसे प्रमुख दशहरण वे नागिरक राज्य है जिन्हे समुद्रमामी सूनानी प्रवानिया ने जनातों जिया के तद पर उन जनपदों से स्वामित दिवा जो वाद स आयोजिया और टोरिस के नाम से विकास हुए । हेलेनी वैद्यानिक रितिहास के अल्थ अभिनेखों से पता चलता है दन सामर पार की बित्तयों से भी नो सम्पन्न हुए उनके आदार विद्या और वे ब्रदेश से, कुटुस्व और टीरी-रिस्वा नहीं । बाद में सूरोपीय सूनान ने दनका अनुकरण किया । टम प्रकार मामर पार को नगर राज्य स्वापित हुए, जो गये राजनीतिक नगठन के स्विम के स्वापित स्वापित के स्वप्ति के स्वापित के स्वापित के स्वप्ति के समुद्र स्वप्ति के स्वप्ति के

१. बी० एस० फिलपाट्स : दि एलडर एड्डा, प० २०७।

विजय प्राप्त करता है, वह स्वभावत नगर-राज्य मे परिवर्तित हो जाता है और स्थानीय दल बन जाता है जिसपर एक चुना हुआ मजिस्ट्रेट शासन करता है।

जब हम स्काडिनीवयाई जनरेला पर दृष्टि डालते हैं तब वहाँ भी हमे इसी प्रकार के राजनीतिक विकास का अंकुर दिखाई देता है। यदि अकाल प्रमुत स्काडिनीवयाई सम्पता को पिंचमी मूरीप खान गया होता और वह विकसित होती तो वो कार्य आयोजिस और आयोजिस पिंच नगर राज्यों ने किया था बही आयरिता तर पर ऑस्टमन के पीच नगर-राज्य करते या वे पीच नगर (जिक्स, स्टेम्फोर्ड, लाइसेस्टर, डरबी और नाटियम) जिन्हें हैनियों ने मरिवाया अपनी भूमि की सीमा की रक्षा के लिए संगठिज किया था। सागर पार स्काडिनीवयाई राजनिज का सबसे गुजर उदा-हरण आइसलैंड का जीकतन्त्र या वो देश अपनी जन्मभूमि (स्काडिनीवया) से पीच सी मील दूर आर्टिक नागर के फरेरी होष समृद्ध में एक टापू था जहीं की अपनी जनर भी।

जहाँ तक एगिनयो और जुटो का समुद्र धार करके बिटेन में आने की घटना है केवल सर्वाग को हो बात नहीं है, कुछ अधिक भी है, कि जिन होंच पर परिचमी दिवहास के प्रभात में जन प्रवासियों ने अधिकार किया, जिन्होंने सागर पार कर आदिम कौट्रीन्वक बन्धनों को तोड़ लाल प्रा, उन्होंने सागर पार कर आदिम कौट्रीन्वक बन्धनों को तोड़ लाल था, उभी होंग में हमार परिचमी समाज के महस्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुए। जिन रेनियों तथा नारमन आकमणकारियों ने एगिल्यों के बाद प्रवेश किया और जिन्हें भी बाद के राजनीतिक उर्जात का प्रथा मिलता है उन्हें भी ऐसे ही बन्धनों के तोड़ने का अनुभव हुआ था। उन जातियों ने मिनकर राजनीतिक उर्जात की स्वेश के पह के प्रवास किया विवास किया जोड़ के प्रवास की स्वास की स्वास की अपने का निर्माण किया और उसके बाद ससदीय शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसके विपरीत पूरों के महाबीर में परिचमी राजनीतिक विकास कर गया क्योंकि काको और रुम्बले सिंग ने महाबीर में परिचमी राजनीतिक विकास कर गया क्योंकि काको और रुम्बले से मारा सामर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसके विपरीत पूरोंक के महाबीर में परिचमी राजनीतिक विकास कर गया क्योंकि काको और रुम्बले से मारा सामर स्थापित न न मका।

### (३) आघात से प्रेरणा

भौतिक वातावरण डाग जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसकी परीक्षा हमने की । इस अध्ययन को हम यह देवकर दूरा करेंगे कि इसी फ्रकार मनुष्य डारा उत्पन्न को हुई परिस्थित का क्या परिणाम होता है । दो परिस्थितियों का अन्तर इसमें देवना होगा । एक तो वह मानवीं परिस्थित जो भौगोणिक दुण्टि से उस समाज के बाहुर को है विवापर उनकी प्रतिक्रमा होता है और इसरी वह जो भौगोणिक दुण्टि से उस समाज के मिली हुई है । पहले वर्ग में वे प्रतिक्रमाएँ सम्मिलत हुँ जो उन समाज अथवा राज्यो डारा अपने पढ़ीसेयां पर होतो है जब दोगों रक किसी विशेष क्षेत्र में अलग-अलग अधिकारी होते हैं । संगठन ऐसे सामाजिक सम्पन्न में शिविष्ठ होते और सगठन की दुण्टि से मानवी परिस्थित, जिनका सामा उन्हें करना पदता है जह 'वाहरी' अथवा 'विदेशी' है । इसरा रूप वह है जिसमे दोनो वर्ग एक हो क्षेत्र में मिली हुए अधिकारी है और एक वर्ग की प्रतिक्रमा इसरे वर्ग पर होती है । इस प्रकार के सम्बन्ध को हुस 'वानतिक' अथवा 'वर्ष्ट्र' कुरूँगे । इस आतरिक माजिवी परिस्थित की आंच हम बार में करेंगे । बाहरी दबाब पड़ता है । इस प्रकार हमारी परीक्षा के लिए तीन विषय है । बाहरी आघात, बाहरी दबाब और अन्तरिक दण्ड ।

आकृत्मिक आपात का क्या प्रभाव पहता है ? हमारी जो प्रस्तावना है कि जितनी ही क्या पूर्वोती होगी जतनी ही अधिक प्रेरणा मिलेगी, क्या बही भी तथा जताती है ? स्वभावत: महले के स्थितिया मामने आती है वही किसी सीनक शक्ति को अपने पढ़ी मिशे से देरावर सीकी के स्तरे रहने से प्रेरणा प्राप्त हुई है और फिर अविंगिक शक्ति को किसी पूर्व में से देरावर मिली है जितके बक की उन्होंने पहले कम्पना नहीं की थी। जब आरंग्भिक साम्राप्य निर्माताओं का अपने कार्य-काल के बीच ही नाटकीय कार्य निर्माताओं का अपने कार्य-काल के बीच ही नाटकीय कार्य से पता होता है तब साधारणत: क्या होता है ? क्या के यराशाणी होने पर सिकेरा की भांति अपती पर पहले हैं कि हेलेंनी क्या के देख (आपण्ट) ऐप्टीपस की भांति दुगनी शक्ति लेकर फिर उन्हों हैं ? ऐतिहासिक उदाहरण ऐसे ही मिलते हैं कि हमती ही बाह्य साधारणता होती है !

उदाहरण के लिए विदेशी आक्रमण द्वारा पराजय का प्रभाव रोम की गति-विधि पर क्या एका ? एट्रस्का के बेदआई से लगातार पाच वर्षों के युद्ध के परचाल, रोम ने विजय प्रारत की और उसी के परचान् युद्ध पराजय हुई। और उसी के परचान, रोम की ऐसी स्थिति हुई कि उसने विदियम पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। गेमन सेना का एलिया मे पराजय और पीछे से वदेरी द्वारा रोम पर आक्रमण करना और उस पर अधिकार जमा लेना इनना पर्योच्य चा कि रोम ने अभी जो शक्ति और कीर्ति अजित की भी वह एक क्षण में मिट जाय। किन्तु ऐसा गही हुआ। विक्रिक पराजय से रोम इसनी शीधता से पुनक्त मौतिन हो गया कि पचास साल से कम ही अबधि में बाद में अपने इटालियाई परीमियों से और अधिक दिनो तक लडता रहा और अन्त में ऐसी विजय पायी कि सारे इंटली पर उसका प्रभवन हो गया।

और भी देखिए। उसमानित्यों को मिलन का क्या हुआ जब तैमूर वा ने बता जेत के मुख्तान बेबजीद फिलदरीम को कारोर के रम-केन में बन्दी बनाया ? यह दूर्यन्त उस समय हुई बब्द इसमानवी पिताद सम्कन्न प्राव्यों भे परम्पादाई विक्रों हमा के में कुछ के

रोम के असफल प्रतिद्वविद्यों के इतिहाल से प्रकट होता है कि विस्त समय समाज की घोर पराजय होती है उसे उस पराजय के परिणामस्कर जियासका सिन प्राप्त होती है व्यक्ति और अधिक पराजय के कारण वह सिन नष्ट हो नाती है और जिम कार्य के किए वह शिक्त उत्तर होती है, वह कार्य नहीं हो पाता। पहुट प्रतिक पुत्र से हैंसिक्कार बारका की पराजय हुई। उससे उसे उत्तरना मिनी और उसने अपने देश के किए विजय प्राप्त करके स्तेन से साम्राज्य स्थापित किया। सिनिजी भी साम्राज्य यह हार चुका था उससे बदा यह नया साम्राज्य था। दूसरे प्यतिक युद्ध से हैंतिक की पराजय के पहना कार्य कितीनसनों ने प्यतिक स्थापित सम्पर्ध विज्ञाञ्च स्थापित क्या। पहना तो यह कि उन्होंने अपने उत्तर क्या पहना सी सित्र स्थापित स्थाप

र्षभव फिर से प्राप्त कर लिया । दूसरे अपने अन्तिम विनाधकारी युद्ध में बीरता से उनकी सारी जनता पुरख, स्त्री और बन्धों ने लक्कर अपने प्राणों की आहूति दें दी। और देखिए। मैसेडन का पांचवी फिलिप जो पहले निष्क्रिय राजा था, साहनोरित्तिकली की लडाई के बाद हतना बीर हो गया और इसने अपने देश को इतना धांचित्रधाली बना दिया कि उसके पुत्र चरसियुस ने अनेले रोम से मोर्चा लिया और पिडना में अपने सम्पूर्ण पराजय के पहले उसे लगफग हरा चुना था।

इसी प्रकार का एक और जदाहरण है यथिप उसका परिणाम भिन्न है। जब आस्ट्रिया ने क्रान्तिकारी और नेपोलियन के युद्धों से पाँच बार हस्तक्षेप किया, पहले तीन बार जब उसने हस्तक्षेप किया ज्यामें उसे पराज्य हो नहीं, अफ्रीतच्छा भी प्राप्त हुई। आस्टरिकट्स के युद्ध के बाद इसने अपनी कमर कसनी आरम्म कर दी। यदि आस्टरिकट्स उसके लिए साइनोसफेली यातो बैगरम उसका पिडना था। किन्तु मैसेडन से बह अधिक भाग्यवाली था। जसने फिर हम्तक्षेप किया और १८१३ में विषय पायी।

इन्हीं युद्धों के चका में प्रशिया का कारनामा और भी आरवर्षजनक है। उन चौदह वर्षों में जिमका अनिम सक्च्य जेना का मुद्ध था, जिसमें उसे अच्छी तरह मूँह की खानी पढ़ी, प्रशिया की नीति निरंक और अपमानजनक थी। आइडाउक में शितकाल का भयकर पुद्ध हुआ और टिलिस्ट में जो कटोर शार्त उनपर लगायी गयी उनसे प्रेरणा मिली जो जेना के पहले धक्के से आरम्भ हुई थी। इस स्कृति से प्रशिया ने जो शिक्त अजित की बहु आस्वर्षजनक थी। उसके कारण केवल प्रशिया की सेना ने ही नहीं नया जीवन प्राप्त किया, उसकी शासन तथा शिक्षा ज्यवस्था ने भी नया रूप झारण निया। अचल में इसके कारण प्रशिया बहु पात्र बना जिसमें जपन पार्टीपता की नयी शराव रखी जा सके। इसी के कारण स्टाइन, हारडनवुर्ग, हमबोस्ट और विजयाल तक का कमश्र विकास हुआ।

यही किया हमारे युग में दोहरासी गयी। यह घटना इतनी दुखद है कि कहने की आवस्यकता नहीं। बत् १९१४-१८ में जरमनी की जो पराजय हुई और इस पराजय को और तीज कर दिया। १९२३-२४ में क्रांसीसियों डारा रूप की घाटी पर कब्जा, उसी का परिणाम हुआ नाजियों का असफल, किन्तु अमानुष्टिक वरना।

किन्तु प्रहार से स्कूर्ति प्राप्त होने का क्लासिकी उदाहरण साधारण हैलास का तथा विधेयत. एपेन्स का है। वस ४८०-४९९ हैं० पूर में फारस का आक्रमण हुआ वो सीरियाई सार्वभौम राज्य था। जितनी ही एपेन्स को पीडा पहुँची उसी के अनुगत में उतका उक्तपें हुआ। यदिए वेओएशिया के उपवाऊ खेतों की रक्षा उनके मालिकों के विश्वासमात के कारण स्वय हो गयी

9. पुस्तक के इस माग को ट्वायनवी ने १६३१ की गर्मियों में लिखा वा। उस समय तक बाठ बृहाँनग चांसकर ये। मगर जब सितन्बर १६३० में राहचस्ताग के चुनाव में नाजियों को लमूलपूर्व विकाय हुई और इन लोगों को ४६१ स्वालों में १२ के बजाय ४७० में १०० स्वाल मिले। उन्होंने लिखा— यह स्वष्ट हो गांवि को प्रहार १६१ के प्रविचराम के परचात् लग्नानी पर हुए हें उनते उसे बही स्कूर्ति मिली है जो एक सी साल पहले १=०६-७ में प्रशिया की उसकी सालव के एक्वात प्राप्त हुई थी। — स्वम्यायक।

महारों के कारण जो स्कूर्ति मिलती है उसका मबने अच्छा उदाहरण सैनिक पराजया में मिलता है। खोजने पर इनके बहुतने उताहरणा मिल महते है। हम बेजल एक धारिक उदाहरण तक अरोक को सीनित रखें। शियाओं के विकार 'एक्स्स आव व अरामिन्म) में बांरदार विकार सहस्त होता को सीनित रखें। प्रेयाओं के विकार 'एक्स्स आव व अरामिन्म) में बांरदार विकार इसलिए बनाये गये थे कि हेलेंनी समार पर ईसाई विजय प्राप्त करें। इनका विज्ञार ऐसे समस्त आया जब उनका गून आरवर्षजन रीति ने पुत्रक्वनीचित होतर जिर लोग हो गया। सूत्री पर बढ़ाने बाली घटना से यह दूसरी पटना आधिक निराधावनक होती। किन्तु इस क्रकार के ही अपूत्ता के पत्रका आधारण में मनीवीनित में मिलता प्राप्त हुई विमक्षी कथा के रूप में सी अभिव्यक्तियों इस प्रकार है। से मनीवीनित में मीजिया। उत्तर हुए और पेटिकार के समस्त आग को लग्दों का सवतरण हुआ। पत्रित आत्मा (हार्ज गोस्ट) की द्यक्ति के रूप में उन्होंने सूनी पर चेड्र हुए तथा लाव हुए दूस के इंतर पर जा प्रचार प्रकृती अपनी में ही त्रक्ति यो और तीन सी माल के भीतर ही रोमन सरकार उस धमें से परितित हो गयों जो ऐने समय स्थापित हुआ था कर उनका मन बहुत सिगर हुआ था।

# (४) दबाव हारा प्रेरणा

अब ऐसी स्थितियों की परोक्षा को जायनी जहां आधात का स्वरूप दूसरे दग का है अर्थात् लगातार बाहरी दवाव। राजनीतिक भुगोल को शब्दाकरों में ऐसी जातियों, राज्य अथवा नगर बिन्हें ऐसे दबाव का सामना करना पड़ना हूं, "मार्च" अर्थान् सीमा प्रदेश कहें जाते हैं। और इसका

१. लन्बन में १०६६ के बिसाल ऑनिकाम्ड के बाद प्राचीन सोसिक वास्तुकला को पुन-कर्जीवित न करके रेन ने सत्तपाल का गिरजा घर बनाया । यदि युद्ध में बस्टिमिनिस्टर ऐसे या सत्तपाल का गिरजा घर ध्वस्त हो जाता तो आंज के लन्बन बाले क्या करते ?—सप्त्यावक ।

२. यहूदियों का फसल काटने का त्योहार ।--अनु०

३. सैनहैं बराइन--- यहूदियों का सबसे ऊँचा न्यायालय---जिसमे ७१ सदस्य होते थे ।---अन्०

अनुभव जीनत अष्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि समाजों में ऐसे सीमा प्रदेशों ने उस समय क्या किया है जब उनगर बाहरी दबाव पढ़ा है और इसकी नुरुना हम उन प्रदेशों के कार्यों से करे जो देशों के बीच सुरक्षित रूप से स्थित हैं।

क्या हम इसका कोई कारण दे सकते हैं कि मिश्री इतिहास के पहले आधे युग में उत्तरी सीमा का प्रभुत्त क्यों रहा और अतिस आधे काल में दक्षिणी सीमा का? कारण यह जान पड़ता है कि न्यूबियनों की सैनिक पराजय और तोतमीड प्रथम (लगभग १५८५-१४९५ है 6 ठू०) के काल में उनने साम्कूलिक विजीतना के पड़बाद दक्षिणी सीमा पर दबाब कम हो गया अथवा ममाप्त हो गया। और उसी ममय अथवा थोड़े ही समय के बाद सीबिया के बबैरों तथा दक्षिण-पड़ियम एशिया के राज्यों का दबाव जोरों से बढ़ने लगा। इस प्रकार मिश्र के राजनीतिक इतिहास पर सीमा प्रान्तों का प्रभाव केन्द्रीय प्रान्तों की अदेशा अधिक पड़ता है। इतरा ही नहीं, जिस मीमा पर सबेदे अधिक आक्रमण का भय रहता है उसी का प्रभाव सबसे अधिक हीता है।

ईरानी संसार में :--यही परिणाम इसरी परिस्थित में दो तुर्की जातियों, उसमानिक्यों तथा करमानिक्यों के विरोधी इतिहासों से मिलता है। ये दोनो जातियाँ चौदहबी सती में अनातोर्जिया के एक-एक भाग पर राज्य करती थी। ये भाग ईरानी संसार के पश्चिमी प्राचीर ये।

ये दोनों तुर्की जातियाँ अनातोलिया के मुसलिय सलबुक सुन्तानो की उत्तराधिकारिणी थी। म्यारद्वनी शती में धार्मिक युद्धे के पहले, सलबुक तुर्की योद्धाओं ने परम्परावादी ईसाई योद्धाने के हराकर दास्वदृश्लाम का विस्तान किया और इस लोक तथा परलोक अपनी लिए जगह बनायी। ६ ईसा की तेरद्वी शती में जब यह मुख्तानी शासन नष्ट हो गया तब सलबुकों के राज्य का करमानलियों को सबसे श्रेष्ठ तथा उसमानलियों को सबसे लिक्क्ट माग मिला।

ईसाइयों तथा मुसलमानों का वह युद्ध को ईसाइयों ने अपने धार्मिक स्थानों की प्राप्ति के लिए किया था ।—अनवादक

करमानली को राज्य का हीर मिला जिसको राजधानी कोनिया थी और उसमानली को बाहरी भाग जो मुसी के समान था।

उसमानिक्यों को सलजुकों के राज्य का निकृष्ट माग इसलिए मिला कि वे सबसे पीछे और दीन अवस्था में आये । 'उसमान' जो उनकी जाति का उपनाम था, और जो किसी अरतीपरण का लड़का था कुछ अजात दारणांचियों के गिरोह का नेता वन गया। ये अव्यवस्थित रूप में से और जब पूर्व यूरेसियाई स्टेप के मध्य में ईरावी समाव की उत्तर-पूर्वी सीमा पर आक्रमण होने लगा तब ये सीमा के अन्तिम छोर तक टक्केट दिये गये। अनातोलिया के स्वतर की उत्तर-पांसक ने इन दारणांचियों को, जो उत्तमानिक्यों के पूर्वज ये अनातोलिया के स्वतर की उत्तर-पांस्वमी सीमा का एक ट्रुक्त दे दिया। यहाँ सलजुकों के राज्य की और वाइवेटी (बाइवेन्टा) सामाज्य की सीमाएँ मिलती थी, जो मनेर सागर के एग्वियाई किनारे तक विस्तृत नेया। इन मान में सदा आफ्रमण का भय बना रहता था। इसी से इसका नाम 'मुख्तान ओन्' था दिसका अर्थ है खुलतान का मुद्ध-अंत्र। इत उत्तमानिक्यों को करमानिक्यों के माग्य ने स्थ्या हुँ होगी, किन्या और अपने परोसी एरम्परांजादी इंगाई समाज पर दरावर आक्रमण करने अपनी सीमा का विस्तार कारने में उत्ते तो वर्ष को (१९७०-१९००)। उत्तमानिक्यों ने अपने वरण वा। बूमा पर विजय प्राप्त करने में उत्ते तो वर्ष को (१९००-१९००)। उत्तमानिक्यों ने अपने वरण वा

कूसा के पतन के तीम साल के भीतर ही उसमानिक्यों ने दर्शदानियाल (डाग्डानिकीव) के मूर्रोपीय तट पर पोब जमाना आरम्भ कर दिया और दूरोध में उनके भाग्य का मितारा चमका। और इसी बती की समाप्ति के पहुंचे ही उन्होंने एक और करमानित्र्यों तथा अनातोित्र्या के इसरे दुकी समूही पर विक्व प्राप्त की और माभ ही माथ दूमरी और सबाँ यूनानियों तथा बुकमारियों को हराया।

राजनीतिक र्षृष्ट से सीमा होने से इसी प्रकार प्रेरणा मिलती है। इतिहास के इसके पहले के काल की परीक्षा से आह होना है कि उनामार्गाल्यों के पहले निवास-बान अनातीत्व्या से, करमार्गाल्यों को अर्था बीता उत्तर करने को नोई विश्वेषता न यी जिससे गुलतात ओनू का नाम इस अध्या के पहले धाम में जाता। यदि इस नलकुक नुकों के आक्रमण के रहले हमा की सामार्ग का तीम पाइद्वी बातों के तीमरे नुवधीं को ओर आपना है, यब अनातीत्व्या पूर्वी रोमन साम्राज्य की सीमा के अन्दर सा तो हम देखें कि को प्रदेश बाद में करमार्ग विश्वेष निक्का बहु प्राप्त बहु या जिसमें पहले अनातीत्व्या को में ता (अनातीत्व्या आरमी कोर) पहली थी जो परफ्या-बादी ईसाई मामा के आरमिलक इतिहास में पूर्वी रोमन सेना में प्रमुख थी। दूसरे सब्दों में कोनिया प्रदेश में करमार्ग विश्वेष की की परफ्या-बादी ईसाई मामा के आरमिलक इतिहास में पूर्वी रोमन सेना में प्रमुख थी। दूसरे सब्दों में कोनिया प्रदेश में करमार्ग तियों है पहले समय में कोनिया अदेश में करमार्ग तियों है पहले समय में कोनिया अदेश विज्ञान के सामने ही पूरबी रोमन सामार्ग का सीमाप्रदेश या और उसमानिक्यों ने तह में विस्त प्रदेश पर अधिकार किया। बाद से से कोनिया अदेश विस्त पर अधिकार किया बहु देश के अन्दर को ओर या जिस कोई जानता भी न था।

क्सी परम्परावारी ईसाई समाज में :—और स्थानों की भाँति हम यहाँ भी देखते हैं कि समाज की शक्ति कम से एक सीमा से दूसरी सीमा में उद्यो कार केन्द्रीमृत होती रही है जिस प्रकार, और जिस शक्ति से, तथा जिस तीवता से उस पर बाहरी दवाव पवता रहा है। पहले-पहल जिस प्रदेश में परम्परावारी ईसाई समाज में कुमतुन्तुनिया से आकर अपनी जब अमायी, बह काले सामर के पार, यूरीशयाई स्टेप के पार नीपर नदी का उपरला (अपर) बेसिन था। यो उत्तर-पूर्वी जनत के विश्वामन किया। यो उत्तर-पूर्वी जनत के विश्वामन किया। यो उत्तर-पूर्वी जनत के विश्वामन किया । यो उत्तर-पूर्वी जनत के विश्वामन के विश्वामन किया। यो उत्तर-पूर्वी जनत के विश्वामन के विश्वामन के उपरले बेसिन में प्रस्थान किया या क्यों कि उत्तरले बेसिन में यूरीशवर्ष खानाबदोशों का सामना उन्हे करना पढता था। किथाये पर बाद खोमों के के बाक्यण का जो १२३० ईन को बार प्रवृत्ति तो कर रहा। यहां पर बहु मनोरजक बात क्यान देने थोग्य है कि और उदाहरणों के समान यहां भी जिस प्रवृत्ति वा सामना यहां भी जिस प्रवृत्ति पर सामन यहां भी जिस प्रवृत्ति का का सामना विश्वा वह नये देश का और मीजिक था।

इस सामने का रूप नये उम के जीवन का विकास वा और नया सामाजिक सम्यव्य मा विवास के विवास

यह मौजिक कज्जाक अर्ध-साधिक (सेमी मोनास्टिक) सैनिक सम्प्रदाय था जो हेलेनी स्पाटे के सम्प्रदान से तथा धार्मिक युद्ध वाले सरदारो के सप्टन से (कूसेंडग आईसे आव नाइटहुड) बहुत कुछ मिलता-बुलता था। खानाबरोगों ने तरलतर युद्ध से जरे यह शिवा मिली थीं कि पिंद सम्प्र लोगों को बंदरों से लडना है जीर विजय प्राप्त करनी है तब उनके हॉर्स-यारों को छोडकर दूसरे हॉयियारों तथा साधनों से लडना होगा। जिस प्रकार आज के परिचयी

<sup>9.</sup> तब पुष्टिए तो कम्जाक का तुरकी जर्च बेता ही है जेता आयरिता तम्ब 'टोरी' का है। किन्तु सामिक अर्च कम्बाक का 'बोबने बाला' है। अर्थात् स्टेप की तीना पर वह खेत जोतने पाक क्लान को बानावदीश मालिक की तत्ता ते इनकार करता है। इसरे राब्दों में 'केन और एवेक'—जो क्या खानावदीलों की दृष्टि से बनायी गयी है।

साम्राज्यवादियों ने अपने आदिय मैरियों को आधुनिक उद्योगवाद के उत्कृष्ट माम्रानी द्वारा परावित्त किया है उसी प्रकार कञ्जाकों ने इसि के उत्तम साम्राने द्वारा व्यवस्थित पर विजय परावित्त किया है उसी प्रकार कञ्जाकों ने इसि के उत्तम साम्राने द्वारा व्यवस्थी में मितिशीलता पर तेल, मोरर तथा हताई बढ़ाव के द्वारा निवंध प्राप्त कर उन्हें वन्त्रहीन बना दिया है, उसी प्रकार कञ्जाकों ने निवंधी पर जो रहेंग के वितायत्वश्य है, और जो खानावदीयों के नियम्बण के परे सी, कांबू करके उन्हें पराजित कर दिया । खानावदीय पुरस्तवारों के लिए यातायात से से निवंधी वेद साववाद होती थी, क्लिन्ट क्यों किनाम और जल्डहारी (अध्यव मैंन) नदी द्वारा आने-जाने में अभ्यस्त में । कटका कोंग खानावदीयों में पुरस्तवारों में वाजी मार्गने की चेद्या तो करते हैं थे, क्लिन्ट वार्यायात में में विव्य आप के साव साववाद होते नहीं छोड़ा और इसी के द्वारा उन्होंने पूरीस्था पर विजय आप को । नीएर में वह द्वारा ना यो और दान ने बोन्या एवं हैं । वहां से उन्होंने १८५६ ईं में बोल्या और अंख के बीच के जल विभावक को पार किया और मन् १६३८ तक उन्होंने सावदीयों को साववाद कर साववाद के साववाद के साववाद कर साववाद के साववाद के साववाद कर साववाद के साववाद के

उसी सती में जब करवाकों ने दक्षिण पुरव में बातायदोंगों के दबाव को अमफल करके प्रातदार विवय प्राप्त की एक दूसरी सीमा पर बाहरी दवाव पह रहा था और वह हसी मजीवता का क्षेत्र बत रहा था । ईसा की रावहरी मानी में पर को बार किरायों ने अपने वह हसी मजीवता स्वार के दबाव का अनुभव किया । दो वर्षों तक (१६१०-१२) पील सेना मासकों को दबाये हुए थी । और बाहे ही दिनों बाद सस्टेबन अहलफ़ा के शासन में स्वीहत फिल्डेंट से लेकर पीलैंड की उत्तरी सीमा तक दो उसन मावप शंगा व हुए ही मील दूर थी अधिकार करने सार बाहित्क का मानित्क बत बैठा और रूस की राह एउंट से बन्द कर दी। किन्तु मी माल भी नहीं बीतने पाये थे जब इस परिचमी दवाब का उत्तर पीटर महान ने १७०३ ईक में पीट्रावुर्ण की स्वारान करके दिया । जिस धरनी पर वह बररनाह बता उत्तर उसने स्वीडों से जीता था । उसने रूसी मीनेना का हल्डा बीनिटक सावर में पिडम्बी या पर कहराया ।

परिचमी संतार महाद्वीपी वर्षरों के विरोध में:— जब हम अवनी पश्चिमी सम्बता को ओर देखते हैं तब सबसे पहले सबसे भारी दवाब पूरण की आर अर्जाष चल को ओर पढ़ा। यह दवाब मध्य पूरोप के बंदेश पर था। उन्ना ही नहीं कि मांमा की रखा विजयपुर्ण हुई विक्ति सीमा की पीछे की ओर डकेलते गये, यहां तक की वर्षर वहां रहन गाये। प्रिणामस्वक्त्य परिचमी मध्यता का आमना-मामना वर्षरों से नहीं रह गया, उनकी दुवों मीमा पर उसका सामना दूसरी सम्बता में हुआ। यहां पर इतिहास के केलल प्रथम चरण म उदाहरण लिया जामगा कि दवाब की प्रेरण इतिक किउनी होती है।

परिचयी इतिहास के प्रयम चरण में महादीयों बवंग के दबाब के परिणामस्वरूप फीकों के प्रदेश में एक नये गामाजिक मगठन का उदय हुआ जो अर्ध-बंद था । मेरोबिजियाई पहले फीकों का प्रदेश था । यहाँ की सरकार पुराने रोम की ओर देखनी थी, किन्तु बाद के केरोजि-जियाई सामकों ने मिल्य की ओर दृष्टि हाली। यद्यीप हमने पुगने रोमन साम्राज्य के प्रेत का आस्वान किन्तु । किन्तु यह अवाहन मात्र या जिनसे उनकी आरमा के हर्स अपने कार्यों में बल प्रदेशन किन्तु । किन्तु यह अवाहन मात्र या जिनसे उनकी आरमा के हर्स अपने कार्यों में बल प्रान्तु हों । और क्या आप जानते हैं फीकों के प्रदेश किंप भाग में मेरोबिजियाई वतन के स्थान पर केरोजिजियाइयो ने यह कार्य सम्पन्न किया? देश के भीतरी भाग में नहीं, सीमा पर । यह कार्य न्युस्त्रिया में (जो उत्तरी कास के बरावर है) जिस अराती को आचीन रोमन सम्प्रता ने उपजाऊ बनाया था, जो बर्बरों के आक्रमणो से सुर्राशत यो बस्ति आस्ट्रेशिया (राइनर्लंड) में जो रोमन सीमा के सामने थी। यहां उत्तरी-यूरोपीय जगाजों के सेससतों के ज्यातार आक्रमण होते रहे और पूरेशियाई स्टेप के अवार्त धावा बोजते रहें। इस बाहरी दबाव से कितनी स्कृति सिकी उत्तरा हमा उत्तर के साम के साम के साम के साम अवार्त के अवार्त में समा उत्तर हमा हमा अवार्त का अवार्त के साम अवार्त को साम अवार्त का साम अवार्त को साम अवार्त का साम अवार्त को साम अवार्त को साम अवार्त को साम अवार्त को साम अवार्त का साम अव्यार का साम अवार्त का साम अवार्त का साम अवार्त का साम अवार्त का स

आस्ट्रेशिया पर इस दबाव से जो प्रेरणा प्राप्त हुई उसके बाद वह फिर पुरानी गति को पहुँच गया। हुस देखते हैं कि दो सी वर्षों से कम ही समय में आंट्रो प्रध्य के नेतृत्व में मतिक्रिया हुई। गार्जमात की, स्थायी उपलब्धि यह बी कि उमने सैक्सन वर्षों के नाज्य को परिचयी हैसाई जाति में मिला लिया था। किन्तु इस क्षकला का चरिणाम यह भी हुआ कि सीमा में परिवर्तत हो गया और उसी के साथ प्रेरणा की भी। विजयी आस्ट्रेशिया में विजित सैक्सनी में मीमा चली गयी। ओटो के काल में सैक्सनी में बही स्कूर्त उत्पन्त हुई जो शार्कमान के मथ्य आस्ट्रेशिया में हुई। किम प्रकार शार्कमान ने सैक्सनो को पराजित किया था उसी प्रकार ओटो ने बैडो को पराजित क्या और परिचयी ईसाई-ज्यात की सीमा और पुरत्य की और बढ़ गयी।

ते रहुवी और चौदहुवी सती में अविषय् महाद्वीयी (यूरोपीय) बवेरो को सभ्य बनाने का काम बार्लमान तथा औटो ऐसे बबानुमत राजाओं ने जिल्होंने रोमन साम्राज्य बाली पदवी सुरूष कर ली थी, नहीं किया । यह कार्य दो नथी सच्याओं ने विष्या । मगर-राज्य ने तथा सैनिक मट सम्प्रदाय ने । हसा नगरो तथा ट्यूटानिक बीरो ने पश्चिमी ईसाई अगत् की सीमा औडर से बढ़ाकर दुवीना तक पहुँचा दी । घर्म निरस्क युद्ध की यह अनिम भटना थी । क्योंकि जीवह बीतने नीतते ये महाधीयों वर्षर जो मिनोई, हेलेनी तथा परिचमी सम्प्रताओं को तीसाओं को तीन हतार वर्षी तक दवाये चले जा रहे थे, समार से लोग हो गये । १४०० ई० के अति, परिचमी ईसाई समाज और परम्परायादी ईसाई समाज जो महाद्वीय में वर्षरों के कारण अठग हो गये थे, के अब महाद्वीय में एड्रियाटिक मागर से आरटिक सागर तक साथ-साथ अभियान करने लगे रो थे थे, के अब महाद्वीय में एड्रियाटिक मागर से आरटिक सागर तक साथ-साथ अभियान करने लगे हो गये थे, के अब महाद्वीय में एड्रियाटिक मागर से आरटिक सागर तक साथ-साथ अभियान करने लगे हो स्व

यह मनोरजरू बात है कि बढ़ती हुई सम्यता और भागती हुई बर्बरता के बीच जो सीमा का विस्तार होता जला जा रहा था उससे दवाव उस समय से बरावर पड़ा रहा जब से ओटो प्रथम ने सार्लमान का कार्य अपने हाथों में लिया । और जैसे-वैसे पिड्यम का प्रत्याक्रमण बढ़ता गया पर कार्य प्रत्याक्रमण बढ़ता गया पर कार्य कार्य में कही पर विजय के बाद संस्मानी की वर्षी भी निस्तेज हो गयी जिस प्रकार दो सी साल पहले संस्मानी पर शालंमान की विजय के बाद आस्ट्रेसिया परामृत हो गया था । १०२४ ई० मे सैस्सनी का नेतृत्व समाप्त हो गया था अरे साठ साल के पचात् जो साम्राज्य वाला बश आया वह पूरव की और बढ़ती हुई सीमा पर नहीं उत्पन्न हुआ किस प्रकार मैस्सन वण के सीट जो साम्राज्य वाला बश आया वह पूरव की और बढ़ती हुई सीमा पर नहीं उत्पन्न हुआ किस प्रकार मैस्सन वण के नीलिजीवाई के पूरव स्थापित हुआ। । बीच्च फैकोनियाई वैद्या तथा उसके पीछ के सब वश जिन्होंने साम्राज्यक परवी धारण की जैसे होहेन स्टाज्येन, सक्सम बुगं तथा है स्व बुगं, राहन

नपी के किसी न किसी सम्म पर उत्पन्न हुए । साम्राज्यिक बयो को हुर की सीमा ते कोई प्रेरणा नहीं मिली और हमें यह जानकर आव्यर्थ न होना चाहिए कि नयिए हुछ ममार अवस्था महान हुए जैसे फैकरिक बारवरोसा फिर भी साम्राज्यिक शक्ति का त्यारहवी शती के अन्त से क्रमय हास होता गया ।

फिर भी जिस साम्राज्य को वालंमान ने पुन सनीव किया या और जो ग्रवणि छाया की छाया था, जीवित रहा । बहुन तो पावन वा, न रोमन वा और न साम्राज्य था फिर भी धरिवणी समाम के राजनीतिक जीवन में उसका महत्वपूर्ण योगदान था । उसके पुनर्जीतित होने का यह समाम के राजनीतिक जीवन में कर सहत्वपूर्ण योगदान था है उसके पुरर्जा के सित्त स्वत का प्रकार के सित्त मान कर के जीवित मान सम्बन्ध के तो वीग्रेण व्यवस्था और कुछ परनाओं के कत्यवस्थ आस्ट्रिया में हैं स्वर्ण का रीती (रीतिवा) भराना नहीं पर बैट गया । मीमा-प्रदेश के भी उसर-वायित्व को इसने से मीमाल और उसके साथ जो नवी प्रेरणा मिनी उसके अनुक्य कार्य किया । इस विषय को हम नहीं होडते हैं ।

पश्चिमी संसार में दबाव उसमानिया साम्राज्य के विरोध मे

उसमानिक्सो और हमरी में जो छत वर्षीय युद्ध चना उसी समय परिचमी समार तथा जसमानिया तुसी में भिडनत आरम्भ हुँ। और इसके परिचासन्वकर सन् १५२६ ई.० में मोहानक के सुद्ध में सम्प्रपूरीन हमरी की नमानित हो। से सुद्ध में सम्प्रपूरीन हमरी की नमानित हो। से सुद्ध में सम्प्रपूरीन हमरी की नहे तुस राहिताशाओं की सुद्ध राहिताशाओं की ने तुस राहिताशाओं की ने तुस राहिताशाओं की ने तुस राहिताशाओं की ने तुस राहिताशाओं की सुद्ध राहिताशाओं की स्वर्ध राहिताशाओं की सुद्ध राहिताशाओं की सुद्ध राहिताशाओं की स्वर्ध राहिताशाओं की स्वर्ध राहिताशाओं की सुद्ध राहिताशाओं की स्वर्ध राहिताशाओं की सुद्ध राहिताशाओं की स्वर्ध राहिताशाओं की सुद्ध राहिताशा राहिताशा

विफलता का परिणाम यह हुआ कि अनेक परिवर्तनों और विराम के होने पर भी तुर्की सीमा जो १५२९ से १६८३ तक वियना के दक्षिण-पूर्वी किनारे थी, खिसकती गयी और एड्रियानोप्ल के उत्तर-परिवमी किनारे तक पहुँच गयी ।

किन्तु उसमानिया साम्राज्य के पतन से डैन्यूबियाई हैम्यकुर्य के राज्य का कोई काम नहीं जा, क्योंकि उसमानिया साम्राज्य के पतन के बाद डैन्यूबियाई राज्य की वीरता का यूग भी हत नहीं सका। उसमानिया शिक्त के हास के कारण दक्षिण-पूर्वी गूरोप में ऐसा श्रेष्ठ मिल गया जिस पर और शक्तियो ने अधिकार कर लिया। साम ही डैन्यूबियाई राज्य पर से स्वाव भी हट गया, जिसके कारण उसे प्रेप्णा मिलती रही। डैन्यूबियाई शक्ति का हास भी उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार उस शक्ति का जिसके थेरेही। वेस्यूबियाई शक्ति का हास भी उसी प्रकार भी बही अन्त हुआ जी उसमानिया साम्राज्य का।

सरिंद हम उन्नीसवी वादी में आस्ट्रियाई माम्राज्य की और देखें, जब किसी समय का बीर उसमानकी 'मूरोप का रोगी' हो गया था तो हमको पता चलेगा कि अस्तित के साम्राज्य में दुबंदताएँ जा गयी थी। एक तो यह कि यह राज्य अब सीमा राज्य नहीं रह गया था, द्वारी यह कि उस राज्य अब सीमा राज्य नहीं रह गया था, द्वारी यह कि उसका अन्तरराष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा सोकहवी तथा सजहवी शती में उपद्रीय सामग्री चुनीती स्वीकार की, अब उसके लिए स्कादर हो गयी क्योंकि उन्तीसकी शती में राष्ट्रीय सामग्री चुनीती स्वीकार की, अब उसके लिए स्कादर हो गयी क्योंकि उन्तीसकी शती में राष्ट्रीय सामग्री के नये विचार उस्त्र हो गये थे। हैस्सबुर्ग ने अपने जीवन की अन्तिम शती हम प्रसल में वहायों कि राष्ट्रीय सिद्धानों के अनुसार सूर्योंक मा मानिवन बन पारी, किन्तु ऐसे सब प्रसलों में वहायों कि राष्ट्रीय सिद्धानों के अनुसार सूर्योंक मा मानिवन बन पारी, किन्तु ऐसे सब प्रसलों में वह विकार हिंदा विचार । उसने जरमनी पर से अपना नेतृत्व छोड़ दिया और इटली पर से अपना अधिकार हटा लिया। इतन मृत्य चुकाकर उसने जरमन सामाज्य और इटली के राज्य के बना—बनाल अपना अस्तित्व बनाये राष्ट्री। उसने स्वाम सामाज्य और इटली के राज्य के साम अस्तित्व का अस्तित्व का में साम सामाज्य और साम सामाज्य की राष्ट्रीय की सिच्य स्वीक । उसे इसमें मफलता मिली कि उसने अपना स्वार्थ तथा मग्यार और पोलों को स्वार्थ बताया एक और अरमनों ने यह भी बताया कि उसने अपना स्वार्थ तथा मग्यार और पोलों को साम बंदा वापा एक और अरमनों ने यह भी बताया कि उसने अपना स्वार्थ तथा मग्यार और पोलों को सम्प्रीय ना हो सका और सराजियों में जो हाथ हुं वह आस्ट्रिय को नक्य से मिटा देने का बस्त या होता तथा हो सका और सराजियों में जो हाथ हुं वह आस्ट्रिय को नक्य से मिटा देने का बस्त था।

अन्त में हम युक्रत आस्ट्रिया तथा युक्रत तुर्की की तुलना करें। १९१४-९८ के युक्क के अन्त में दोनों लोकतल्य राज्य हों गये और उनका वह साम्राज्य निकल ज्या को कभी उनके पढ़ोंगी बे और हुमन की। किन्तु इतने ही पर समाजता समाय हो जाती है। जो पोष पराजित देश ये उनमे आस्ट्रिया की सबसे अधिक हानि हुई भी और उसने सबसे अधिक दीनता दिखायों मी। नयी व्यवस्था को उन्होंने बहुत हुक के लाय पूर्णक्य से आस्ममर्पण किया। इसके विपरीत सिक्ष के एक साल बाद ही, निजेताओं से तुर्क युक्क के लिए फिर कटिबड हुए और विजेताओं ने से शर्ते सिक्ष के समय उन पर लायी थी उन्हें सफलतापूर्वक बदलवाया। ऐसा करके तुन्की ने

आस्ट्रिया और हंगरी में राजनीतिक समझौता, को हर दसवें साल बदला जा सकता
 म-अनुवादक

फिर सिन्त प्राप्त की और अपने भाग्य में परिवर्तन किया । इस बार वें पतनीम्मुख उनमानिया बचा के अपने के नीज असदास नामाज्य के इन्य या उस प्रदेश की रखा के लिए नहीं कह रहे थें । उपमानिया राजधराने ने उन्हें त्याप दिया था, अब वें कर मीमा का युढ़ कर रहे थे और ऐसे नेती के नैतृत्व में कह रहे थे जिसमें वैने ही गृज्य ने जैसे पहले कुम्ततान उनमान से । यह पुढ़ वे अपने राज का विस्तार करने के लिए, नहीं कर रहे थें, बलिक अपने देश की रखा करने के लिए । १९१६— असे कम्मानिय के सामाजिय के सामाजिय के सामाजिय के सामाजिय असिन से सामाजिय के सामाजिय असिन से सामाजिय के सिन्त में असिन से सम्बन्ध के सामाजिय के सामाजिय के सामाजिय के सामाजिय के सामाजिय के सामाजिय के स्थान पर पुण्या प्रमाणिया सिन्त स्थान के सामाजिय के सा

पश्चिमी संसार में उसकी पश्चिमी सीमा पर

परिवसी समाज के आरम्भिक दिनों में उसे पूर्वी सीमा पर ही दबाव का अनुभव नहीं हुआ, बिक्त परिवस की ओर ची तीन दिशाओं से दबाव का सामना करना पड़ा। अवेशी हींपों तथा बिटानी में केटिय्क लोगों का, म्केंटिवॉवियां वहानी-टाकुओं का अवेशी हीए ममूह तथा परिचसी यूपोप के अनलानक नट पर. और सीम्याई मध्यना का जिनके प्रनितिधि मुसलमान विजेशा में आइबीरियाई प्रावहींच पर। पहले हुस केटियक प्रमाव पर विचार करेंगे।

सह कैसे सम्भव हुआ कि आदिन तथा स्वन्यायु वर्षर तथा कवित स्वन्यायु गण्यधानन (हिटकी) के बीच के जीवन-संघर्ष के रिप्यानस्वरूप परिचर्मा रावजीतिक बातृ से दो प्राराशील तथा धास्वत राज्यों को उदय हो गया ? यदि दन बात पर ध्यान दे कि इंग्लैंड तथा स्काटलैंड के राज्यों ने किस क्षान स्वत्यान्य को हटावा जी इस देवेंगे कि मुख्य कानण पही या कि बाहरी दवाब का प्रत्येक एग पर सामना करना पड़ा । स्काटलैंड राज्य की उत्पत्ति का पिछला इतिहास देवा जा प्रत्येक एग पर सामना करना पड़ा । स्काटलैंड राज्य की उत्पत्ति का पिछला इतिहास देवा जाय तो उसके कमान राज्यानी हो ती व नार्यविद्या के एडीवन ने टाली थी । (आब भी उसका नाम उससे से सीन नार्यविद्या की मीना पर किले के कम से बता था जिससे पले आब कोशे के पान के जिल्ह और स्वेत नार्याविद्या की मीना पर किले के कम से बता था जिससे पले आब कोशे के पान के जिल्ह और स्वेत नार्याविद्या की मीना पर किले के कम से बता था जिससे पले आब कोशे के पान के जिल्ह और स्वेत नार्याविद्या की मीना पर किले के कम से बता था जिससे पले नार्याविद्या की सिन मामचेवा साह मममचा उठ खाती हुई—पराविद्या हो त्याच को अपनी परिचर्मा ईमाई सम्मन्तित हुए प्रीवत रस्वी होंगी अस्वा 'सुदूर परिचर्मा' डेसिटक सम्बद्धां के परमुत्ति होंगा अपनी कुत लोगियन ने हेमा की साह सम्मन्ति सुर्पात रस्वी होंगी अस्वा 'सुदूर परिचर्मा' डेसिटक सम्बद्धां के परमुत्त होगा अपरावित्य ते तेम क्षा के अपने वस्त के कर लिखा । अपरावित्य ते तेम क्षा का का कर कि सम्मन्ति सुर्पात रस्वी होंगी अस्वा 'सुदूर परिचर्मा' डेसिटक सम्बद्धां के परमुत्त होगा के परावित्य तुनान ने रोम को अपने वस के कर लिखा वा बता का का का का का परावित्य का अपनी वस्त के कर लिखा ।

पराजित देश की सस्कृति स्कारी राजाओं को इतनी भाषों और इतनी आकर्षक उसी कि उन्होंने एविकनरा को अपनी राजधानी बनाया और इत प्रकार का व्यवहार करने लगे कि जिलांचन ही उनका निवास है और उन्न-पृमि (हाइतेंड) उनके किए विदेश हैं। परिणासनक कर स्कारत्यें के धा पूर्वी समुद्रत्य मोर्र कोई तथा उपनिदेश बना किया गा आहे उन्न-पृमि थे को भी की विवासियों ने उस केटिक शासकों के काम प्रकार में किए जो किए हमार्थ नो प्रकार के अपने निवासियों ने उस केटिक शासकों के सम्बन्ध में किया में किया जो स्कार्य के इस स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र की स्वास की स्वास्त्र की स्वास की स्वास्त्र की स्वास की स्वास्त्र की स्वास

द्वारा लोषियन के विजय का अन्तिन परिणाम यह नहीं वा कि पश्चिमी ईसाई संसार की सीमा फोर्थ से ट्वीड की ओर खिसकार्त बल्कि उस सीमा को आगे बढाते गये और अन्त में ग्रेट ब्रिटेन का सारा डीप उसमें आ गया।

इस प्रकार अग्रेजी 'सप्तासन' का एक छोटा-सा राज्य वर्तमान स्काटलैंड के राज्य का केन्द्र बन पाय और यह स्मरण खाने की बान है कि यह छोटा-सा राज्य नार्थिक्या जिससे यह कोशल दिखालाया द्वीड और फोर्च के बीच की सीमा थी, ट्वीड तथा हृदर के बीच का आन्तरिक प्रदेश नहीं था। यदि कोई बुडिमान याजी दसवी शती में नार्थिक्या गया होता, जिस समय स्काटो और पिन्दों को जीवियन समर्पित हुआ, उसने यही कहा होता कि एविनवरा का कोई भविष्य नहीं है और यदि एक सम्बराज्य का कोई नार्थिक्या का नगर राज्यागी हो सवता है तो वह या के है। उत्तरी बिटन के मचने बड़े उप्पादक क्षेत्र में बहु बमा हुआ या, रोम्प नदेश का सैनिक केन्द्र या, धार्मिक केन्द्र था और अस्वयोग म्हेडिनीव्याई राज्य 'देनला' की राज्यानी था। किन्तु १,० ई को इंत्रणा को बेसेक्स के राजा ने जीत लिया और उनके बाद से यार्क साधारण प्रात्यीय नगर था और जो इन्लैंड के जनवारी में धार्कजायर का क्षेत्रकल इतना बड़ा है, वह इस बात का स्मरण करता है कि किसी ममाद प्रकार निव्य उज्जल रहा होगा।

हबर के दक्षिण सप्तशासन के प्रान्तों में कौन इस प्रकार का नेतत्व ग्रहण करता कि वह इंग्लैंड के भावी राज्य का केन्द्रबिन्द बन सकता । हम देखते है कि ईसा की आठवी शती मे प्रमुख प्रतिदृन्दी महाद्वीप के निकट वाले राज्य नहीं थे. बल्कि मरशिया और वेसेक्स थे । ये दोनो. भीमा पर, बेल्म तथा कार्नवाल के अविजित केल्ट की सीमा पर रहने के कारण शक्तिशाली हुए । यह भी हम देखते है कि यद के पहले चक्र में परिशया विजयी हुआ। अपने समय में परिशया का राजा वेसेक्स के सभी राजाओं से शक्तिशाली था क्योंकि मरशिया पर वेल्स का दबाव अधिक था और कार्नवाल का वेसेक्स पर उतना नहीं । यद्यपि कार्नवाल में 'पश्चिमी बेल्सो' ने डटकर मामना किया जिसका वर्णन आर्थर की कहानियों मे अमर है, परन्न इस विरोध पर पश्चिमी सैक्सनों ने बड़ी सरलता से विजय प्राप्त कर ली। मरशिया पर दबाब कितना कठोर था वह उस शब्द की व्यत्पत्ति ही बताती है (यह शब्द मार्च से निकला है जिसका अर्थ है सीमा। मरशिया का अर्थ है बहुत बड़ी सीमा)। परातत्त्व की दृष्टि से भी यह सार्थक है। डी के महाने से सेवर्न के महाने तक बहुत बड़े-बड़े मिटी के बाँध का अवशेष है जिसे 'ओफ का बाँध' कहते है। उस समय ऐसा जान पडता था कि भविष्य मरशिया का है, वेसेक्स का नही। किन्तु नवी गती में जब केल्टिक मीमा का संघर्ष धीमा जान यहां और नया तथा उससे शक्तिशाली संघर्ष स्कैंडिनेविया से हआ तब भविष्य का रूप बदल गया। ३४ बार मरशिया सामना नही कर सका और आलफ्रेंड के नेतृत्व में बेसेक्स ने खुब सामना किया, विजय प्राप्त की और ऐतिहासिक इंग्लैंड के राज्य का केन्द्रविन्द बना।

पश्चिमी ईसाई जगत के सामृद्रिक तट पर जो स्कैडिनेवियाई दवाव पडा उसका परिणाम यही नहीं हुआ कि सप्तशासन राज्य से करडिक के घराने ने इंग्लैंड के राज्य की स्थापना की

### इसवीं शती में इंग्लंड का प्रदेश ।--अनुवादक

बल्क शास्त्रेमात के बच्चे-बुचे टुकडों को ओडकर कैयेट के चराने ने फांस के राज्य का भी निर्माण किया। इस ब्रवाब के कारण इन्लैंड ने अपनी राजधानी बड़ेक्स की पहली बाली राजधानी विचेस्टर को, जो परिवसी बेस्स के निकट था, नहीं बनाया, बनाया छवन को जिसते किताइयों का सामान किया था और जिसके कारण तन् ८९५ के युद्ध में विवय मिली थी और जिसते बेट की नाविक सेना को टेस्ब में आने से रोका था। इसी प्रकार काम ने अपनी राजधानी साओन में नहीं बनायी जो अनियम कैरोलिजियनों की राजधानी थी बल्कि पेरिस को राजधानी बनाया जिसने प्रथम कैरेट राजा के नेतृत्व में आक्रमण का सामना किया था और वाइकिसी को तेना डारा आगे बढ़ने में रोका था।

इस प्रकार स्कैंदिनीवयाई सामृद्धिक आक्रमणो के कारण पश्चिमी ईमाई जगत ने दो नदीन राज्यों को जन्म दिया—इंग्लैंड और कास । इस गुढ़ में अपने दिरोधियो पर विजय पाने के कम में फास तथा इंग्लैंड ने सामयी शैनिक तथा सामाजिक प्रया को भी जन्म दिया और इंग्लैंड ने तो अपनी भावनारमक अनुभूति को अभिव्यक्ति महाकाव्य में की जिसका अया 'द ले आव द बेंट्ल आव मालवर्ग में सरीक्षत है।

यह भी देख लेना चाहिए कि जो उपलब्धि अग्रेजो को लोथियन में हुई, वही फास को नारमण्डी में हुई और उसने नारमण्डी के स्कैडिनेवियाई विजेताओं को विजितों की सभ्यता का रगुरूट बना दिया । रोलो और उसके साधियों ने कैरोलिजियार चार्ल्स ट सिप्ले से जो सन्धि की थी जिसके फलस्वरूप फास के अतलातक तटपर उसे स्थायी स्थान मिल गया था (९१२ ई०) उसके सी वर्ष के कुछ ही दिनों के बाद उसके वशजों ने पश्चिमी ईसाई जगत की सीमा का विस्तार परस्परावादी ईसाई जगत तया इस्लामी जगत को जीत-जीतकर बढाना आरम्भ कर दिया । और पश्चिमी सभ्यता का प्रकाश जिस रूप में फास में फैला था उम रूप में इंग्लैंड और स्काटलैंड में भी कैलाने लगे जो अभी तक छाया में ही ये। नारमनों ने इस्लैंड पर जो विजय प्राप्त की वह किया-विज्ञान (फिजिआलोजिकल) दृष्टि से असन्तुष्ट वाईकिंगों की मनोकामना की अन्तिम पुति हो सकती है, किन्तु सास्कृतिक दिन्द से इम विजय को विजय कहना मुर्खता है। नारमनो ने अपने प्राचीन धार्मिक विचारो को इसलिए नहीं अस्वीकार किया कि इस्लैंड में जो पश्चिमी ईसाइयत के विचार ये उन्हें नष्ट कर दे, बल्कि उनकी पुष्टि करें । हेस्टिम्ब के यद में जब नारमन योद्धा टाएलेफर नारमन बीरो के आगे-आगे गाता हुआ घोडे पर चल रहा था तब वह नास भाषा में नहीं गा रहा था, फ्रेंच में गा रहा था और उस गीत का विषय साइगर्ड की गाया नहीं थी, चान्सन डी रोलैंड की कथा थी। पश्चिमी ईनाई सम्यता ने इस प्रकार स्कैडिनेवियाई सम्यता को ब्रटाकर अपनी सम्पता की जड जमायी। इस विषय पर हम आगे फिर कहेंगे जब अविकसित सम्बताओं का वर्णन करेगे ।

उस तीमा प्रान्त के दबाब को हमने अन्त के लिए छोड़ रखा जो समय की दृष्टि से पहले आया और जो सबसे प्रबल था। उस शक्ति को नापा जाय तो हमारी थियु सम्पता उसके मामने नगप्प थी। और गिवन की दृष्टि मे तो वह अविकत्तित सम्पता की श्रेणी में आती है।'

 <sup>&#</sup>x27;किकास्टर के चट्टानों से स्वायर तक लगभग एक हजार मौल तक विजित सीमा बन गयी थी । उसी प्रकार यदि विजय की सीमा बढ़ती तो सरसन लोग पोलेण्ड और स्काटलंड की

पिष्पारी शिष्यु सम्पता पर जो अरबों का आक्रमण हुआ वह उस आक्रमण की अन्तिय सीरियाई प्रतिक्रिया थी, जो हेलेंनी आक्रमण, सीरियाई राज्य में हुआ था। क्योंकि जब उन्होंने तब तक जैन नहीं लिया जब तक उन्होंने तम तब प्रदेशों पर विकय नहीं प्राप्त कर ली। जो किसी समय सीरियाई राज्य था। उन्हें सीरियाई सार्वभीम राज्य को जो किसी समय क्षेमेमीकी का फारस का साम्राज्य था, अरब साम्राज्य बना देने से ही सन्तीय नहीं हुआ उन्हों ने प्रतान के सितियाई राज्य, अफीका में कारचेव तथा स्पेन पर भी विजय प्राप्त की। ७१३ हैं जे में हीसलकर जोर हीन कहा कर तुम्पण करते हुए उन्होंने जिलास्य जन्मक की। अर्थ हैं जे में हीसलकर का समस्यान की। उसके बाद यद्यार उन्होंने हीनवल का अनुसरण करते हुए उन्होंने जिलास्य जन्मन स्माप्त को ही नहीं पार किया। परिताब को भी पार किया। उसके बाद यद्यार उन्होंने हीनवल की मति रोम और आल्प्स का रास्ता नहीं पक्षा वे व्यायर की ओर गये जियर हैनिवल की मति रोम और आल्प्स का रास्ता नहीं पक्षा वे व्यायर की ओर गये जियर हैनिवल कमी नहीं गया।

७३२ ई० में टूर्स का युद्ध, जिसमें शार्कमान के पितामह के नेतृत्व में कैंकों ने अरबों को पराजित किया, इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है। सीरियाई दवाब की परिचन पर जो प्रतिक्रिया हुं उससे परिचन की शार्कन बढ़तों गयी और इस और गति तीं के होती गयी। यहीं तक कि सातआठ शतियों के बाद परिचनी हैताई समाज के अवगामी पूर्वनाली आख़बीरी प्रायदीय से चलकर अक्षीका के तट का चक्कर लगाते हुए जो आ पहुँच, मतक्का और मकाओं तक गये और कास्टिटली अनुगामी दल अवलान्तक गार करते हुए मैं मिमको पहुँचा और प्रश्नान्त सागर को पारकर मनीला तक पहुँचा। इन आइबीरी अयगामियों ने परिचनी हैगाई समाज की अद्वितीय सेवा की। उन्होंने उस समाज के शितिय का विस्तार किया जिसके वे प्रतिनिधि ये और इस प्रकार संसार कर की घरती तथा सागर पर अपना प्रमुत्व स्थापित किया। आरम्भ में यह इसी आइबीरी शक्ति का परिचाम है कि परिचमी ईसाई समाज का विकास हुआ और बाइबिल की सरसों के बीज की काप रोक्स समान उस कर 'महान् समाव' बना। और ऐसा बुख बना जिसकी शाखाओं में ससार के सामी लोग आ गये और बसे।

मूरों के दबाव के कारण ही आइबोरी शक्ति का प्रवाह हुआ। यह इसी बात से जाना जा सकता है कि ज्योही मूरों का दबाब समाप्त हो गयी। सन्द्रवी साती श्री समाप्त हो गयी। सन्द्रवी साती से पुर्वमाणों और कारनेजा उसी नजी हुनिया में से हटाये गये किये उन्होंने बनाया था। उन्हें हटाने बाले परिचर्मी ईसाई समाज के पिरिनीज के उस पार बाले बीच में कूट पहने वाले लोग—जब, अयेज तथा मोतीसी थे। समूच पार के प्रदेश की यह असफलता उसी समय की है जब मूरों को निकासन से, हत्या से, अबदस्ती धर्मपर्यवर्तन से आइबीरी प्रायद्वीप से समाप्त किया गया और इस प्रकार ऐतिहासिक उन्होंने को सामाप्त हो गया और इस प्रकार ऐतिहासिक उन्होंने को समाप्त हो गया।

ऐसा जान पड़ता है कि मूरों पर आइबीरी आक्रमण वैसा ही बा जैसा हैप्सवृर्ग राजाओं का जसमानलियों पर था। जब तक दबाव कठोर रहा दोनो शक्तिशाली रहे, जब दबाव में कभी

पहाड़ियों तक पहुँच जाते। · · · तब सायद आक्सकोर्ड में कुरान की व्याख्या होती और वहाँ के गिरिजायरों में मुहन्मद साहब की शिक्षा की पढ़ाई होती।'

'ब हिस्टरी आव वि विक्लाइन एक्ड फाल आव व रोमन एम्पायर', अध्यास ५२ ।

हुई प्रत्येक—स्पेन, पुर्वगाल, आस्ट्रिया—शिषिल होते गये और पश्चिमी संसार में उनका नैतत्व समाप्त हो गया।

### (५) दण्डात्मक दबाव की प्रेरणा

लैंगडे स्मिथ और अंधे कवि

किसी जन्तु का बाँद एक जग, उसी प्रकार के जन्तुओं की तुलना में, इस कारण खण्डित या बेकार हो जाता है कि उसका उपयोग नहीं हो सकता तो हम कभी को वह जन्तु इस प्रकार पूर्ण करता है कि उसका दूसरा अग अधिक हासिलाशाली तथा उपयोगी वन जाता है। इस प्रकार वह अपनी एक कभी को दूसरे उसकार दूरी करने अपने शाधियों से दूसरे जशो की उपयोगिता में वह जाता है। उसहरण के लिए अन्धे की नगर्द शिक्त उन लोगों को अपेका नीज हो जाती है जितके पास आखे हैं। वही बात हम समाज के किसी दल अपवा ममुदाय में भी देखते हैं: जिसे किसी मटनावग अपवा अपने कारण या जिस समाज में वे रहते हैं उनके और सदस्यों के कारण किसी प्रकार का दण्ड मिनजता है। यदि किसी क्षेत्र में उनका कार्य बरन कर दिया जाता है तो दूसरे कोशों में उनकी कार्य-इस्तना वह जाती है। क्योंकि शक्ति उसर केन्द्रित हो जाती है।

साधारण उदाहरण ने आरम्भ करता उचित होगा जिसमें ममाज के कुछ व्यक्तियों को गारिरिक अबरोध हो गया ही जिससे समाज के साधारण कार्य करने में उन्हें साधा उपस्थित होती है। माज जीकिए कि किसी बंदेन समाज में एक अधा और एक रेनंडा आरमी है। उस समाज का कार्य युढ है जिसके लिए ये दोनों बेकार है। जैसके वर्षय रप कमा प्रतिक्रिया होती है? उसके पांच उसे रणकेंडा में नहीं है जो सकते, किए हाशों से बहु असक बना सकता है। कीर उससे पांच उसे रणकेंडा में नहीं है जो सकर, अधि प्रतिक्रिया होती है जिस उसके पांच उसके पांच को ताब है जिस प्रकार बहुत प्रति पर । यह पुराणों के लेलंड हैक्टेट्यों (बनकन) की अपवा वैकेट (बेकेटियाय) की प्रतिपृत्ति वन अतात है। अधे बंदर की बना अवस्था होती है? वह लोहोंगी में हाथ का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। अधे कार्य के नाम अवस्था ने किए से स्वा प्रकार आपने सकता है। अधे कार्य की बात कर सकता है। अपने गार्थ को उसके साम अधी प्रतिपृत्ति वन अतात है। अधे कार्य कर बोचा के नाम कारता है। अपने गार्थ का उपयोग कर सकता है। यो कार्य के सुद से अपने गार्थ का उपयोग कर सकता है। यो कार्य कर प्रवा है। कीर कार्य कर सकता है। अपने प्रतिपृत्ति कर सकता है। अपने प्रतिपृत्ति के स्व के सुद से से प्रतिपृत्ति कर समाज है। अपने प्रतिपृत्ति के सुद से से अपने तार्थ कारता है। अपने स्व से स्व से सुद से से अपने साथ के सीधी-गार्थ भाषा में कहते हैं—मुनना है। वह उसे अमरता दिलाने का साधन वन जाता है, विकास के सीधी-गार्थ भाषा में कहते हैं—मुनना है। वह उसे अमरता दिलाने का साधन वन जाता है, विकास बेंदर के से इच्छा हाती है

"एक बलक्षाकी तथा बीरों को जानि ने अट्टाइडों का मामना किया और वे मर मिटे। उस मसय कोई होमर नहीं था कि पावन गीतो हाग उनके महान् कार्यों को पवित्रता प्रदान करता। अप्रतिष्ठित, अज्ञात, अनादुत वे पड़े हुए हैं, असीम अच्छकार में उनकी आरमा कर्य क्षेत्र रही है, कोई कवि न था जो उनके नाम को प्रकास में लाकर उज्ज्वल करना।"

### दासता

वह दण्ड जो प्रकृति ने नहीं दिया मनुष्य द्वारा दिया गया, दासता है। जो सार्वजनिक

# होरेस : ओड ४, ६---डोवियर के अंग्रेजी अनुवाद से ।

तथा सबसे कठोर है। उदाहरण के लिए उन प्रवासियों को लीजिए जो हैनिबली यद्ध और आगस्टी बाल्ति के बीच दो बतियों में मध्य-सागर के चारो ओर के देशों से दास होकर इटली में आये। जिस कठिनाई में इन दासो ने अपना यहाँ का जीवन आरम्भ किया उसकी कल्पना नही की जा सकती । उनमें कुछ हेलेंनी सभ्यता के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी थे और उन्होंने अपनी आँखों से अपने भौतिक तथा आत्मिक ससार को उहते देखा । जब उन्होंने अपने नगरों का लूट-पाट देखा और देखा कि हमारे नागरिक साथी दासों के बाजार में बिक रहे हैं। दूसरों ने जो परब से हेलेनी समाज के 'आन्तरिक सर्वहारा' वे यद्यपि अपना सास्कृतिक उत्तराधिकार खो ू दियाथा, फिर भी उन्हें दासताकी कठोर यातना सहने की शक्ति थी। जो उन्होंने नहीं खोयी थी। एक पुरानी बनानी कहाबत है कि 'दासता से आधा मनष्यत्व चला जाता है' और यह मसल रोम के दासी के नागरिक वशजों पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होता था जिनका पतन चरम सीमा को पहुँच गया था। ईसा के पूर्व दूसरी शती में लेकर छठी ई० तक वे केवल रोटी पर जीवित नहीं रहते थे. जारीरिक व्यवसाय भी करते थे और परिणामस्वरूप धरती पर से उनकी समाप्ति हो गयी । यह दीर्घकालिक परिस्थिति, जब कि जीवन मृत्यु के ही समान था, बह दण्ड था जो दासना की चनौती का मामना न करने के कारण उपस्थित हुआ । और अधिकाश मानव जो विभिन्न परम्पराओं के तथा विभिन्न वशों के थे और जिन्हें सामहिक रूप से हेलेनी यग के दुष्काल में दास बना दिया गया था, विनष्ट हो गये। किन्तु कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने चनौती का सामना किया और किसी-न-किसी रूप में परिस्थित को मधारा।

कुछ तो अपने मालिक के कार्य में कुशलता के कारण ऊँचे उठे और बडी-बडी जागीरो के उत्तरदायी शामक बन गये । सीजर की जागीर स्वय जो बढते-बढते हेलेनी जगत की सार्वभौम राज्य बन गयी उन दासो द्वारा शासित होती थी जिन्हें सीजर ने मक्त किया था। दसरे दासो ने जिन्हे उनके मालिकों ने छोटे-मोटे धन्धों में लगा दिया था, अपनी मजदूरी की बचत के रुपयो से अपनी स्वाधीनता खरीद ली और रोम के व्यापारिक ससार में उन्होंने सम्पत्ति तथा महत्ता प्राप्त की । दूसरे इस मसार में तो दास ही रहे, किन्तु वे दार्शनिक राजा हो गये अथवा दूसरे ससार के लिए धार्मिक नेता हो गये। और असली रोमन जो नारसिमस के अवैध अधिकार को घणा से देखते थे और टिमालशियो जैसे नये धनिको पर हैंसते थे, लैंगडे दास एपिक्टिस के ज्ञान का सम्मान करते थे और उन असल्य दासो तथा मक्त हुए दामो के उत्साह पर आनन्दमय आइवर्य प्रकट करते थे जिनका विश्वास पहाड़ों को हिला रहा था। हैनिबली यद्ध तथा कान्सेन्टाइन के धर्म-परिवर्तन के बीच पाँच शतियों में रोमन शासको ने अपनी आँखों से दासो के बौद्धिक तथा आर्थिक विकास के चमत्कार को देखा यद्यपि बलपर्थक इसे रोकना चाहते थे। किन्त वे नही रोक सके और अन्त में स्वयं पराभत हो गये। क्यों कि जो दास बनकर आये थे वे अपना परिवार. घरबार और सम्पत्ति तो छोड आये थे किन्तु अपना धर्म उन्होंने नही छोडा था । यनानी दाम अपने साथ बकेनेलियो का त्योहार अपने साथ लाये थे, अनापोलियाई साइबिल (हितायती देवी जिसका अस्तित्व उस समाज के लोप हो जाने पर भी बना रहा. जिस समाज मे उसका प्राटर्भाव हुआ था) की पूजा अपने साथ लाये. मिस्री दास. 'आइसिस' की पूजा लाये. बैबिलोनियाई नक्षत्रों को पूजा लाये, ईरानी 'मित्र' की पूजा लाये और सीरियाई दास ईसाई धर्म लाये । जुबेनल ने 

गिरा। इन दोनो अलो के मिश्रण का ऐसा परिणाम हुआ कि अपने मालिकों के प्रति दासों के अध्यक्ष की सीमा निश्चित हो गयी।

विचारणीय विषय यह था कि आन्तरिक सर्वहारा का प्रवासी धर्म हेलेनी समाज के स्थानीय शक्तिशाली अल्पसंख्यकों के धर्म पर दिजय प्राप्त कर लेगा । जब एक बार जल का संगम हो गया तब यह असभव या कि वे घल-मिल न जायें और जब एक बार दोनो मिल गये तब यह सन्देह नहीं रह गया कि धारा किस ओर बहेगी जबतक कि उसका विरोध बल से अथवा कौशल से न किया जाय । क्योंकि हेलेनी जगत के त्राता देवताओं की वह शक्ति समाप्त हो गयी थी जिसने कभी अपने उपासको को जीवन प्रदान किया या । जब कि सर्वहारा के देवता इनके (सर्वहारा) लिए शान्ति तथा वल प्रदान करने वाले ये क्योंकि विपत्ति के समय इनसे बहुत सन्तोष और सान्त्वना मिलती है । रोमन अधिकारी इन दो परिस्थितियों के बीच पाँच शतियों तक विचार करते रहे कि किधर जायें। विदेशी धर्मों के प्रति वह जेहाद बोल दें अथवा उन्हें ग्रहण करें। विदेशी प्रत्येक देवता केवल रोम के किसी-न-किसी वर्ग को आकृष्ट करता रहा। सेना को 'मित्र' प्रिय थे, महिलाओं को 'आइसिस', बौद्धिको को आकाश के नक्षत्र, फिलहेलेनियो को 'डायोनाइसस', भत-प्रेत पुजको को 'माईबस' रुचा । ई० पु० सन २०५ में जब हैनिबली यद्ध की विभीषिका उपस्थित थी. रोमन मिनेट ने पाँच सौ साल बाद होने वाली घटना का कि कान्स-टेनटाइन ईसाई धर्म स्वीकार करेगा. प्रतिरूप ही उपस्थित किया जब उसने शासकीय सम्मान से आकाश से गिरे जाद के पत्यर (उल्का) की प्राप्ति का स्वागत किया । इसे इन लोगों ने अना-तोलियाई के पेसिनस से मन्त्रमिद्ध कवच समझकर मेंगाया था । बीस साल बाद उन्होंने डायोक्ली-शियन द्वारा ईसाइयो पर होने वाले अत्याचार की पूर्वपीठिका हेलेनी देवता बैकेनेलिया का दमन करके उपस्थित की । देवताओं के प्रगत जो दीर्घकालिक यह था वह प्रवासी दासो तथा रोमन मालिको के यद का प्रतिरूप ही था । और इस इन्द्र में दासो तथा उनके देवताओं की बिजय हुई ।

दण्ड द्वारा को प्रेरणा प्रान्त होती है उसका उदाहरण हिन्दू-समाब मे जाति (कास्ट) प्रधा द्वारा को भेद किया जाता है उसमें भी मिनता है। यहाँ दूस देखते हैं दिन जाति या वर्षो को एक स्थापार या रोजनार से अन्य कर दिया जाता था बहु बहुत में देखता पत्र कर तेता था। नेयों जो उत्तरी अमरोका प्रवासी दास है नह दो प्रकार के टण्डो से पीड़ित हैं। वर्णमेद और वैधानिक दातता है। अस्ती वर्ष हुए दूसरी बाधा तो हुए की पात्री, किन्तु पहुली बाधा मुस्त हुए काले बंग के दानों पर उस भी बनी दुई है। इस बात के यहाँ विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है कि दासों के पांचिमी जनत् के अमरोकी तथा पूरीगीय स्थापियों तथा उनके मालिकों ने मेंगे जाति पर कितना कट पहुँचाया है। जो जिककों हम निकालना बाहते हैं और होने मेंगे जाति पर कितना कट पहुँचाया है। जो जिककों हम निकालना बाहते हैं और होने से उसके पहुँचे के सह सकते हैं वह यह कि अमरोकी नेयों यह देखकार कि इस लोक में उसके लिए कोई माण नहीं है, परलोक को जोर अधिक ध्यान रे रहा है।

यदि सिहाबलोकन किया जाय तो हमारी भीषण चुनोती को नेषी ने धार्मिक दृष्टि से उसी प्रकार स्वीकार किया जैसे पूरव के सासी ने रोम के गालिकों को चुनौती स्वीकार की थी। नेषों अभीका से अपने साथ अपने पूर्वकों का कोई धर्म नही लाया था को अमरीका के अपने गोरे सहनागरिकों के हृदय पर प्रभाव डालता। उनकी आरोफक सामाजिक विरासत हतनी दुबेल थी कि परिचमी सम्यता के आधात से जिल्हा निमन हो गयी। वह अनेरिका में शरीर से भी और

बास्या से भी नंगा ही आया । और इस नंपेयन को उसने अपने मालिकों के उतारे हुए कपड़ों से बका । नेयों ने अपनी सामाजिक परिन्यांत के बनुसार अपने को इस प्रकार बनाया कि ईसाई समें में कुछ ऐसे मीलिक अर्थ निकाल और नये एवंच स्वाप्ति किये विसे परिवर्ग किये निकाल और नये एवंच स्वाप्ति किये विसे परिवर्ग ईसाई अपने बहुत कियों से मुख्य हैं किये हैं में स्वाप्त कर के उसने मकाधित किया कि ईसू पैगम्बर होकर ससार में इसलिए नहीं आया कि बलवानों को उनके स्थान पर सुर्राधित करें, बलिक इसलिए कि दीनों और विनम्न को ऊँवा उठाये । सीरियाई प्रवासी वास रोमन इसलि में इसलिए कियों में स्वाप्त पर ने मिलिक स्वाप्त पर ने मानियां प्रवासी वास रोमन है स्वाप्त करें में स्वाप्त पर ने मानियां प्रवासी वास रोमन है स्वाप्त को में स्वाप्त को अवार के स्थान पर नो मर कुता पर में अर्थ की स्थापना करने चारकार दिखाया । सम्मन है ने स्वाप्त को मिलिक में साम्यत की स्थापना अमरिका में की, उसले भी बढ़कर चमलकार दिखायों और मानवालक स्वाप्त करें। उनमें ने सिव्यप्त की स्थापना अमरिका में की, उसले भी बढ़कर चमलकार दिखायों में पानवालक स्वाप्त करें। उनमें स्वाप्त की निवार है समान आरोपक करने की की स्वाप्त की विस्त सम्बन है कि इसने उन करने की स्वाप्त की विस्त सम्बन है कि इसने उन की स्वाप्त की नहीं हुईस केद राख प्रवान की है, उससे उनके हुदयों में आप घडक ठठें। और सम्बन है कि इसने उसका की है, उससे उनके हुदयों में आप घडक ठठें। और सम्बन है कि इसने उसका प्रवान की है, उससे उनके हुदयों में आप घडक ठठें। और सम्बन है कि इसने उसका स्वाप की स्वाप्त में स्वाप्त के स्वाप्त के सम्बन स्वाप के स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की सम्बन्ध हो जाय । यदि असरीकी नेयों देसाई धर्म यह चसल्कार कर दे तो सामाजिक स्वष्ट की प्रतिक्या का अमूलपूर्ण उदाहरण होगा।

### फनारिओट वर्ग का जानअली वर्ग और लैवाटाइन वर्ग

जो सामाजिक अत्याचार किसी समग्रील (होमोजीनस) समुदाय के धार्मिक अल्यसम्बन्ध पर होता है वह सबको भलीभीत मालूम है । उसका उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं । सब लोग जानते हैं कि समृद्वी शती में अध्ये ज्युरिटनो ने इस प्रकार की चुनतीन किस प्रकार सामाना किया । जो इम्लैड में दूर पाँउ उन्होंने रहले धालिकेट के द्वारा और किर लामवेल की सेना द्वारा विधान में उलट-फेर करके ससदीय शासन के प्रयोग को सकल किया और जो लोग समृद्र-पार गाँउ उन्होंने समुकत्याज्य (यूनाइटेड स्टेट्स) की नीव बाली । कुछ ऐसे उदाहरण देना अधिक मारोजक होगा जो बहुत विध्यान नहीं हैं । जहीं उत्तीदिक तथा अधिक मारोजक होगा जो बहुत विध्यान नहीं हैं । जहीं उत्तीदिक तथा अधिक माराजकों के ये यदायि बहुतकथकों की शक्ति के दवाव के कारण एक ही राजनीतिक समुदन में एहते थें ।

उसमानिया साम्राज्य मे मुक्तत परम्परावादी ईसाई धर्म मानने वाले थे। विदेशी धर्म तम्मयात वालों ने हिंदा सिक्येम राज्य स्वापित किया, जो ईसाई नहीं कर तके से परिणाम पह हुआ कि सामाजिक अक्षमता के कारण अपने ही पर में ईसाई यो माजिक नहीं वन तका। मुस्तिन्म विजेताओं ने परम्परावादी ईसाई जगत् में शानित स्वापित की। ईसाइयों से धार्मिक मेदेबात के रूप में इसाइयों से धार्मिक मेदेबात के रूप में इस इस्तुल किया क्योंकि इसाई प्रजा की वे राजनीतिक सेवा करते थे। इसके परिणामस्वरूप उपनिद्वित वर्ग के लोग आगे चलकर उन कार्यों के कुशल और विशेषक हो गये जो उनसे इस समय जबरदस्ती कराये जाते थे।

पुराने उसमानिया राज्य में जो उसमानिजयों में नहीं थे, वे शासन में योग नहीं दे सकते थे, न तेना में भरती हो सकते थे और साम्राज्य के बहुँ-बहुँ दुकड़ों को खेती-बारी में ईसाइयों से निकाल कर मुसलिम शासकों ने ले ली और उनसे अधिकार भी खीन लिया। ऐसी परिस्थित में जनेक परम्परावादी ईसाई धर्म को जातियों के इतिहास में पहली और अन्तिम बार अफास्य रूप से और सम्मवन अज्ञात, किन्तु प्रभावधाली उप से आपनी समझीता किया । अभी तक जो आपस में आनन्दपूर्वक विनाधकारी लडाइयाँ लडते से उनकी उन्होंने बन्द कर दिया । ऐसे अवनाय उसे सकालत, अध्यापको, डाक्टरी आर्थित होड़ दिये । और छोटे-छोटे व्यवसायों में लग गये और आपारियों के रूप में साम्राज्य की राजधानी में उन्होंने पर बना लिया जहीं से विजेता मुहम्मद साहव ने उन्हें जबरदत्ती और पूर्णरूप से निकाल दिया था । क्मेलिया के पहाड़ों के बलावा बनियों का काम करने लगे, यूनानी डीएसमूह के यूनानी बोलने वाले यूनानी, और अन्तातीलिया के कप्याप के कुकी बोलने वाले यूनानियों जोर अच्छा और बहै पैमाने पर स्वापार आरम्भ किया, अलबेनिया के ईसाई राज बन गये, मोटोनेगरों निवासी दरवान और इस्टारे का काम करने लगे । इसाई आर्थे पर पार्थी में साई आरों राजधीन काम करने लगे ।

जिन परम्परावादी ईमाइयो ने फिर से कुसतुनत्तिया में रहना आरम्भ किया उनमें एक दल यनानियों का था जिन्हें फनारिओट कहते थे। उत्पीडन की चुनौती से इनमें इतनी स्फूर्ति ्र जागी कि उसमानलियों के शासन तथा साम्राज्य के नियन्त्रण में इनका प्रभत्व हो गया और इनका शक्तिशाली महयोग अनिवार्य हो गया । जिस स्थान से इस यनानी परिवार का नामकरण हुआ था उसे फनार कहते थे. वह इसतबोल का उत्तर-पश्चिमी कोना था जिसे उसमानिया सरकार ने परम्परावादी ईमाइयो को रहने के लिए अलग छोड दिया था । जब सन्त सोफिया का गिरजाघर मसजिद बना दिया गया तब अखिल ईसाई सम्प्रदाय के मखिया भागकर यही आये और यनानी परम्परावादी ईसाइयों का दल, जिसने व्यापार में उन्नति की थी, इन्हीं के नेतत्व में रहने लगा। फनारिओटो ने दो कार्यों में कुशलता प्राप्त की थी। बडे पैमाने के व्यापारी होने के नाते पश्चिमी जगत से उन्होंने अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया और पश्चिम के आचार-व्यवहार. रस्म-रिवाज और भाषा का ज्ञान प्राप्त किया । ईसाई सरदारों के क्षेत्र के वे प्रबन्धक बन गये थे इससे उन्हें उसमानिया शामन का व्यावहारिक तथा आन्तरिक ज्ञान हो गया था क्योंकि पुरानी उसमानिया प्रणाली में उसमानिया सरकार तथा सभी प्रदेशों की परम्परावादी ईसाई प्रजा के बीच मुखिया ही राजनीतिक अफसर था । जब उसमानिया साम्राज्य और पश्चिमी ससार मे लौकिक संघर्ष चला और वियना के दूसरे असफल घेरे, सन १६८२-८३ में उसमानलियों की निश्चित पराजय हुई, फनारियोटो के भाग्य का मितारा चमका ।

सैनिक पराजय के कारण उसमानिया सरकार के कार्यों में अनेक मारी उलकाने हो गयी। १६८३ के गहुल उसमानिया सरकार परिचयों ससार के बीच का सारा मासला सैनिक शासित से तब करती थी। सैनिक पराजय के कारण उनके सामने दो समस्याएँ उपस्थित हुई। जिन्हें के एलाजेन में हुए। नहीं गके। उनके साथ सम्मेलन में दैडकर बतावीत करानी थी और उन्हें हैसाई प्रवा को भावनाओं का भी ध्यान रखना था समेकि उन्हें अब वे बवाकर नहीं रख सकते थे। हुत्तरे घट्यों में, वो जुशक ईमाई राजनीतिक तथा शासक थे उन्हें बे हटा नहीं सकते थे। जो अनुमव आवश्यक था उसकी उसमानिक्यों में कमी थी और उनकी प्रवा में कर कमारिक्यों के पास हो वे जुन में पर परिणामस्वरूप उसमानिक्यों में कमी थी और उनकी प्रवा में किए पुरानी परम्परा को छोड़कर तथा अन्त शासन कमारिक्यों के होई कर तथा अन्त शासन का परिक्यों के ही हिया। नयी राजनीतिक परिच्यों में स्वसानिक्या सामाव्य से ये विधिष्ट स्थान के। इस प्रकार ईसा की अठारहर्षी शतों में क्लारिक्यों टो की राजनीतिक शासव बहुन वह गयी। और ऐसा अन्त प्रवा की

कि पश्चिमी दबाव के परिणामस्वरूप शतियों के धार्मिक और जातिगत उत्पीड़ित लोगों में से एक नवीन शासक वर्ग उत्पन्न होगा ।

अन्त में फ़नारिबोट अपनी आकाशा की पूर्ति में असफल रहे क्योंकि अठारहुवी शती के अन्त में उसमानिया सामाजिक समूह पर पिक्चिमी दबाब इतना तीव हो गया कि इस समाज में एकाएक परिवर्तन हो गया । उन मुनानियों में, जो उसमानिया प्रजा में पिक्चिम संप्तित करने में बनुया में, नवीन परिवर्गन राष्ट्रीयता के विपाणु (बाइस्स) भी प्रवेश कर गये। यह फास की राज्यकानि का परिणाम था। यह फास की का दिरोधी आकाशाओं के वशीमूत में। एक और तो उनकी आकाशा थी कि उसमानिक्यों के उसमानि साम्राज्य को यूनानी प्रवन्ध में बनाये रखे क्योंकि अभी तक उसका वे प्रवस्थ करते रहे, गाय ही साथ उनकी महत्वकाशा थी कि स्वतन्त्र यूनानी प्रवस्थ पित करें। ऐसा यूनान यूनानियों के लिए और फास फासीसियों के लिए था। १८२ए में स्वय्ट हो गया कि ये तो आकाशाएँ किनती विरोधी है जब यनानियों ने इस बात को बेप्टा की कि दोनों की पृति हो जाय।

जब फर्नारियोट के राजकुमार हाइपसिकाटी ने स्स के अपने अहे से पूच को पार किया कि में उसमानिया साम्राज्य का मालिक बन आई और मैनिजीट के सरदार पेट्रो-बे-मावरोमिक्यालिस मोरिया के अपने किन्ने से उतरा, कि स्वतन्त्र यूनाव की स्थापना की आय, तब परिणाम पहले से मस्ता जा चुका था। इस यूढ ने फनारिऑटो के सपने को भग कर दिया। जिस सरक्षेट्र के सहारे से अधिक तक उसमानली वश्च खड़ा रहा उसने उनका हाथ छेद दिया इससे उनका कोध दला। भड़का कि उस सरक्ष्येट को तोड़ डाला और अपने पांच पर खड़े हुए। राजकुमार हाइपर्यमलाटी के आक्रमण का उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया कि जिस शिंत का डांचा १६८६ से शानियूर्यक फनारियोट खड़ा कर रहे थे उसे एक प्रहार में नष्ट कर दिया। यह उस प्रक्रिया का पहला चरण या जिसके द्वारा उसमानिया जनत् से सारे अनुकीं तत्त्वों को निकाल बाहर करना था और असने से परकाराज्य हा परस्पावादी है सार असने परकाराज्य साम हुई जब उन्होंने १९२२ में अनातोलिया से परस्परावादी ईसाई असे बालों को निकाल बाहर करना था और असने से परकाराज्य हो। यूनानी राष्ट्रीयता की प्रथम चिनगारी ने तुकीं राष्ट्रीयता की अस भी असका हो।

इस प्रकार फनारिओट उसमानिया साम्राज्य में बहु प्रमुख अधिकार नहीं प्राप्त कर सकें जिसे समझा जाता था कि वे पायेंगे । किन्तु यह भी मत्य है कि वे सफलता के बहुत निकट महुँच गये थे । जिस बल से उन्होंने उत्पीडन का नामना किया था बहु इसका प्रमाण है जानानियों से उनका सम्बन्ध बुनीती और उसका सामना करने के नियम का मुख्य उदाहरण है । यूनानियों और तुकों का विरोध विसमें लोगों को इतनी अभिर्यंच उत्यप्त हुई है और जिस घटना में इतनी समीवता प्राप्त हो गयी है इसी परिस्थित में समझा जा सकता है । इसका कारण धर्म अवसा अवातिगत (रेशल) नहीं है जिस पर दोनों दल साधारणतः और में विवाद करते है । तुक-प्रमा तथा यूनानी-प्रमी दोनों सहस्य है कि यूनानी ईसाइयों और तुकी मुस्तमानों में कुछ ऐसिहासिक प्रमातिगत स्वाभाविक अन्तर है और यह अन्तर धर्म अथवा जाति की कुछ ऐसी विघोषताओं के कारण है जो अमिट है और हटायी नहीं जा सकती । केवल उस समय वे असहस्य होते हैं जब इन अस्प्य वियोषताओं के मूल्यों को इसर से उद्यह कर देते हैं । यूनानी भक्त नाती रक्त तथा परस्परावादी ईसाई धर्म में अन्यजात गण मानते हैं और तुकी एसत तथा इसकाम में अन्यजात दोष । तुर्की भक्त इस गुण तथा दोष उलट कर यूनानियों पर आरोपित करते हैं । किन्तु तथ्य जानने से दोनों के विचार यलत प्रमाणित होते हैं ।

उदाहरण के लिए यह निर्विचाद है कि वहीं तक प्रजाति का प्रक्त है वर्तमान कुकों में अलदो-गरक के मध्य एधिया के तुर्की साचियों का रक्त अत्यस्य मात्रा में है। उसमानिया तुर्की राष्ट्र में परम्परावादी ईसाई समाज भी चुलमिल गया है जिनके साच गत छ शतियो से उसमानली की पीढ़ी रहती चली आयी है। जहीं तक प्रजाति का प्रका है दोनों मे कोई अन्तर नहीं रह गया है।

सिंद इस तर्क से सूनानी-नुर्की विरोध के विवाद का समाधान हो सकता है तो इसी प्रकार का तराफ विरोध के सत्त्वस में हम दूसरा उदाहरण देकर उपस्थित कर सकते हैं। हुक कुष्ठी मुलकाम बहुत दिनों से ऐसी अवस्था में रहते बके आये हैं जिनका रहन-सहन उपमानियों कुर्कों के समान नहीं है, उसमानिव्यों की पुरानी परभ्यरावादी यूनानी प्रवासों के समान है। बोला के किनारे एक नुर्की मुसलिम समुदाय रहती है जिसे काजानकी समुदाय कहते हैं। वातियों से में कम के परम्परावादी द्वार्मी हमाई आप हो की स्वादाय कहते हैं। वातियों से में कम के परम्परावादी साई सांहा सान में पहले आप है और हम हमें प्रवासी त्याधार्मी का सांवास में परम्परावादी हमाइयों को। ये काजानकी विराप प्रवास के हो हम हम हमें की उतनी उसतानिक्यों के सावत में परम्परावादी हमाइयों को। ये काजानकी विराप प्रवास के लोग है। हम पढ़ते हैं कि के "अपनी ईमानदारी, सप्य, मितव्ययिता तथा परियम के लिए प्रतिब है । इस वहते हैं कि के "अपनी ईमानदारी, सप्य, मितव्ययिता तथा परियम के लिए प्रतिब है । उसका मुख्य उसम सब्द न बाना, कातना और बुना है वे कुने बहुत अच्छा बनाते हैं और सार्दी का काम भी अच्छा करते हैं। मोलहादी शती के अन्त तक काजान में कोई महब्विद नहीं बन सकती थी और तातारों को अच्छा महल्लों में रहते को विवय किया जाता था, किन्तु धीरे-धीरे मुसलमानों की अधिकता हो। यदी।"

 नहीं की कि हम परिचमी ईसाई जगत के चीर और गौरवधाली वश के है, अर्थात् मध्ययूगीन वेनिधियाई, जेनोई या आधुनिक फैंब, डच या अवेजों के वशज है। उससानिया साम्राज्य की जिस संकीण परिस्थिति में रहने को वे विवश थे उसमें या तो वे धार्मिक पातना का उसी प्रकार सामना करते जिस प्रकार उन्हीं के समान विभिन्न धार्मिक उत्सीडित समुदायों ने किया या या समारत हो जाते।

उसमानलियों के उत्कर्ष के युग के आरम्भिक शतियों में वे पश्चिमी ईसाई संसार के केवल लेबांटीनियो को ही जानते थे जिन्हें वे फाक-फिरगी कहते थे । उनकी कल्पना थी कि पश्चिमी यरोप में ऐसे ही निम्न कोटि के धर्म भ्रष्ट लोग रहते हैं। जब उन्हें और अनुभव हुआ तब उन्हें अपनी सम्मति बदलनी पडी । और उन्होने दो प्रकार के फिरगियो में विशिष्ट अन्तर माना— एक तो 'खारे पानी बाले फिरगी' और दूसरे 'मीठे पानी बाले फिरगी'। 'मीठे पानी बाले फिरंगी' वे थे जो तुर्कों में लेवाटी वातावरण में जन्में और पनपे और लेवाटी आचार-ध्यवहार का विकास किया। 'खारे पानी वालें' वे फिरगी थे जो फैकों के देश में पैदा हुए और बढे और प्रौढ होकर दढ चरित्र लेकर तुर्की में आये । तुर्कों को यह देख कर आद्ययं हआ कि उनमें और . 'मीठे पानी वाले फिरगियो में'जो उन्ही के बीच रहते आये थे,जो मनोवैज्ञानिक अन्तर था,उसके कारण उस समय कोई ब्यवधान नहीं पडता था जब वे खारे पानी वाले फिरगियों का सामना करते थे । जो फिरंगी भौगोलिक दृष्टि से तर्कों के पड़ोसी थे और देशवासी थे वे मनोवैज्ञानिक दिष्ट से विदेशी थे और जो फिरगी दूर देश से आये थे उनकी भावनाएँ तकों जैसी ही थी। इसका कारण स्पष्ट था । तर्कऔर खारे पानी वाले फिरगी एक दूसरे को समझते थे । क्योंकि दोनों की सामाजिक पष्ठभूमि साधारणत. समान थी। प्रत्येक का विकास ऐसे वातावरण मे हुआ था जिसमें अपने घर का वह स्वय मालिक था । इसके विपरीत दोनो ही मीठे पानी वाले फिरगियों को समझने अथवा उनका समादर करने में कठिनाई का अनभव करते थे क्योंकि मीठे पानी वाले फिरंगियो की सामाजिक पृष्ठभूमि दोनो के लिए विदेशी थी । वह घट का लडका नहीं था वह 'गेट्रों' की सन्तान था। इस यातना के जीवन के कारण उनमें (मीठे पानी वाले फिरिगयों में) एक विशिष्ट जातिगत मनोवत्ति उत्पन्न हो गयी जो तुर्की के तुर्कों अथवा फैकलैंड के फिरंगियों में नहीं थी।

# यहूदी

बिना विस्तार में गये हुए हमने देखा कि धार्मिक भेद-भाव का परिणाम क्या होता है। वह स्थिति भी देखी बही उत्तरीड़ित तथा यातना पहुँचाने वाले एक ही समाज के वे जिसका अच्छा उदाहरण अबेज प्यूरिटन है और उसमादिता सामायन्य के हतिहास से वह उदाहरण देखा वहाँ उत्तरीड़ित समुदाय दूसरी सम्यता का वा और धार्मिक यातना पहुँचाने वाले दूसरी सम्यता के। अब ऐसी स्थिति को देखना है जहाँ धार्मिक उत्तरीड़न का धिकार एक विनय्ट जाति है यो जीवास्म (फासिल) के रूप में अबधेष है। ऐसे फासिलों की सूची आरम्भ में थी गयी है। जिसमें प्रत्येक

गेट्टों उस बस्ती को कहते थे जो साधारण जन से अलग यहूदियों को रहने के लिए बना दी गयी थी । यहाँ अभिप्राय है तिरस्कृत समुदाय ।—अनुवादक

ही ऐसी यातना का उदाहरण है। किन्तु उनमें सबसे महत्वपूर्ण कासिल अवशेष सीरियाई समाज के यहूदी लोग हैं। लम्बी दुखमय कहानी कहने के पहले जिसका अन्त अभी नहीं हुआ है, है हम देवेंगे कि एक और सीरियाई अवशेष पारसियों ने हिन्दू-समाज में वहीं कार्य किया है जो यहूदियों ने और व्यानों में-जैसे क्यापार और आर्थिक वातों में दोनों ने विशेषता प्राप्त की है। इसी प्रकार एक और सीरियाई अवशेष आरमीनियन, येगोरियन, मनोफाइमाइटों ने मुसलिस जगत् में वहीं कार्य किया है।

उत्तीदित सहूदियों की विश्वेषताएँ अच्छी तरह विदित है। हमें यहाँ यह देखना है कि
सहित्यों के ये गुण उनकी जाति या धर्म के कारण अयांत उनके 'सहूदीपन' के कारण है, जैसा कि
साधारणत: समझा जाता है अथवा यातना के परिणामस्वरूप उत्तरह हो गये हैं। दूसरे उदाहरणों
से जो परिणाम निकलता है वह तो ऐसा हो है, किन्तु हम निष्णक्ष उग से हम समस्या पर विज्ञास करेंगे। प्रमाणों की परीका यो प्रकार हो सकती है। जब धार्मिक कारणों से यहूदियों का उत्तीदन होता था उस समय के उनके आचार की तथा जब यह उत्तीदन कम कर दिया गया अथवा विककुल ही समाप्त कर दिया गया उस समय के उनके आचार को तुलना हम कर सकते है। हम उन यहूदियों के आचार की तुलना, जो उत्तीदित क्यि जा रहे हैं या किये गये है उन सहित्यों के आचार से कर सकते हैं जो कभी उतीदित हुए नहीं।

आजकल जिन यहूदियों में वे विशेष आजरण बहुत स्पष्ट है जिन्हें हम यहूदी आजरण कहते हैं और अन्यदूदी जिन्हें यहूदियों को हर जगह और हर काल में विशेषता मानते अपने हैं, वे पूरवी पूरोप के आपकेनाजी यहूदी है। वे स्मानिया तथा निकारी प्रदेशों में, जो कसी साम्राज्य में तथाकियत "बहुदी वेरे में माम्मिलन वे, वैद्यानिक न सही नैतिक दृष्टि से दबाये हुए हैं। और दबाने वाली पिछड़ी हुई ईसाई जातियां है। यहूदियों का विशेष आजरण हालेड, ग्रेट-विटन, कास तथा सयुक्त राज्य द्वारा विमुक्त किये हुए पहुदियों में नहीं पाया जाता। और जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इन देशों में यहूदियों की विमुक्ति को विदाना कम समय हुआ है और परिवर्ष के प्रवृद्ध देशों में भी उनकी नैतिक विमुक्ति जभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है तब इस सहूदियों के आजरण के परिवर्षन को करता कम समय हुआ है

यह भी हम कहेंगे कि पश्चिम के विमुक्त यहदियों में जो आशकेनादी वश के है और यहूदी घेरे से आये है अधिक यहूदी आचरण दिखाई पडता है और हमारे बीच जो सेफारडिम वंश के है

जब श्री ट्वायनवी ने यह भाग लिखा वा नाजियों द्वारा यहूदियों की यातना आरम्भ नहीं हुई थी, इसलिए उसका विवरण इसमें नहीं आया है।—सम्पादक

२. पिलक स्कृत के अध्यापक के नाते में (सम्मादक) कह सकता है कि मेने देखा है कि पिलक स्कृत में को मृत्यी तकके अपने खिलाओं होते हैं और इस कारण अपने साथियों के प्रेमपात हो नाते हैं, उतना 'मृत्यी-आक्षरण' नहीं प्रवस्तित करते जितना और यहूवी बालक जो खेलाड़ी नहीं है। साधारण अन्यूदी बालक उन्हें यूग्री समझते ही नहीं बाहे उनके नाम और खेहरे की बनायट जैसी भी हो। —सम्पादक

जो मूलत: शब्स्सलाम से आये है उनमें यह बात नहीं है । और इस कारण दोनो वशों के इतिहास की भिन्नता है।

आशकेनाजिम उन यहदियों के बशज है जिन्होंने उस परिस्थित का लाभ उदाया जब रोमनो ने यरोप का द्वार खोला । उन यहदियों ने आल्प्स के पार के अर्ध बर्बर प्रदेशों से खदरा व्यापार से लाभ उठाना आरम्भ किया। रोमन साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर इन आशकेनाजियों को दोहरा कष्ट उठाना पडा । ईसाइयों की कटरता से और बर्बरों के कोध से । कोई बर्बर यह नहीं देख सकता कि एक विदेशी आकर और उनके बीच दूसरे प्रकार का जीवन विताकर इस प्रकार व्यापार करके लाभ उठाये जो बर्बर की क्षमता के बाहर है । इन्ही प्रकार की भावनाओ से प्रेरित होकर पश्चिमी ईसाइयो ने तब तक उन्हें यातना दी जब तक वे अनिवार्य समझे गये और जब . ईसाइयो ने समझा कि उनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें निष्कासित कर दिया। इस प्रकार पश्चिमी ईसाई समाज के उत्कर्ष और प्रसार के साथ-साथ आशकेनाजिम पूरव की ओर चलते गये। राइन प्रदेश के पराने रोमन साम्राज्य की सीमा से वर्तमान ईसाई समाज की सीमा तक. उसी यहदियों के घेरे में वे गये। पश्चिमी ईसाई समाज का ज्यो-ज्यो विस्तार होता गया और पश्चिम .. के लोगो में ज्यो-ज्यो आर्थिक दक्षता आती गयी यहदी लोग एक देश से दूसरे देश में निकाले जाते रहे, जैसे इंग्लैंड से एडवर्ड प्रथम ने (१२७२-१३०७) निकाला। महाद्वीपों के तटीय उन्नतिशील देशों ने इन यहदी निष्कासितों का स्वागत किया और पश्चिमीकरण की आरम्भिक अवस्था में उन्हें व्यावसायिक नेताओं के रूप में स्वागत भी किया और ज्योंही ईसाई समाज ने देखा कि अब ्र आर्थिक जीवन के विकास में इनकी आवश्यकता नहीं है इन्हें अस्थायी शरणालय से निकाल बाहर किया । इस घेरे के अन्दर आशकेनाजी यहदियों को पश्चिम से पुरव की ओर की निकासी बन्द कर दी गयी और उनका बलिदान सीमा तक पहुँच गया। क्यों कि यहाँ पश्चिमी तथा रूसी परम्परावादी ईसाई सम्प्रदाय का मिलन केन्द्र था। यहाँ यहदी चवकी के दोनो पाटी के बीच पढ गये। जब वे पुरव की ओर प्रस्थान करना चाहते थे 'पीवत्र रूस' ने उनकी राह रोकी। आशकेनाजियों के भाग्य से पश्चिम के मध्य राष्ट्र, जो मध्य यग में यहदियों को निकालने में सबसे आगे थे अब ऐसे आर्थिक स्तर पर पहुँच गये कि स्वावलम्बी थे और यहदियो की प्रतियो-गिता से आशका नहीं रह गयी। उदाहरण के लिए कामनवेल्य शासन के समय कामबेल ने (१६५३-५८ ई०) यह दियों को पून इंग्लैंड में रहने की आज्ञा दें दी। पश्चिम में यह दियों का विस्तार उसी समय हुआ और आशकेनाजियों को पश्चिम की ओर जाने का नया द्वार खला, जब परब की ओर 'पवित्र रूस' की पश्चिमी सीमा उनके लिए बन्द कर दी गयी। विगत शती में आशकेनाजियों का प्रवास पूरव से पश्चिम की ओर ही रहा है। 'घेरे' में से वे इंग्लैंड तथा सवक्त राज्य में गये हैं। इन अतीत की परिस्थितियों के कारण इसमें आश्चर्य नहीं कि जो आशकेनाजिम हम लोगो के यहाँ वा गये हैं उनमें यहदियों के आचारों की विशेषताएँ अधिक स्पष्ट है बजाय उनके सहधर्मी सेफाडियो के जो अधिक सखी स्थानों में रहे हैं।

स्पेन तथा पूर्वनाल से आये हुए सेक्राडियों में वो यहूदीपन' दिखाई देता है उसका कारण उनका दालस्सलाम में बतीत का निवास है। वो यहूदी फ़ारस से तथा रोमन साम्राज्य के प्रान्तों में फैल गये, वो प्रदेश बाद में अरबों के हाथ में आये, वे अपेकाहल अधिक सुखी परिस्थिति में में। अम्बासी खलीकों के शासन में उनकी स्थिति उन यहदियों से खराब नहीं थी वो परिचयी देवों में आये और जिनका निस्तार आज हुआ है । सेफाडियों पर जो ऐतिहासिक विपत्ति आयी उसका कारण था मूरो से धीर-धीर आइबीरी प्रमादीन का परिवारों में हाथ में जाना जो कम पन्दहवी वाती के अस्त में समाप्त हुआ । ईसाई विजेताओं ने उनके मम्मुख तीन विकरण रखें, विनादा, देव छोड देना अपना धार्म-परिवर्तन । इस उन सेफाडियों के बाद के दिविहास को देखें जिन्होंने देश छोडकर जपनी जान बनायों और निजके बाव आज जीवित है । जो देश से निकल समें के कैंपालिक स्पन्त तथा पूर्वमाल के बैरियों की दारण में गये अर्थात् तुर्ज, हार्ड के अपना इसके में में 'जो तुर्ज हार्ड के विद्यासातियों ने कुमतुन्तुर्वात्या में सेलानि का तथा प्रमित्त के नागरिक क्षेत्रों में पहने के लिए प्रोत्साहित किया । इससे उन्होंने उस कभी की पूर्ति की जो उच्च मध्य-वर्गीय नागरिक सुनानियों के विनाद अथवा निकासन से हो नामी थी। ऐसी उपयुक्त परिस्थित में उसमानी साझाय्य में सेवार्गी अपनी हाल्यां करी हिया स्थापार में विधेषता

वे आइबीरी बहुदी जिन्हे मरानी कहते हैं और जिन्होंने चार-पीच शती पूर्व ईसाई धर्म स्वीकार कर किया, उनमें सृष्टियों के लक्षण प्राय लोग हो गये। इस बता के विश्वसात करते के कारण है कि उच्च तथा प्रध्न आइबीरी लोगों की नसों में धर्म परिवर्तित स्वृद्धियों का स्तर्त है। किन्तु कुनुर से चतुर मनोविस्त्रेयण बाले के सामने बीट उच्च तथा मध्य वर्ग के स्पेनी और पूर्वगाली लोगों को परीका के लिए ग्या जाय ती वे कठिनाई से बता सकेंगे कि इनके पूर्वज सुद्धी थे।

आधुनिक काल में मुक्त यहूदियों का एक दल यहूदियों के लिए पश्चिम के दन का आधुनिकतम राष्ट्र बना कर अपने समाज को पूर्ण कर से मुक्त करना चाहता है। जार्मनिय्दों का अनित्तर लक्ष यह है कि वारित्तर के उत्पीदन से जो एक विचित्र मनोवेजानिक प्रस्थित उत्पाद हो गयी है उनसी सुद्देदियों को मुक्त किया जाय । इस अनित्तम लक्ष्य के सम्बन्ध से मुक्त बहूदियों का दूसरा कल है बहू भी सहसत है। 'मिल जाने वालें 'सुद्देश की' जार्यानस्ट दोनो चाहते हैं कि सूद्दों को 'दिवरेष जाति' हमी बीमारी में मुक्त किया जाय। किन्तु जार्यनिन्ट 'मिल जाने वालों के उपचार से सहसत नहीं है और यही उनमें भेद है।

'मिलने वालो' का आदर्ध यह है कि हार्लंड के यहूदी, इस्लैंड अथवा अमेरिका के यहूदी को ढन, अंके अथवा अमेरिकन होना चाहिए। जिनका घर्म यहूदी हो। उनका तर्क है कि किसी अद्भुद देश में किसी यहूदी नागरिक को वह नागरिक बनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए चाहें वह रविवार को गिरजाफ जाने के बजाय डांगवार को अपने उपासना-मुह में जाता हो। जायनिस्ट इसका दो उत्तर देते हैं। एक तो यह कि मान भी लिया जाय कि 'मिलने वालो' की उपचार-विधि से वाण्टित परिणाम प्राप्त भी हो तो वह कुछ प्रयुद्ध देशों में हो हो सकता है जहां सारार पर के कूदिया के बहुत कम सक्या है। इसरा उत्तर यह है कि बहुत ही उपयुक्त वातायरण में भी इस प्रकार सृष्टियों की समस्या का हुठ नहीं ही सकता क्योंकि सृष्टी होना केवल

डिसरायकी अपने को इन्हों का बंशक कहता था । यह सम्मदतः ठीक है, किन्तु उसका अपने पूर्वजों का इतिहास अति रंजित जान पडता है ।

२. अब यह पुस्तक लिखी गयी उसके बाद यहूदियों का राष्ट्र बन गया है। --अनुवादक

यहूरी धर्म का होने से बहुत कुछ अधिक है। जायनिस्टो की दृष्टि में जो सहूरी डब या अंग्रेज या अमरीकी बनता चाहता है वह अपने व्यक्तित्व को नष्ट करता है, किन्तु डब या अंग्रेज अपवा जिस भी अन्यहूरी राष्ट्रीयता को प्रहल करता है उसका व्यक्तित्व उसे प्राप्त नहीं होता । जायनिस्टो का कहना है कि यदि और राष्ट्रों के समान यहूरियों को भी होना है तो मिलने की प्रतिश्चा व्यक्तिन्तत रूप से न होकर राष्ट्रीय उप से होनी चाहिए। इसके बजाय कि छिट-भुट यहूरी एक-दो डब अथवा अग्रेज बनने का व्यक्त प्रयास करे, यहूरियों को अग्रेज या डब में इस प्रकार मिलना चाहिए करने छन्न एक राष्ट्रीय पूर्मिय वनानी चाहिए जहाँ यहूरी उसी प्रकार रह सके उसे हम उसे अग्रेज या वा इंग्रेड के में क्वार रह सके उसे हम उसे अग्रेज या हार्डड में इब रहते हैं—अहार वेश पर वेश के स्वावाधिकारों हो।

यद्यपि जायनिस्टों के आन्दोलन का व्यावहारिक रूप केवल पचास साल पुराना है, उसके सामाजिक दर्शन का परिणाम ठीक निकला है। पैलेस्टीन के हृषि-उपनिवेश में यहूदियों की सन्तान पहचानी नहीं जाती। वे अब ऐसे अच्छे खेतिहर हो गये हैं। वैसे ही उपनिवेश के खेतिहर जैसे और अ-यहूदी देश वाले। दुर्भाग्य यह है कि वहाँ पहले की रहने वाली अरब जनता से उनका समसीता नहीं हो सका है।

केवल अब उन थोड़े-से यहूदियों के अस्तिरत वे सम्बन्ध में बता देना है जो सुदूर ऐसे स्थलों में भाग गये और इन प्रकार जिन्होंने उत्पीड़न से अपनी रक्षा कर ली। बहुी उनके लक्षण करोर किसानों के समान हैं अपना पहाड़ी देश के रहने वालों के समान वे असम्प्र हैं, जैसे अरब के दिला-परिचम में पमन के जूदी अवीधीनिया के फालाशा, काकेशिया के पहाड़ी यहूदी और कीमिया के तर्की बोलने वाले किमचक जारदी।

# द. सुनहला मध्यम मार्ग

## (१) पर्याप्त और आवश्यकता से अधिक

हम ऐसी जगह पहुँच गये हैं कि जित्तात तर्क उपस्वित कर सकते हैं । हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि सम्यता ऐसे बातावरण में जन्म लेती है वो कठोर होते हैं, अपया जहाँ जीवन सरल नहीं होता । इसते हमने यह खोज करते की चेटा की स्त्र हिस्सी मार्गिकक नियम का उपहरण तो नहीं है जिसे हम इस फारमुला डारा ध्यक्त कि स्वर है स्वति हो जिस दरस्त चुनीती होगी उत्तरी हो अधिक प्रेरणा होगी । हमने पाँच अकार की प्रेरणाओं डारा उपप्रथ परिस्थितियों का अध्ययन किया है —कठोर देश, नयी धरती, आधत, दबाव तथा उत्तरीवत । और इस पीस्स संबद्धणों से हमारे नियम का अधिक्य सिद्ध हुआ है । किन्तु हमें यह देखना है कि यह नियम निरस्थ के अधिक्य सिद्ध हुआ है । किन्तु हमें यह देखना है कि यह नियम निरस्थ के किए हम सिद्ध नियम के अधिक्य सिद्ध हुआ है । किन्तु हमें यह देखना है कि यह नियम निरस्थ के किए हम सिद्ध नियम के अधिक्य सिद्ध हुआ हो जा स्वार गर्ध हम विद्ध नियम हम सिद्ध नियम हम सिद्ध होता जाया गर्ध गर्ध हम तक्त किया हो स्थान पर पहुँचेंने वहाँ चुनीती के जत्यात में प्रेरणा कम होने लगती है । और यदि इस स्थिति के भी हम अपने पहुँचेंने वहाँ चुनीती के जत्यात में प्रेरणा कम होने लगती है । और यदि इस स्थिति के भी हम अपने पहुँचेंने वहाँ चुनीती के जत्यात में प्रेरणा कम होने लगती है । और यदि इस स्थिति के भी हम अपने पहुँचेंने वहाँ चुनीती के जत्यात में प्रेरणा कम होने लगती है नियम यह है जा नियम यह होगा निर्मा यह हो जाति है कि मार्गत होगा हम साम सिद्ध है जा हम साम होगी से निर्मा सबसे सरफ चुनीती है कि मार्गत हमार साम सिद्ध हो जाति है कि मार्गत होगा हम सिद्ध सिद्ध हमा सिद्धी । "

स्था बहुत अधिक चुनौती के दग की कोई बस्तु हो सकती है ? हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है । चुनौती की चरम सीमा और उसके सामना करने के क्रियाकलाप के कुछ उदाहरण हैं जिसका बणेन हमने अभी नहीं किया है । हमने बेरिस की बात नहीं कहीं जो ही। के किनारे मिट्टी में लक्की भी बल्लियों धेंसा कर बना है और जिसने सम्पत्ति और गौरव में वो के किनारे ठीम धरती पर बने सबनगरों से बाओं मार की, हार्लेड की भी बात हमने नहीं कहीं जो देश सासर में से पानी हराकर और धरती किहाल कर बना है और अपने हो बोक्यक के बराबर उत्तर पूरोप के मैदान के किसी टुकड़े से अधिक गौरवशाली इतिहास का निर्माण जिसके किया है । विचयनसैंड जो पहाड़ों का डेर है उसके सम्बन्ध में भी नहीं कहा है । ऐसा जान पडता है कि परिचमी पूरीप के हम तीन कठोर प्रदेशों ने विधिन्न बंगों से सामाजिक उत्तरि के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया जहीं परिचम का कोई प्रदेश अवतक नहीं पहुँच सका।

किन्तु और बातें विचारणीय है। इन तीनो प्रदेशों की चुनौती बहुत कठोर अवस्य रही है, किन्तु वे समाज को दो या एक ही परिस्थित तक सीमित रही हैं। भौतिक कठोरता अवस्य रही है, किन्तु जहीं तक मानवी कठोरता का सम्बन्ध है, जैसे आधात, दबाब, दमन—स्नेस भौतिक कठोरता ने रहा की है और हम रहार भौतिक कठोरता चुनौती नहीं, मुख ही रही है। इसके कारण मानवी कस्टों से उनकी रक्षा हुई जिनते उनके पड़ोसी पीहित हुए। मिट्टी के किनारो बाला बेनिस मुख्य प्रायद्वीप से झीलो द्वारा अलग रहा जिसके फलस्वरूप एक हवार साल तक (८१० –१७९७) कोई विदेशी तेना उस पर अधिकार न कर सकी । हार्लेड ने अनेक बार कुछ को कि एल अपने बाँघों को तोड़ अपने प्रमुख केन्द्रों की रक्षा की। उसी के साथ गुलना कीजिए उसके पढ़ोसी लम्बार्डी और स्लेडर्स की जो सदा बरोप के रणक्षेत्र रहे।

ऐसे अनेक उदाहरण बरलता से दिये जा सकते हैं वो विश्वेष पुनौतियों का सामना नहीं कर सके। इसते कुछ प्रमाणित नहीं होता स्वांकि प्रत्येक चुनौती जिसका सफलतापुर्वक सामना किया गया है, कभी-नकभी सीची बार अथवा सहस्रवी बार सामना करने बाले पर विजय प्राप्त करती है। प्रकृति का ऐसा ही विधान है। इस प्रकार के स्तिने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए उत्तरी पूरोप के अंवलों की प्राकृतिक चुनौती ने आदिम मनुष्य को पराजित किया। उनके पास पेड़ों को गिराने के साधन नहीं से और न उन्हें दसका झान था। कि पिर में किया जो उनके पास पेड़ों को गिराने के साधन नहीं से और न उन्हें दसका झान था। कि पिर में किया भी दिये जायें तो उत्तके वाद को उपनाक धरती मिलेगी उनमें खेती किस मकर को जाय। इसिलए उत्तरी पूरोप के आदिम निवासियों ने जनको हाहुक्यों होलने और नक्तमक के रूप में अवयोध मिलती है। इन्हीं धरितियों को उनके उत्तराधिकारियों ने, को अवन के देशों को गिराने में मकल हुए, अनुष्यक्त घरती माना। आदिम मनुष्यों के समर्शीतील्य किटन्य के जनक उत्तराधिकारियों ने, को अवन हुए हुवें ये। उत्तरी असरीका में न्यूनतम प्रतिरोध के प्रयत्त पत्त नहीं के सार मीतियों के प्रयत्त कर कार वर्षों हुई हुते को अधिक दुवें ये। उत्तरी असरीका में न्यूनतम प्रतिरोध के प्रयत्त निवास के जार नयें वहीं उन्होंने उत्तर-प्रव वृत्त की नुनीती का सामना किया और एसकिया सरकृति को जन्म दिया। किनु आदिम मनुष्य के अनुमब से यह नहीं प्रशाणित होता कि उत्तर पूरोप के जंगल इतने हुक्ये हैं कि मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकता। इनके बाद को बर्बर उद्यर आये उन्होंने अपने यननों तथा तकनीको से कुछ नामना किया क्योंकि जिस सम्पता से उनका सम्पर्क या उत्तसे उन्हों अपने यननों तथा तकनीको से कुछ नामना किया क्योंकि जिस सम्पता से उनका सम्पर्क यो उत्तसे अपने वननों तथा वक्तीको से प्रशास प्रथा प्रशास के से अपने यननों तथा वक्तीको से प्रशास अपने प्रशास कर की अपने सम्पत्त की स्वय प्रथा कर ली।

ईसा के पूर्व दूसरी घातों में भी की घाटी में उत्तर पूरोपीय जगलों के दक्षिणी अग्रभाग जिसपर पहले वाले रोमन नहीं विकथ प्राप्त कर सके ये बाद के रोमन दक के अग्रमामियों ने विकथ प्राप्त कर लो । मूनानी इतिहासकार पोलीविधम उस समय गया था जब यह प्रदेश समसे लगा उपने रोम के तिलक पूर्ववर्ती अस्तिम बंधक को जो आत्म्यस के क्यालों में अभी रहते थे । उपने विद्याता तथा असफल जीवन की तुलना उन लोगों से की जो उन प्रदेशों में रहते थे, जिन पर रोम ने विकथ प्राप्त की थीं। इसी प्रकार का चिक्र उसीसवी शतों में उपस्थित किया जाता था जब करें की अथवा ओहिया के आदिकालिक जंगलों में रह इंडियनों के निकृष्ट जीवन से एंग्लो-अमरीकी अथगामियों से तुलना की जाती है।

भौतिक बातावरण से मानवी परिस्थिति को ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तब वहाँ भी हमें यही स्थिति मिलती हैं। एक चुनौती जिससे एक सामना करने वाला पराजित हो जाता है वहीं दूसरे सामना करने वाले से स्वयं पराजित होती हैं।

उदाहरण के लिए हेलेनी समाज तथा उत्तर यूरोपीय बर्बरों के सम्बन्ध को हम देखें। यहाँ एक दूसरे पर दबाद पारस्परिक था। किन्तु हम केवल हेलेनी समाज के बर्बरों पर दबाद के विचार तक सीमित रखेंगे। जैसे-जैसे यह सम्प्रता प्रायद्वीप के व्यवस्त होता गुमती गयी बबेरों के जीवन-मरण का प्रकार एक के बाद दूसरी पर्वित्त के सामने उपस्थित होता गया। उसके सामने प्रश्न प्रकार के क्षांत्र में प्रकार माने कि की छिम-मिम्र कर दें और हेलेंनी समाज के मुल-मिल जायें ? या हम इमका सामना करें और वाहरी विरोधी हेलेंनी सर्वहारा के साब हो जायें और समय पाकर वर्षर प्रमाज के खब पर बैठकर उसका प्रकार करें। अर्थात् हम पित्र हों कि धव हो? वार-बार इस प्रकार की चुनौती केल्टो और ट्रमूटनों के बीच आती रही। इहत संबर्ष के प्रकार के एक प्रकार की चुनौती केल्टो और ट्रमूटनों के बीच आती रही। इहत संबर्ष के प्रकार केल्ट प्रशासी हो गये और ट्रमूटन विजयी हुए।

यूरोपियन वर्षरों के केल्टिक भाग के नष्ट हो जाने से उनके बाद वाला ट्यूटनी भाग सामने आ गया और उसे भी उसी चूनीती का सामना करना पड़ा । आगस्टी युग के इतिहासकार को ट्यूटनों के मां क्या का क्या स्वरूप के मां उसी चूनती का सामना करना पड़ा । आगस्टी युग के इतिहासकार को ट्यूटनों के क्या के ट्यूटनों के क्या के ट्यूटनों के क्या के हो पूर्ण ने प्रकासित कर दिया । उस इतिहासकार ने कहा होता कि ट्यूटनों का भी बही हाल होगा जो केल्टो का हुआ और सम्भवत और सरलता से । किल्यु उसकी भविष्यवाणी गलत होती । रीमन सीमा एल्व तक पहुँची, किन्यु कुछ ही समय के लिए । रोमनों को राइत-कै-यूव रखा तक लीटना पड़ा और वहीं तक रहना पड़ा । जब सम्य और वदीं ते कीच को सीमा स्थिर हो जाती है जब समय साब बबंरों के पत्र में रहता है । केल्टो के विपरीत ट्यूटनों पर हेलेनी संस्कृति का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । त तो सेना, ज व्यापारी न प्रचारक (मियनरी) उनका कुछ कर तके । ईसा की पत्रिची हाती को लेट रहे थे और तक्षी का पत्र विचित्र का कुछ में प्रभाव नहीं पड़ा । त तो सेना, ज व्यापारी न प्रचारक (मियनरी) उनका कुछ कर तके । ईसा की पत्रिची हाती को ने तत्र वे की की साम के तहीं के त्या पत्र का साम की साम की साम का साम की साम की साम की साम की साम का साम की साम की साम की साम का साम की साम

एक बात और । सिकन्दर की सेना द्वारा हेलेनी संस्कृति का जो आक्रमण सीरियाई संसार पर हुआ वह सीरियाई समाज के प्रति बलपुर्वक चनौती थी । सीरियाई समाज के सामने यह प्रश्न था कि वह हेलेनी आक्रमण का विरोध करें कि नहीं । इस चनौती का सामना करने के लिए सीरियाइयों ने अनेक प्रयत्न किये। इन सब प्रयत्नों में एक बात सब में थी। प्रत्येक में हेलेनी आक्रमण के विरोध का आधार धार्मिक आन्दोलन वा. किन्त पहले चार विरोधो तथा अन्तिम विरोध में एक विशेष अन्तर था । जोरो आस्टी, यहदी, नेस्टोरी, तथा मोनोफाइसाइटो के विरोध विफल हए, इस्लामी विरोध सफल हुआ। जोरोआस्टी तथा यहदी विरोध उन धर्मों के द्वारा हेलेनी चुनौती का विरोध करना चाहता या जो हेलेनी आक्रमण के पहले सीरियाई जगत में वर्तमान थे। जोरोआस्ट्री धर्म के बल पर सीरियाई संसार के पूर्वी भाग में ईरानी हेलेनियो के विरुद्ध खडे हुए और सिकन्दर की मृत्यु के दो सौ वर्ष के भीतर ही फरात (यफेटीज) के पूरब के सब प्रदेशों से उन्हें निकाल बाहर कर दिया । किन्त जहाँ जोरोआस्टी चरम सीमा तक पहेंच गये और सिकन्दर की शेष विजित भूमि का उद्धार रोम ने हंलेनीवाद के लिए किया । मकाकीज के नेतत्व में यहदियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी कि अपने पश्चिमी मातभमि को सीरियाई सभ्यता से मक्त करने के लिए भीतरी कान्ति की जाय, वह भी असफल रही, यद्यपि यह चेध्टा साहस के साथ की गयी थी। सिल्पुसिडो पर जो क्षणिक विजय प्राप्त हुई थी उसका बदला रोम ने ले लिया । सन ६६-७० ई० में जो रोम-यहदी यद हुआ था उसके परिणाम में फिलस्तीन में यहदियों की शक्ति चकनाचर हो गयी और अपने पवित्र नगर से मकाबीज ने जिन 'विनाशकारी रोमनो' को निकाल दिया था . वे उस समय वापस आ गये और टिक गये जब हैडियन ने उस स्थान पर एलिया कैपिटोसिना नाम का उपनिवेश बसाया । जहाँ आजकल जरुसलेम है ।

जहाँ तक नैस्टोरी और मोनोफाइसीटी प्रतिक्वा की बात है एक-दूसरे का प्रयत्त हेलंगी सम्यता का विरोध, उस यन से करना था, जो आक्रमणकारी सम्यता ने हेलंगी तथा सीरियाई तरवों को मिलाकर तैयार किया था। आदिम ईसाई धर्म में विसमें अनेक ईसाई विचारों का समय्वय या सीरियाई धार्मिक भावनाओं का कुछ सीरा तक हेलंगीकरण किया या। यह धर्म हेलेनियों के प्रमृक्त था, किन्तु सीरियाई दसके विरोधी थे। गस्टोरी तथा मोनोफाइसाइटी रोमों अधार्मिक विचार ईसाई धर्म पर से हेलंगी प्रभाव हटाना चाहते में, किन्तु हेलंगी प्रभाव को ये नहीं रोक सके। नेस्टोरीवाद फरात के पार क्या विधा या। मोनोफाइसाइटीवाद सीरिया, मिस्र और आरसीनिया में जमा रहा क्योंकि वहाँ के किसानों के हृदय पर हेलंगीवाद का प्रभाव नहीं पड़ा, किन्तु नगर की वहारदीवारी के भीतर जहाँ धाक्तिशाली अल्पाक्थक थे कट्टरपन तथा हेलेनीवाद को बन सत्ती हटा सका

स झाट हेराक्लियस के समय का कोई व्यक्ति जिसने पूर्वी रोमन साझाज्य की ससानियां पर अन्तिम यूढ में विजय देवी होगी, और जिसने परमराजारी ईसाई नम्मदाय की विजय नेस्टोरियो तथा मोनोफाइसाइटो के अन्तिम यूढ में देवी होगी, वह ६३० ई० में ईश्वर को धन्यवाद देता कि उत्तर रोम, कैपोक्लिजसाद तथा है लेनीवाद को एक कर दिया और यह अपराजेय है। किन्तु हसी समय हेलेनीवाद के विजय के स्वाधिक स्व

कुछ सीरियाई राज्य में हेलेनीकरण किया गया या नष्ट कर दिया । क्योंकि इस्लाम बही सफल हुआ जही उसके पहले बाते वाले असफल हो चुके थे । सीरियाई संसार से उसने हेलेनीवाद की निक्कासित कर दिया । उसने फिर से अरब के खलीफा के राज्य का सयोजन किया और सार्वजीम सीरियाई राज्य कानाया जिसे सिकन्दर ने कारती राजा अकैमिनीडी को हरा कर छोटा कर लिया या । अन्त में इस्लाम ने सीरियाई समाज में देशी सार्वजीम धर्म की स्थापना की और शतियाँ के मूर्णित समाज को ऐसा कप प्रवास किया कि वह विवा अपना उत्तराधिकारी बनाये समाप्त ने होगा । क्योंकि इस्लाम में सीर्याई तथा (काइमेंकिस) हुआ जिसमें से समय पाकर अरबी तथा ईरानी का स्वास्ताओं का जन्म हुआ ।

उपर्युक्त उदाहरणों से हमें पता चलता है कि वो समस्या हमारे सामने है उसके निराकरण को कोई समुचित प्रणाली हमें नहीं मिली, जहां हमें कोई स्पष्ट उदाहरण मिलता कि वहीं चुनौती में कि उत्तर बहुत अधिक प्रमाणित हुई हो । इसरे डग से हमें इस समस्या पर विचार करना चीहिए ।

## (२) तोन स्थितियों की तुलना

समस्या पर नयी दृष्टि

क्या हम कोई दूसरों ऐसी प्रणाली बूंढ़ सकते हैं जिससे और अच्छा परिणाम निकल सकता है। असी तक हमने इस प्रकार आरम्भ किया जब चुनीती हारा विरोधी पक्ष की हुए हो। जाती है। अब हम उन उदाहरणों को देखें जहां चुनीती के कारण प्रेरणा और रक्षीत मिछी है और वरीधी सफल हुआ है। अपर के अव्याय के कई भागों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखें गये हैं और ऐसे समाजों की तुलना, जिन्होंने सफलतांधूर्वक चुनीती स्वीकार को, ऐसे ही समान समाजों से की गयी है, जिन्होंने जब चुनीती कम कठोर थी तब उसी प्रकार की चुनीती का सामना कम सफलता से किया। अब कुछ हम सकार की तुलना को दो स्थितियों में देखना चाहिए और यह देखना चाहिए हैं तीन स्थितियों तक ब्या उसे बहा सकते हैं?

प्रत्येक स्थित में हमें किसी तीमरी ऐतिहासिक परिस्थित को खोजना चाहिए जहीं चुनौती कम कठोर नहीं, बिक्त जिस चुनौती से हमने आरम्भ किया उससे अधिक कठोर रहीं। यदि हम हम प्रकार की किमी तीमरी स्थिति को खोज सके तब वह परिस्थिति जो मिस्न से हमने आरम्भ को थो—अर्थात् चुनौती का सफल सामना—यो वस्म स्थितियों के बीज, प्रथम स्थिति हो जाती है। इन दोनों चरम स्थितियों में चुनौती की कठोरता मध्य वाली स्थिति से कम अथवा अधिक होती है। चुनौती का सामना करने से सफलता मिलती है कि नहीं? हमने देखा है कि जिस परिस्थिति में चुनौती कम कठोर थीं बही सामना करने में भी कम तोव्रता थी। परनु तीसरी परिस्थित में बचा होता था, जिसपर वहली बार हम विचार कर रहे हैं। जहाँ चुनौती सबसे कठोर है वहाँ सामना करने से सफलता भी अधिकतन हुई है। जान लेजियर कि हमें ऐसा तिम्बर्थ मिले कि चुनौती मध्यम स्थिति के अधिक कठोर रही हो और सफलता की वृद्धि सापेक्ष अधिक न हुई बल्कि सामना करने की शक्ति में कभी जा गयी हो। यदि ऐसा प्रमाणित हो जाय तब हम इस स्वक्ष परनुहुँचें कि चुनौती तथा सामना का नियम 'कमायत हाथ' के नियम के अनुसार होगा | हम इस परिणाम पर पहुँचें कि कठोरता की एक मध्यम स्थात हारों के नियम के अनुसार होगा | होती है इसे हम अधिकतम (आप्टिमम्) कहेंगे। सबसे अधिक जब होती है उसे महत्तम (मैक्सिमम्)। नारवे-आडसलेंड-पीनलेंड

हमने यह देखा है कि नारने, स्वीडन तथा डेनमार्क में नहीं, बर्क्त आइसलैंड में अकाल प्रमुत / (अवारिड) स्कैंडिनेवियाई सम्प्रता ने साहित्य तथा राजनीति में उन्न सफलता प्राप्त को। यह उथालीख दो प्रेरणाओं के फलस्वकर हुई। एक तो समुद्र पार से लोग आये और दूसरे यह कि जिखा देश से स्कैंडिनेवियाई आये उससे आइसलैंड अधिक उजाड़ और कठोर जलजाबु का था। मान लीजिए कि जिस चुनौती का इन्हें सामना करना पड़ा उससे दूनी कठोर चुनौती होती। मान लीजिए कि नासं लोग पाँच सी मील चलकर ऐसे देश में पहुँचते और बकते वो आइसलैंड से उतना हों कठोर होता जितना नारने से आइसलैंड है। वथा 'बूल' के आये 'बूल' का प्रदेश ऐसा स्कैंडिने-वियाई समाज येया करता जो साहित्य और राजनीति में ऐसी हो प्रतिभा प्राप्त करता जो आइसलैंड में हुई। यह प्रस्त काल्पनिक नहीं। है क्योंकि जिस अवस्था का हमने वर्णन किया है बही वास्तव में हुई कब ये सामुदिक यात्री आये सीनलैंड गये। और हमारे प्रस्त के उत्तर में किसी प्रकार का सन्देन नहीं हो सकता। पाँच सी वर्ष से भी कम समय में बीनलैंड वाले ऐसी भीतिक परिस्थिति से यह करने-करों पराजित हो गये, जो उनके लिए अति कठोर थी।

## डिक्सी-मसाचसेटस-मेन

हमने पहले ही इस बात की तुलना की है कि किस प्रकार इंग्लैंड के कठोर जलवायु और पपरीली धरती के द्वारा कठोर मीतिक चुनीती बृदिश-अमरीकी उपनिवंशकों के सम्मूख उपनिष्का वुई और वर्षनीनिया तथा करोलिक को कम कठोर भौतिक चुनीती सामने आयी। प्राप्टीप पर अधिकार करने की होड में न्यू इंग्लैंड वालों ने सब प्रतिद्वान्दियों को परामित किया। मैसन' और डिक्सन' रेखा स्पटत. अंध्वतम चुनीती के क्षेत्र की दक्षिणी सीमा है। हमें यह रेखना है कि इस जलवायु की करी पूर्वीतों के क्षेत्र की कोई उत्तरी सीमा मी है। यह प्रस्त उठाते ही हमें पता चल जाता है कि हो ऐसा है

श्रेच्छतम भौतिक क्षेत्र की उत्तर सीमा न्यू इंग्लैंड को विमाजित करती है। स्योभि जब हम न्यू इंग्लैंड का नास लेते हैं और अमरीको इतिहास में जो योगदान इसने दिया है उसे देखते है तब हम छ राज्यों में केवलतीन की बात कहते हैं अर्थान् ससावेदर, कर्ने पिकटन दया रहोड़ डीप की। न्यू हैं एचण, यत्सांट और मेन की नहीं। उत्तर अमेरिका के अर्थजी बीकल वाले सामाज में मानाचेद्स सदा आगे रहा है। अठारहर्षी शती में अपेजी औपनिवेधिक शासन के विरोध में वह आगे रहा और तब से बीडिक तथा छुछ सीमा तक औषीपिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में उसने अपने नेतृत्व का स्थान पुरस्तित रखा वर्धीप संवृत्त राज्य का तब से महान विकास हुआ है। इसने पिरी से में पत्र ने अर्थजी औपनिवेधिक तथा हुए कि स्वीत रखा वर्धीप संवृत्त राज्य का तब से महान विकास हुआ है। इसने पिरी से में का और देदन तक मानावेह्स का ही भाग रहा—उसी सन् में बहु अल्य राज्य बना—कोई सहस्व नहीं रहा और आज समझ्बी शती की केवल यादगार है जब वहीं लकड़हारे, मल्लाह और शिकारी

ब्रिटेन के उत्तर में किसी टापू का नाम ।—अनुवादक
 तक्षण पूरवी संयुक्त राज्य के दो नगर ।—अनुवादक

रहते चें। अब वह अजायवधर की वस्तु रह गयी है। इस कठोर प्रदेश के निवासी आज अपना निर्वाह उत्तरी अमरीका से जो पर्यटन करने जाते हैं, जो प्रामीण वातावरण में छुट्टियाँ विदाने आते हैं, उनके पप प्रदर्शक वनकर रहते हैं। क्योंकि मेन आज भी उत्ती दशा में है जिस दशा में पहले था। आज मेन अमरीकी गूनियन का सबसे प्राचीन प्रदेश है, उसका सबसे कम संस्कार हुआ है और उसमें सबसे कम हॉम्बनता है।

मेन और मताचसेट्स में जो यह अन्तर है उनका कारण क्या है ? यह पता चलेगा कि न्यू इंग्लैंड की जो कठोर मौतिक परिस्थिति है वह मताचसेट्स में अधिकतम है और मेंन में वह परिस्थित है तहीं आधिक हो जाती है कि मनुष्य के धामना करने में उकका काह आधारम होने लगता है। हम अपना सर्वेत्रण और इंटर उक ले जायें तो हमारी बात ठीक निकलेगी। कैनाझ के न्यू बन्जविक, नोबा-कोशियातचा प्रित्त एडवर्ड डीप सबसे कम समृद्ध तथा प्रपतिचील है। लीर उना विलय होण हो न्यू काड अधिक प्रवृद्ध के सार्वा कर प्रपतिचील है। लीर उना विलय होण हो न्यू काड अधिक प्रवृद्ध के सीतिक पढ़ में सामना न कर सकने के कारण अपने पीव पर खड़ा होने का विचार कोड दिया और महाराता के बटले बेट बिटन का एक प्रकार 'काउन कोछोनी' होना स्वीकार कर लिया है। उससे भी जरा चलिए तो जैवेंडर में बही अवस्था देखते हैं जो नार्स उपनिवेद्याकों के बीनलैंड में मिल्कटतम कही की भीर सहाराम बुनीती थी, अधिकतम नही थी। बालिक उने निकटतम कहा करते हैं।

### ब्राजील-ला प्लाटा-पेटेगोनिया

दक्षिण अमरीका के अतलान्तक तट का भी स्पष्टतः यही क्या है। उदाहरण के लिए बाजील राष्ट्रीय सम्पत्ति, साधन, आवादी तथा धानिस्तालो देश के एक छोटे भाग में सीमित है जो बीसवी हिगरी दक्षिणी अदाध के दिख्य है। यह भी देखने की बात है कि दक्षिणी द्वारा के हिम्स है। यह भी देखने की बात है कि दक्षिणी बाल आप सुनत्वऐंसे का आरजेटाइन राज्य ने निम्म कोटि का है। यह म्पष्ट है कि दक्षिण अमरीका का अतलान्तक तट के विश्ववत् रेखा का क्षेत्र स्कृतियक नहीं है, बल्कि धिपिल करने बाला है। किन्तु यह भी स्वष्ट है कि ला प्लाटा नदीं के मुहाने का ताप तथा अलबाय अधिक नम है। यदि इस इस तट पर और दक्षिण बते तो जुनीती का दबाब नो अधिक है, किन्तु उसका सामना करने की धिन्त नहीं है असे टिस्टोमिया के उजाड़ बठार करा में।

### गोलोवे-अल्सटर-अपेलेशिया

अब हम ऐसे उदाहरण पर विचार करेंगे जिनमें चुनौती केवल भीतिक नही है। कुछ भीतिक है, कुछ मानवी। आब अलदर और शेष आमर्रकेड में मर्थकर अलदर है। दक्षिणी आमर्रकेड पुराने हरें का चेतिहर प्रवेश है और अल्साटर आधुनिक परिचमी यूरोण का बहुत वहां आधािनिक केन हैं। बेलकास्ट उसी श्रेणी में है जिसमें म्लामगो, न्यूकामिल, हैमबुगें या डेहायर। और वहीं के आदमी अपनी दसता के लिए उनने ही विकास है जितने कक्षता के लिए।

अस्सटर बाले किस चुनौती के कारण इस योग्य हुए ? उन्हें तो चुनौतियों का सामना करना पढ़ा। एक तो वें स्काटलें हे सागर पार करके आये, डूबरे उन्हें आपरिया निवासियों का सामना करना पड़ा जिनकों उन्हें बहाँ से हटाना था। इन दोनों कठिनाइयों के कारण उनको प्रेरणा प्राप्त हुई सिसे हम यो नाथ सकते हैं कि बरसटर को सम्पत्ति और शस्ति किसनी अधिक है और अपेक्साइत उन अनपदों की साधारण स्थिति से जो इंग्लैंड और स्काटलैंड के बीच की सीमा के स्काटलैंड की और पड़ते हैं। और जो हाइलैंड रेखा की तराई के किनारे बसे है जहां से सबहबी शती के स्काटलैंड के उपनिवेशी अल्सटर में आये।

आधृतिक अल्सटर बाले ही इस समुद्र पार से आने बाले उपनिवेशियों के प्रतिनिधि नहीं हैं। क्योंकि जो अग्रगामी स्काटलैंड से अल्सटर में आये उनकी आयरलैंड से मिली-जली सन्ताने हुई । ये लोग अठारहवीं शती में फिर अल्सटर से उत्तरी अमरीका मे गये और आज भी वे अपेलेशियन पर्वत के दर्ग रूपी प्रदेश में मौजद हैं । यह प्रदेश ऊँचा है और अमरीकी यनियन में पेनसिलवानिया से ज्याजिया तक फैला हुआ है। इस दूसरे स्थानान्तरण का क्या प्रभाव पडा ? सबहुबी शती में राजा जेम्स की प्रजा ने (अर्थात स्काटो ने) सेट जार्ज चेनल पार किया और जगली पठार निवासियों से न लडकर जगली आयरिशों से लडें। अठारहवी शती में उनके बशजों ने अतलान्तक पार किया और अमरीकी जगलो में इडियन योद्धा बने । स्पष्टत. यह अमरीकी चनौती भौतिक तथा मानवी दोनो रूपो में आयरिश चनौती से प्रवल थी। क्या इस तीव्रतर चनौती का सामना भी तीवतर हुआ ? यदि आज हम अल्सटर वालो तथा अपेलेशियन निवासियो की सूलना, उनके अलग हो जाने के दो सौ साल बाद करे, तो इसका उत्तर नकारात्मक है। आज के अपेले-शियन निवासी ने यही नहीं कि प्रगति नहीं की. वह और पीछे चला गया है और बहत बरी तरह । सच पछिए तो आज अपेलेशियन के 'पहाडी लोग' बर्बरों से ऊपर नहीं है। आज वे मह तथा जाद-टोना बाले हो गये हैं । उनमें दरिद्रता है, गन्दगी है और अस्वस्थता है । वे पुरानी दनिया के पिछले गोरे बर्बरों के अमरीकी प्रतिरूप हैं --जैसे रिफी, अलबेनियन, कुई पठान तथा रोएँ वाले ऐन । अन्तर केवल इतना है-ये पुराने बर्बरों में से आज बचे-खचे लोग है । अपेलेशियन लोग ऐसी जाति के खेदजनक स्वरूप है जिन्होने सभ्यता ग्रहण की और फिर उसे खोकर बर्बर हो गये । यद्ध की प्रतिक्रिया

अत्सटर-अपेलेशिया के उदाहरण मे चुनौती भौतिक भी थी और मानवी भी। किन्तु 'कमानत स्नाव' का निषम और उदाहरणों में भी लागू होता है यहां चुनौती का कारण केवल मानव ही है। जैसे युद्ध के द्वारा विनाश के कारण जो चुनौती मिलती है। हमने दो उदाहरण विये हैं जिनमें इस प्रकार की चुनौती का विवययुष्टी सामना किया गया है। 'कारस के आक्रमण के बाद एपैस 'यूनान का शिक्षा गृह' वन गया, नैपोलियन के आक्रमण के बाद प्रशा विसमार्क वाला जरमनी बना। बया इस रूप की ऐसी चुनौती का उदाहरण मिल सकता है वहां युद्ध की वरवादी का पाव इतना तीव हुआ कि अन्त में उसने जाति को मूर्वो कर दिया। ऐसे उदाहरण मिल सकते है।

हैनिवल ने इटली का ब्लंस किया, उस चुनौती से इटली को कोई स्कूर्त नहीं मिली जैसी और कम कठोर आक्रमणों से मिली थी। दक्षिणी इटली की उपजाऊ जमीन का कुछ भाग चराई का मैदान बन गया और कुछ में अगूर तथा जैतून के बाग लग गये। इस नयी प्रामीण अर्थ-व्यवस्था,

 अपर के पैराघाफ में, शीर्थक में, 'गैलोबे' नाम जो विमा गया है उससे ठीक-ठीक उस प्रवेश का बोध नहीं होता जहीं के उपनिवेशी अल्सटर में आमे ।—सम्यादक

प्रवास की चुनौती पर चीनियो की प्रतिकिया

हमने अनेक श्रेणियो की भौतिक चनौतियो का प्रभाव बटिश प्रवासियो के अनेक दलो पर देखा। अब हम यह देखें कि मानवी चुनौती की प्रतिक्रिया प्रवासी चीनियो पर क्या होती है। जब चीनी कुली बृटिश मलयद्वीप अथवा डच ईस्ट इडीज में जाता है तब उसके साहस तथा परिश्रम का पूर्याप्त पुरस्कार मिलता है। वह जब घर छोडता है सामाजिक कठिनाइयो का सामना करता है । वह विदेशी सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है । ऐसे वातावरण से, जहाँ प्राचीन परम्पराओं के परवश होकर वह दुवंल और निर्धन हो गया है, वह ऐसे वातावरण में आता है जहाँ उसे अपनी उन्नति करने का अवसर मिलता है । और बहुधा वह धनी हो जाता है । मान लीजिए कि हम उन सामाजिक कठिनाइयों को बढा दे जिसका सामना उसे अपनी आर्थिक स्थिति संधारने के लिए करना पड़ता है। मान लीजिए कि मलय या इंडोनेशिया भेजने के बजाय उसे आस्टे-लिया या नैलिफोर्निया में भेज दे। हम 'गोरे आदिमयो, के देश में, हमारा साहसी कुली, यदि प्रवेश पा भी जाय तो उसे बहुत कठोरता का सामना करना पड़ेगा । यहाँ नये देश में बह केवल अजनबी ही नहीं रहेगा, उसे विदेशी होने का दण्ड भी भोगना पडेगा । कानन का भेदभाव भी उसके विरोध में होगा और उसकी वैसी सहायता नहीं कर सकेगा, जैसी मलय में उसे मिलती है जहाँ दयालु उपनिवेशिक सरकार ने 'चीनी सरक्षक' नाम के अफसर की नियुक्ति कर रखी है। इन सामाजिक कठिनाइयो की चुनौती के कारण क्या उसी अनुपात में शक्तिशाली स्फूर्ति भी उत्पन्न होती है । ऐसा नहीं होता । हम यदि उन चीनियों की सम्पन्नता की, जो मरुय तथा इंडोनेशिया में गये है, उन चीनियो की सम्पन्नता से तलना करें जो कैलिफोर्निया और आस्टेलिया में गये हैं।

स्लाव-एक्रियन-ट्यूटन-केल्ट

अब उस चनौती पर दृष्टि डालनी चाहिए जिसमें बर्वरों की सम्यता का सामना करना पडता

है। यह चुनौती यूरोप के विभिन्न स्तरों के बर्बरों को कमबढ़ रूप से पुरातन काल मे उन अनेक सम्यताओं से मिली जो एक समय असभ्य यूरोप के भीतर मुसते चले आये।

जब हम इस नाटक का अध्ययन करते हैं तब हमारा ध्यान एक ऐसी घटना की ओर जाता है जब एक चुनौती के सामना के कारण अद्वितीय प्रतिमा को स्कृति मिली । हेल्नी सम्यता ऐसा मुन्दर सुनन कभी नहीं खिला । और बह तब खिला जब मिनोई सम्यता की गृत्री का सामना पूरीपीय बसेंगे को करता रहा । जब सागरतर्वीय मिनोई सम्यता का चरण यूनानी प्रायदीप पर पड़ा तब पूष्टभूमि के एकियाई वर्षर न तो नष्ट किये गये, न उन्हें परतन्त्र किया गया और न उन्हें उन्होंने अपने में मिलाया । इसके विपरीत उन्होंने मिनोई सागर-तन्त्र (बेलेसीकैसी) के बाहरी सर्वहारा के रूप में अपना अस्तिस्त बनाये रखा और जिस सम्यता ने उन्हें चुनौती दी उसकी सम्यता के रूप में अपना अस्तिस्त बनाये रखा और जिस सम्यता ने उन्हें चुनौती दी उसकी सम्यता में तह स्त्री में हो। समय पाकर उन्होंने सामृद्धिक कहा सीखी । मिनोई लोगों के सागरतन्त्र को उन्हों के तत्त्व पर अर्थात समृद्ध र र ही पराजित किया और हेलेनी सम्यता को जन्म दिया । हेलेनीवाद के पितामह एकियाई है । इससे प्रमाणित होता है कि ऑलिमपियाई देवकुल देवताओं को क्यरेखा स्पन्दत , एकियाई वर्षरों के देवताओं से उत्पन्न हुम है । यदि हेलेनी देवाओं में कहा भी मीनोई जगत् के देवताओं को अपने हुम है । यदि हेलेनी देवाओं में कहा भी मीनोई उत्पत्त के देवताओं का आभास मिलता है तो करांचित्रा मी में स्वार्थ में में करी मीनोई उत्पत्त के देवताओं से अपन होलेनी

इस घटना में जो स्फूर्ति प्राप्त हुई नह हेलेनीबाद की प्रतिभा के कारण हुई । इसे हम दूसरे उदाहरण से नाप सकते हैं । इस एकियाई बबेरों के भाग्य की तुलना हम दूसरे स्तर के बबेरों के भाग्य से करे जो इतनी दूर और सुरक्षित रमान में चे जहां सम्प्रता की कोई किया चा सुनरीती के मंत्र हम वर्ष वर्ष कमी नहीं पहुँच पायी थी, जो मिनोइनो ने एकियाइयों को दी थी और जिसका शानदार सामना एकियाइयों ने किया था । ये लोग स्लाब थे जो शानितपूर्वक उस काल में 'प्रियंट' के दलदलों में लिये पड़े ये जिस काल में बर्फ पिथल कर यूरोप महाद्वीप से हट गयी थी । ये यहीं शतियों तक यूरोपीय बबेरों के रूप में आदिम जीवन बिता रहे थे और जब द्यूटनों के जनरेला ने उस लम्बे हेलेंनी नाटक को समाप्त किया जो एकियाई जनरेला ने जारम्म किया था, तब भी स्लाब लोग बड़ी थे ।

यूरोपीय वर्षर सम्पता के इस अन्तिम समय खानावदोश 'आवारो' ने स्लावों को बहाँ से निष्कासित किया । ये आवार अपने निवास स्थान यूरोपीय स्टेंग्स से इस लालक से आगे बढ़े कि ट्यूटनों की भृति हम भी रोमन साम्राज्य को लूटे और उत्यक्ता विनाश करें। इस नये बातावरण में, जहाँ खेती होती थी, स्टेंग्स को ये नुमराह सन्तानें (आवारे) जीवन को अपनी युरानी गति-विधि अपनाना वाहते थे। आवारा लोग स्टेंग्य र दोर चराकर जीवन-यापन करते थे। जब खेती की धरती पर वे आये तब उन्होंने देखा कि यहाँ के पशु तो खेती करने वाले किसान हैं। इसलिए बुढिमानी पूर्वक वह मनूष्यों के वरवाहें वरी। जिस प्रकार वे अपने किसी पड़ीसी खानावरीश पर छापा मार के उसके पशु को लाते थे कि हम उन्हें नयी जीती हुई वराई की भूमि पर रखें उत्ती प्रकार उन्होंने मानव क्यी पशु की खोज की जिससे उन रोमन प्रदेशों को बसावें जिन्हें उन्होंने जीता था और जो निर्जन हो गये थे। स्लाव लोग वैसे ही थे जिस प्रकार के लोगों को आबारा खोज रहे थे। पशुजो के बुख्य के समान उन्होंने उन्हें होका, हगेरियाई मैदान के चारों और उन्हें रखा और मैदान में अपने खेमे गाडे। ऐसा जान पडता है कि स्लाव दल के अधगामियों ने इसी अपमानजनक डग से इतिहास में प्रदेश किया। ये आधुनिक चेक, स्लोवाक तथा ज्यूगोस्लावों के पर्वज थे।

स्काबों तथा एकीयाइयों की तुकना में यह प्रमाणित होता है कि आदिम समाज यदि सम्यताओं के संबर्ष से तूर्ण रूप से मुर्पासत रहें तो उनकी प्रमति में बाधा एकती है। यह भी प्रमाणित होता हैं कि यदि यह संबर्ष अपनी कठोरता में परिमित हो तो स्मृतिदायक होता है। मान लीजिए कि सवर्ष तीवतर हो जाय, मान लीजिए कि मिनोई कम्यता में जो धालित प्राचारित की वह और अधिक होती तो क्या हेलेनीबाद के एकिबाई पूर्वजो ने जो प्रतिभा दिखायों उससे अधिक प्रतिभा दिखाते ? या कम्यात हास का नियम लागू हो जाता । इस सम्बन्ध में शूच में करपता करता हम नही बाहते क्योंकि एकियाइयो तथा स्लावों के बीच और अनेक वर्षर हुए हैं जिन्हें अनेक सम्यताओं से अनेक दर्ज की किटनाइयों का मामना करना पड़ा है। उनका क्या हुआ ?

युरोपीय बर्वरों में से एक का उदाहरण तो हमने देखा जो सभ्यता का सामना करने में नष्ट हो गये। हमने देखा कि किस प्रकार केल्ट अल्प काल तक अपनी शक्ति दिखलाकर एट्रसकनो द्वारा संघर्ष में या तो नष्ट हो गये या मिला लिये गये या पराधीन कर दिये गये । हमने बताया है कि किस प्रकार अन्त में हेलेनी संघर्ष में केल्ट विफल हुए और टयटन उनकी अपेक्षा अधिक सफल हए । हमने यह भी बताया कि युरोपीय वर्बरों के ट्यटनी माँग ने केल्टी भाग के विपरीत, हेलेनियों को विच्छिन्न करने की किया का यहाँ तक सामना किया कि हेलेनी जगत के बाहरी भाग के वे सर्वहारा बन गये और हलेनियो पर अन्तिम प्रहार करके उनका बरी तरह विध्यस किया। केल्टों के इस पराजय की तुलना में टयटनों की प्रतिक्रिया सफल हुई। किन्त जब हम टयटनों की विजय की तुलना एकियाइयों से करते हैं तब हमें जान पडता है कि ट्युटनो की विजय सत्यानाशी विजय थी । हेलेनी समाज की मृत्य तो हुई, किन्तू साथ ही मत हेलेनी समाज के सर्वहारा उत्तरा-धिकारियों के हाथों इनका विनाश हो गया । इस अवसर पर ट्यटनी लड़ाक विजयी नहीं हए बल्कि रोमन कैथोलिक धर्मतन्त्र (चर्च) विजयी हुआ जो हेलेनी समाज के भीतरी भाग के मर्वहारा थे । ईसा की सातवी शती के समाप्त होते-होते अरियन अथवा मृतिपूजक (हीथेन) ट्यटन सेना का प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रोमन धरती पर पाँव रखने का साहस किया वह या तो रोमन कैयोलिक हो गया या समाप्त हो गया । यह नयी सभ्यता, जिसका सम्बन्ध हेलेनियो से था, अपने पूर्वजों के बाहरी नहीं, भीतरी सर्वहारा के कारण विकसित हुई। पश्चिमी ईसाई समाज कैयोलिक धर्मतन्त्र से निर्मित हुआ था. इसके विपरीत हैलेनीवाद का निर्माण एकियाई बर्बरो ने किया था।

जिन सचर्षों का वर्णन किया गया है उन्हें कठोरता की दृष्टि से आरोही कम से देखा जाय। स्लाब लोगों को बहुत दिनों तककिसी सचर्ष का सामना नहीं करना पड़ा। प्रेरणा की दृष्टि से उनकों स्पिति खराब रही। प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखा जाय तो एकियाइयों को अधिकतम सचर्ष का सामना करना पड़ा। द्यूटनों से हेलेनी सम्बता का सफलतायुंक सामना किया, पर कैयोलिकबाद से वे पराजित हो गये। केटनो में हेलेनी समाज का मामना उसकी जरवाडका में किया—दूयूटनों ने पतनावस्था में किया था—और उनसे पराबित हुए । स्लाव तथा केस्टो को पराक्राध्यक्ष का सामना करणा पड़ा—महले को निर्वाद शान्ति का, तथा दूमरे को अति तीव आक्रमण का । इस तुल्ता में एकियाई और ट्यूटनों की 'मध्यम स्थिति' है। अब इस तुल्ता मे तीन के स्थान पर बार स्थितियाँ है। किन्तु अधिकतम सामना की दृष्टि से एकियाई ही औसत में रखे जा सकते हैं।

# (३) दो अकाल प्रसूत (अबार्टिव) सभ्यताएँ

ट्युटनी जनरेला का पुष्ठभाग

यूरोपीय वर्बरों तथा प्रभावशाली सम्यताओं के बीच जो ऋमशः संघर्ष हुए है और उनमें जब कमागत ह्वास का नियम चलने लगा है उस समय का क्या हम अधिक स्पष्ट रूप से दिग्दर्शन करा सकते हैं ? हाँ, हो सकता है . क्योंकि दो उदाहरण ऐसे हैं जिनका विचार हमने नहीं किया है । इनमें एक तो है वह संघर्ष, जो पश्चिमी समाज के स्रोत, रोमन धर्मतन्त्र से 'केल्टिक किनारे' के अकाल प्रमुत मुदूर ईसाई समाज के बीच हुआ था। दूसरा हमारी प्रारम्भिक अवस्था के पश्चिमी समाज और मुदूर उत्तरी अर्थात् वाइकिंगो के स्कैण्डिनेवियाई समाज से हुआ था । इन दोनो सवर्षों में विरोधी थे बबंरो के पृष्ठभाग वाले, जो रोमन शासन के सदा बाहर थे। इन्होने उस समय अपने को अलग रखा जब ट्यूटनो का अग्रभाग नाश करने के लिए और स्वय नाज हो जाने के लिए मृतप्राय हेलेनी समाज के शरीर में ये ट्यूटन बर्बर तलवार भोक रहे थे। इन दोनो पृष्ठभागो ने बोडी सफलता भी प्राप्त कर ली जो एकियाइयो के इतनी तो नहीं किन्तु ट्यूटनों से कही अधिक थी। हमारी तुलना की चार स्थितियों में एकियाइयों के बाद ट्यूटन ही आते हैं। एकियाइयों ने मिनोइयों पर आक्रमण किया और एक महानु सभ्यता के निर्माण करने में सफलता प्राप्त की । ट्यूटनी अग्रभाग ने चार दिन चाँदनी पायी और विनाश करने का आनन्द उठाते रहे किन्तु कुछ विशेष लाभ न उठा सके। मुदूर पश्चिम के ईसाई और सुदूर उत्तर के वाइकिंग, दोनों ने सम्यताओं का निर्माण किया किन्तु दोनों को जब और अधिक बली सभ्यताओं का सामना करना पड़ा तो अल्पकाल में ही वे नाश हो गये। हमने कई बार सकेत के रूप में अकाल प्रसूत सभ्यताओं की बात कही है । हमने अपनी पहली सूची में इन सभ्यताओं का नाम नहीं गिनाया क्योंकि सभ्यता की सत्ता उसकी परिपक्वता प्राप्त करने मे है और ये जन्मजात ही मृत हो गयी । अब हम इस अवसर की समीक्षा करेगे।

अकाल प्रसूत सुदूर पश्चिमी ईसाई सभ्यता

केल्टी किनारे के लोगों की प्रतिक्रिया ईसाइयत पर अपने विशेष ढग से हुई । जिस प्रकार गोथिको ने अरियनवाद का परिवर्तन स्वीकार किया तथा ऐंग्लो-सैक्सनो ने कैपोलिकवाद स्वीकार

<sup>9.</sup> आगे के सम्याय में एक और प्रकार का वर्णन करेंगे जिसे 'अविकसित सम्यता' (अरेस्टेंड सिविलिजेसन) कहेंगे। इनकी पिस्तु मृत्यु 'बहाँ हो पयी, बल्क इन्हें 'बाठ पक्षाचात' (इनकेंड 'रिसिविसत) हो गया। ये सम्पतायुं जन्मी, किन्तु जाङ्ग के जगत के शिगुओं के समान (जैसे पीटर पैन) बढ़ न ककी।

किया उसके विषयीत केस्टो ने विदेशी धर्म को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जिस रूप में बहु
उनके सामने आया। इसके बजाय कि यह नया धर्म उनकी परम्पराओं पर आपात करे, एन्होंने
उस धर्म को अपने बबंद सामाजिक परम्परा के अनुसार बनाया। रेनन का कहन है—किसी
दूसरी जािंत ने ईसाई धर्म स्वीकार करने में इतनी मोलिकता न दिखायी। 'रोमन सामन में बिटेन
में जो ईसाई केस्ट में उनमें भी हम यह बात देख सकते हैं। उनके बारे में हम बहुत कम जानते
हैं बिन्तु दरना मालूम है कि उनमें पेजाविकार ऐसा अध्योगिया हुआ जिसने अपने समय के ईसाई
ससार में हलकर्जरीय कर यी रेजाविकारवाद से भी अधिक महत्त्व की बात यह हुई कि रोजाविकार
के दोवाता में उन्हों ने स्वामन स्वाम के साम के बाहर आयरजेंड में ईसाई धर्म कैहारा है।

अंग्रेजो के समृद्ध पार के जनरेला ने (ब्रिटेन पर ऐंग्लो सैक्सन आक्रमण) जिसने ब्रिटिश केल्टों को पराजित किया, आयरिश केल्टों का माप्योदय कर दिया । उसने उस समय आयरलैंड को, ठीक उस काल के जब ईसाई धर्म का बीजारोपण वहां हुआ था, परिचमी पूरोप के उन प्रात्तों से अलग कर दिया जहीं नवी ईसाई सम्पता का विकास हो रहा पा जिसका झुकाब रोम की और या। अपने विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अलग होने के कारण मुद्दुर परिचमी ईखाई समाजं का अलग से प्रारम्भिक स्वरूप बनाने में वह समये हुआ। उसका केन्द्र आयरलैंड था और उसका आयमन उसी समय हुआ जब महाडोपी परिचमी ईसाई समाज का जन्म हुआ। इस मुद्दर ईसाई समाज की मीलिकता उनके धार्मिक सगठन, उसकी पुजा-पद्धित तथा उसके सन्तो के जीवन-चरित में समट है।

सन्त पेट्रिक के मिशन के सी साल के भीतर ही। (विसका समय ४३२-६१ ई० कहा जा सकता है) आयरिता धर्म ने अपनी विशेषताओं का ही विकास नहीं किया बिल्क सहाद्वीपों कैपीलिकवाद से कई बातों में आपों वह पाया था। यह बात उसके प्रशाणित होती है कि जब अलगाव का काल बीत गया आयरित मिशनरियों और विद्वानों का ब्रिटेन तथा मुरोपीय महाद्वीप में बटे उत्साह से स्थानत हुआ और बटे उसहाह से हिटेन तथा सुरोप के विद्यार्थी आयरित विद्यालयों में जाते से । यह आयरित सास्कृतिक प्राधान्य आयरित है में तम् ५४८ में कालमेक्नाय के मठ की स्थापना तक रहा। आयरित उत्तर प्राप्त के बीच यह सास्कृतिक वचरण ही इस नवीन सपकें का परिणाम नहीं था। इसरा परिणाम शक्ति की प्रतिद्वित्त्वा भी थी। निर्णय इसका होना था कि परिचमी यूरोप की भावी सम्भवता आयरित स्रोत से निकलें कि रोमन। और इस निर्णय में सीझ ही आयरित सास्कृतिक प्रधान्य समान्य हो गया।

यह झनडा सातवी शती में सीमा पर पहुँच गया जब केटरबरी के सन्त आगस्टीन के शिच्यों तथा आयोगा के सन्त कांकल्या के शिच्यों में प्रतिवृद्धिता आरम्भ हुई कि नार्थमिया के एपिकों का धर्म परिवर्तन कीन करें । इनके प्रतिनिधियों को नाटकीय भिक्रत विहुद्धित की परिवर्द्ध (साइनाड) (६६४ ई०) में हुई और नार्थमिया के राजा ने रोम के सम्पर्क सन्त विशिव्ह के एक में तर्गय दिया। रोमन विजय उसी समय रुक गयी जब रोमन धानिक प्रया पर इन्छंड के धानिक समाज का संगठन करने के लिए महाद्वीप से टारमस के विश्वोद्धीर आये और केटरबरी और पार्क के मुख्य कीनों में कार्य आरम्भ किया। अगले पचास वर्षों में सभी केटरी किनारी कोण, विकट, आयरिश, वेदस तथा विदेन और अन्त में आयोग ने भी रोमन प्रणाली स्वीकार कर को और मान ही रोमन ईस्टर की तिथि निकालने की विधि भी जो व्हिटबी के झगड़ों का एक विषय था स्वीकार की। और भी मतभेद थे जो बारहवीं शती तक समाप्त नहीं हुए।

ब्हिटबी की परिषद के बाद से सुदूर पश्चिमी सभ्यता अलग पड गयी और विनाश की ओर उन्मुख हो गयी । ईसा की नवी शती में वाइकिंगों के आक्रमण आयरलैंड में होते रहे और ऐसा एक भी मठ नहीं बचा जहाँ लट-पाट न हुई हो । जहाँ तक पता है नवी शती में आयरलैंड में एक भी पुस्तक लैटिन में नहीं लिखी गयी यद्यपि इसी समय जो आयरिश भाग कर यरोप चले गये थे उनकी विद्वता चरम सीमा पर पहेंच गयी थी । स्कैण्डिनेवियाई चनौती के कारण ही इंग्लैंड और कास का निर्माण हुआ क्योंकि इससे इन देशों को अधिकतम स्फूर्ति प्राप्त हुई । किन्तु आयरलैंड का इसके फलस्वरूप इतना अधिक अलगाव (आइसोलेशन) हो गया कि वह केवल एक अल्पकालिक विजय आक्रमणकारियो पर प्राप्त कर सका--क्लोनटार्फ पर बायनबोरू टारा । अन्तिम आधात उस समय हुआ जब एंग्लोनारमन एजेबिन राजा हेनरी द्वितीय ने बारहबी शती के मध्य पोप का आजीर्वाद लेकर आयरलैंड पर विजय प्राप्त की । केल्टिक किनारे के लोग अपनी निजी सभ्यता की नीव न डाल सके । उनके आरिमक नेता के भाग्य में यह बढ़ा था कि उन्हीं प्रतिदंदियों के ऋणी हो जो उनको स्वतन्त्र सभ्यता के जन्मसिद्ध अधिकार को छीन रहे थे । आयरिश विद्वता पश्चिमी महाद्वीपी सभ्यता के विकास में सहायता दे रही थी । क्योंकि आयरिश विद्वान स्कैण्डिनेवियाई आक्रमण के कारण आयरलैंड से भाग कर विस्थापितों के रूप में वहाँ गये। केरोलिंजियाई पनर्जागरण में उनकी सेवाओ से काम लिया गया । इनमें आयरिश हेलेनीवादी दार्शनिक तथा धर्मशास्त्री जोडानस स्कोटस एरिजेना निस्सन्देह सबसे योग्य व्यक्ति था ।

## अकाल प्रस्त स्कैण्डिनेवियाई सभ्यता

हुमने देखा कि परिवमी सम्यता के निर्माण करने के एकाधिकार प्राप्त करने के लिए जो समर्थ रोम तथा आयर छैंड के बीच चला उसमें रोम साम्मिलित हुआ। और जब परिवमी ईसाई समाज अभी नवजात ही था। उसे थोड़े ही अवकाण के पश्चात इसी कार्य के लिए संघर्ष करता पड़ा। इस बार उत्तरी पूरोपीय वर्ष रोस जो दूस्ट्रानों के सबसे पीछे की परिक्त में बे और स्केष्टिकीशिया में तैयार बैठे थे। इस नमय परिस्थित अधिक कठिन थी। सैनिक तथा सास्कृतिक दोनो स्तरो पर सबर्थ हुआ। दोनो विरोधी पका एक हुसरे से अधिक श्रविकड़ाली और मिन्न ये। दो शती पहले अधारिस और रोमन दल जो परिचमी ईसाई समाज की नीव रख रहे थे एक दूसरे से शक्तिशाली तथा मित्र नहीं थे।

स्किण्डनेवियाइयों और आयरियों का पश्चिमी ईसाई समाज से जो संघर्ष चला, उसके पहले का इस देशों का इतिहास, जूर्त तक समान है कि दोनो अपने मांबी विरोधों से एक काल तक अलग रहें। ऐंग्लो-सैस्सन अव्यक्तियों (पेशन) ने इंग्लैंड में जो अभियान किया उसके कारण आयरिया लोग अलग रहें। ईसा की छंडो शती की समाप्ति के पहले अवभी राजावों के वीच में आ जाने के कारण स्किण्डनेवियाई लोग रोमन ईसाई समाज से अलग हो गये। ये स्लाव वास्टिक के दक्षिणी तट के नीम रसे एत्व नदी की रेखा के सीधे स्मल मार्ग पर चर्च जीर उस स्थान से आये जो दुसूटनी नईरों के हट जाने से खाली पड़ गया था। वे हेलेनियों के बाद के जनरेला मे हटे। स्थिण्डनेवियां लोग अपने निवास स्थान में ही रह गये। इस प्रकार आयरिस अपने ईसाई सार्थियों से विखुक गये और स्क्रींब्दनिवयाई सावियों से भी क्योंकि इनके बीच बर्बर लोग आ गये। किन्तु दोनों में महत्त्वपूर्ण अन्तर था। एंग्लो-वेंसन प्रवेश के पहले रोमनों ने आयरियों में ईलाई धर्म की चिनागारी कुलगा दी थी जो अलगाव (आइसोलेशन) के समय आग के रूप में भड़क उठी मगर स्क्रींबनीवयाई अश्वर्मी बने ही रहे।

दूतरे जनरेलों के समान स्क्रीण्डनेवियाई जनरेला उस समर्थ का परिणाम वा जो एक बर्बर समाज का एक सम्म समाज से हुआ। यह शालंमान के सामाज्य में हुआ। यह साम्राज्य में हुआ। यह साम्राज्य में हुआ। यह साम्राज्य में हुआ। यह साम्राज्य में त्राचन स्वात्म स्वरूप स्वात्म स्वरूप स्वरूप

ईसा की आठवी तथा नवी शती में स्क्रींव्हनीवयाहयों का बढ़ाव, ईसा के पूर्व पांचवी से तीसरी शती के केल्टों के बहाव से विस्तार में और प्रखादता में कहों आया था। केल्टों ने को हेल्ली वात् तो थे रने को बिरुत केल्टों के को हेल्ली वात् तो थे रने की विक्रत केल्टों के को हेल्ली वात् तो थे रने के मध्य तक ले गये और बाया पक्ष एतिया माइतर के मध्य तक ले गये । किन्तु यह प्रयास, बाइकियों की सैनिक कार्यवाहियों के कारण, जिन्हों ने परम्परावादी ईसाई सम्प्रदाय पर अपने वामपक्ष द्वारा रूस में मुसकर और वाहिन पढ़ द्वारा उत्तरी अमरीका में मुसकर, आक्रमण किया, विकल्छ हो गया। एक बार पुन दोनों ईसाई सम्प्रताएँ उस समय खतर में पढ़ गयी वब बाईकिंग दल टेम पार करने लन्दन में मुस पार कर के पिरस में बात करने लन्दन में मुस पार कर के पिरस में बात करना पार करने कुनुत्तुत्तिया में । यह खतरा उस समय से अधिक था जब केल्ट कुछ काल के लिए रोम और पैसेडोनिया के अधिकारी वन गये में । अकाल प्रमुत स्कीवनीवयाई सम्प्रता, विसक्ता विकास आइतलेंड में ईसाइत के उच्चा सास से बहु के हिस्सक्षों को गलाकर केल रही थी, केल्टी सस्कृति से उपलिस्त प्रति प्रविच्छा की आद्यास में कही का प्रति हों हो स्वाले हैं। '

जिस प्रणाली से हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें स्वाभाविक है कि वही ऐतिहासिक घटनाएँ भिन्न-भिन्न सन्दर्भ में बार-बार आयें। हमने ऊपर उस समर्थ का वर्णन किया है जो इस्लैंड और फ्रांस के लोगों को स्कैंध्विनेवियाई आक्रमण के समय करना पढ़ा और यह भी दिखाया है कि इस

इमे 'लाटेने कलचर' कहते हैं । इस कारण कि इसका पहले-पहल पता, समुचित प्रमाण न्याचेटेल झील की बाढ़ के बाब लगा ।

चनौती में दोनो जातियों ने अपनी एकता स्थापित करके और स्कैण्डिनेवियाई अधिवासियों . (सेट्लर्स) को अपनी सभ्यता में मिला करके विजय प्राप्त की ।(देखिये पृष्ठ १०४) जिस प्रकार केल्टी ईसाई सस्कृति की समाप्ति पर, उसके वशजों ने रोमन ईसाई जगत को समद्ध किया. जसी प्रकार हो शतियों के बाद नारमन लोग लैटिन लोगो पर आक्रमणकारी नेता दने । एक इतिहासकार ने तो प्रथम धार्मिक यद्ध (क्सेड) को, विरोधाभास में यह कहा है कि वह ईसाई-बाइकिंग चढाई थी। हमने स्कैण्डिनेवियाई सभ्यता के अविकसित जीवन में आइसलैंड के महत्त्व की भी बताया है और यह भी कल्पना की कि यदि स्कैण्डिनेवियाई अधर्मी एकियाइयो के बराबर सिद्धि प्राप्त करते और ईसाइयों को भगा कर सारे पश्चिमी यरोप में अपनी अधर्मी सभ्यता का 🛱 दिष्टि से प्रसार करते. कि हेलेनी सभ्यता के हमी एक मात्र उत्तराधिकारी हैं तो क्या परिणाम . होता <sup>?</sup> हमें अभी यह देखना है कि स्कैण्डिनेवियाई सभ्यता पर उसकी ही भगि पर किस प्रकार विजय हुई और किस प्रकार उसका विनाश हुआ। विजय उसी समर-तन्त्र (टेक्टिक्स) से हुई जिसे शार्लमान ने त्याग दिया था। पश्चिमी ईसाई जगत को विवश होकर अपनी रक्षा . सैनिक बंग से करनी पड़ी। परन्त ज्यों ही पश्चिमी रक्षात्मक सैनिक इक्ति ने स्कैण्डिनेवियाई सैनिक आक्रमण को रोक दिया पश्चिम वालो ने शान्तिमय अभियान का ढंग पकडा । पश्चिम मे जो स्कैण्डिनेवियाई बस गये उनका धर्म परिवर्तन करके उनको पराने धर्म से हटाया और यही नीति उन्होंने स्कैण्डिनेविया में जो रह गये उनके प्रति अपनायी । उसमे स्कैण्डिनेवियाइयो के एक गण ने बडी सहायता की । वह थी उनकी ग्रहण करने वाली प्रवल शक्ति । इसे एक समकालीन पश्चिमी ईसाई विद्वान ने कविता में वर्णन किया है-- 'जो लोग उनके झड़े के साथ आते हैं उनकी भाषा. रीति-रिवाज वे ले लेते हैं, परिणाम यह होता है कि वे एक जाति बन जाते हैं।

यह विचित्र बात है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने के पहले ही स्क्रीण्डनेवियाई शासक शार्तमान को बीर पूजा करने लग गये थे, यही तक कि अपने पुत्री का ताम काल्से या मैगनस रखने लग गये थे। उसी काल में मदि परिचमी ईसाई जगत के शासकों में मुहस्मद और उमर ईसाइयों के प्रिय ताम होने रुगते तो निरुचय ही हम इस परिणाम पर पहुँचते कि इस्लाम से सपर्य में परिचमी ईसाई जगत का मला नहीं होने वाला है।

स्त, उनमार्क तथा नारवे के स्किण्डिनेवियाई राज्यों में तीनी स्किण्डिनेवियाई राज्यों में, जो सहाजान से, दसवी शती के अन्य के लगभग मनमानी आदेश जारी कर दिवा था जिलसे सब लोग बल्यूबंक ईसाई धर्म में बीजित कर दिये गये। नार्र्स में पुल्डे इसका ओरदार दिरोध हुआ किन्तु डेनमार्क और रूस में परिवर्तन कुपपार स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार स्किण्डिनीव्याई समाज पराजित ही नहीं हुआ, विभाजित भी हो गया क्योंकि हर ईसाई जगत ने जिसने वाईकिंगों के आक्रमण का भार सहन किया था, उसके वाद के धार्मिक और सास्कृतिक प्रयावक्रमण (कोटर-वर्कीक्व) का भी बोझ उठाया।

रूस के (स्कैष्डिनियमाई प्रदेश के) व्यापारी अथवा राजदूत जंगलो की मूर्ति पूजा को कुसतुन-तुनिया के सम्भीय अच्य विश्वास से जुलना करते थे । उन्होंने सन्त सोफिया के गुम्बद को सराहना की दृष्टि से देखा था, उन्होंने सन्तों तथा हाहोदों के सजीव विश्वों की, पूजा के स्थान (आलटर) की सम्पत्ति को देखा था, पार्टियों की वेशभूषा और उनकी संख्या की, उनकी पूजा तथा संकारों के आंबेबर को देखा था, मीन तथा उसके बाद संगीतमय भवन सनकर उनकी आत्या का उनकर हुआ था, और इसमें कठिनाई नहीं हुई कि उन्हें विश्वास हो जाय कि प्रतिदिन ईसाइयों का प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए स्वर्ग से देवदूत आते हैं ।<sup>१</sup>

ससके बाद थी झ ही १००० ई० में आंदसलेंड में अमं परिवर्तन हुआ और आइसलेंडी संस्कृति समाप्त हो गयी। यह सही है कि बाद के आइसलेंडी दिवानों ने विल्होंने सामाओं को लिपियद किया और विल्होंने एहुगई (एहिंक) कविताओं का संवह किया और स्किंप्शितीयाई पुराणों, (माइसा-लोजी) बंशावली, विधियों का सकेंद बनाया उन सबने हैं साई तथा उत्तरी सम्मित्रण था, उन्होंने यह कार्य अमं परवर्तन के एकवात् पवास से डाई सी साल के भीतर किया था। विल्हा विद्वाना का विह्नासलोकत आइसलेंडी प्रतिमा का अन्तिम चमत्कार था। इससे हम हेलेंजी दितहास में होत्सरी कविताओं के योगदान को तुलना कर सकते हैं। ये कविताएँ विद्यावलोकन की विद्वान का प्रमाण थी। क्योंकि होमर ने इनका साहित्यिक स्वस्थ उस समय के बाद दिया जब बीरकाल, विनतें वे उद्याणित हुईं, बीत चुका था। परन्तु हेलेंजी प्रतिकास, इन महाकाव्यों को पूरा करके उसी परिसाण के दूसरे कोंत्रों में कार्य करते लगी और आइसलेंडी प्रतिभा अपनी 'होमरी' उपलब्धि के बाद, ११५०-१२५० ई० में समापत हो गयी।

### (४) ईसाई जगत पर इस्लाम का आधात

इस अल्बेषण को समाप्त करते हुए हम यह भी देख ले कि क्या ईसाई जगत् पर इस्लाम के आयात से तीन स्थितियों की तुलना का उदाहरण मिलता है, जिससे हमारे पाठक अब परिश्वत हो गये हैं। एक दूसरे सम्बन्ध में हमने देखा है कि इस्लाम की चुनतीतों से अधिकतम स्फूर्ति मिली है। ईसा की आटवी शती में इस्लाम ने फेको को चुनतीती से अधिकतम स्फूर्ति मिली है। ईसा की आटवी शती में इस्लाम ने फेको को चुनतीयों दो विकले परिणाम में अनेक शतियों तक ईसाइयों की आर दो परवाकमण होता रहा जितने मुसलमानों को आइबीरी प्रायद्वीप से निकाल बाहर ही नहीं किया, किन्तु अपने मूल अभियाय से अधिक स्पेनी और दुनेपाली लोग सातर एक्ष स्थान सातर के सी श्रेडों में पहुँच स्था में इस सम्बन्ध से एक घटना पर हमें घ्यान देना बाहिए जिसे हम सुदूर पश्चिमी तथा स्किप्यत्नीव्याई सम्यता के पराजय पर विचार करते हुए देख चुके हैं। आइबीरी प्रायदींग से स्थान के पूर्णत: निकासीत होने के पहले मुसलिम संस्कृति से उत्तर्भ विचयी सिरोधियों ने बहाँ बहुत लाभ उठाया। नम्प्यपूर्णीन पश्चिमी ईसाई सार्वीप्त में को दार्णीनक महल बड़ा किया वा उत्तर्भ निमाण में अजात रूप से स्पेन के मुसलिम बिद्धानों ने योग दान किया। और हेलेनी दार्शीनक अरन्त्य को कुछ पुस्तक परिचर्णी ईसाई खतात में अपने अपने हमाई खतात में अपने अर्थी से, अपात किन्तु सर बताता नित्र वा प्रायूर्णी हम बताता जाता है कि वह सामिल कुर करने वालों के राज्य, सीरिया के प्रदेशों से, अपात किन्तु सर बता है कि वह सामिल आहता करने वालों के राज्य, सीरिया के प्रदेशों से, अपात किन्तु सर यह है कि वह मुसलिम आइबीरिया से बाया।

आइबीरिया से और पिरिनीज के ऊपर से पश्चिमी ईसाई जगत् पर मुसलमानो का जो आक्रमण हुआ वह स्तना प्रबल नहीं या जितना वह प्रतीत होता है क्योंकि इस्लामी शक्ति के अपेत दक्षिण-पश्चिमी एथिया तथा आइबीरी सीमाग्न (फर्ट) के बीच के बहुत लम्बी थी। ऐसे स्वल मिलते हैं जहीं संचरण की रैखा छोटी थी और वहाँ मुसलिम आक्रमण बहुत ती ब्रह्म । ऐसा प्रदेश है अनातोलिया जो उस समय परम्परावादी ईसाई सम्यता का दुर्गेषा । अप्त आक्रमण का पहला रूप यह तेना चाहते ये कि 'रूप' को (वे रोम को रूम कहते ये) निकानत कर दें और अनातीलिया पर शामण करते हुए सामाज्य की राजधानी पर विषय प्राप्त कर परिश्वमी ईसाई अगल को घरवायों कर दें । मुतलमानों ने ६०३ – ७० ई० मे और फिर ७१७ – १८ में , हसतुन्वतुनिया को घेरा किन्तु असकल रहे। दूसरे घेरे की असफलता के बाद भी जब दोनो धस्त्रियों की सीमा टारस पहाड़ की रेखा मान ली गयी, मुसलमान शिस्त अनातोलिया के बचे-खुबे परम्परावादी ईसाई जगत पर साल में दो बार आक्रमण कराने रहे।

परम्परावादी ईसाई जगत् ने इस दवाव का सामना राजनीतिक मुक्ति से किया । और यह प्रतिराध खेलों में तो सफल रहा क्यों कि इसके कारण जरब हूर रखे जा सके, किया वास्तव में यह ठीक नहीं या क्यों कि परम्परावादी ईसाई समाज के आरब्द की जीवन और विकास पर इसका सभाव कात्रक था। यह भूक्ति वो सीरियाई की जी का परम्परावादी ईसाई अगत् में रोमन साम्राज्य की 'छाया' का आहुता। यही काम दो पीडी वाद परिचम में शालमान ने किया वा और वह असफल रहा और इस कारण उससे कोई सति भी नहीं हुई। सीरियाई किओ की उपलब्ध का सबसे पातक परिणाग यह हुआ कि परम्परावादी ईसाई धर्म की हानि करने बाइजेटायन राज्य का उत्कर्ष हुआ। उसका फल यह हुआ कि परम्परावादी ईसाई धर्म की हानि करने बाइजेटायन राज्य का उत्कर्ष हुआ। उसका फल यह हुआ कि परम्परावादी ईसाई धर्म की हानि करने बाइजेटायन राज्य का उत्कर्ष हुआ। उसका फल यह हुआ कि वाई धर्म की हानि करने बाइजेटायन प्राच्या का तीर बुलनीरियाई साम्राज्य तथा ईसाई धर्मिक सत्ता में आपसी विनाशकारी युद्ध होते रहे। इस प्रकार परम्परावादी ईसाई समाज का विनाश अपने आप ही घातक प्रहार करने से, अपने ही धर में, अपने ही धर में अपने की धर में अपने ही धर में अपने साम की धर में स्वाद हों साम पर साम की साम कर साम की स

क्या हमें ऐसा कोई उदाहरण मिल सकता है जहां इस्लामी आधात ने पर्योग्त रूप से कठोर न होने के कारण कोई प्रेरणा न दी ही ? हो, आज भी इस प्रकार के आधात का परिणाम अविसीतिया में मिलता है । इस अफीकी गढ़ में जो मोनोफाइसाइटर देशाई समाव मिलता है हस संसार का एक सामाजिक आदम्प है । इसलिए कि वह कमी तक जीवित है, और जब अरबो ने मिल पर विवक्त प्राप्त की उससे आज तेरह शतियों के बीतने पर भी सार्र इसाई समाव से बहु अलग है । दूसरे यह कि उसका सांस्कृतिक स्तर बहुत नीचा है । यद्यीप इंसाई अविसीतिया कुछ हिलिचाहट के साथ लीग आब नेवान्स में सम्मिलत कर लिया गया, यह अपनी अध्ययस्था और बवंदता के लिए कुक्यात था । वहीं सामन्ती और कबीलों के झगड़े होते रहते ये और दासो का व्यापार होता था ।

लाइबीरिया को छोड़कर, जिसने अपनी स्वतन्त्रता स्थिर रखी, इस एक अफीकी राज्य की

#### १. दे लीग जो ईसा की केवल एक प्रवृत्ति मानते हैं।--अनुवादक

अवस्था ऐसीथी कि शेष अफीकाका यूरोपीय शक्तियों द्वारा विभाजन उचित समझा जा सकताहै।

विचार करने पर आत होता है कि अविसीनिया की विशेषताएँ उसकी स्वतन्त्रता का अस्तिस्व तथा उसकी संस्कृति का पतिरोध—दोनों का कारण एक ही है। ऐसी गढी में उसकी स्थित है जो दुर्मेख और अस्मीमृत (फासिल) होकर स्थिर हो गया ह स्लगम की ज्वार और पश्चिमी सम्भता की और भी प्रवार लहरे उसके पहाड़ों के बरमो तक ही पहुँच सकी, वैवल कमी-कमी उसके विवार तक पहुँच पायी जिसे वे कभी अपने में डूबा नहीं सकी।

जिन अवसरों पर विरोधों तरगों ने इस पठार की चोटी का स्पर्ध किया वे बहुत अणिक थे और ऐसे अवसर भी कम थे । सीलहुवी बाती के पहले पचारे ने अविसीनिया को ललसागर के तट निवासी मुसिनमों से पार्चित होने का भय था, जब अविसीनिया से पहले इन्होंने आग्नेयास्त्र प्राप्त कर लिया था। विन्तु ये अल्ल, जो सोमािक्यों ने उसमानिक्यों से प्राप्त किया, अविसीनियनों के पास पूर्तगालियों से ठीक ऐसे समय पहुँच गये कि ये नय्ट होने से अपने को बचा लें । जब पुर्वपाली यह सहायता कर चुके और अवीसीनियनों को मोनोफाइसाइटबाद से कैमोिक्क ईसाई बमाने का पृणित कार्य करने को बहुई ईसाई धर्म का परिचमी कर एकदम दवा दिया गया और परिचमी आगनुक सन् १६३० ई० के आस-पाम बहां से निष्कासित कर दिये । उस समय यही नीति जापान ने भी बदती थी।

मन् १६८८ का ब्रिटिस अभियान सफल हुआ किन्तु उसका कुछ परोक्ष परिणाम नहीं निकला, यापि इसके विपाति पन्दृह वर्ष पृष्ठले अमरीकी जललेना आपान का आवरण हटाने में सफल हो गयी था। उपीमसवी गली के अन्त में जब 'अफीका की छीना-समर्टी' जल हुंगी, कोईन-कोई अकोको मिल अविस्ति त्या को हुंग्यी रही और इटालियतों ने भी चेंग्या की। जो कार्य डाई सो साल पहले पूर्वपालियों ने किया था वही इस समय कासीसियों ने किया। इन्होंने सम्राट् मेंनेलिक को बीच-कोडिया' बन्दुके दी जिनकी सहायता से १८९६ में अबोबा में इटालियनों को अपने वेतरह हराया। जब इटालियनों ने जा जान-बुक्तर एक नयी वर्षरता का विकास करके अपने बेतरह हराया। जब इटालियनों ने जो जान-बुक्तर एक नयी वर्षरता का विकास करके अपने को उसमें हुटलापूर्वक दृष्ठ कर चुके थे—१९३५ में अधिक इटलापूर्वक आफ्रमण किया ता काण मर के लिए जान पड़ा कि अविसीतिया को अभेवता समाप्त हो जायगी और ताथ ही पीडित परिचमी जगत की नव-वितत साम्मृहक सुरक्षता को आशा भी। किन्तु इथियोपिया के इटालियन साम्नाट्य की घोषणा करने के बार ही साल के अन्तर मुसोलियों को १९३९-४५ के विस्वयुव में मामिलक होणा वया। इसके काण बिद्या जो १९३५-३५ हों लीग आब नेकाल की साम करते की पाता करने की पाता करने नहीं आये थे, १९४९-४५ के विस्वयुव में मामिलक होणा वया। इसके काण बिद्या जो १९३५-३५ हों लीग आब नेकाल की साम करते की पाता करने नहीं आये थे, १९४९-४५

जब यह पुस्तक लिखो गयो तबसे अकोका में काफो जागरण हो गया और बहुत से राग्य विदेशी सक्ता को हटाकर स्वतन्त्र हो गये । अबिसीनिया की भी अब वह अवस्था नहीं रही ।
 अनुवादक

अपराजेयता तथा अभेद्यता के वार्शनिक आवशों के सम्बन्ध में आगे देखिए ।

में उन्होंने अपनी रक्षा करने के अभिप्राय से अविसीनिया के लिए वही किया जो पुर्तगालियों और फांसीसियों ने इससे पहले ऐसे ही संकट के समय किया था ।

में ही चार विदेशी आक्रमण है जिनका ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद सोलह सी वर्षों में अविवीतिया को सामना करना पढ़ा । इत्समें पहले तीन पर इतनी जरवी विवय पिल गयी कि उनसे किसी प्रकार की स्कृति नहीं मिल सकती थी । नहीं तो इसकी अनुभृति तितान्त कोरी रही है । यह बात इस कचन को झूठ प्रमाणित कर एकती है कि वह राष्ट्र मुखी है जिएका कोई इतिहास नहीं है । इसका इतिहास जड़ता (अपेषी) के प्रति निरफ्क तथा नीरस विरोध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 'अपेषी' का अर्थ मूल मूनानी भाषा में है कष्ट अथवा अनुभृति के प्रति जड़ रहना अर्थात् स्कृति की भावना न होता । १९५६ में सम्राह् हेल सेलासी तथा उसके उदार सहकमियों ने मुखार करने की प्रवल्ध चेटरा की फिर भी देखना है कि क्या चौथ विदेशी आक्रमण से, इसके पहले के आक्रमणों की अरोक्षा अधिक प्ररूपा मिलेगी।

#### सभ्यताओं का विकास

# ९. अविकसित सभ्यताएँ

# (१) पोलिनेशियाई, एसिकमो और खानाबदोश

अपने अध्ययन के पिछले धानों में हम इस किन प्रका का उत्तर बूँबने का प्रयास कर रहे थे कि सम्प्रताओं को उत्पत्ति कैंसे हुई। किन्तु अब हमारे सामने ऐसी समस्या है जिसे लोग बहुत सरल समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार एक समझ तकते हैं और सोच सकते हैं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार एक सम्प्रताओं का अन्त हुआ, जिन्हें हमने अकाल प्रमुत सम्प्रताओं का अन्त हुआ, जिन्हें हमने अकाल प्रमुत सम्प्रताओं कहा है, तो उनका विकास एक प्रकार स्वाधाविक घटना मानी जा सकती है। इस प्रका का उत्तर एक दूसरे प्रका द्वारा बहुत अच्छा मिल सकता है। क्या यह ऐतिहासिक तथ्य है कि विज्ञ सम्प्रताओं ने अपनी उत्पत्ति के समय और वचन के समय किनाइयों संखी है, उन्होंने क्या पूरे बीवन को प्राप्त किया है। दूसरे रावदों में क्या समय पाकर अपने वातावरण तथा जीवन की गतिविधि को वे बच में कर सकी, कि हम उन्हें उस सुची में सिम्मिलित कर सकें जो इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में हमने दी है। इसला उत्तर है कि कुछ सम्प्रताए ऐती नहीं है। जिन दो सम्प्रताओं का उन्लेख हमने किया है, अर्थात् विकसित सम्प्रताएं और अकाल प्रमृत सम्प्रताएं उनके अतिविस्त एक तीमरी सम्प्रता है। इसलिए विकसित साम्यताएं भी एसी सम्प्रतारें है जिनका स्वत्यत हो। हमलिए विकसित सम्प्रतार । ऐसी सम्प्रतारें है जिनका स्वत्यत हो है कि नु अस्त कर कर हम यह होगा कि हम प्रतार हम सम्प्रतारें में सम्प्रतारें में सम्प्रतारें में में सम्प्रतारें में में सम्प्रतारें में स्वत्यत हमें स्वत्यत हमें स्वत्यत हमें सम्प्रतारें में स्वत्यत हमें स्वत्यत हमें स्वत्यत हमें स्वत्यत हमें सम्प्रतारें में सम्प्रतारें में सम्प्रतारें में सम्प्रतारें में सम्प्रतारें में स्वत्यत हमें स्वत्यत स्वत्यत स्वत्यत हमें स्वत्यत हमें स्वत्यत हमें सम्प्रतारें में स्वत्यत स्वत्यत हमें स्वत्यत कर ने स्वत्यत हमें स्वत्यत स्वत्यत कर ने स्वत्यत स्वत्यत हमें स्वत्यत स्वत्यत स्वत्यत स्वत्यत सम्प्रतार हमा स्वत्यत स्वत्यत स्वत्यत स्वत्यत स्वत्यत सम्प्रतार स्वत्यत स्व

ऐसे आघे दर्जन उदाहरण हमें आसानो से मिल सकते हैं। भौतिक चुनोतियो के फलस्वरूप जिन सम्यताओं का जन्म हुआ है उनमें पोलिनेशियाई, एसिकमो तथा खानावयोश हैं। मानधी चुनोतियों के परिणामस्वरूप जिन सम्यताओं का जन्म हुआ है वे हैं परम्परावादी ईसाई अगत् में उसमानली परिवार और हेलेंनी बगत् में स्पार्टन। ये (पीछे वाली) सम्यताएँ उत्त समय जब प्रचील मानची चुनोतियों में सांकर स्कृति हुई, और जब असाधारण कठोरता उनमें उत्पन्न हुई तब स्थानीय तीखता के कारण उत्पन्न हुई। ये अविकसित सम्यताओं के उदाहरण है और तुरत हुं पतीय तीखता के कारण उत्पन्न हुई। ये अविकसित सम्यताओं के उदाहरण है और तुरत हुं पतीय ति जता है कि सब एक समान है।

ये सभी अविकसित सम्पताएँ असाधारण शक्ति प्राप्त करने के फलस्वरूप स्विर हो गयी। इन्हें ऐसी बुनोतियों का सामना करना रहा जो उस सीमा पर है जिसके एक और निकास करने की स्पूर्त मिलती है दूसरी जोर परावय होती है। पहले हमने (शिक्ष पृष्ठ ४१-४२) जो रहाह पर चढ़ने वालों का दूष्टाना दिया उनमें में ऐसे चढ़ने वाले हैं जो कुछ उत्तर आये हैं और ठहर गये हैं। वे न तो आगे बढ़ सकते हैं न पीछे औट सकते हैं। वे शक्ति से पूर्ण किन्तु अवल हैं। और हम यहाँ पर बता दें कि जिन पाँच का हमने नाम लिया है उनमें चार को अन्त में पराजित होना पड़ा । उनमें केवल एक अर्थात् एसकिमो अभी जीवित है।

जदाहरण के लिए पोलिनेशियनों ने समुद्र-यात्रा करने में अपनी माहसपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। ये बड़ी-बड़ी सामार्ग उन्होंने खुली हुई शीण होगियों (कैनो) में कुशलतापूर्वक की। उसका रच्य उन्हें यह मिला कि अज्ञात किन्तु शोषकाल तक प्रशानत सागर के विस्तृत कोत्र को पार तो करते रहे किन्तु कभी सरलता अथवा आरामिश्यात के साथ उन्होंने इस सागर को पार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि इस अस्ट्रत तनाव के कारण उनमें शियलियता आ गयी। और मिनोई तथा वाइकियों के समान अफीमियों तथा अकर्मच्यों की जाति में पतित हो गयी। सागर पर से उनका अधिकार जाता रहा और अपने-अपने डीप के स्वर्ग में ये भटकते रहे और अन्त में पश्चिमी नाविकों ने उनपर आक्रमण किया। हम यहाँ इस पर विचार नहीं करेंगे कि पोलिनेशियनों का अन्त क्या हुआ क्योंकि ईस्टर डीप के प्रमंग में इस सम्बन्ध में लिख दिया है (शिंखए पुष्ट ६९)।

उनकी बुद्धि तथा इच्छा-शक्ति का यह बाहरी रिखायों देने वाला वसकार है, फिर घी— कुछ दिवाओं में, उदाहरण के लिए सामाजिक संगठन में एसकियों का विकास निम्म कोटि का है। प्रस्त यह है कि यह निम्म कोटि का सामाजिक अन्तर उनके पुरारोपन के लगाए है अबया कर माजितक बातावरण के कारण तो नहीं है जिसमें एसकियों अनन्त काल से रहते चले लाये हैं। यह जानने के लिए कि इनकी सस्कृति ऐसी है कि इनकी शक्ति का बहुत वहा भाग उस

एव० पौ० स्टीन्सबी: ऐन एन्ब्रोपोलाजिकल स्टडी आव दि ओरिजिन आव दि एसिकमो कलवर, पु० ४३।

साधन के विकास में व्यय होता था जिसके द्वारा ये अपनी जीविका ऑजत कर सकें, एसकियो संस्कृति के बहुत गम्भीर ज्ञान की आवश्यकता नहीं हैं'।'

एसिकमों ने जिस साहस से आर्कटिक बातावरण पर विजय प्राप्त की उसका उन्हें वन्छ भी मृगतना पहा । वह यह कि आर्कटिक प्रदेश में ऋतुओं का वो वाधिक चक्र है उसके अनुसार उनका जीवन जहनत हो गया । कबोले (ट्राह्व) के जितने जीविका उपार्थन कराने बारे पुरुष हैं वे वर्ष की विषिक्त उपार्थन कराने वाले पुरुष हैं वे वर्ष की विषिक्त ऋतुओं में विषिक्त तारोवार कराते हैं । आर्कटिक प्रदेश की भीतिक परिस्थिति वहीं के विकारियों के उत्तर समय पर कार्य करते का उतना ही कठोर नियन्त्रण करती है जितना नुर्वासता मनुष्य पर किसी कारखाने में 'वैज्ञानिक प्रवन्ध' द्वारा होती है । वास्तव में हम पूछ सकते हैं कि एविकामो आर्कटिक परिस्थिति के दास है अथवा प्रमू । इसी प्रकार का प्रवन हमारे सामने उस समय मी उपस्थित होगा जब हम स्थारने जीर उसमानतिकों के जीवक का अध्ययन करेंगे। और इतनी हो कठिनाई उत्तर देने में भी पढ़ेगी। किन्तु पहले हम एक दूसरी आंवकितित

एसिकमो वर्फ से लड़ रहे थे और पोलिनेशियाई सागर से । इधर खानाबदोश लोगों ने स्टेप की चुनौती स्वीकार की । इन्हें भी वैसे ही दुर्दम तत्त्व से लड़ना पड़ा जैसा कि पहले को । स्टेप में जो घास और कंकरीला मैदान या वह (होमर के शब्दो में) 'विना फसल काटे हए सागर' के ही समान था। वह उस घरती से भिन्न था जिसमें हल और कदाली चल सकती है। स्टेप और सागर की सतह इस बात में समान है कि उसपर मनुष्य केवल यात्री रह सकता है और थोड़े समय के लिए ठहर सकता है। द्वीपो और नखिलस्तानों को छोड़कर दोनों के विस्तत पष्ठ पर मनुष्य निश्वल होकर रह नहीं मकता। दोनों में इतनी सुविधा तो मिलती है कि यात्रा की जा सके और सरलता से परिवहन किया जा नके जैसा कि उन प्रदेशों में कठिन है जहाँ मनुष्य ने अपना स्थायी निवास कर लिया है । किन्तु दोनों को आर-पार करने का दण्ड देना पहुता है, वह यह कि, या तो बरावर स्थान परिवर्तन करता रहे या उनके चारो और जो ठोस धरती है (टेरा फर्मा) उसके तट पर जाकर बस जाय । इस प्रकार खानाबदोश समृह में, जो चराई के लिए गरमी और जाड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान में घुमते रहते हैं और मछुओं के समृह में, जो ऋतु के अनुसार एक किनारे से दूसरे किनारे तक घुमते रहते हैं, एक प्रकार की समानता है । वे व्यापारी जो एक तट के माल को दूसरे तट पर ले जाते हैं और ऊँटो के कारवाँ जो स्टेप के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते है एक ही डग के लोग है । सागर के डाकू और मरुभूमि के लुटेरे समान हैं। मानव के उस विस्फोटक हलचल ने, जिसने मिनोइयो अयवा नासौं (नासमेन) को जहाजों पर जाकर लहरों को चीरकर यूरोप के तट अथवा भुमध्यसागर के पूर्वी तट पर जाने को विवस किया और जिस हलवल ने खानाबदोश अरबो, सीयियो, तुर्को अथवा मगोलो को अपने साधारण पय को छोड़कर उसी उग्रता तथा तीवता से मिन्न, इराक, रूस, भारत और चीन पर धावा बोलने पर विवश किया, एक समान है।

यह देखा जायगा कि पोलिनेशियनो और एसकिमो की भौति खानाबदोशों ने भौतिक शक्ति

की चुनौती का वो सामना किया बहु असाधारण शोर्ष का कार्य या। और दूसरी घटनाओं (कैसेस) के विषरीत इस पटना में ऐतिहासिक प्रेरणा केवल अनुमान नहीं है। हुने इस परिणाम पर पहुँचना पहत्वत है कि बानावसीम भी उसी प्रकार को चुनौती को उत्तेजना का परिणाम है जिस उत्तेजना का परिणाम है जिस उत्तेजना का परिणाम है जिस उत्तेजना निक्सी, सुमेरी और मिनोई सम्मता को चेतना दी और जिसने डिनका, शिल्कुक और एक्टोरिया के पूर्वणों को अपना स्थान छोड़ने पर विषय किया अर्थात् सूखा एड़ा। खाना-वर्षणों के उत्ति के सम्बन्ध में जो सबसे स्पष्ट जान कै स्विपयन के पार के अनाम के नखालिस्तान में जो पेरोकी अभियान हुआ था उत्तर आप उत्ति हुआ है।

यहाँ हम देखते हैं कि मुखा पढ़ने की चुनौती ने पहले-पहल उन समुदायों को प्रेरित किया जो शिकार करके अपना जीवन-यापन करते थे। वे अनुपयुक्त परिस्थिति में प्रारम्भिक रूप की खेती करते लगे । हस प्रमाण से पता चलता है खानाबदोशी स्थिति के पहले निस्कय ही रूप से खेती की निवास थी।

खेनी-वारी एक दूसरा प्रभाव है जो अप्रत्यक्ष किन्तु महत्वपूर्ण इस पहले के शिकारियों के सामाजिक इतिहास पर पदा। वनैले पत्तुओं से इनका नये प्रकार का सम्बन्ध स्थारिय ही स्था । शिकारों का कार्य ऐसा है कि वियोध परिस्थित को छोड़कर पहुआं के मानन का उसे नहीं आ सकती । खेतिहरों के लिए बहुत अधिक सम्भावनाएँ हैं । शिकारी भेड़ियें या सियार को जिसकी सहायता से यह शिकार करता है या विसकी उससे प्रतिवर्धिता है, फले ही पाल ले किन्तु वह उस पद्म को नहीं पालता जिसका बहु शिकार करता है। विकारी का कुता नहीं, किसान का पहरा देने वाला कुत्ता नहीं, किसान का पहरा देने वाला कुत्ता नहीं, किसान का करते वेत ला कुत्ता नहीं, अर्थ अर्थ के दोर की रक्षा करने वाला कुत्ता नहीं, विकारी का करने वाला कुत्ता नहीं, विकारी का करने वाला कुत्ता की पहरा हो वह परिवर्धन कर सकता है जिसके परिणामतक्ष्म गर्हिप्या और उसके दोर की रक्षा करने वाला कुत्ता उत्तर हो होता है। किसान वह अनाव पैदा करता है जिसे जुगाली करने वाले पहु जैसे कैंच या भेड़ पसन्द करते हैं। उन्हें कुत्तो की भीति शिकार का मास पत्तर नहीं होता।

यदि हम उन खानाबदोधों की सम्यता की तुलना, जिन्होंने खेती का घट्या छोड़ दिया और स्टेप पर बस गये, उनके उन बन्धुओं की सम्यता से करें जिन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और खेती का कार्य करते रहे तो हम देखें कि खानाबदोधी में अनेक विशिष्टताएँ हैं। पहली बात तो यह है कि पत्-पालन पीधों के लगाने से ऊँची कला है क्योंकि पशु-पालने में मानव इच्छायांकित तथा बृद्धि की विजय कम मर्यादा वाले जीव पर होती है। किसान से गड़ेरिया बड़ा कलाकार है। इसकी सच्चाई सीरियाई पुराण की एक कथा में इस प्रकार है —

"हीवा आदम की पत्नी थीं, वह गर्भवती हुई और केन का जन्म हुआ ∵ उसका फिर एक गाई पैदा हुआ एवेल । एवेल मेडें पालता वा और केन खेल जोतता था । मुख्छ दिनों के बाद खेल से उत्पक्त हुए जनके । वह देश्वर को मेट चढ़ाने के लिए लाया । एवेल भी मेड़ों के पहले जल स बच्चों को भेट चढ़ाने के लिए लाया । ईख्वर ने एवेल की भेट स्वीकार की, केन की भेंट की और ज्ञान नहीं दिया।"

खानवादोग्र का जीवन मानव कौशल की सफलता है। जो कठोर पास वह स्वयं नहीं खा सकता उसे उसके पालतु पयु खाते हैं, और वह हुछ और मास में परिवर्तित हो जाता है। और हर बिचार से कि उसके पहुंचों को अनुस्कात और कि तरे रहे ये सब कुछाने में चारा मिलता है। जोर ह विचार से कर उसके पहुंचों को अनुस्कात और कितर रहे ये सब कुछाने में चारा मिलता है। उस खुनुकों के वक के अनुस्य अपने जीवन तथा गित को सावधानी से बनाना पहता है। वास्तविक यह है कि बातावदोशी के लिए बहुत ऊस चिरा और आचार को आवस्पकता है और किस करिताई का सामना खानावदोश को करना पहता है वह वैसी है जैसी एसिकसों की। जिस कठोर परिवर्तिय तर उसने विकय प्राप्त की छोने हो सेखें से उसे दास बना लिया। एसिकसों की माति खानावदोश भी वाधिक ऋतु तथा वातस्यतिक चक्र के दास हो गये हैं। स्टेप में मेतृत्व प्रहण करने शोग्य नहीं रह गये। सम्प्रता के इतिहास के पन्तों में उनका चित्र अवस्य मिलता है। सम्य-समय पर अपने क्षेत्र को छोड़कर पढ़ोर को चित्र के पनो में उनका चित्र अवस्य मिलता है। सम्य-समय पर अपने क्षेत्र को छोड़कर पढ़ोर को खिल्ल खम्पताओं पर उनका धावा हुआ और कभी-कभी क्षेत्रिक सफलता भी उन्हें मिलती किन्तु ये हार्स अपना इच्छा से नहीं हुए। जब खानावदोश लोग स्टंप छोड़कर किसानों की मूमि पर आये, उन्होंन जान-बुक्त अपन अपना के ऋतु-कक्र को नहीं छोड़।। वे मशीनबद्ध किसी रीवी विस्ति हों हों हो। वास वित्र किसी रही विद्र किसी विद्र किसी उसने पा

ऐसी दो बाहरो सन्तियां है जिनके वे दास है—एक सन्ति जो उसे दाबती है, हुमरी जो उसे श्रीवती है। कमा-कमी बहुत सुखा पड़ने से उसे दवकर स्टेप से बाहर निकल्म पड़ता है जब उसके पुराने निवास में उसका रहना उसकी सहन-सन्ति के बाहर हो जाता है। और कभी-कभी उसे स्टेप से बाहर इसलिए जाना पड़ता कि उसके निकट सामाजिक सुन्यक (केकुम्म) में जो किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया के कारण शिथिल समाव में बन जाता है वह खिब जाता है। जैसे जब शिथिल सम्प्रता के बियटन के कारण जमनेला होता है। ये कारण खानाबदोशों के अपने अनुभवों के बाहर की बाते है। यदि यह सर्वेक्षण किया जाय कि कब-कब खानाबदोशों ने शिथिल समाज के हरिहास में हस्सोषें किया है तो सभी हत्तवेषों का कारण स्टूर्सों में सिलेगा!

ट्वायनवी ने इसी आधार पर विस्तृत खोज की है और इस अध्याय के बाद एक लम्बी सुची दी है, जो यहाँ नहीं दी जा सकती।—सम्यादक

यविष ऐतिहासिक घटनाओं में खानावरोधों ने हस्तक्षेप किया है, फिर भी इनके समाज का कोई इतिहास नहीं है। एक बार जब वह अपने वार्षिक कक्ष में आ गया खानावरोधों का गिरोह अनत्तकाल तक उसमें पूमता रह जाय, यदि कोई ऐसी बाहरी धिसित उसपर अपना प्रभाव न बालें तिसके विरोध में खानावरोधों का वया नहीं चलता, जोर वो इस गिरोह की गति को समाज करते उसके जीवन को समाज न कर दे। यह धिसल उसपायत का स्वाव है यो खानावरोधों के निराह की मिल के समाज न कर दे। यह धिसल उसपायत का स्वाव है यो खानावरोधों के गिरोह को वारो ओर से घेरे हैं। वयों ईववर एवेल तथा उसकी मेंट का सम्मान कर और केन का न कर कोई धिसत ऐसी नहीं है वो केन को एवेल की हत्या करने से रोक सके।

आधिनक मौसम विज्ञान सम्बन्धी खोजो से पता चला है कि अपेक्षाकृत सुखे और नम ऋतुओ में विश्व भर में लग (रिप्र) के समान परिवर्तन होता रहता है। जिसके कारण किसान कची एक क्षेत्र में, कभी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया करते हैं। जब सुखा इस दर्जे पर पहेंच जाता है कि खानाबदोशों के पास जितना ढोर है उसे उसके लिए चारा नहीं मिलता तो ये पशुपालक अपने वार्षिक अभ्यस्त पथ को छोड़कर अपने निकट के उन देशों में घुस पड़ते हैं जहाँ उनके तथा उनके पशओं के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री मिल जाती है। इसके विपरीत जब इतनी तरी हो जाती है जब स्टेप में बोये हए धान्य और मुल (रूट) बाली खाद्य सामग्री उपजने लगती है तब किसान खानाबदोशो पर जवाबी हमला कर देते हैं। उनके आक्रमण के ढग एक समान नहीं होते। खानाबदोशों का आक्रमण रिसालें (केवेलरी) की भौति आकस्मिक आवेग से होता है। किसानों का आक्रमण पैदल सेना की भाँति धीरे-धीरे बढ़ता है। हरएक कदम पर यह फावड़े से अथवा भाप वाले हल से खोदता जाता है और सड़क तथा रेल का निर्माण करके अपने सचारण व्यवस्था को दढ करता जाता है। खानाबदोशों के हमले का सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण तकों और मगोलों का आक्रमण है जो एक को छोड सबसे अन्तिम सखा के यग में हुआ था। किसानो के आक्रमण का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है जब रूस पूरव की ओर बढ़ा । दोनों प्रकार के आक्रमण असाधारण है और जिस पर आक्रमण होता है उसके लिए दखदायी है। किन्त एक बात में दोनो समान हैं कि वे ऐसी भौगोलिक परिस्थिति के कारण होते है जिन पर नियन्त्रण नहीं हो सकता।

खानाबदोशों के बबंद तथा आकिस्मक आक्रमण की अपेक्षा किसान का आक्रमण समय पाकर आक्रमत देश को अधिक कष्टकर होता है। यंगोलों के आक्रमण दोनीन पीड़ियों से समाप्त हो गये किन्तु उनके बदले में स्थियों ने जो उपनिवंधन (कोलोनाइवेधन) आरम्भ किया वह नार सी साल तक चलता रहा—पहले कवाक पंक्ति के पीछे जो उत्तर के चराई के मैदान के चारों ओर थी, फिर ट्रायकैसपियन रेलवे के किनारे जिसकी शाखाएँ दक्षिणी सीमा पर चारों ओर फैली हुई है। खानाबदोश को दृष्टि में रूस के समान किसानों की शक्ति उस बबाने वाले बेलन की मशीन की पाति है जिसके हारा पंचित्रमी उद्योगवार अपनी दिन के अनुवार गर्म स्टील को सालता है। उस दबाव में खानाबदोश या तो दक्कर नष्ट हो जाता है या उस दौषे में निर्वाद बत्तु ढक्कर निकलता है। प्रवेश की विधि भी सदा शानित्रपूर्ण नहीं होती। ट्रांसकैसपियन रेलवे की सड़क गोकटेप के तुक्तेमेंनों की हत्या करके बनी थी। परन्तु खानाबदोशों की मृत्यु की बीख शायद हो कभी सुनी जाती हो। यूरोपीय युद्ध में जब संलैंड इस खोज में संलन्त चा कि उस्मानियानुकीं के खानाबदोशों के पूर्वन कीन वे जिससे पता चले कि छः लाख आरमीनियाइसों के हत्यार कीन ऐ, किरियान-काल क्षेत्र के दुन्न बोलने वाले पोच लाख समय एशिया के खानाबदोशों का विनाश किया जा रहा था, और यह भी ऊपर की रूसी मुजाहक की आजा से जो 'सबसे न्याय प्रिय मानव' कहा जाता था ।<sup>१</sup>

यूरीश्रमा में खानाबदोशों का विनाध समहची शती में उसी समय से निश्चित या जब दो स्थावर (सिंडेटरी) साम्राज्य समकोवों और मंत्रू ने अपनी-अपनी बहिं यूरीश्रमां स्टिंग की से विपरीत विश्वाओं से फैलायी। आज जब हमारी परिचयी सम्यती ने लगती वाहि विश्वक के चारों और फैला खी है, उन खानाबदोशों को उनके अपने प्राचीन निवासों से निकालने का कार्य पूरा कर रही हैं। केनया में मनाई चरावाहों को साफ करके यूरोपीय किसानों के लिए स्थान बनाया गया है। सहारा में इसीशान जो अपने रेपिततानी मूमि को अगम्य समझते थे, आज बनेवते हैं कि हताई बहान और आठ पहिए वाली कारियों उसी पुंस रही हैं। अदस में मी, जो अफेसियाई खानाबदोथों का पुराना निवास स्थान था आज बर्दुओं को फलाहीन (फिलान) बनाया जा रहा है। और यह भी हिसी विदेशी द्वारा यही बालिक अरबों के अरब नज्य और हज़ाज के बास्शाह मुसलमान विगुदवासी (सुरिटन) वहां द्वार्थों के सरका रूपल अरबी अल साज्य की निरिचत नीति के अनुमार। जब बहानों अधिवाति अरब के केन्द्र में ही अपनी शांचिक समस्याओं के वहारत करनी (आपने का अनुमार। वब बहानों अधिवाति अरब के केन्द्र में ही अपनी शांचिक समस्याओं के देगूंल परमो, पताल तोड कूमों से तथा अपनीनों के जी सम्यानियों के सुनिधार पर हो ही की प्रमुत्ती साम्यान साम्यानों के सुनिधार ताल तोड कूमों से तथा अपनीनों से साम्यान स्वार्थों साम्यान साम करने साम्यान साम साम्यान साम साम साम सरके साम्यान साम साम सरके साम्यान साम साम सरक साम्यान साम सरक साम सरक साम्यान साम सरक साम्यान साम सरक साम्यान साम सरक साम्यान साम सरक साम स

इस प्रकार एवंज को केन ने मार डाला और हम यह देखने की चेप्टा करेंगे कि केन का अभिशाप हलायें पर पढ़ा। समुचित रूप से पढ़ रहा है। 'अब मुखे पूजी का अभिशाप मिला है जिसने ते हार्यों से तेरे माई का रक्तगान करने के लिए अपना मुंह बोला है। जब तू खेत को जोतेगा, आज से तुझे उसकी प्रक्ति मही प्राप्त होगी, पच्ची पर तु आबारा प्रमा करेगा।''

केन के बाप का पहुला भाग तो बिना प्रभाव के रहा । क्यों क यद्यपि नखिलतान में खेती करने बाला सुखी स्टेंग से उपक नहीं प्रपंत कर सकत, वह ऐसे प्रदेशों में बला गया जहां का जलवायु अनुकूल था। वहां से उद्याग को प्ररंपात्मक शक्तित उकर वह जोटा और अपनी तथा एसेंग के के चरावाह का दावदार हुआ। अभी देखता है कि केन रहा उद्योगीकरण का जिसका उसने निर्माण किया है मालिक होगा कि दास । सन् १९३३ में जब विश्व की नयी आर्थिक ज्यवस्या के हास होने और नण्ट हो जाने को आयका थी यह असम्भव नहीं पर कि एवंग की हत्या का बदला पूरा हो जाता और जो खानावदांख मुठाम या वह जीवित रहता और देखता कि हमारत हत्यारत विश्वृष्य होकर शिओंग के पास जाता ।

## (२) उसमानली बंश

इतना उन सभ्यताओं के सम्बन्ध में कहा गया है जिनकी सम्यता भौतिक चुनौती के प्रति

१. ए० जे० ट्वायनबी : व वेश्टर्न क्वेस्चन इन प्रीस एण्ड टर्की, पृ० ३३६-४२ ।

२. जेनेसिस ४, ११--१२।

यदि ट्वायनवी सन् १८४५ में लिखते होते, जब कि यह सम्यावक लिख रहा तो इस विवरण में केवल सन् के ही परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती :—सम्यावक

असाधारण शक्ति का प्रयोग करने के फलस्वरूप अविकासत रह गयी। अब हम उन पर विचार करेंगे जिन्हें भौतिक नहीं, मानवी चुनौती का सामना करना पढ़ा ।

विस महान् चुनौती का परिणाम उसमानिया प्रणाली से उत्पक्त हुई, वह बी खानाबदोशों का अपने स्टेप के निवास स्थान से नयं स्थान पर जाना । उनके जामने ही यह समस्या भी थी कि नये मानव समाव पर सामन करना । हमने पहले देखा है कि किस प्रकार आयार खानाबदोध जब अपने स्टेप के परागाह से निवासित हुए और साधनहीन प्रदेश में फ़ैन गये । तब उन्होंने जिन जालती लोगों पर विजय पायी थी उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की वेच्टा की जैसा या तो वे मनुष्यों के होर ये या मेड़ी के महर्दिण के बनाय उन्होंने अपने को मनुष्यों का महरिया बनाने कर तिया पर्युकों को पाल कर उनके साध्यम से स्टेप की सास को अपने भोजन में परिवर्तन करने के स्थान पर जालारों ने (दूसरे खानावदोशों ने भी ऐसा ही किया है।) उपजाक धरतों से भोजन उत्पन्न किया । स्टेप पर वे पश्चों के मास को खाते थे जो भास पत्रकर बनता पा अब वह पानन के माध्यम से नहीं विजित मनुष्यों से परिवर्ग करते उपनाये अपने को वाते थे। यह तुलना किसी सीमा तक ही ठीक बैटती है, परीक्षा करने पर इसमें एक बड़ा दोय मिलता है।

स्टेप पर खानावदोशों तथा पशुओं का जो समाज है वह वैसी भौतिक परिस्थिति में रहने के बहुत हो उपयुक्त है। और खानावदोश वास्तव ने अपने अमानव साधियों अर्थात् पशुओं के मति परितादट) नहीं है। वहाँ एक दूसरे से लाभ उठाते हैं। पशु दूध ही नहीं अपने मास से खानावदोशों को सहायता करते हैं, खानावदोश को अपने पशुओं के चारे का प्रकथक रहते रहते हैं। एक दूसरे की सहायता करते हैं, खानावदोश की अपने पशुओं के चारे का प्रकथक रहते रहते हैं। एक दूसरे की सहायता बिना दों में से एक भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह वकता था। किल्यु खेतों तथा नगरों के बातावरण में स्टेप से निर्वाधित खानावदोशों और स्थानीय मानव द्वारों का समाज आधिक दृष्टि से अनुप्युक्त है। व्योकि दन मानवों के पहेरिये आधिक हिष्ट से मंत्र हिए से मंत्र होते ही नहीं, राजनीतिक दृष्टि से बेंबार है, स्विलिए पराजीवी है। आधिक हृष्टि से यो मुद्देप से पानिक होत्य से पानिक होत्य से पानिक होत्य से पानिक होत्य से अपने प्रवाध करते हैं। ये अपन-उत्पादक सातक वर्ग वन ना तो है जो उत्पादक जनता के परिवाध पर जीते हैं। और यदि वे न होते जो जनता की आधिक स्थित अच्छी होती।

इस कारण खानाबदोश विजेताजों ने जितने साम्राज्य स्थापित किये वे सब जच्ची हो नष्ट होने हमें और उनकी अवासपिक मृत्यू हो गयी। महान् मगरियी इतिहासकार इस्त्रणस्त्रन (१३३२-१४६६) वानाबदोशी साम्राज्यों को ध्यान में रखे हुए या जब उसने हिसाव लगाया कि साम्राज्यों की आयु तीन रीही अर्चीत् एक सौ बीस वर्ष से अधिक नहीं होती। एक बार जब विजय प्राप्त कर की तब खानाबदोश विजेता का अप होने कगता है। यह अपने तत्व से बाहर हो जाता है और आधिक दृष्टि से बेकार हो जाता है। इसके विपरीत उसके मामवी होर सामित जिता करते हैं स्थोकि वे अपनी ही धरती पर रहते हैं और आधिक दृष्टि अ उत्पादक बने रहते हैं। ये "मानवी वर्षा अपने स्थापित अधिकारियों को निकासित करके अववा उन्हें अपने में मिलाकर अपने मनुष्यत्व को स्थापित करते है। स्लावो पर आवारों का राज्य पवात वर्षों से कम रहा और इतने प्रमाणित कर दिया कि स्लावों का निर्माण हुआ और आवारों का विनाध। परिवमी हुआं का साम्राज्य केवल एक व्यक्तिलाटिला के जीवन कालतक रहा। ईरान तथा इराक में मंगोल के बानों का साम्राज्य अस्ती माल ते कम रहा और दक्षिणी चीन में भी बानों का साम्राज्य इतसे अधिक नहीं रहा। मिल में हाइस्कों (गडेरिया राजें) का साम्राज्य करिनाई से सौ साल रहा होगा। ये अपवाद अवस्य ये कि उत्तरी चीन पर मंगोल तथा उनके पूर्वज किन दो सौ साल (१४४-१३६८ ६०) से अधिक बाहन करते रहें और ईरान तथा इराक पर पाधियन साढ़े तीन सौ साल से अधिक (१४० वी०सी०—२२६।२३२ ई०) तक राज्य करते रहें।

इस तुलना के मानक (स्टैडर्ड) से परम्परावादी ईमाई जगत् पर उक्षमानिया साप्राज्य अद्वितीय था। यदि हम इस साम्राज्य की स्थापना सन् १३७२ ई० मे मेनेडोनिया की पराज्य के माने और उनके उनकर्ष आरम सन् १७७४ ई० मे कुचुक--किनावीं की स्सी-कुत्तें सम्बस् से माने और उनके उनकर्ष और अपकर्ष के ममय को छोड दे तो लगभग चार सो साल होते है इतके इतने दिन तक रहने का क्या कारण है। इसका कुछ कारण तो यह है कि उसमानठी बस्न, यद्यपि आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त था, उसने एक राजनीतिक उद्देश की पूर्वि की कि एप्परावादी ईसाई कमत् की सार्वभीम राज्य मे परिवर्तित किया, जो यह स्वय बनने में असमर्थ था। किन्तु इतरे कारण मिन्न सकते हैं।

हमने देवा है कि आवार तथा जनके हमान और खानावदीश जातियाँ जब रेगिस्तान से उपजाक जमीन पर आती है तब वें मनुष्यों के गंडीरणां बनने की चेच्या करती है किन्तु आपफल रहती है। उनकी असफलता से हमें आपफल पहती है। उनकी असफलता से हमें आपफल रहती है। उनकी असफलता से हमें आपफल स्वात्त किया, मानवी के कथ में कोई ऐसा साथी बनाने की चेच्या नहीं की जैता साथी उन्हें स्टेंग में मिला थां। स्टेंग में केवल मनुष्य-गंडीरणें और उनका डोर ही नहीं रहता। उन पश्चों के अतिरस्त जिन पर वह अपना जीवनयापन करता है, जोर भू भी वह रखता है वैसे कुता, ऊंट और पोश से उपते उसे उसके सफलता की कुती। अब और माय को मनुष्य के लाभ हेतु बनाने के लिए पालना पडता है यदि सम्में किन्ता है। अब और माय को मनुष्य के लाभ हेतु बनाने के लिए पालना पडता है यदि एसने किन्ता है। अब और माय को मनुष्य के लाभ हेतु बनाने के लिए पालना पडता है यदि एसने किन्ता है। हुने, ऊंट और पोड़ को काम के लाम बनाने के लिए पालना पडता है यदि एसने महिला करना पडता है। मनुष्य के बीतरिस्त दूसरे जीवधारियों को प्रशिक्त करना यानावदीशों का के लाभ करता है। सर्वा के स्वाद करना खानावदीशों करना को स्थावर परिस्थिति के कारण उसमानिया साम्राज्य अधिक दिका। उसमानिया साम्राज्य के अपनर है। और सहित के करन पंत्र स्वानिय के साम्राज्य के अपनर ही की से स्वानिय करने के स्वानिय साम्राज्य की रहत की की की को को के स्वानिय साम्राज्य के स्वन्त के स्वन्त में स्वानिय किया विस्त के साम्राज्य की रहत की की की की की साम्राज्य के स्वन्त है। में साम्राज्य के स्वन में मायनव पड़वों में सम्बन्ध करना विस्त किया विस्त किया विस्त के साम्राज्य की रहत की आपने अपने की की उत्तर ही की सहास्ता से भानव-वन्त की में सम्बन्ध स्वान विस्त की साम्राज्य से पता है और उनकी की सहास्ता से भानव-वन्त में में सम्बन्ध साम्राज्य के स्वन्त की साम्राज्य के स्वन्त की साम्राज्य के स्वन्त की स्वन्त की साम्राज्य के स्वन्त की साम्राज्य के स्वन्त की साम्राज्य के स्वन्त की स्वन्त की साम्राज्य के स्वन्त की स्वन्त की साम्राज्य के स्वन्त की साम्राज्य के साम्राज्य के साम्राज्य की साम्राज्

दासो से सैनिक और शासक बनाने की अद्भुत प्रया जो खानाबदोशों की प्रतिभा के अनुकूल है और हम लोगो के प्रतिकृल, उसमानियों की खोज नहीं थी। यह बात हम दूसरे खानाबदोश साम्राज्यों में भी पाते हैं जो उन्होंने स्थावर जातियों पर स्थापित किया था। और यह प्रभा उन्हों में पायी जाती है जो अधिक दिनों तक टिके।

पाष्पियन साम्राज्य में भी दास-सैनिको का आभास मिलता है क्योंकि एक सेना ने जिसने मार्क एनती की सिकन्दर महान् के तक्क करने की महत्त्वाकाला को पूरा होने नहीं विधा उसमें ५०,००० कुछल सैनिको में ४०० स्वतन्त्र नागरिक थे। हसी प्रकार और इसी उसकार के अध्यासी ब्राजीकों ने स्टेप से तुर्की दासों को ब्राजीकों कर और उन्हें अच्छे सैनिको तथा साझकों में प्रशिक्षत कर अपने अध्यक्त शोकार को मुर्गिकत रखा। काक लोग अपने सामने के फाकी राज्यों से लोगों को पकर कर लाते वे और कारदीवा के दासों को बाजार में बेचा करते थे। जो बर्बर इस प्रकार पकड़ कर लाये जाते ये वे स्लाव होते थे, इसी से अग्रेजी भाषा में 'स्लेब' (दास) की उत्पत्ति हुई।

इसी प्रकार का एक और विख्यात उदाहरण मिल्ल में ममलुको का शासन है, अरबी में ममलक का अर्थ है 'अधिकत', जिसपर अधिकार हो । ममलक पहले-पहल उस वश के दास थे जिसे अयबी सलादीन ने चलाया था । सन् १२५० ई० में ये दास अपने मालिको से स्वतन्त्र हो गये और अयबी दास प्रथा को स्वय व्यवहार में लाने लगे। ये भी बाहर से दास खरीदा करते थे। कठपतली खलीफा के पीछे यही दासों का घराना मिस्र और सीरिया पर शासन करता रहा और सन १२५० से १५१७ तक पराकमी मगोलों को फरात की रेखा तक रोके रखा, जब उन्हें उनसे भी बली उसमानलियों के दास परिवार ने पराजित किया । परन्त इस समय भी उनका अन्त नहीं हुआ क्योंकि मिस्र में उसमानिया शासन के समय भी उन्हें इसी प्रकार दासों के खरीदने और उन्हें प्रशिक्षित करने की छूट थी। जब उसमानिया शक्ति का ह्रास होने लगा, ममलको ने के उसी प्रकार राजबन्दी हो गये जैसे तुर्की विजय के पहले कैरीन अब्बासी खलीफे थे। ईसा की अठारहवी और उन्नीसवी शती में यह प्रश्न विचारणीय हो गया कि मिस्न का उसमानिया वश्ज ममलको के हाथ में जायगा कि किसी युरोपीय शक्ति के-नैपोलियन बाले फास के अथवा इंग्लैंड के। अलबानिया के एक मुसलिम मुहम्मद अली ने अपनी प्रतिभा के बल पर दोनो . सम्भावनाओं को समाप्त कर दिया । किन्तु उसे ममलूको के नियन्त्रण करने में उससे अधिक कठिनाई हुई जितनी अंग्रेजो अथवा फासीसियों को दूर रखने में हुई । उसने अपनी योग्यता और न शंसता से और यरेशियाई तथा काकेशियाई जनवल को लेकर इन दासों की सेना को नष्ट किया जिन्होने पाँच सौ साल, से अधिक तक मिस्र की विदेशी भूमि पर अपने को जीवित रखा।

अनुवासन में तथा संगठन मे ममलूक दास घराने से कही अधिक श्रेष्ठ वह बाद का दास घराना वा जिसे उसमानिया दश ने परम्परावादी ईसाई जगत् पर शासन करने के लिए स्वापित किया था। बानावदोसी विजेशों के लिए यह बहुत कठिन कार्य था कि किसी दिशी सम्यता के सार समाज पर दासन स्थापित करें। किन्तु इस साहसी कार्य के कारण उसमान और उनके वंस में सुलेमान महानृ तक (१२५०-१६६०) इन बानावदोश सासकों को अपने सामाजिक गर्यों को पुणे कर से व्यवहार में लाना पदा।

एक अमरीकी विद्वान् ने उसमानिया दास घरानो की इन विशेषताओं के अध्ययन की इन शब्दों में व्यक्त किया है।  $^{\circ}$ 

उसमानिया राज्य-व्यवस्था मे ये तो सम्मिलित थे। सलतान और उनका परिवार, उनके घर के कर्मचारी, शासन से कार्यकारी (एकजिक्यटिव) अफसर, पैदल तथा रिसाला सेना, अनेक यक्क जिन्हें सेना में कार्यकरने के लिए शिक्षादी जाती थी, दरबार और शासन । ये लोग तलवार, लेखनी और दण्ड के आधार पर शासन करते थे। न्याय को छोडकर जो शरीयत के नियमों द्वारा होता था और थोडे उन कार्यों को छोडकर जो विदेशी गैर-मसलिम प्रजा के हाथो में था. शासन का सारा कार्य ये चलाते थे। गैर-मसलिम शासन व्यवस्था की विशेषता यह थी कि इसमें कल अपवादों को लोडकर वहीं लोग थे जो ईसाइयों के बशज थे. दसरी बात यह थी कि इम संस्था का प्रत्येक सदस्य सुलतान का दास होकर आता था और चाहे वह घन, प्रतिष्ठा और शक्ति में कितना भी महान हो जाय, जीवन भर वह सुरुतान का दास ही रहता था। 'राज परिवार भी दास परिवार में ही था (क्योंकि) सलतान की सत्तानो की माता दासी होती थी---मुलतान स्वय दास का पुत्र होता था । मुलेमान के समय से, बहुत पहुले से, मुलतानो ने राजधरानो में विवाह करना बन्द कर दिया था. अपनी सन्तानों की माता को पत्नी का नाम नहीं दिया करते थे । उसमानिया व्यवस्था मे जान-बझकर दासो को राज का मन्त्री बनाया जाता था । चरवाहो और हलवाहों को वे लाते थे और उन्हें दरबारी बनाते थे और अपनी राजकुमारियों का पति । वे ऐसे यवको को लाते थे जिनके पितामह सैकडो वर्षों से ईसाई थे और बढे-बडे इस्लामी प्रान्तो का उन्हें शासक बनाते थे और अजैय सेना में उन्हें सैनिक तथा सेनापति बनाते थे जो ईसाइयो को हराकर इस्लाम का झण्डा ऊँचा करने में अपना गौरव समझते थे। उन मौलिक आचारो को, जिन्हें हम 'मानवी प्रकृति' कहते हैं, बिलकुल परवाह न करके, तथा उन धार्मिक तथा सामाजिक आग्रहों की भी (प्रिजडिसेज) जिनकी गहराई उतनी होती है जितनी जीवन की, उपेक्षा करके उसमानिया व्यवस्था में बच्चों को माता-पिता से सदा के लिए अलग कर दिया जाता था। उन्हें जीवन के कियाशील काल में परिवार की चिन्ता से निवृत्त कर दिया जाता था। वे अपने पास किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं रख सकते थे। यह भी उन्हें बचन नहीं दिया जाता था कि उनकी सन्तानों को इन दासों की सफलता तथा त्यान का फल मिलेगा । इस बात की परवाह न करके कि इनके पूर्वज कितने बड़े थे अथवा इनमें क्या पहले की विशेषता है. वे उस्रत या अवसत कर दिये जाते थे। उनको विचित्र विधियौं नीतियाँ तथा धर्मकी शिक्षा दी जाती थी। और इस बात का उन्हें सदा ध्यान दिलाया जाता था कि उनके सिर पर तलवार लटक रही है जो किसी समय किसी अद्वितीय व्यक्ति अथवा विशिष्ट जीवन को भी समाप्त कर सकती है।

शासन में से स्वतन्त्र उसमानिया रईसो को अलग रखना इस तन्त्र की विचित्र व्यवस्था थी किन्तु परिणाम से इसका औचित्य सिद्ध हुआ । क्योंकि जब मुलेमान के राज्य के अन्तिम दिनों

ए० एव० लाइबाइयर : व गवनंमेन्ट आव वि आटोमन एम्पायर इन व टाइम आव सुलेमान व मैन्निफिसेंट,—पु० ३६, ४५—४६, ५७—४८ ।

में स्वतन्त्र मुसलिम लोग शासन में जबरदस्ती घुसे, राज व्यवस्था तहस-नहस होने लगी और उसमानिया साम्राज्य का विनाश आरम्भ हो गया ।

जब तक पहले वाली व्यवस्था अजुष्ण थी और मुसलिम स्नोतों से रॅपस्ट आते रहें। विदेशों से युद्ध में स्वती बनाकर, या वासी को बाजार से खरीसकर अथवा अपनी इच्छा से शामों की मतीं होतीं रही। कभी-कभी अपने राज्य में ही जब रहस्ती मती जाती थी। रेपस्टो को बहुत विस्तार से रिक्षा दी जाती थी और प्रत्येक स्तर पर विवेधकरा का प्रविश्वस होता था। अनुवाहन कठोर होता और दण्ड भी कूर। किन्तु सदा प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपनी महत्त्वाकाला को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करें। हर एक युक्क जो उसमानिया बादबाह के दास परिवार में समित्रित होता था जातता था कि वे किसी समय प्रधान मन्त्री हो सकता हूँ और नेरा भविष्य में सी शक्ति तहता बोतों सो योग्यता पर निर्मार है।

इस थिक्षा प्रणाली का विस्तृत तथा सबीव वर्णन बेलिबयम के विद्वान् तथा राजनीतिक ओजियर गिसेलिन डिबल्सबेने किया है। यह मुख्यान महान् के दरबार में राजदूत थे। इनका वर्णन उसमानलियों की जितनी प्रशंसा करता है उतना ही पश्चिमी ईसाई जगत् की निन्दा।

बह लिखते हैं—'मैं तुर्कों को इस प्रथा से ईप्यों करता हूँ। तुर्कों का सदा यह स्वधाव रहा है कि जब कभी उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसकी बीधता जसाधारण होती तब बे उतने ही प्रमप्त होते हैं मानो उन्हें बहुमूद मोती मिल जाता है। और उनकी जो कुछ योग्यता होती है और जो घीर होती है उत्तरे परिप्कार के लिए कुछ भी उठा नही रखते, बिचोचरा सीद उत्तमें सैनिक गुण हो। हम परिचय बालों का सचमुच भिल दग है। परिचय में यदि अच्छा कुप्ता, या बाज (पक्षी) या बोड़ा हमें मिल सकता है तो हम बहुत प्रमुख होते हैं और उत्तरे अधिक से अधिक पुत्र वनाने के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है करते हैं। बहार्तक मनुष्य का प्रस्त है, मात सीविश् कि हमें विवोच योग्यता का व्यक्ति मिल गया, तो हम समझते हैं कि उसे विविश्त करता हमारा काम नहीं है। हम परिचय बाले चाहे, कुत्य या बाज को प्रधिक्तिक करके अनेक प्रकार के आतम्द उठाते हैं और तुर्क मनुष्य के गुणो से, जिसका आचार और चरित्र शिता परिच्छत किया गया है, और जिसके कारण बह पश्च से बहुत ऊँचा तथा क्यूट बता है लाग उठाते हैं।"

आगे चलकर यह प्रधा नष्ट हो गयी क्योंकि तभी चाहते ये कि अधिक से अधिक मुनिधा हमें मिलें। दिसा की सोलहबी सती के जल में चानिसारी सेना में हबिधयों को छोड़कर सब स्वतन्त्र मुस्तमारों को मती होले जगी। संख्या बढ़ गयी। साथ ही अनुसासन और दसता घटने लगी। सनहबी ग्रांदी के बीच ये मानवी रक्षक-कुत्ते 'अइति की ओर और गरें और भेड़िये हो गये जो बादशाह के मानबी डोरों की रक्षा करने के बजाव उन्हें तम करने लगे। परम्पावादी ईसाई प्रजा को, जिबने उसमानिया शासन को स्वीकार कर लिया। या अब धोखा हुआ कि हमने दमने मुक्ट कर ली थी। सन् १६८८-९९ में जब उसमानिया साम्राय्य और परिवासी सुख्यां

ओ० बो० बसबेक : लैटिन को पुस्तक जिसमें मुकों को सैनिक संस्था का वर्णन है।
 सुकों के पुस्तान की पैवल सेना। —अनुवाबक

महायुद्ध हुआ, उसमानिया प्रदेश का एक टुकड़ा ईसाइयों ने जीत लिया और यह जीत का सिलसिला १९२२ ई० तक जारी रहा । उसमानिया अनुशासन तथा दक्षता पश्चिम की ओर निश्चयरूप से चली गयी ।

उसमानिया दास घराने की व्यवस्था नष्ट हो जाने से एक बात प्रकट हो गयी कि उसका मूल दोब उसकी ददता (रिजिडिटी) थी। एक बार यन्त्र में गडबडी हो गयी, फिर न तो उसकी मरम्मत हो सकती थी. न उसका प्रतिरूप बन सकता था । सारी व्यवस्था भयावह स्वप्न के समान हो गयी थी । और बाद के तुर्की शासक अपने पश्चिमी वैरियों की नकल मात्र करते थे । यह नीति आधे मन से और अयोग्यता से काम में ठायी जाती थी किन्त अन्त में पूर्णरूप से इसका पालन हमारे यग में मस्तफा कमाल ने किया। पर परिवर्तन उतना ही आश्चर्यजनक तथा शक्तिशाली था जितना पराने उसमानिया राजनीतिको के काल में दास-व्यवस्था। किन्त इन दोनों प्रयाओं की तलना से दास-व्यवस्था के दोष प्रकट हो जाते हैं । उसमानिया दास घराने के निर्माताओं ने ऐसा साधन तैयार किया था जिसके द्वारा वे थोडे खानाबदोश जो अपने निवास . स्टेप से निकल आये थे, अजनबी ससार में अपनी स्थिति दृढ ही नही रख सके बल्कि एक ऐसे बड़े ईसाई समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम रख सके, जो छिन्न-भिन्न हो गयी थी और उससे भी महान ईसाई समाज के जीवन को भयावह परिस्थिति में डाल दिया था, जिसकी छाया आज समस्त संसार पर है। बाद के तुर्की राजनीतिज्ञों ने केवल उस रिक्तता की पूर्ति की है जो पूराने अद्वितीय उसमानिया साम्राज्य के लोप हो जाने से निकट पूर्व में हो गयी थी । उन्होने उस बान्य स्थान पर पहिचमी ढाँचे पर तकीं राष्टीय राज के रूप में बना-बनाया गोदाम खडा कर दिया है। इस साधारण बाम-भवन में निवास करने में अविकसित उसमानिया सभ्यता के तकी उत्तराधिकारी उसी प्रकार सन्तुष्ट है जैसे उन्ही की बगल में पद्मराये (फिसलाइज्ड) सीरियाई सभ्यता के उत्तराधिकारी यहदी अथवा सडक पार वाले अकाल प्रमुत मुदूर पश्चिमी सभ्यता के उत्तराधिकारी आयरिश। े. ये अब 'विचित्र जाति' की परिस्थिति से बचकर साधारणतः सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

जहाँ तक दास पराने का प्रस्त है, उसका वही हाल हुआ जो उस पहरुषे कुत्ते का होता है जो बिगड जाता है और भेडो को तम करने लगता है। १८२६ में ग्रीक-मुक्तों के युद्ध के बीच महमूद द्वितीय ने निष्टुरता से उसका अना कर दिया, ठीक पन्द्रह साल बाद जब उसी प्रकार की सस्था मसलुकों का विनास सहसूद की नाम सात्र की प्रजा ने मिस्र के मुहम्मद अली ने किया, जो कभी उनके मित्र कभी प्रनिद्धी बनते थे।

# (३) स्पार्टन

उतमानिया संस्था, जहाँतक जीवन में सन्भव हो सकता है प्लेटो के रिपब्लिक के आदशों के सभीप थे। किन्तु यह निस्तित है कि प्लेटो ने जब अपने यूरोपिया की करणना की, उसके मन में स्थार्टों की सम्बार्ट रही होगी और पर्धाप उसमानिया के तथा स्थार्टन सैनिक कार्यों के विस्तार के कारण अपनर सा, उनकी 'विनिव संस्थाओं' में निकट की समानता भी थी जिसके आधार पर इन्होंने अपने असाधारण शीर्य के कार्य सम्भव किये।

जैसा हमने अपने अध्ययन के पहले उदाहरण में (पृ०४) में बताया था कि जब ईसा के पहले आठवीं शती के सभी हेलेनी राज्यों को समान चुनीती का सामना करना पड़ा और वहाँ की जनसंख्या भोजन के परिमाण के जनुपात में बहुत वह गयी तब स्पार्टी वालो ने इस समस्या का हुल अपने उंग से किया। सामान्य (नारामण) हुल तो उपनिवेदान था। उन्होंने समुद्र पार नयी वारों बोली और वर्कों पर तिवय प्राप्त कर अपने देश की सीमा बहायी और वह लोगो को बाताया। वर्करों का बिरोध दुकेल या इसलिए वह कार्म सरल्या। स्पार्टी बाले ही मुनानी महत्वपूर्ण समुदाय में ऐसे वे जो सामर के समीप नहीं में। उन्होंने अपने मुनानी प्रवोशी मेक्सिन्यों पर विजय प्राप्त की। इसमें उन्हें अव्यक्षिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। पहली स्पार्टी-मेक्सिनाया हम्बार्ट (७३६-७२० ई० पू० के लगमण) जडको का खेल थी। दुसरी (६५०-६२० ई० पू० के लगमण) बहुत कठोर थी। मेक्सिनायई वपनी विपत्ति के फललक्य स्पार्टनों के बिकदा उठ खड़े हुए। यदापि उन्होंने स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त को स्पार्टनों के विकास को सारी दिया बरल दी। मेसीनायई कालि तत्त्री प्रवल भी हम करि परिणास्त्रकर पार्टिनों के बनवा दरियों में गयी। इसके पश्चात् न तो उन्हें कभी शान्ति मिली, न पूर्वेदर विपत्तियों से वे अलग हो सके। उनके विजय में विज्ञानों को ही बन्दी बना जिया जिय प्रकार एवकिमों ऋतु के वार्षिक सक को को जीता किन्तु स्वय उसके बन्दी बन गये। विज्ञ प्रकार एवकिमों ऋतु के वार्षिक सक की कठोरता में वेंसे हुए है उन्ही प्रकार स्पार्टन मेसिनाई दासों को दवाने में वैस गये थे।

स्पार्टनो ने अपनी शक्ति के प्रयोग करने में उसी प्रणाली का सहारा लिया जो उसमानलियों ने लिया था। केवल उन्हें नयी परिस्थित के अनुकूल बना लिया था। अन्तर दसना था कि कसमानली शासको "बानावदीयों की समूब परमप्ता" मा सहारा लिया था। त्यार्टनो की संस्थाएँ उन डोरिबी (डोरियन) बर्बरों के आदिम सामाजिक व्यवस्था से ली गयी थी जिन्होंने मिनोई जनरेला के परवात् यूनान पर अजमण किया था। हेलेंनी किवरन्ती के अनुसार यह लाइकरपम की देन है। किन्तु लाइकरपम मनुष्य नहीं देवता था, और इसके बास्तविक प्रणेता ईसा के पूर्व ६ मो वर्ष तक अनेक राजनीतिया थे।

उसमानिया व्यवस्था के अनुसार स्पार्टन व्यवस्था में भी मानव प्रकृति की नितान्त अबहेलना थी विवक्तं कारण उससे दक्षता भी भी और कठोरता भी और उसी के कारण उसका अन्त भी दुआ। स्पार्टी के 'अगोमें 'उसमानिया दास-पराने की मांति नहीं थे। यह वात नहीं थी कि जन्म तथा बंद के मुणो पर विजकुल व्यान नहीं दिया बाता था। स्पार्टी के स्वतन्त्र नागरिक जमीदार उसमानिया साम्राज्य के स्वतन्त्र मुसलिम जमीदारों से विजकुल प्रिष्ठ थे। मेसेनिया पर स्पार्टन वासन कायम रखने का सारा उत्तरदायिक इन्हीं पर या और साथ ही साथ स्पार्टन नी वारावर प्रतिक्र नित्र मानति के समान कर सारा उत्तरदायिक इन्हीं पर या और साथ ही साथ स्पार्टन नी वारावर प्रतिक्र नित्र मानति के साथ स्पार्टन को वारावर मानति होती भी समान हो ही जाती भी। यह धरती मेसेनियाई दास जोतते-वीते थे और इनकी उपज इतनी होती थी कि स्पार्टन जी उपजे परिवार का प्रत्य-नीयण कर सके निवर वे जपनी सारी शक्ति युद्ध मे लगा सर्वे। अपने स्वति वालक यदि दुवंल हुआ तो मानति किए निरायस छोड़ दिया जाता था, नहीं तो उसे सावते साल के अपनी सारी शक्ति कठोर से तिल शिक्त प्रतिक्र को उपजे भी साव स्थान के स्वति वालक स्थान विजकुल नहीं होता था। जड़के उन्होंकियों को साव स्थान के अपनी सारी शक्ति कठोर सैनिक शिक्षा ब्रहण करने में लगानी पहती थी। इसका अपवार विलकुल नहीं होता था। जड़के उन्होंकियों के साव से साव में बीति वालिकार भी ने वन पुष्ट जनता के सामने प्रविक्ता वाला थी बाति वी वालकार में में वन पुष्ट जनता के सामने प्रविक्ता वाला में सीमितित होती थी। इस वालों में स्पार्टनों ने सिमी मानों पर इतना नियम्तण अपनी उपनी वाला सित्र होता में। इस वालों में स्पार्टनों ने सिमी मानों पर इतना नियमण अपनी उपनी अपनी वाला का वाला में सिमीतित होता भी। इस वालों कैंसान आपनी स्वार वाला सी विजा विजनी वेशान आपनी सामने स्वार करने सामने वाला वाला वाला का सामने वाला आपनी सामनित्र होती सी। इस वालों कैंसान आपनी सामनी सामनी स्वार करनी सी विजनी वेशान आपनी सामनी स्वर करनी सी साम वाला भी सामनी सामनी सी सामनी सामनी सामनी सी सामनी सामनी सी सामनी सामनी सी सामनी सी सामनी सी सी सामनी सी सामनी सी सामनी सी सामनी सी सामनी सी सी सी सामनी सी सामनी सी सी सी सामनी सी सी सी सामनी स

में 1 सन्तानोत्पत्ति कहें हुजनन (यूनेनिक) नियमों के अनुसार नियमित्र था। यदि कोई पुष्क दुखेल होता था तो उसे प्रोत्साहन दिया जाता था कि बरुआएटी प्रसिद्ध से अपने परिवार में अच्चे पैदा करा लें। प्रदूर्श के अनुसार—'द्वार गानन समाज में केव कल्लीरुता जीत क्रार को उत्पादन सम्ति में केव कल्लीरुता जीत क्रार कुछ। अभिमान है जो इस बात का तो ध्यान रखते हैं कि उनकी कृतियों और घोडियों के लिए तो बच्चे उत्पाद करने के लिए अच्छे जोड़े मोरू या मैगनी लाते हैं किन्तु अपनी दिश्यों को तालों में बन्द रखते हैं कि केवल अपने पति है ही सन्तान उत्पन्न करें। मानो यह पति का कोई अधिकार है चाहे वह रीमों हो। गानत हो अपना बढ़ा हो। "र

पाठको ने प्लूटार्क के विचार और उसमानलियों के दास-घरानो पर बसबेक के विचारों की जिसका विवरण पहले दिया गया है समानता देखनी होगी ।

स्पार्टा की व्यवस्था तथा उसमानिया व्यवस्था की मुख्य बातें समान थीं जैसे निरीक्षण, चुनाव, विशेषकाता और प्रतिद्वाहितता के मान, और सीनों में ये बातें केवक शिक्षण काल तक नहीं थीं। स्पार्टन तिरुपन ताल तक बेना में काम करता था। कुछ बातों में जानिसारियों के अधिक उसे काम करता था। कुछ बातों में जानिसारियों के अधिक उसे काम करता था। जानिसारियों के विवाह करने के सही तक सम्भव हो रोका जाता था, किन्तु यदि उन्होंने विवाह किया तो विवाहितों के टोले में रहना पढ़ता था, स्पार्टमों को विवाह के लिए विववा किया जाता था किन्तु वे गाहिस्य जीवन नहीं व्यतीत कर सकते थे। विवाह के बात उन्हें वे त्यां काम जोता था किन्तु वे गाहिस्य जीवन नहीं व्यतीत कर सकते थे। विवाह के बात उन्हें वे विवाह के बात उन्हें की क्षाना और तोना पढ़ता था। इसका परिणाम ऐसा होता था वो अविवयस्थानी जान पढ़ता है और कहा सो प्रतिवाह के साथ जीव के असाह है और इसी कारण 'स्पार्टन जेवन साथ की कि उन्हें के स्वाहण से हैं। इस भावना का एक रूप 'यमानिपालें के असाह है और तीन तो' की घटना में या लोगडों और वाकक की कहानी के उदाहण में है। इसरी और हमें पढ़ भी स्वरा वो या लोगडों और वाकक की कहानी के उदाहण में है। इसरी और हमें पढ़ भी स्वरा तो थे। ये केवल हसारें लड़के की शिक्षा के अन्तिन दो वर्ष गुप्त विभाग में काम करने में लगायें जाते थे। ये केवल हसारें हिस्से यो पाया जाता था वा गोई अपनी इच्छा के अनुकुक कार्य कर कर के पह लाते के उत्तर पता ही हों हमें के बार हमा के विवाहण के कार्य के अनुकुक कार्य कर ता ता तो वह भी के सार उतार दिवा वाता था।

स्पार्टी की प्रणाली की 'एक-पार्पी' प्रतिभा आज वहीं अजायब घर में भी दर्शक को मिल गकती है। स्पांकि यह अजायबघर और अजायबघरों से पित्र है, जहां हैलेजी कला की बरलुएँ रखी है। और अजायबघरों की सामसियों में दर्शक की अधि क्लासिकी सुप की कुमाल कारीगरी का नमूना दूंडती है और देखती है। यह तुग ईवा के पूर्व पांचची और चौषी शताब्दी में माना जाता है। स्पार्टी के अजायबघर में कलाविकी कला देखने को नहीं मिलती। स्वातिकी सुप के पहले की बरतुएँ मिलती है और उनकी कला आधाप्रद है किन्तु उनके बाद की बरतुएँ नहीं मिलती। एक धूम्य मिलता है और फिर बाद की हैलेनी तथा रोमन काल की प्रतिमाहीन तथा बंधी-तुली बरतुएँ मिलती हैं। जिस समय पुरानी स्पार्टन कला परस्परा से दूरती है वह लाभण कही काल है जब हैंसा के पूर्व छठी धाती के काय पिलन बावक या इसिएण इसको इस प्रधाली का निर्माता कहा जाता है। पतन काल में वो एकएक कला की वस्तुओं की उत्पत्ति आरम्भ हुई, वह ई० पू० १८९-१८२ के बाद की है, जिसे विदेशी विजेता ने जबरदरती बन्द कर दिया। यह उस कठोर प्रणाली का विचित्र उदाहरण है कि उसके मुक्य अभिप्राय के लोग होने के बाद भी दो शांतियों तक चलती रही—उस समय तक जब मसीना पूरा पराजित हो गया। इसके पहले साहारण कथन के रूप में अरस्तु ने स्पार्टी का समाधि खेख (एपिटाक) इस रूप में लिख दिया था—

"राष्ट्रों को युद्ध की शिक्षा अपने को इसलिए नहीं देनी चाहिए कि अपने ऐसे पढ़ोतियों पर विजय प्राप्त करें जो इस योग्य नहीं है कि उत्तपर विजय प्राप्त की जाय । (अर्घांत सहयोगी यूनानियों पर अपना ऐसे नियम-विधि विहीन जातियों पर जिन्हें यूनानी बर्बर कहते हैं) किसी सामाजिक प्रणानी का मुख्य लक्ष्य, दूसरी संस्थाओं की भौति, सैनिक बस्था में भी ऐसा होना चाहिए कि शानित के समय भी जब युद्ध नहीं होता हो, उसको उपयोगिता हो ।"

### (४) साधारण विशेषताएँ

इन अविकसित समाजों की दो विशेषताएँ है जो प्रमुख है। श्रेणियाँ और विशेषज्ञता (स्पेशलाइजेशन), ये दोनो बातें एक सुत्र में सम्मिलित हो सकती है। इन समाजों में जो व्यक्ति है वे एक प्रकार के नहीं है, वे दो या तीन विभिन्न श्रेणियों में स्पष्ट रूप से विभाजित हो जाते है । एसिकमो समाज में दो श्रेणियाँ है--शिकारी मानव तथा उनके सहायक कुत्ते । खानाबदोशी समाज में तीन श्रेणियाँ है---मानव गडेरिये, सहायक पशु और ढोर (केट्ल), उसमानिया समाज में खानाबदोशी तीन श्रेणियों के स्थान पर पाँच श्रेणियाँ हमें मिलती हैं—और पशुओ की जगह वहाँ मनुष्य होते हैं । खानाबदोशो का बहरूपी (पोलिमारफिक) समाज मानव तथा पशुओ के गिरोह का एक समाज बना हुआ है, जिनमें से कोई अपने साथी के बिना स्टेप पर जीवित नहीं रह सकता जबकि उसमानिया समाज में विरोधी व्यवस्था है जहाँ एक ही मानव जाति विभिन्न जातियों में बेंटी है मानो वे विभिन्न जाति के पशु हैं। किन्तु सम्प्रति हम इस भेद को छोड दे सकते हैं। एसकिमो के कृत्ते और खानाबदोश के घोड़े और ऊँट मनुष्य के साथी होने के कारण आधे मनुष्य बन गये हैं, उसमानिया समाज में प्रजा को 'रिआया' (जिसका अर्थ 'ढोर' है) कहते हैं और लेकोनियाई दासों के साथ पशुओं का-सा व्यवहार होने के कारण वे अर्ध-पशु हो जाते हैं । शेष जो मानव इनके साथी है वे राक्षस वन जाते हैं । पूर्ण स्पार्टन छड़ाकू, पूर्ण जानिसारी साधु, पूर्णं खानाबदोश किन्नर (सेंटार) और पूर्णं एसिकमो समुद्र कुमार (मरमैन) बन जाता है। पेरिक्लीज ने अन्त्येष्ठि भाषण में ऐथेन्स और उसके बैरियों में जो अन्तर बताया है वह यह है कि ऐमेनियन ईश्वर के बिम्ब में मानव हैं और स्पार्टन युद्धक यन्त्र-मानव है । जहाँ तक एसिकमो और खानाबदोशों की बात है जिन लोगो ने वहाँ का वर्णन किया है सभी एकमत हैं कि इन्होने अपने कौशल को इतना ऊँचा उठाया है कि मनुष्य और नाब पहले के यहाँ, तथा मनुष्य और घोड़े दूसरे के यहाँ, एक अंग से हो गये हैं।

इस प्रकार एसकियो, खानाबदोख, उसमानली वर्ग और स्पार्टन में ऐसी सफलता प्राप्त की, मानवता के विभिन्न पुणों का तिरस्कार किया और अपरिवर्तनबील गड्डा प्रकृति को बहुण किया। इस प्रकार उन्होंने प्रतिलामिता की ओर पौर पखा। जीव-विज्ञानियों का कहना है जिसनेजस पशु जाति ने विशेष बातावरण के अनुसार अपने को विशोध कर से अनुकूल बना लिया वह मृत प्राप्त हो आती है और उसका विकास रूक जाता है। यही हाल अविकसित सम्प्रताओं का है।

इसी प्रकार के उदाहरण हमें काल्पनिक मानव समाब यूटोपिया में तथा सामाजिक कीड़ों में भी मिलते हैं। यदि हम तुलना करें तो चीरियों के सुष्क, मधुमस्कियों के समूह तथा अफलातून के 'रिपब्लिक' और अल्डस हक्सले के 'बेंच जू वर्ल्ड' में बही बातें पायेंगें जो हमने विकसित सम्पताओं में बीही हैं—अर्चाल जाति और विशिष्टता।

सामाजिक कीडे जाज जिस जैंबाई पर हैं वहीं स्थिर हो गये और वे वहीं लाखो वर्ष उसके पहले 
गृँव गये थे जब मनुष्य करोक्सी (बटिवट) आणियों के जीसत स्तर पर पहुँवा था। जहीं 
काल्यनिक जावर्री जातियों का — यूटोपियनों का मान्यव्य है वे जवल है। ये पुरवर्ते काल्यनिक 
सामाजवार (सोखलानी) के वर्णन के बहाने कियाधीलता के कार्यक्रम का वर्णन करती है। और 
जिस कार्यशीलता को जायत करने के लिए उनकी चेन्टा होती है वह किसी एक स्तर पर ऐसे 
पतनोत्त्रमुख सताज का उदण्यत होता है जिसका पतन किसी कृषिम जंग से न रोका जाय। 
यूटोपिया में अधिक से अधिक यही दिखाया जा सकता है कि पतन किस प्रकार रोका आय। 
यूटोपिया में अधिक से अधिक यही दिखाया जा सकता है कि पतन किस प्रकार रोका भी 
प्रमृति की आया नहीं रह जाती। इसलिए—अधेजी प्रतिभा को छोडकर जिसने यह नाम 
पूटोपिया साहित्य को दिया है—सभी यूटोपियाओं का अभिग्राय यह होता है कि अपराजेय 
स्वित्य सामाज को भी जाय और समाज की और बाते उससे सौण कर दी जायें और आवश्यकता हो तो उसके लिए उनकी वितर दी जाय।

हेलेनी मुटोपिया के सम्बन्ध में यह सत्य है। इन यूटोपियों की कल्पना उस समय हुएँ जब पेलोपेनेशियाई युद्ध के पस्तात् एवेन्स में तत्वाही आ गयी और वहाँ नये वार्धीनको का उत्यान हुआ। इत विचारों की नकारास्त्रक रुक्तुति एवंनी लोकतन्त्र के यूर्ण विरोध में थी। क्योंकि पेरिस्लीज की मृत्यु के पश्चात् वहाँ का लोकतन्त्र एवंनी सस्कृति से अलभ हो। यथा। इस लोकतन्त्र के कारण एक उन्मत्त सैतिकवाद का विकास हुआ था जितने उस ससार का विनाश किया जहाँ एवंनी संस्कृति फलफुक रही थी, और सुकरात की वैधानिक प्राथ्य विचद्ध हुत्या करके अपनी असफलता को सीमा तक एवँचा दिया और युद्ध में विक्यी न हो पाया।

युद्ध के परवात् एयेंनी दार्विनिकों का पहला कार्य यह बा कि जिन बातो ने निष्ठले दो हो सालों के एयेंस्य को महान् बनाया था उन सबको अधाह्य कर दिया । उनका मत बा कि यूनान (हैलाव) की राज्ञा तमा हो मनकी है जब एचिनी दर्शन और त्यादां की सामाजिक व्यवस्था मिलायी जाय । स्थाटी व्यवस्था को अपने विवारों के अनुकुल बनाने में बे दो क्या में उसे कुवारता बाहते थे। यहले तो वे उस व्यवस्था को उपनी पूर्ण लीमा तक ले जाना बाहते थे और दूसरे एचेंनी दार्विनिको के ही समान एक प्रमुख बौद्धिक वर्ग (अकलातुन के 'गार्रिवयन') की स्थापना करना बाहते थे, विवक्त कार्य देश वाद्य व्यवस्था में गोण होता ।

बगैबाद को स्वीकार करके, विशेषक्रता की ओर सुकाव के कारण और किसी भी मूल्य पर सन्तुजन स्वापित करने के बोध के कारण ईसा के पूर्व भौषी धाती के एवंनी दार्थोनिक हैं 0 पू॰ छठी धाती के स्मार्टी के राजनीतिक्षों के विनम्न विषय मात्र हैं। जहाँ तक वातिवाद का या वर्गवाद की बात है अफकातून और अरस्तु के विचार जातिवाद से रेंगे हुए हैं वो हमारे परिचमी समाज में आज भी एक दोष बना हुआ है। अफकातून में 'कुकीन कुठ' (नोक्क लाई) को वो दर्शवाद करनता मात्र के हैं वह मानव-मानव में उसी मकार के मेद उत्पन्न करने की सूक्ष्म चाल है जो विभिन्न जाति के पशुओं में होती है। अरस्तू ने दास-प्रयाका जो समर्थन किया है वह भी इसी प्रकार का है। उसका कहना है कि कुछ कोगों को प्रकृति ने ही दाम बनने योग्य बनाया है, यक्षणि बहु यह स्वीकार करता है कि कहत-से जो दास है उन्हें स्वतन्त्र होना चाहिए और बहुत-से वो स्वतन्त्र है उन्हें दास होना चाहिए।

अफलातून और जरस्नू के काल्पनिक राज्य में (अफलातून के रिपब्लिक और 'लाव' और अरस्तू के 'पालिटिक्स' के अन्तिम दो खण्डो में) मानव के मुख का लक्ष्य नहीं है, समाज की दृढता ही लक्ष्य है। प्लेटो किंदियों पर बच्चन लगाता है जो जान पडता है स्पार्टी के ओवरसियर की आक्षा है। वह 'भयकर विचारों पर भी नियन्त्रण लगाना चाहता है जो आजकल के कम्मृतिस्ट क्सा, जानत को सोणिल्ड जरमनी, जासिस्ट इटली और विदारी जापान के बन का नियन्त्रण है।

यूटोरियाई कार्यकम से यूनान का त्राण नहीं हो सका। यूनान के इतिहास की समाप्ति के पूर्व हो उसकी अनुप्रयोगिता प्रकट हो चुकी थी अब यूटोरियाई सिवानों के अनुसार क्रित्रम इस से अनेक प्रतातन स्थापित किये गये थे। जिस लोकतन की करना अरुलत ने अपने 'लाज' के होट के उसाई पर की बी वैसे ही सैकडो नगर-राज्य (सिटी स्टेट्न) बाद के चार सो सालों में सिकर र ने स्थापित किये जीर पूर्वीय देशों में सेन्युक्स के उत्तराशिकारियों ने और रोमनों में बंद प्रदेशों में स्थापित किया। इन वास्तविक यूटोपियों में यूनानी अथवा इटालियों को उपनिवोश के उपनिवोश को क्या करा हिन्दी के अश्वकार में प्रचालित करें और वहां के निवासियों ने गरे और नीच कार्यों के लिए विवश करें। गजाल के रोमन उपनिवेश के सो से वहां के निवासियों ने गरे और नीच कार्यों के लिए विवश करें।

ईसा को दूसरी शतो में जब हेलेनी जगत् भारतीय ग्रीप्स का आजन्द के रहा या, समकालीन और बाद के लोगों को भी भूस हुआ कि यह स्वायंत्र है और अक्षणतृत्व को सभी आगाएँ पूर्ण हो या थी। सत् १९ से १८० है तक जैने घांचींकि राजा हेलेनी जगत् को गही पर बैठे और इस दाशींकि साझाज्य में सहस्त्रो नगर-राज्य साय-साथ शास्ति और एकता मे ओवन-यापन कर रहे थे। किन्तु दोगों की यह निवृत्ति केक कररी थी, भीतर-भीतर कुशक नहीं था। सामा-जिक परिस्थित के परिणामस्वरूप एक पुरुम नियन्त्रण को वातावरण हो गया था, जैंगा सम्भवत-साझाज्य के आदेश से भी न होता। इस नियन्त्रण के कारण ऐसी कलापूर्ण वैद्धिकता अवसर हो रही थी जिसे यदि अकलातून जैवित होता और देखता तो चरूरा जाता कि मेरे सनको सिद्धान्तों का क्या परिणाम हो रहा है। इसरी शती के शान्त प्रतिष्ठिक लोगों के पश्चान् वीसरी शती में कष्ट और रीवा का समय आया जब किसान दासों ने अपने मालिक के वा निवास करा। चौत्री सारी आने आरो सारी आवश्या उत्तर पायी और श्री किसी समय रोमन नगर-पारिकाओं के स्वतन्त्र शासक थे, और बच रहे थे, जंजीरों में बैंधे थे । आज जो जंजीरों में 'दासों' के समान बैंधे थे उन्हें देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि ये अफलातून के प्रतिष्ठित शासको के वंशज है ।

'आन हम परि इस प्रकार के यूटोपिया को देखें तो नहीं विशेषताएँ मिलंगी। आल्बस हस्सलें में बेंच न्यू नरहें की व्ययास्त्रक दीली में किया है। उनके लिखने का अभिप्राय यह था कि इस व्यवस्था से लोगों को गृणा हो, आकर्षण नहीं। उनहोंने यह बात मानकर पुस्तक आरस्प की कि सर्वमान उपोण-नाव (इंडॉस्ट्रलिक्स) तभी चल सस्ता है जब लोग 'प्राइतिक' (विचुरल) क्यों में विश्वस्त कर दिये जायें। जीव-विज्ञान तथा मनोवैज्ञातिक कीशल से यह फिया पूरी की जाती है। परिणामसक्ष्य अल्का, बीटा, नागा, बेस्टा, एपसाइलन नाम की जातीमें में समाज किये जाती है। परिणामसक्ष्य अल्का, बीटा, नागा, बेस्टा, एपसाइलन नाम की जातीमों में समाज किये के जनुसार वार्तियों में समाज के जाता है। परिणामसक्ष्य अल्का, बीटा, नागा, बेस्टा, एपसाइलन नाम की आवृत्तार आता की नातियों में समाज के जाता है। परिणामल में विश्वस्त अन्ताय तथा है। अल्का के अनुसार आतात्री कुते, पोड़े, मनुष्य के रूप में विश्वस अनुस्त वार्त्य काम करता है, उनसे अत्रक है और दूसरा काम नहीं करता चाहते। प्रवाहकल जिनके सुपूर्व नर्ष काम करता है, उनसे अत्रक है और दूसरा काम नहीं करता चाहते। प्रवाह कर कर कुत मूर्व के स्व में विश्वस अल्का का स्व है। प्रवाह का प्रवाह का प्रवाह का नात्र का प्याह । अल्का नात्र है। प्रवाह का प्रवाह का स्व माण नात्र है। भी बेस की पुस्तक 'द कर दे में में साथ समाज विश्वत किया गया है। प्रवेष नागरिक को अल्वा तथा है। अल्का नात्र का नात्र नात्र जात्र का स्व की अल्वा तथा है। अल्का नात्र का नात्र

एक दूसरी दृष्टि से सेमुएल बटलर का 'अरहोन' मनोरजक और विशेषतापूर्ण है। उनका वर्णन करने बाले आगमन के बार सौ साल पहले अरहोनियनो ने समझ लिया था कि नये यानिक उपकरणो द्वारा हम दास बनाये जा रहे हैं। मनुष्य तथा यन्त्रों के मेल से एक अब-मानव (शव सूमन) प्राणी का निर्माण हो रहा है जिस प्रकार एसिकिमो को मानव-नौका अथवा खानाबरोजों का मानव-अश्व है। इसलिए उन्होंने समीनों को नष्ट कर डाला और अपने समाज को उसी जगह स्थिर कर दिया जहाँ वह अधिशिक कान्त्रि के आरस्प के पहले था।

नोट : भाषा के वाहक सागर तथा स्टेप

खानाबदीयों के वर्णन के पहुले हमने कहा या कि जैसे सागर बिना जोत के खेत के समान है उसी प्रकार स्टेप में किसी रिच्य प्रतृत्व के लिए स्वान नहीं है। बोनी को भूमि की बुलना में हकमें यात्रा तथा यातायत को अधिक मुन्यिया होती है। दोनों की समानता आया कहक के रूप में स्पट हो जाती है। यह कभी जानते हैं कि ममुझी जातियों जिस तट र अथवा जिस सागर में जाती हैं, और जहां वे निवास बना लेती हैं वहाँ अपनी भाषा भी ले जाती हैं। पुराने गूनामी नाशिकों ने भूमप्रस सागर के बारों और तट र यूनानी माथा भा ले जाती हैं। पुराने गूनामी नाशिकों ने भूमप्रस सागर के बारों और तट रप यूनानी माथा भागित कर दी थी। मल्य के नाशिकों पर परिवास को पाया के बारों और तट रप यूनानी माथा भागित कर दी थी। मल्य के साविकों ने भूमप्रस सागर के बारों और किया साविकों के स्वान के साविकों साविकों कि स्टर होए और स्वान साविकों साविकों कि स्वान साविकों साविकों कि स्टर होए और सिवास साविकों के स्वान साविकों साविकों के स्वान से साविकों साविक

इसी प्रकार स्टेप के चारों ओर उपजाक देशों में बानावदीशों के आवागमन के कारण चार भाषाओं का प्रसार हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से यह प्रमाणित हो जाता है। वे चार भाषाएँ है—-सर्वर, अरबी, तुर्की तथा इंडोयुरोपियन।

बबंर भाषाएँ आज सहारा के खानाबदोश और सहारा के उत्तरी तथा दक्षिणी तट की स्थावर जातियों बोलती हैं। स्पष्ट हैं कि प्राचीन काल में मरुभूमि के खानाबदोश इन प्रदेशों में घुसे थे जहां बबंर भाषा के उत्तरी और दक्षिणी रूपों का व्यवहार होता है।

हसी प्रकार अरबी आज अरब स्टेप के उत्तरी तट और सीरिया और इराक में ही नहीं बोली जाती, उनके दक्षिणी तट इद्रामार्ट और प्रमत तथा परिचमी किनारे नील की चाटी में भी बोली जाती है। नील की चाटी में भी बोली जाती है। नील की चाटी से और भी पिचन बर्बर प्रदेश में बह चली गयी है और आज वह अतलातक के उत्तरी अफीकी तट पर और बड़ बील के उत्तरी तट पर बोली आती है।

तुर्की यूरीजयाई स्टेप के विभिन्न तटो पर फैंडी है और मध्य एशिया में कैसपियन सागर के पूर्वी तट से साव-नार तक और ईरानी पठार के उत्तरी कगार से अलताई पर्वत के पश्चिमी ओर तक किसी न किसी रूप में बोजी जाती है।

तुकीं परिवार की भाषाओं के इस विभाजन से इशेमूरोपियन भाषाओं के वर्तमान विभाजन का कारण मिलता है। यह भाषा दो भिक्र भौगोगिलक बनी में बैट गयी है। एक पूरोप में रह गयी और दूतरी ईरन तथा भारत में । इस इसे मूरोपियन भाषा का मानविज हमें तब समझ में आ जायेगा यदि हम इस बात को मान ले कि इसके रहले कि तुकीं भाषाओं के प्रसारकों ने बहां अपना निवास बनाया, इंडोमूरोपियन परिवार की भाषाओं का प्रसार स्टेप के उन खानाबरोधों ने किया जो मूरोडियाई स्टेप पर दस गये में मूरोप और ईरान होनों के किनारे मूरीबायाई स्टेप होने इसे हम सामार्थ की मानविज हम हम हम स्वार के सामार्थ हम हम स्वार हम सामार्थ की स्वार हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्थ हम हम सामार्थ हम सामार्थ हम हम सामार्थ हम हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्थ हम हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्थ हम हम सामार्थ हम हम सामार्थ हम हम सामार्थ हम सामार्य हम सामार्थ हम सामार्य हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्थ हम सामार्

# १०. सभ्यताओं के विकास की प्रकृति

# (१) दो भ्रामक संकेत

जो प्यंवेक्षण हमने किया, उससे पता चला है कि सबसे अधिक प्रेरणा देने वाली चुनौती कठोरतम और सुगमतम के बीच की चुनौती होती है । चुनौती मे यदि तीव्रता न रही तो प्रेरणा नहीं मिलेगी, यदि चनौती बहुत कठोर रही तो मन को ध्वस्त कर देगी। किन्तु वह चुनौती कैसी होगी जिसकी तीवता केवल इतनी हो कि मनुष्य सामना कर सके। पहली दृष्टि में तो ऐसा जान पड़ता है इसी प्रकार की चुनौती से सबसे अधिक स्फूर्ति मिलती है, और उसके उदाहरण पोलिनेशियाइयो, एसिकमो, खानाबदोशों, उसमानलियो तथा स्पार्टनो मे मिलते हैं । हमने देखा है कि इस प्रकार की चुनौती से इनमें महानु शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है । दूसरे अध्याय में हमने यह भी देखा कि इन लोगों को इसमें दण्ड भी मिला कि इनकी सभ्यता अविकसित रह गयी। इस कारण जब हम और ध्यान से देखते हैं तब हमें यह पता चलता है कि चुनौती की अधिकतम तीवता हम उसे नहीं मान सकते जिसमें केवल उसका सामना ही कर लिया जाय अपित चनौती में ऐसा भी बल होना चाहिए कि प्रेरणा स्थगित न हो जाय, आगे भी बढ़ती रहे। एक संघर्ष के बाद एक कदम और आगे बढ़े। एक समस्या का हल करने के बाद दूसरी समस्या उपस्थित हो और उसका हल हो। यिन से याग की ओर प्रगति होती रहे। केवल ऐसी गति, जो एक आन्दोलन के समाप्त करके सन्तुलन उपस्थित कर दे पर्याप्त नही है, उत्पत्ति के साथ विकास भी होना चाहिए। यह गति सदा लय के रूप में होनी चाहिए। जिस समाज को चनौती मिलें वह सामना करे, सन्तुलन स्थापित करे, मन्तुलन बिगडे, फिर नथी चुनौती आये, फिर उसका सामना हो, सन्तुलन हो, सन्तुलन बिगडे और चुनौती आये, अनन्त काल तक ऐसा ही होता रहे।

इस प्रकार के अ-सन्तुलनो को श्रेणी हमे हेलेनी सम्यता मे उमकी उत्पत्ति से ई० पू० पांचवी शती तक में, जब उसकी चरम सीमा बी, मिलती है ।

नवीन हेलेंनी सम्यता को पहली चुनौती अध्यवस्था और अध्यक्तार की थी। मिनोई समाज के विघटन का परिणाम केवल मानाजिक मलवा था जिनमें बचे-खुचे मिनोई और बेघरबार के एक्तियाई और बोरियन थे। क्या पुरानी सम्भता नये बचेरों के तुकानी आक्रमणों में बह जायानी? क्या एक्तियाई मैटानो पर उसके चारों ओर के पहाड़ों का शासन हो जायगा? क्या मैटान के शास्ति-प्रिय किसानों की पहाड़ों के लटेरों, और डाकुओं की दया पर जीना होगा?

पहली चुनौती के सामना में विजय हुई। यह निश्चित हुआ कि यूनान नगरों का संसार होगा, आमों का नहीं। यही खेती की व्यवस्था होगी, चतर के नहीं, व्यवस्था का देश होगा दुर्थ्यदस्था का नहीं। किन्तु पहली चुनौती की सफलता से ही उन्हें दूसरी चुनौती का सामना करता पड़ा। विजय के बाद सानिजूर्य खेती आरम्प हुई, मैदानों में खेती से जनसंख्या बड़ी, जनसंख्या का यह वेग (मोमेंटम) कम नहीं हुआ और जनसंख्या इतनी वड़ गयी कि हेलेनी प्रदेश सैमालने में समयें नहीं हो सका। पहली चुनौती की सफलता ने दूसरी जनसंख्या वाली चुनौती का भी उसी सफलता से सामना किया जैसे पहली का।

अति-जनसंख्या की समस्या के सुलझाने के कई उपाय निकाले गये। सबसे सरल और स्पष्ट उपाय का पहले प्रयोग किया गया। उससे कमागत ह्वास होने लगा। उसके पश्चात् एक कठिन और असाधारण प्रयोग किया गया और इस बार समस्या सलझ गयी।

पहली बार वो दग अपनाया गया वे बही सस्याएँ तथा तकनीक थीं जिनका प्रयोग यूनान के मैदान में यूने वालों ने अपने पहोंसी पर्वतीय कोगी पर क्या या जिससे उनका वालन पर्वतीय कोगों पर स्वापत हो । सवास्त्र यूनानी सैनिकों के व्यूह और नगर राज्य के पन्न की सहाया में देवेंनी नेताओं के गिरोह ने दरली तथा कोने से के बंदों को हराकर दूरली के दक्षिण में महान् यूनान की स्थापना की । शिसकों में वर्ष सिकेकों को इराकर नवीन पेकोगोलेस का निर्माण किया । सीवियों को पराजित करके साइरेनेका में नमें हेलेनी पेन्टापोलिस (पांच नगरों का एक समूह) बनाया, और वर्ष र भीसिकों को पराजित करके पिराणाम करते एकियन सागर के उत्तर तट पर कार्जिस की स्थापना की । परन्तु दस विवय के परिणाम नवरू ही विवय के उत्तर साम के उत्तर तत्र पर कार्जिस किया हो साम की स्थापना की ने पराजित करके पिराणाम नवरू ही दिवात को नथी चुनीती का सामना करना पड़ा । क्योंके स्वृत्ति को कुक किया था वह मूमक्यमागरीय देशों के लिए स्वय एक चुनीती थी और अन्त में अनुनानी जोगों ने इस मूनानी विस्तार को रोक दिया । उन्होंने कुछ तो हेलेनी अस्य-शस्त्र तथा उन्ही को कला लेकर उनका आक्रमण रोका और कुछ ने अपनी धावित्र के साथ विस्तार को रोक दिया । उन्होंने कुछ तो होलेनी अस्त या विस्तार को रेल प्रता कार्य की साथ किया विस्तार को रोका र इस में स्वापत हो ना सक से प्रता प्रता से स्वापत हो ना स्वपत्र की साथ के स्वपत्र की साथ के स्वप्त से कार की स्वप्त से अपन से किया । उन्होंने कुछ तो होलेंनी अस्त या विस्ता साम होलेंनी नहीं कर सके । इस प्रकार होलेंनी विस्तार को ई० पूर आठवीं सथा मि आरम्प स्वर्ण या श्री अपन स्वर्ण असी पर स्वर्ण असी से स्वर्ण की चुनीती होली स्वर्ण समस स्वर्ण स्वर्ण असी साथ से रह सथी ।

इतिहास की इस विषदा में एषेन्स ने नयी खोज की । एषेन्स ने जो 'यूनान का शिक्षक' बना था, विस्तार की प्रणाली छोड़कर ज्ञान तथा शिक्षण से हेलनी समाज को, गहनता को ओर ले चला । इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के सम्बन्ध में इस अध्याय में आगे बताया जायगा । इस एपेनी सथवं के बारे में पहले (यूष्ठ ४) में कहा जा चुका है, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

वृद्धि की इस लय को शास्ट बिहुटवैन ने समझा था। उसने लिखा था। 'वसनुको के मूल से यह निहित है कि किसी सफलता में, बाढ़े वह नैसी भी हो, आगे और भी संबंध आवश्यकता होती है। 'यह साव निरादापुर्ण भारा में विकटोरियन काल के कवि विकियम मीरिस ने प्रकट किया जब उसने लिखा, 'में विचार करता हूँ कि किस प्रकार लोग लड़ते हैं और पराजित होते हैं। और जिस बात के लिए लोग लड़ते हैं वह उनके पराजय के बावजूद प्राप्त होती है। वब बहु पानत होती है तब पता वकता है कि सम बात के लिए लोग लड़ रहे में बह मह नहीं है। हुसरे लोग हुसरे नाम से उसी बात के लिए फिर लड़ते हैं।'

सम्यताओं का ऐसी सजीवता द्वारा विकास होता है जो चुनौती से संघर्ष और सघर्ष से फिर चुनौती की ओर ले बाती है। इसके बाहरी और आन्तरिक दोनों रूप होते हैं। ब्रह्माण्ड में (मैकोकाज्म) में जो विकास होता है वह कमयः बाहरी विवय की प्राप्ति द्वारा होता है, पूष्पी (माइकाज्म) पर का विकास कमयः आस्तिनयंत्र अवदा आस्तामिक्यमित द्वारा होता है। इस इसे अविक्यसित्यों में सजीवता की प्रगति का सिद्धान्त सम्भवतः मिलता है। हम इस दृष्टि से दोगों प्रकार की अधिक्यसित्यों की परीक्षा करेंगे।

हमारे पाठक हमने इस बात पर सगड़ा नहीं करेगे यदि बिना बहुत प्रमाणों के और तर्क के हम यह कहे कि पीगोलिक विस्तार सम्यता के वास्तविक विकास का माप नहीं है कभी-कभी हम दे बेले हैं कि पीगोलिक विस्तार और सम्यता के वास्तविक विकास का समय एक ही होता है जैसा दूसरे सम्बंध में बेलेनी विस्तार को तस्तार और सम्यता के विकास का समय एक ही होता है जैसा दूसरे सम्बंध में बेलेनी विस्तार को तस्तार और वास्तविक पतन साम-माण होते हैं और विषयन में साम-माण होता है। सांबंधीम राज्य के पतन और विषयन के लिए भीगोलिक विस्तार और निकट काल 'दो करम है। दासका कारण बूंड्रने के लिए दूर नहीं जाना होता। सकट-काल से सैन्य वाद का जम्म होता है जो में मुख्य की आरसा को पारस्परिक विनाश की ओर ले जाता है, और सबसे सफल सैन्यवाद साधारणत सार्व-धीम पारस्परिक विनाश की ओर ले जाता है, और सबसे सफल सैन्यवाद का परिणाम होता है। यह उस समय होता है वेस वोर लोग अपने ही समाव के बोच के प्रतिव्वियो पर आक्रमण करना छोड़कर पड़ीक के सालव पर आक्रमण करती है।

इस अध्याय में हम आगे देखेंगे कि सैन्यवाद विगत चार-पांच हजार वचों में सम्यता के विनाध का सबसे साधारण कारण रहा है। आज तक के दिवहास में ऐसा ही मिलता है कि दस-बारह सम्यताओं का यतन दसी प्रकार हुआ है। सैन्यवाद के कारण समाज के स्थानीत राज्य (लोकल देदम) एक दूसरे से टकरा कर आपसी युद्ध में लड़कर नष्ट हो जाते हैं। आस्म विनाध की इस प्रक्रिया में सारा वात्रातिक डीचा इन पियाचों (मोलोक!) के लिए ईभन का काम करता है। युद्ध की एक कला की प्रपत्ति सान्ति की विभिन्न कलाओं को विनाध करके होती है। इसके पहले कि सैन्यवाद के सब समर्थक नष्ट हो जायें इस हत्या की कला में वे इतने मिषुण हो जाते हैं कि यदि वे पारस्पार्टक विनाध से क्षण भर के लिए एक जायें और दूसरे समाज पर आक्रमण करें तो उन सबका विनाध कर डालते हैं।

हेलेनी इतिहास के अध्ययन से ऐसा संकेत मिल सकता है कि जिस परिणाम को हमने अस्वीकार कर दिया है उसी का विपरीत ठीक है। हम यह देख चके है कि जब हेलेनी समाज को अति-जनसंख्या की चुनौती मिली तब उसने भौगोलिक विस्तार द्वारा उसका सामना किया और दो सौ साल बाद। सम्भवतः (७५०-५५० ई०पु०) उसके चारों ओर की अ-हेलेनी शवितयो ने इस विस्तार को रोक दिया । इसके पश्चात हेलेनी समाज रक्षात्मक (डिफोसिव) हो गया । पुरद की ओर इसके घर में ही पुरशियनों ने और पश्चिम से नये विजित प्रदेश में कार्योजिनियनों .. नै आक्रमण कर दिया। इस काल मे जैसा कि ध्यसिडाइडस ने देखा था, 'यनान चारो ओर से बहत दिनो तक दबाया जा रहा था। अौर हेरोडोट्स ने देखा था कि, 'युनान पर इतनी अधिक विपत्ति आयी जितनी इसके पहले बीस पीढियों में नहीं आयी थी। ' आज का पाठक यह नहीं अनभव कर सकता कि इन दो यनानी इतिहासकारों ने जिन विषादपूर्ण वाक्यों में इस काल का वर्णन किया है वही बाद की पीढ़ी के लिए हेलेनी सम्पता का मुर्घन्य काल था। यह वही युग था जब हेलेनी प्रतिभा ने सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नयी बातों का निर्माण किया जिनके ही कारण हेलेनीबाद अमर है । हेरोडोटस और ध्यसिडाइडस ने हेलेनी सर्जन के इस युग को इस दृष्टि से इसलिए देखा कि युनान का भौगोलिक विस्तार रुक गया था । किन्तु इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि हेलेनी सभ्यता में इतनी सजीवता न कभी पहले थी, न बाद में हुई । और यदि ये इतिहासकार किसी प्रकार ऐसी असाधारण जीवनी पा जाते. इस सजीवता का परिणाम देख पाते तो वह देखते एयेनो-पोलिपेनेशियाई युद्ध के अवरोध के पश्चात ही नवीन रूप से भौगोलिक विस्तार आरम्भ हुआ । यह विस्तार सिकन्दर द्वारा स्थल पर आरम्भ हुआ जो यनान के सागरी विस्तार से कही बड़ा या। सिकन्दर ने जब हेलेस पार किया उसके बाद दो ... शतियों में हेलेनीवाद एशिया और नील नदी की घाटों में फैल गया और सीरियाई. मिस्री. बैबि-लोनी. भारतीय सभी सभ्यताओ पर, जो सामने आयी, विजय प्राप्त की। उसके दो सी साल बाद रोमनो की छत्र-छाया में ये यरोप तथा उत्तर-पश्चिम अफीका की बर्बर पष्ठभमि में फैलते जा रहे थे । और में ही वे शक्तियाँ भी जब हेलेनी सम्मता का विघटन हो रहा था ।

सभी सम्यताओं के इतिहास से यह उदाहरण मिलता है कि भौगोलिक विस्तार के साथ-साथ गणों का स्नास होता है। हम केवल दो उदाहरण लेगे।

मिनोई सस्कृति का सबसे अधिक विस्तार उस समय हुआ जिते हमारे पुरातस्ववेता 'अित्सर' (तीसरी मिनोई) कहते हैं। ऐसा सुन उससे पहले नही आया जब १४२५ ई० पू० के लगभग कनासस का घेरा हुआ था। अर्थात् उस सकट काल के बाद ही जब 'मिनोस के सागर तन्त्र' का सार्वभीम राज्य नन्द हो गया और अन्तर्काल था, जब मिनोई समाज का अन्त हो रहा था। जितनी बनपुर इस अन्तिम मिनोई काल की, तीसरी अवस्था की, मिनती हैं उन सब पर पतन का प्रमाण अकित है और उन्हीं से यह भी पता लगता है कि मिनोई बस्तुर दिस्तार से फीटी हुई थी। ऐसा जान पहता है कि विस्तार का मूल्य गुणो के हास में चुकाना पड़ा।

मुद्गर पूर्व समान के पूर्वन बीती (शितिक) समान का भी नहीं हाल है। बीती सम्यता के विकास के समय सका विस्तार हागहीं नदी के आगे नहीं था। बीती सकट काल में जब विभिन्न राज्य एक दूसरे से लड़ रहे वें जैसा कि बीती कहते हैं बीती नगत दक्षिण में सारासी वेधित तक और दूसरी और पीहों के मैदान तक फैल गया था। बीती सार्वभीम राज्य के प्रतिकाशक सितन शी ह्यापटी ने अपनी राजनीतिक सीमा महान् दीवार (ग्रेट वाल) तक बढ़ायी थी। इसके परचात् हैन परिवार ने आकर स्सिन शी की सीमा को और दक्षिण तक बढ़ाया। इस प्रकार चीनी इतिहास में भौगोलिक विस्तार तथा सामाजिक विषटन समकालीन है।

अन्त में हम अपनी पित्रमी सम्यता के अपूर्ण इतिहास की ओर दृष्टि डाले और उसके उस प्राचीन विस्तार की ओर प्रधान के जो अविकारित मुदूर परिषमी और स्कृष्टिवर्तीयाई सम्यताओं । पराजित करके हुआ था, तथा जो उत्तरी मुरोपीय वंदरी पर विवय प्राप्त करके राइन से विस्तृत्वण तक विस्तृत था, जो मुरीपीयाई खानावदीयों के हुरीरियन अधिम गारद (एडवास मार्थ) को हराकर आल्या से कारपेषियन तक फैला और जो भूमध्यसागर के बेसिन के कोने-कोने में विद्यादय के अल्डमसम्भय से नील के तथा डान के मुद्दाने तक विस्तृत था और अल्प्यतालीन विवयत सथा ध्यापित विस्तार की पताका फहराता रहा, असका उन्होंने 'द कूसेक' का सरक नाय खाया था इन सक्के सम्बन्ध में हम सहस्त होंगों कि प्रचीन यूनानी सागदी विस्तार के समाम इन सौगोलिक विस्तारों के साथ अथवा उसके बाद सम्यता की वास्तविक उप्ति नहीं रक्ती। किन्तु जब हम इम यूग में स्व विकल्यापी विस्तार की ओर ध्यान देते हैं तब हमें ककना पदता है और हम आस्पर्य में पट जाते हैं। इस प्रस्त का उत्तर, हमारी पीडी से कोई बुद्धिमान मन्य स्तापेवनक नहीं दे सकता।

अब हम अपने विषय के दूसरे विभाजन को देखेंगे कि यदि भौतिक परिस्थिति पर उन्नत तकनीको द्वारा क्रमशः विजय प्राप्त की जाय तो क्या सम्यता के विकास का वास्तविक मापदण्ड मिलता है ? क्या तकनीक की उन्नति में तथा सामाजिक उन्नति और विकास में कोई सम्बन्ध है ?

अद्यतन पुरातस्विवदों ने जो वर्गोक रण किया है उससे इस प्रकार का सम्बन्ध सिद्ध मान िच्या जाता है। यह मान िच्या जाता है कि कम्बा- प्रत्येक ध्यवस्था म तकनीको उन्नति सम्प्रता के विकास की सुनक है। इस विचारआर में मानवी उन्नति का 'यूगो' का कम बताया गया है और उनका तकनीकी ताम भी रखा गया है और उनका तकनीकी ताम भी रखा गया है। पुरापायाधिक युग (विद्योजीविषक एज) नव-पाषाण युग (नियोजिधिक एज) तक-पाषाण युग (कालकोलिधिक एज), ताझ-युग, कास्य-युग, कोह- युग और इसमें हम यन्त-युग जोड़ सकते हैं जिसमें रहने का हम सीभाग्य प्राप्त है। यद्यपि इस वर्गीकरण का बहुत प्रचलन है, हमें ध्यान के इस बात की परीक्षा करती होगी कि क्या यह तथा है कि प्रयोक युग सम्प्रता के विकास की अवस्था का बोतक है। आनुभविक परीक्षा के विना ही अनेक कारणों से प्रान्य पुग सम्प्रता के विकास की अवस्था का बोतक है। आनुभविक परीक्षा के विना ही अनेक कारणों से प्रान्य वा आपोरोरी) से हम कह सकते हैं कि इससे सन्देह है।

सन्देह का पहला कारण उसकी ठोकप्रियता है क्योंकि वह ऐसे समाज की ओर हमारे विचारों को से जाता जिसके सम्बन्ध में आधुनिक तकनीकी सफलताओं के कारण हमें मोह हो गया है और इस कारण एक धारणा बन गयी है। यह लोकप्रियता उस तथ्य का उदाहरण है, जिसका जिक्र हमने अपने अप्रयम के पहले अध्याय में किया था कि प्रत्येक पीक्षी प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जो धारणा बनाती है वह उसके अपने अस्पकालिक विचारों की व्यवस्था के अनुसार होती है।

इस तकनीकी वर्गीकरण को सन्देह से देखने का एक दूसरा कारण यह है कि यह उस प्रवृत्ति का भी स्पष्ट उदाहरण है कि विद्यार्थी उस सामग्री पर ही निर्भर हो जाता है जो संयोग से उसके हाथों पढ़ जाती है। बैज्ञानिक दृष्टि से यह सयोग मात्र है कि 'प्रार्थतिहासिक' मानव जिन यन्त्रो का प्रसोग करता था वे बात प्राप्य हों और उसकी सनोवैज्ञानिक कलाएँ उसके दिवचार और उसकी संस्थाएँ निर्मेश निर्मेश हों। वास्तविक बात तो यह है कि जब मानासिक विद्याएँ काम करती रहती है तब मनुष्य के जीवन में मीतिक साधानों से जीवक उनका योगदान होता है। प्रसोग से छत्यों हुई मीतिक वस्तुओं का अवविष्ट रह जाता है और मानतिक धारणाओं के प्रयोग का चिद्व नहीं रह जाता और पुरातत्ववेत्ता मनुष्य उन अवविष्ट चिद्धों का प्रयोग करता है और उससे मानव दिहास का ज्ञान प्राप्त करना नाहुता है तो पुरातत्ववेत्ता मनुष्य (होमो सेपियन्स) को मानव दिहास का ज्ञान प्राप्त करना वाहता है तो पुरातत्ववेत्ता मनुष्य (होमो सेपियन्स) को सेव्ह निर्मात के रूप में ही देखता है। हम प्रमाणों का अध्ययन करेंगे तो उस समय के तकनीकी विकास के उदाहरण पायेषे जब सम्पता रिपर यी या अवनित की ओर जा रही थी और हमे इसके विपरीत की उदाहरण मिलेगे जब तकनीकी विकास स्थिय रहता है और सम्पता की उपति होती है या अवनित की अपता की उपति होती है या अवनित की स्थापन की अपता की उपति होती है या अवनित की स्थापन की स्थापन की उपति होती है या अवनित की स्थापन की स्थापन

उदाहरण के लिए सभी अविकत्तित सम्बताओं ने उच्च तकनीकी उन्नति की है। पोलिन-विधाइयो ने नी-चालन में विशिष्टता प्राप्त की, एमिकिमो ने मधुआ बनने में, स्थादेनो ने विनिकता में, खानाबदोशों ने पोड़ी को बचा करने में, और उसमानियों ने मनुष्यों को साधने में। ये मभी उदाहरणा पेसे हैं जहाँ मम्पता तो अविकत्तित यह गयी और तकनीक उन्नत हुई।

एक उदाहरण उस सम्बता का जिसका जिकास अवस्त हो गया और तकनीक विकसित हुई यूरोस के अपर पुरा-साथाणिक यूग और निकले नव पायाण-यूग की तुकता करते से प्राप्त होता है। वसीर के एक एक के उत्तर तायाणिक यूग को उत्तर नाले के अनाव को के अनाव को के स्वार्य को होता है। वसीर के एक एक एक प्राप्त के प्राप्त होता है। सिताव हो गया था। किन्तु उनसे कलात्मक आस्मकी था और उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति दिवा से को थी। पुरा-साथाणिक यूग वालों ने, जो गुकाओं की दीवारों पर कीयले से पद्माओं के विव बताये हैं, उन्हें देखकर अस्वयं होता है। निवन्ने नव पायाण-यूग के सामाज ने अपने अस्त राह्मों को माने और पिकतर बहुत तीव बताया और पुरा-पायाणिक यूग के मानव के पिकट उसका प्रयोग किया जिता जिनमें वह विकार मानव-पराजित हो पया और वह निर्माता मानव (हामों फैकर) विजयी हुआ। इस परिवर्तन से स्पष्ट हैं किन्तनीको विकास तो हुआ किन्तु सम्यता अवनत ही एती, क्योंकि अपर-पुरापायाणिक सामव की कला करता हो। यो।

और भी। माया सम्यता तकनीकी दृष्टि से प्रस्तर-युग से आगे नहीं बढ़ी, जब मेसिसकों और यूकेटी सम्यताओं ने स्पेनी विजय के पाँच सी साल पहले विभिन्न धानुओं के प्रयोग की जानकारी प्राप्त कर ली थी। किन्तु इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि माया समाज की सम्यक्षता इन दोनों समाजों की सम्यताओं से जो केवल इसरी श्रेणी की थी, कही अधिक विकासन थी।

अस्तिन हेलेनी इतिहासकार सिसेरिया का मोकोपियस सम्मार् उसटीनियन के उन युद्धों के इतिहास को भूमिका में, विक्त युद्धों के कारण हेलेनी समाज का विनास आरम्भ हुआ, ज्यिवता है कि सेने साक का जीवन उसके हुपजेंदी से अधिक स्तरीरक्त के स्थानित उसके पुण की दीतिक तकनीक इसके पहले के युग के किसी भी दीतिक तकनीक से अच्छी थी। वास्तव में यदि हेलेनी इतिहास की और बातों से उनके सैनिक तकनीक को अचल कर दे तो आरम्भ से अन्त तक, सम्यता के विकास से अवनत कर मा, हम तकनीक को उसित हो पायेंचे और हम यह भी देखेंगे कि तकनीक की उम्रति का हर करम सम्यता के विकास से अवनति तक भी, हम तकनीक की उम्रति हम यह हम करम सम्यता के विकास से अवनति हम तक सी हम तकनीक की उम्रति हम हर करम सम्यता के विकास से अवनति हम सा हम तक सी हम तक हम तक सी हम तक हम तक हम तक हम हम तक सी हम तक हम तक सी हम तक सी हम तक हम तक हम तक हम तक हम तक ह

पहले स्पार्टी ब्यूह को लीजिए । पहली महत्त्वपूर्ण हेलेनी उन्नति, जिसका वर्णन मिलता है, वह है दूसरा स्पार्टी-मेसेनियाई युद्ध जिसके परिणामस्वरूप स्पार्टा की सध्यता असमय ही एक गयी, दूसरा विशेष सुधार था हेलेनी पैदल सेना को दो उग्र भागों में विभाजित करना, एक मैसे-होनियाई जत्या और दूसरी एयेनी हलकी पैदल सेना । मैसेडोनियाई जत्या एकहरे भालो के बजाय दोनों हाथों में दो भालो से लैस था । यह अपने पहले के स्पार्टी सेना से आक्रमण मे अधिक भीषण था किन्तु साथ ही साथ वोझिल भी था और यदि एक बार पंक्ति दिगढ गयी तो पराजित होने की अधिक सम्भावना थी । यह यद क्षेत्र में तभी जा सकता या जब इसके पार्श्व में रक्षा के लिए पेल्टास्ट रहती थी, जो विशेष प्रकार की हलकी पैदल सेना (लाइट इन्फैट्री) थी जिसे साधारण सेना से अलग निकाल कर विशेष ढग से छट-पूट मुठभेड़ के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। यह दूसरा सुधार सौ वर्षों के घमासान युद्ध का परिणाम था जो एथेनो-पेलोपोनेशियाई संग्रामो से आरम्भ हुआ और किरोनिया में (४३१ – ३३८ ई० पू०) थीबनो तथा एथीनियनो पर विजय प्राप्त करके समाप्त हुआ । हेलेनी सभ्यता का पहला पतन यह था । दूसरा महत्त्व का सुधार रोमनो ने किया था जब उन्होंने अपनी सेना में हल्की पैदल सेना तथा व्यृह के गुणो को ग्रहण कर लिया और उनके दोषों से सावधान हो गये । इस सेना के सैनिक के पास दो फेकने वाले भाले और एक तलवार रहती थी। रणक्षेत्र में ये दो तरगो के रूप में आक्रमण करते थे और तीसरी तरग पूराने व्यह के ढग पर सज्जित रिजर्वमें रहती थी। यह तीसरा सधार उस नवीन भयकर युद्ध का परिणाम था जो २२० ई० पू० में हेनिबली लड़ाइयों से आरम्भ हुआ और १६८ ई० पू० में तीसरे रोमानो-मैसेडोनियाई सम्राम से समाप्त हुआ। चौथा तथा अन्तिम सुधार रोमन सैन्य दल में मैरियस ने आरम्भ किया और सीज्ञर ने पूर्ण किया। यह एक शती के रोमन विष्लवो और घरेल यद्धों का परिणाम था और जिसका अन्त रोमन साम्राज्य के रूप में हेलेनी सार्वभीम राज्य था । जसटीनियन का कवच सैनिक, जो अस्त्र सज्जित घोड़े पर अस्त्रों से सज्जित सवार के रूप में था और जिसे प्रोकोपियस पाठको के सम्मुख हेलेनी सैनिक तकनीक के विशेष सैनिक के रूप में बताता है, हेलेनी सैनिक विकास की श्रेणी में कोई नयी वस्तु नही है । यह कवच-सैनिक हेलेनी समाज के पतनोत्मख पीढी द्वारा ईरानी समकालीन विरोधियो का रूपान्तर था। इन . ईरानी सैनिको की शक्ति की जानकारी रोम को तब हुई जब उन्होने ५५ ई० पू० में कहीं में ऋसम को हराया था।

युद्ध की कला ही केवल वह तकनीक नहीं है जो समाज की सध्यता से विपरीत चलती है। आइए, हम ऐसी कला को ले जो युद्ध की कला से बहुत दूर है। खेरी की तकनीक शान्ति के समय की सर्वोच्च कला कही जाती है। यदि हम हेलेनी इतिहास को देखे तो पता चलेगा कि इस कला की उन्नति के साथ-साथ सम्बत्ता का हाल होता रहा है।

आरम्भ में ही हमें दूसरी कथा मिलती है। हेलेंनी युद्ध कला का पहला सुधार उस समुदाय के विकास को अवस्द्ध करके हुआ जिस समाज ने उसका आविष्कार किया था। उसके साथ हेलेंनी हाथ में जो उन्निति हुई वह सुखदायी थी। जब सोलन की सलाह पर अटिका ने मिश्रित हृषि की अवस्था बन्द कर निर्यांत के लिए विधिष्ट खेती आरम्भ की, तकनीकी उन्नति हुई और साथ-साथ एटिकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सजीवता और धिस्त का आरम्भ हो गया। किन्तु इस कहानी का दूसरा अध्याय युवदायी है। इस तकनीक का दूसरा करम यह हुआ कि दासों के

श्रम के बलपर अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा। यह कार्य पहले सिसिली के उपनिवेशिक सम-दायों में आरम्भ हुआ और सम्भवतः पहले-पहल एग्निजेन्टम में। क्योंकि सिसिली बाले यनानियों को निकट के बर्बर प्रदेशों में शराब और तेल का बढ़ता हुआ बाजार मिला। यहाँ तकनीकी प्रगति के साथ भयंकर सामाजिक ब्राई उपस्थित हो गयी । क्योंकि नयी खेती वाली दासता प्रया परवाली दासता प्रथा से अधिक दोषपूर्ण थी । नैतिक दिष्ट से तथा संख्या की भी दिष्ट से यह दोष बड़ा था। व्यक्तित्वहीन और अमान्षिक तो था ही, बहत बड़ी मात्रा में भी था। फैलते-फैलते यह सिसिली के यनानी समदाय से दक्षिणी इटली के बहुत बड़े क्षेत्र तक में फैल गया । यह क्षेत्र हेनिवली युद्ध के कारण उजाड और परित्यक्त हो गया था । जहाँ-जहाँ यह प्रथा फैली धरती की उपज जो इसने बढ़ायी जिससे पूँजी वालों को लाभ हुआ, किन्तु धरती सामाजिक दृष्टि से बजर हो गयी । क्योंकि जहाँ-जहाँ दास खेती करने लगे किसानो को उन्होने निकाल बाहर किया और उन्हें कगाल बना दिया जिस प्रकार खोटा सिक्का खरे सिक्के को बाजार से बाहर कर देता है । इसका सामाजिक परिणाम यह हुआ कि गाँव निर्जन हो गये और नगरो मे परोपजीवी जनता का जन्म हुआ विशेषत रोम में । ग्राची से लेकर उसके बाद तक के कितने ही सुधारको ने रोमन संसार को इस दोष से मक्त करना चाहा जो कृषि की तकनीकी प्रगति के कारण आ गया था किन्त असफल रहे। कृषि-दासता की प्रया तब तक रही जब मद्रा की आर्थिक व्यवस्था के बैठ जाने से वह अपने से नष्ट हो गयी। क्योंकि इसी मद्रा पर उसका लाभ निर्भर था। यह आर्थिक विनाश उस साधारण सामाजिक विध्वस का एक अगथा जो ईसा की तीसरी शती के बाद आरम्भ हुआ । और विध्वंस एक अंश में उसी कृषि सम्बन्धी रोग का परिणाम था जो उसके पूर्व चार सौ सालों से रोमन समाज के शरीर को खाये चला जा रहा या । इस प्रकार इस सामाजिक कैसर का अन्त उस समय हुआ जब वह शरीर समाप्त हो गया जिसमे कैसर उत्पन्न हुआ था।

इंग्लैंड में मूती कपड़ों के बनाने की तकनीक में जो उप्रति हुई उसके कारण अमरीकी सब में रुई बाले प्रदेशों में दानों की प्रया का भी विकास हुआ। यह भी पहले ही समान उदाहरण है। अमरीकी गृह-मूढ ने जहाँ तक दानों की बात थी उस कैसर को तो समाज किया किन्तु उससे वह दोष दूर नहीं हो सका जो स्वतन्त्र हुए नैशों के उस अमरीकी समाज के बीच आ जाने के कारण उत्पक्त हो गया था, जो ग्रेरोपीय बंधन थे।

तकनीकी उन्नति और सम्पता की प्रगति का सह-सम्बन्ध (को-रिलेशन) नहीं रहा है। यह बात उन सब उदाहरणों से स्मप्ट है बही तकनीक की तो उन्नति हो गयी किन्तु सम्पतास्मिर रही या दुरीगामी हो गयी। यही बात उन अवस्थाओं में भी हुई बहाँ तकनीक तो स्विर रही और सम्पता या तो निकस्तित होती रहीं या पीछे जाती रही।

उदाहरण के लिए यूरोप में अन्तिम तथा अपर पुरापाषाणिक युग में मानव ने अच्छी प्रगति की।

"अपर-पुरापाधाणिक युग की संस्कृति चौचे हिमनदीय (ग्लेशियल) काल के अन्त में सम्बन्धित है। नातकरताल (नियानकरताल) मानव के अवशेष के स्थान पर हमें विभिन्न प्रकार के अवशेष मिलते हैं जिनसे नातकरताल मानव से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत वे लगभग आधृतिल मानव के निकट दिखाई पदेते हैं। वब हम युरोप के इस युग के जीवास्मों (फासिल) को देखते है तब एकाएक हमें ऐसा जान पड़ता है कि जहाँ तक शारीरिक रचना का सम्बन्ध है हम आधु-निक मानव को देख रहे हैं।'''

पुरापाषाणिक युग के प्रध्य मानव के प्रकार का इस दग से परिवर्तन ऐसी घटना है जो मानवता के इतिहास में महत्वपूर्ण है । क्योंकि उस काल में उप-मानव मानव के रूप में बदल रहा था और उप-मानव के मानव के रूप में बदल रहा था और उप-मानव के मानव के रूप में बदल रहा था और उप-मानव के मानव के रूप में बदल ने तो अन्य तकर दिना मानविक प्रगति के परिणाम का धता वलता है जब नानदरताल मानव उन्नत करके आधुनिक मानव बन गया । परन्तु इस मानविक्त क्रान्ति के मान्य कोई तकनीकी क्रान्तित नहीं हुई । इस प्रकार तकनीकी वर्गीकरण के अनुसार अपर्युगणवाणिक मूण को पूक्यों के जिन तिक्षों के उपन्या करते हैं उन्हें हम भ्रमास करते हैं उन्हें हम भ्रम्मवद्य लूपत कही (मिसिंग लिक) की बनायी समझते हैं जबकि वास्तव में, बृद्धि, आक्रमर तथा मानवता के सभी विधेष लक्ष्यों से हम यह कह सकते हैं कि श्रेट पुरापाणाण्युगीन मानव में और निकले पुरा-पापाण्युगीन मानव में उतना ही अन्तर है जितना उसमें और हमारे याणिक

इन उदाहरणों के, जिनमें तकनीक स्थिर रही है और समाज प्रगतिशील रहा है, विपरीत भी उदाहरण मिलते हैं जहीं तकनीक स्थिर रही है और समाज का पतन हुआ है। उदाहरण के लिए लोहे के प्रयोग की तकनीक जिसे एविवाई समार ने पहने रहल उस मध्या आरम्भ किया आज ब महान् सामाजिक पतन हो रहा था। और मिनोई समाज का विघटन हो रहा था, स्थिर रही, न उप्रति हो रही थी। न अवनित, और हेलेनी समाज अपने पूर्ववर्ती मिनोई समाज की भीति विध-टित हो रहा था। हमारे पश्चिमी समाज ने लोहे के प्रयोग की तकनीक रोमन ससार से बिना किसी मुटि के पाया था। वेटिन वर्णमाला और सूनानी गणिल भी रसी प्रकार वहीं से मिला था। किन्तु सामाजिक विस्तत्व हो गया था। हेलेनी समाज छिन्न-भन्न हो गया और एक अन्त काल उपस्थित हुआ जिममें अन्त में पश्चिमी सम्यत का जन्म हुआ। किन्तु इन तीनो तकनीकों में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं उपस्थित हुआ।

## (२) आत्म-निर्णय की ओर प्रगति

भौगोलिक दिस्तार की भाँति ही तकनीकी प्रगति से हमको ऐगा सिद्धान्त नहीं मिला विससे हम सम्प्रताओं के विकास का मापदण्ड बना सके, किन्तु उससे एक सिद्धान्त मिलता है जिसके अनुसार तकनीकी उप्तित होनी है उसे हम उत्तरोत्तर सरलता का नियम कह सकते है। भारी भरकम भाग के इवन और विन्तृत रिल पर्य के स्वान पर नूबिशाजनक अन्तरहूंन इजन (इटरनल कम्बस्वन इजन) आ गये जो सडको पर रेलगाडी की गति से चलते हैं और उसी स्वतन्त्रता से चलते जैसे कोई पैदल चलता है। तार की जगह बेतार से समाचार जाने ठसे। भीनी और मिन्नी अटिल लिंगे के स्वान पर स्मय्ट और सरल लिंटन लिंग आ गयो। भाषा में भी इसी प्रकार सरलता की और सुकाद है। विभक्तिमय कप को छोड़कर सहायक शब्दो का प्रयोग होने लगा है जैसा इडो यूरोपीय परिवार की भाषाओं के दिनहास के बात होता है। इस परिवार की प्राचीन तम बाता संस्कृत में विवस्तित्यों को बरमार है। और उपसर्गों की कमी है। इसके विवरित आधुनिक अवेजी में विवस्तित्यों तम हटा दी गयी है उनका स्थान प्रियोजियानी और सहासक विवासों में ले लिया है। इस दोनों छोरों के बीच क्लासिकी मुनानी मात्राव है। आधुनिक परिक्मी संसार में वैश्वभूषा भी सरल हो गयी है। एकिजावेची काल के वर्षर उल्झावपूर्ण करकों के त्यान पर आज सीधी-बादी वैश्वभूषा हो गयी है। एकिजावेची काल के वर्षर उल्झावपूर्ण करकों के त्यान पर आज सीधी-बादी वैश्वभूषा हो गयी है। ज्योतिष आज टोलमी के सिद्धालों के स्थान पर आपरानिक की सुद्धालों के स्थान पर अपरानिक की सुद्धालों के स्थान पर अपरानिक की सुद्धालों के स्थान पर विवत्त वैश्वानिक और समझ में आपने बाल ढेंग पर होती है।

इन परिवर्तनों के लिए सरलता शब्द का प्रयोग कदाचित् यवार्ष न होगा, कम से कम उचित नहीं है। सरलता में नकारासक ध्वित है और यह माब है कि किसी वस्तु में कोई कमी कर दी गयी है या कोई वीज हटा दी गयी है। किन्तु जिन बातों का वर्षन ऊपर किया गया है उनमें कुछ कमी नहीं हुई है बिकि व्यावहारिक कुमलता बढ़ी है अपवा कलात्मक सन्तोष की वृद्धि हुई है या बौद्धिक समता बड़ी है, जिसका परिणाम हानि नहीं लाम है। यह लाभ सरलता की एक प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रक्रिया द्वारा ऐसी शक्तित्व निकल पड़ती जो भौतिक माध्यम में वैधी रहती है और स्वतन्त्र होकर अधिक शक्ति से मानसिक रूप में प्रकट होती है और प्रयोग में आती है। इससे उपकरण में सरलता हो नहीं आती, शक्ति स्वानात्तरित होती है और कार्य की प्रणाली निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर गतिशील होती है। इस प्रक्रिया को यदि हम सरलता न कहकर 'अलीकिकोकरण' (प्यीरियलाइबेवन) कहे तो अधिक उपयुक्त होगा।

भौतिक प्रकृति पर मनुष्य ने जो नियन्त्रण प्राप्त किया है उस विकास को एक आधुनिक मानव-विज्ञान वेत्ता ने बड़े काल्पनिक रूप में यो वर्णन किया है :

"हम लोग घरती छोड़ रहे हैं, हमारा सम्पर्क छूट रहा है, हमारे रास्ते अस्पष्ट हो रहे है। चकमक पत्थर (पिलट) शादवत है, तौवा एक सम्प्रता तक रहता है, लोहा कई पीढियो तक और इस्पात एक मनुष्य के जीवन तक। जब गति का युग समाप्त हो आयगा तक कौन लदन-पीकिंग हवाई रास्ते का नक्सा बना पायेगा या आज भी ईचर के माप्तम से जी समाचार भेजे जाते हैं या मुने जाते हैं उसका पथ क्या है कोई बता सकता है ? किन्तु समाप्त आइसेनी राज्य की सीमा आज भी ईस्ट एंग्लिया की दक्षिणी सीमा पर वर्तमान है, जी मुखाये दलदल और कार्ट गये जंगल में वनी थी।"?

हमारे उदाहरण से यह सकेत मिलता है कि उन्नति की जिस कसीटी की खोज में हम है और जिसे हम बाह्य बातावरण पर विजय में नहीं पा सके चाहे वह मानवी हो अथवा भीतिक, वह हमें वहां मिलती है जहां तीवता (एम्फ्लेंसस) में क्रमयः परिवर्तन होता है और कार्य एक अंत्र से हुसरे अंत्र में बदलता रहता है। इस में एक अंत्र से हुसरे अंत्र में बुनौती और उसका सामाना होता रहता है। इस में पह अंत्र में हुसरे अंत्र में बुनौती और उसका सामाना होता रहता है। इस मकार के क्षेत्र में चुनौती बाहर से नहीं जाती, अव्यर से ही प्रकट होती है और जो चुनौती पर विजय होती है वह किसी बाहरी खिक्त अथवा वैरी पर

नहीं। यह विजय आरम-निर्णय, आरमाभिष्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। जब हम किसी स्पिक्त अबदा किसी एक समाज को चुनीतियों का सामता करते हुए देवते हैं और हम यह जानना बाहते है कि जिस कम से चुनौती और सामना हो रहा है उसमें उपति हो। रही है कि नहीं तो हमें ठीक उसर तब मिरू जायगा जब हम देखेंगे कि प्रतिभा पहले इंग की है कि इसरे।

सह सचाई इतिहास के उन वर्णनों से स्पष्ट हो बाती है वो अब से इति तक इसी प्रकार बतायें जाते हैं कि उबति बाहरी रिस्मितियों पर विजय के कारण होती है। इसी प्रकार के दो सहान् इतिहासकारों के बचोरों के उदाहरण हम प्रस्तुत करते हैं। दोनों के लेखक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। एक पुस्तक है एम० एक्संड डिमोजिन्स की 'कमेट ला कटे की ले टाइप सोशल' और दूसरी है एक औं वे नेस्स की 'आउट लाइन आब हिस्टी'।

एम० डिमोिक्स ने अपनी पुस्तक की भूमिका में वातावरण के सिद्धान्त को बहुत स्पष्ट शब्दों में अंकित किया है : 'पृथ्वो पर अगणित प्रकार के लोग रहते हैं, क्या कारण है कि इतने प्रकार के लोग हो गये ? पहला और प्रमुख कारण प्रजातियों के इतने भेदो का यह है कि ये विभिन्न रास्तों से आये-गये। विभिन्न मानों के कारण ही विभिन्न प्रजातियों तथा सामाजिक प्रकार के लोग हो गये।'

लेखक के इस विचार से प्रभावित होकर जब हम यह पुस्तक पढते हैं तब यह जान पडता है कि उसके विचार वहाँ तक बहुत ठीक मिलते हैं जहाँ तक उसके उदाहरण आदिम समाज से लिये गये हैं । इन उदाहरणों से यह समझ में आता है कि बाहरी बनौती का सामना करने से इन समाजो ने पुणता प्राप्त की, किन्तु उनके विकास का इनसे पता नहीं चलता क्योंकि अब ये समाज गतिहीन है। डिमोलिन्स महोदय अविकसित समाजों की स्थिति भी समझाने में सफल है। किन्तू जब लेखक अपने सुत्र को पित-सत्तात्मक ग्राम्य समाज पर लगाता है तब पाठक को घबराहट होती है। कारयेज और वेनिस पर जो अध्याय लिखे हैं उन्हें पढ़ने से ऐसा जान पडता है कि लेखक ने कुछ छोड़ दिया. यद्यपि वह यह नहीं कह सकता कि क्या छट गया है । जब वह पाइथोगारस के दर्शन को इटली के दक्षिण के व्यापार-परिवहन पर स्थापित करना चाहता है तब हुँसी रोकनी पहती है किन्त 'प्लेटो के मार्ग' और 'अलबेनी और हेलेनी जाति' के अध्याय पर तो ठहर जाना पडता है। अलबेनी बर्बरता और हेलेनी सभ्यता को एक साथ रखना, क्योंकि किसी समय दोनों के नेता अपने-अपने भौगोलिक लक्ष्य पर एक ही भ-प्रदेश की राह से पहुँचे, आश्चर्यजनक है। यह कहना कि वह महान मानव घटना जिसे हम हेलेनीवाद कहते हैं बालकन पठार का केवल गौण उत्पादन था, हास्यास्पद है । इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय में अपने ही विषय को लेखक गलत सिद्ध करके अपनी बात को असंगत बना देता है। जब कोई सम्यता हेलेनी सभ्यता के स्तर तक उन्नति कर लेती है तब यह कहना कि उसका विकास केवल बाहरी परिस्थित की चुनौती के कारण हुआ, हास्यास्पद है ।

जब वे आदिम सम्मता के बजाय किसी परिपक्त सम्मता पर विचार करते हैं वेल्स भी अपने विचारों को पुष्ट नहीं कर पाते । जब वह अपनी करणना से किसी अत्यन्त प्राचीन भूनैज्ञानिक करण के किसी नाटकीय घटना को गढते लगते हैं तब वह पूर्णक्य से सफल होते हैं। उनकी कहानी कि किस प्रकार ये छोटे जन (चेरियोमारिक्स) अत्यन्त प्राचीन स्तनपायी और वस रहे, जब बहुसंक्यक सरीस्प (रेपटाइस्स) घरती के अन्दर चले गये, उसी स्तर की है जिस स्तर की बाइंदिल की डेविड और मोलियक की माथा। जब वे छोटे जन्तु पुरापापाणिक काल के शिकारी या यूरेशियाई बानावदोश के रूप ये जा जाते हैं डिमोलिय के समान वेस्स फिर भी हमारी घारणा के अनुसार ही प्रकट होते हैं। किन्तु जब वह हमारी परिचमी सम्यता की रूपा कहते हैं और उस जन्तु का वर्णन करते हैं जो विलियम एवाई ग्लैडस्टन के रूप में आया तब उनकी बुद्धि बिकल हो जाती है। वह अमफल इसलिए होते हैं कि स्पो-च्यो उनकी रूपा की गति बड़ती है, वह अपनी आरिसक मावना को महान् ये इस मुक्त की और नहीं ला सकते। यहां असफलता 'द आउट लाइन वाब दिस्सी' नी कमी है, नहीं तो यह पुरतक महान् वीदिक देन है।

बेल्स की असफलता इसी समस्या को सुलझाने में, शेक्सपियर की सफलता से नापी जा सकती है। यदि हम अलौकिकता की दृष्टि से शेक्सपियर के पात्रो की विकासात्मक कम से सूची बनायें और यह स्मरण रखे कि नाटककार का कौशल यह है कि पात्रों की कियाशीलता द्वारा उनके चरित्र की अभिव्यक्ति हो तो हम देखेंगे कि जैसे-जैसे चरित्र के विकास की सीढी पर नीचे से कपर की ओर शेक्सपियर चलता है वह अपने पात्रों के कार्यक्षेत्र को इस प्रकार बदलता रहता है और अपने नायकों की भमिका की इस प्रकार अभिव्यक्ति करता है कि मंच पर इस जगत का अधिकाधिक समावेश होता है और विश्व को दूर रखता जाता है । यदि हम पाँचवे हेनरी से लेकर मैकब्रेथ का चरित्र देखते हए हैमलेट की ओर चले तो यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा। पाँचवे हेनरी के चरित्र का स्वरूप अपेक्षाकृत आदिम है और जो मानवी बातावरण उसके चारो ओर है उसी की चनौती का सामना उसे करना पडता है। उसका सम्बन्ध अपने प्रिय साथियो से है, अपने पिता से है और अगिनकोर्ट के यद्ध के प्रति उसके साथी सैनिको से और राजकुमारी केट से उग्र रूप मे प्रेम याचना में है। जब हम मैकबेथ के पास आते हैं तब कार्यक्षेत्र बदलने लगता है क्योंकि मैकबेथ का सम्बन्ध मैलेकम से या मैकडफ से या अपनी पत्नी महारानी मैकबेथ से उतने ही महत्त्व का है जितना मैकबेथ का अपने से है । और अन्त में जब हम हैमलेट की ओर आते है तब हम देखते है कि अखिल ब्रह्माण्ड की भावना प्राय. लप्त होने लगती है। उसके पिता के हत्यारों से उसके सम्बन्ध में, ओफीलिया से समाप्त प्रेम की भावना में, उसके वयोवृद्ध परामर्शदाता होरेशियों में यह देखा जाता है कि वह आन्तरिक संघर्ष से जुझ रहा है जो नायक की अपनी आत्मा के अन्दर ही काम कर रही है। हैमलेट में कार्यक्षेत्र प्राय. पूर्ण रूप से अखिल ब्रह्मांड से मानवी जगत में आ गया है। शेक्सपियर की कला की इस महानु कृति में, जैसे ऐसकाइलस के 'प्रोमीध्यज' अथवा बार्जीनग के नाटकीय एकपात्री संवादों में (मोनोलोग्ज) एक ही अभिनेता सारे मच पर अधिकार जमा लेता है यह इसलिए कि उसके व्यक्तित्व के अन्दर जो आत्मिक शक्तियाँ व्यक्त होने के लिए विवश हो रही है, उन्हें पूरा अवसर मिले।

कार्यक्षेत्र का यह परिवर्तन, जो हम शेक्सपियर के पात्रों में पाते हैं जब हम कमशा आत्मक विकास में रेखते हैं, हमें सम्प्रताओं के इतिहास में भी मिलता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि जब जनेक चुनीतियों के संपर्ध विकास के रूप में परिवर्तित होते हैं तब ज्यो-ज्यो विकास की प्रगति होती है, बरावर कार्यक्षेत्र बाहरी परिस्थिति से हटकर समाज की आन्तरिक परिस्थित को और मुद्र जाती है।

उदाहरण के लिए, हमने देखा कि जब हमारे पश्चिम के पूर्वजों ने स्कैण्डिनेवियाई आक्रमण

पर विजय पायी, उसका एक कारण यह था कि उन्होंने मानवी परिस्थित पर शिवतशाली सैनिक तथा सामाजिक सामती प्रथा निर्माण करके विजय प्राप्त की। किन्तु परिचर्मी हितहाल में आगे सककर जब सामंती प्रथा के कारण सामाजिक, आधिक और राजनीतिक वर्ग उत्पन्न हो गये तब उनके कारण अनेक प्रकार के तजाब और आधात होने लगे और समाज को उनका सामना करना पड़ा। परिचमी ईसाई जनत् को अभी बाइकिंगो को पराजित करके पर्याप्त अवकाश भी नही मिला था कि उन्हें सामती प्रथा के विभिन्न बगों को हटाकर स्वतन्त्र राज्य और नागरिकों का नये रूप से सम्बन्ध स्वाधित करना पड़ा। इन रोगों जुनीतियों के परिवर्तन से स्पष्ट है कि बाहरी परिधित से इटकर कार्यक्षेत्र आनतीयक हो गया।

गरी बात हम इतिहास की दमरी घटनाओं में देख सकते हैं जिन्हें हमने दसरे सदभों में वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, हमने देखा कि हेलेनी इतिहास में सारी प्रारम्भिक चनौतियाँ बाहरी थीं। यनान में पठारों के बर्बरों की चनौती, तथा जनसंख्या की चनौती का सामना उन्होंने समद्र पार साम्राज्य का विस्तार करके किया । जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वहाँ के बर्बरो तथा प्रतिद्वंद्वी सभ्यता की चनौती का सामना करना पड़ा और अन्त मे पाँचवी शती ई० पू० के पहले चतर्यांश में एक साथ कारयेज और परशिया के आक्रमण का सामना करना पडा । इसके पश्चात इस मानवी भीषण चनौती पर विजय होने लगी जो चार शतियो तक चलती रही । जो सिकन्दर के विजय से आरम्भ हुई और रोम पर विजय करके समाप्त हुई। इन विजयों के कारण हेलेनी समाज को पाँच-छ सौ वर्षों की शान्ति मिली जिनके बीच कोई बाहरी महत्त्व की चनौती का सामना नहीं करना पड़ा । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हेलेनी समाज बिलकुल चनौतियों से विमक्त रहा। इसके बिपरीत जैसा हमने देखा है यह पतन का यग या अर्थात इस काल में उसे ऐसी चनौतियो का सामना करना पडा जिसपर वह विजय नहीं पा सका । हमने देखा कि ये चनौतियाँ किस प्रकार की थी. और यदि हम फिर उनपर विचार करें, तो देखेंगे कि ये चनौतियां आस्तरिक थी । ये पहली बहारी चनौतियों के विजय की परिणाम थी । जिस प्रकार हमारे पहिचमी समाज में बार्डीकेंगों के आक्रमण के परिणाम में सामन्तवाद की प्रथा हो जाने के कारण चनौती उपस्थित हुई ।

उदाहरण के लिए परिश्वनो तथा कारपेत्रीनियनो के दबाव ने हेलेनी समाज को आत्मरका के लिए दो शक्तिशाली सामाजिक तथा सैनिक साधनों को तैयार करने को स्कूति प्रदान की । एक दो एवंनी नी-छेना, और दूसरी साइराक्युडी नृषंस सैनिक । इनके कारण दूसरी पीढ़ी मे हेलेनी समाज में तनाव और दबाव आरम्भ हुआ और उसके कल्सकप एवंनी-लोगोनेशियाई युड हुआ। साथ हो साइराक्यूड तथा उसकी बदंर प्रजा और उसके यूनानी सहायकों के प्रति प्रतिक्रिया भी आरम्भ हुई । इन हल्यकों के कारण हेलेनी समाज का प्रथम पतन हुआ।

इसके बाद के हेलेगी इतिहास के अध्यायों में जिन सेताओं ने सिकन्दर तथा और सेतापतियों के संवाजन में विदेशियों को तेना को पराजित किया वा वे मैसेडोनियाई तेनापति तथा रोमन अधिनायक देश के भीतर ही। वरेल युद्ध करने लगे। इसी प्रकार परिवर्गी मुम्मयसायर के आधिपत्य के लिए हेलेनी तथा सीरियाई समाज में जे आधिक इंड वल रहा था वह सीरियाई प्रतिग्रंडी की पराजय के बाद अधिक उग्र संघर्ष में फिर उपस्थित हुआ। इस बार पूर्वी कृषि- दासों और उनके सिसिजी तथा रोम के मालिकों में । इसी प्रकार हेजेनी तथा पूर्वी सम्पताओं का सांस्कृतिक संपर्ष-मारिपाई, और मिस्तों और बीस्त्रोनों और भारतीय—हेजेनी समाज के भीतर ही आन्तरिक संकट के रूप में प्रकट हुआ। इस संकट से आइसिस की पूजा, ज्योतिय, सूर्य की प्रका, ईसाई धर्म तथा अनेक सांस्मिजित धर्मों का आविभविं हुआ।

पूरब और पश्चिम कोई युद्ध बन्द नहीं करता

मेरी छाती पर ये लोग मार्च कर रहे हैं।

आज तक के अपने पश्चिमी : तिहास में भी यही प्रवृत्ति हम पाते हैं । प्रारम्भिक काल में मानवी परिस्थिति से चुनौती मिली। बहु स्मेन में अरबों में आरम्भ हुई और फिर स्कैण्यिनीयवाइयों से और अनत हुआ उसमानित्यों की चुनौती से। उसके पश्चात् पश्चिमी विस्तार संसार घर में व्यापक हुआ। और कम-सै-कम कुछ काल के लिए इस विस्तार के कारण विदेशी मानवी समाजों की चुनौतियों से हम बच गये हैं। "-"

उसमानली बस जब दूसरी बार वियमा लेने में असफल रहा उसके बार परिचमी समाज पर जो बाहरी चुनीती मिली वह बोल्वेबिजम की थी। परिचमी जगत को यह चुनीती उस समय से हैं जबसे लेनित तथा उसके माथियों ने मन् १९१७ में रूस पर अपना झीथाल्य कर लिया। में कल्यु यू॰ एम॰ एम॰ आर॰ की सीमा से बाहर परिचमी सम्बन्धा तप दस्का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पदा है। और यदि एक दिन ऐसा भी हो कि रूसी कम्यूनिस्टां की यह आधा पूरी हो जाय कि विदय भर में साम्यवाद फैल जाय और पूँजीवाद पर बहु विजय प्राप्त कर ले तो भी यह विदेश सम्झित को विजय नहीं होंगी क्योंकि इस्लाम के विपरीत साम्यवाद का स्नोत परिचम हो है। बहु पूँजीवाद की प्रतिकृत मात्र है। बीसबी शतों के रूस में अंदर्भ दिसी परिचमी कान्तिकारी मिद्धान्त को अपनाया है उससे परिचमी सम्झित को प्रकार की आशका नहीं है। बास्तव में इससे एस चलता है कि यह सम्झित कितनी बलवती है।

लेनिन के जीवन बृत्त से बो बोलसीविज्य प्रकट होता है उसमें गम्भीर अस्पष्टता है। पीटर महानू के कायों को बहु प्रकार काया कि नण्ड करने ? वीटर की सनको राजधानी को फिर से मेन्द्रीय स्थान के जाकर लेनिन के अपने को महानू पुजरा अवांचुन क्या पुराने घर के विश्वसा करने वालो और स्लाव प्रेमियों का वराधर ही घोषित किया। हम यह सम्प्रवत अनुभव करे कि पवित्र कस के एक पैगायद पहित्रसी सम्प्रता के विरोध में कम की आत्मा की अम्ब्यक्ति कर रहा है। किन्तु जब लेनिन मिद्धान्त बनाता है तब उसे परिचमी विचारों वाले जमम प्रदृशी कार्य-मानसे के पास जाना पडता है। यह सब है कि परिचमी समाज की जिल्ला को अस्वीकार करने

- १. ए० ई० हाउसमैन : ए शापशायर लंड, २८।
- यदि निस्टर ट्वायनबी ने कुछ बाद में यह इतिहास लिखा होता तो एक अथवाद बनाते बापान की चुनौती के लिए।—सम्पादक
- और बाद में लिखा होता तो उन्हें उन बाहरी चुनौतियों का भी जिक करना पड़ता को इंग्लैंड को बाहर से मिलीं ।—अनुवादक

के लिए मार्स्सी सिद्धान्त सबसे निकट जाता है। बीसबी वाती में परिचमी कोई दूसरा सिद्धान्त कस चुन नहीं सकता था। मार्स्सी सिद्धान्त का नकारात्मक तत्त्व ही स्वी कातिकार मन की कबा, स्वीकारात्मक नहीं। बीर पहिं कारण है कि सुन १९९७ में स्वा में परिचमी पूर्वीचार के विदेशी तत्त्व के उत्तर दिया। अब हम उस परिचर्तन पर प्र्यान देते है वो मार्स्सी दर्शन का कस में हो रहा है तब यह व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। वहीं मार्स्सवाद को परप्परावारी ईसाई समें के स्थान पर भावात्मक तथा बीदिक विचार के स्व में स्वा में स्वा किया जा रहा है। मुसा के स्थान पर मार्स्स बीर मार्सिक के स्थान पर लिनेन स्थापित किये जा रहे हैं। उत्तर डेमंत्र मंत्री के स्थान पर हम लोगों की रचनाएँ नवीन-मास्तिक सुद्ध पित धर्म में समायिक्ट हो रही है। किन्तु जब हम सैद्धान्तिक भावना से अलग होकर यह देखते हैं कि लिनित तथा उसके उत्तराधिकारी सभी जनता के लिए वास्तव में क्या कर रहे हैं तब दूसरा रूप पिता है।

जब हम यह प्रस्त करते हैं कि स्टालिन की पचवर्षीय योजना का क्या अभिप्राय था तब हम यही उत्तर दे सकते हैं कि इसका एक ही अर्थ था होष, व्यववाय तथा परिवहन को सांत्रिक बना देता। किसानों की जाति को मिस्टी (मैकानिक) बनाना। पुराने रूस को नया अमरीका बनाना। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस आधुनिक बंग से तथा कठोरता से और बड़ी आकाशा के साथ रूस के परिवमीकरण की चेष्टा की जा रही है कि महान् पीटर का कार्य भी पीछे पड़ गया। इस के वर्तमान शासक रूस में इस पैशाचिक शक्ति हो उसी सम्पता की मांति सफलता प्राप्त कर रे की चेष्टा कर रहे हैं जिसकी वे नित्या करते हैं। जिस्सान्देह वे एक रोश मान के निर्माण को करणना कर रहे हैं जिसकी बारामा रूसी हो और साव-मज्जा अमरीको हो। यह उस राजनीतिक का विचित्र सपना है जिसका वारता हमी हो और साव-मज्जा अमरीको हो। यह उस राजनीतिक का विचित्र सपना है जिसका विश्वास इतिहास की भौतिक व्याव्या में हैं। मान्सी सिद्धान्त पर हमें यही आशा करनी चाहिए कि यदि रूसी किसान अमरीकी मिस्त्री की बाति दहता है तो मिन्त्री की ही भौति वह विचार करने लगेगा, वैसी हो उसकी भावता होगी और वैसी हो उसकी इच्छाएँ, होंगी। रूस की इस बीचा-बीचों में, जो लेनिन के आदशी और कोई की प्रणाली में हो रहा है,

इसी प्रकार की असंगित गांधी के जीवन में भी है। जो अनजाने इसी प्रकार पूर्ण रूप से परिवासिकरण कर रहे हैं। इनका यह कार्य उनके सिद्धानों का अंध्य है। यह हिन्दू पैराम्बर उन तागी को तोवान गहते हैं जिसके परिवासी जाल में भारत कैता हुआ है। वह स्थास रक्तर हैं 'अपने हाथों से मारतीय कई को कार्ता और बुनों। परिवास की मिलों के कपड़े यत पहनों। और भारत की घरती पर पश्चिमी डंग की मिले खड़ी करके इन विदेशी वश्यों को यहीं से हटाने की बेच्टा मन करें। 'गांधी के इस बालाविक सन्ध्य को इसके देखावासी नहीं मानते । वे सन्त की भीति उन्हें मानते हैं और उत्तरा उनके निर्देश पर कार्य करते हैं जिलावा वह उन्हें पश्चिमीकरण में सहायक होता है और अता उनके निर्देश पर कार्य कार्य की स्थास हता है, जीर कर रहे हैं। इस अपनेश कारती ही हता वाही का कारती होता है और अता उन्हा देखारी हता वाही है जिल्हा के स्थास कारती होता है और अता हम देखारित करना वाहते हैं जिल्हा के समझकरता की सहस्य आपने स्थापन में वहीं। उनके वाहती कारती जा रहे हैं। इस आपनेशक में बहुत अता कारती कारती हैं कि सहस्य की असक्तरता की भएता उनके वहता की असक्तरता की असक्तरता की भाष्ट

चेष्टा की । वे छोग जिन्होंने उद्योगवाद की तकनीक को भारत की घरती पर अच्छी तरह जमाया है।

इसी प्रकार वब बाहरी चुनौतियों का परिवर्तन भीतरी चुनौतियों मे हुआ है, परिचर्मा सम्यता ने भीतिक बातावरण पर विजय पायी है। तकनीकी क्षेत्र में जोधोपिक कालि की जो तथाकियत विजय हुई उसके आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में ऐसी असंख्य कुख्यात समस्याएँ खड़ी कर दी और वे ऐसी उसकी हुई है कि उनपर यहाँ विचार करता सम्भव नहीं। जरा पूर्व-यात्रिक सहको का ध्यान कीविए। इन पुरानी सहको पर अनता प्रकार की प्राचीन दव की गाड़ियों की भीड़ रहती है। ठेलागाड़ी, रिचला, बेलागाड़ी, तोगा, बच्ची सब शारीरिक सित्त से चलने वाली गाड़ियों जनपर चलती है, और कभी-कभी बाइसिक्त की को बातों वाले युग का सकेत है। सहको पर भीड़ बहुत होती है इसिल्ए पत्रना भी होती है किन्तु उसकी चिन्ता कोई नहीं करता, स्थोक चीट-चरेट कम जनती है और रास्ता बन्द नहीं होता। अयोकि यदि यक्का लग भी जाय तो भयावह नहीं होता। उनकी गति धीमी होती है और जोर भी कम होता है। इन सड़को पर जो यातायात की समस्या है बहु चुंदनाओं को रोकने की नहीं है। से सड़के बैसी हों है जो पुराने काल में थी इसिल्ए समस्या है कि यात्रा पूरी होगी कि नहीं। इसिल्ए सक्त की

अब बरा आब की सडको को देखिए जिनपर यांकिक यातायात का गर्वन होता रहता है। इन सङ्को पर गति और दुकाई की समस्या नहीं रह गयी है। मोटर, ट्रके और कारियों लग्नी हूँ देशती करती है। हायों के प्रहार से भी अधिक उनमें और होता है। या स्पोर्ट की गाड़ियाँ जो गोली अपया सधुमक्की से तेज करती हैं। किन्तु साथ ही साथ मुठभेड़ की समस्या अधिक बढ़ गयी है। इसिलए आब सडको की समस्या तकनीकी नहीं, मनोवैज्ञानिक है। पुरानी चुनौती भीतिक थी, दूरी की। वह बटल कर आज नयी चुनौती माना, मनावैज्ञानिक है। पुरानी चुनौती भीतिक थी, दूरी की। वह बटल कर आज नयी चुनौती माना, मनावैज्ञानिक है। चुनौती और ती महाते हैं उन्हें सरावर एक हुयरे का नाश करने का भ्रय बना रहता है।

यातायात की इस समस्या का प्रतीकात्मक तथा स्पष्ट तात्म्य हैं। एक तो यह उस परिवर्तन का स्वरूप बताता है जो आधुनिक परिचर्मी सामाजिक जीवन की विशेषता हो गयो है जब से युग की दो प्रवल शक्तियों इस जीवन में आ गयी है—जीवोगिकता और लोकतन्त्र शासना है अह से आधुनिक आदिक्कतिओं ने मौतिक शक्ति को अनुशासित करने में जो अदितीय उप्रति की है उससे करोड़ो मनुष्य सामृहिक कार्य करने लग गये हैं और हमारे समाज में भला या बुरा जो कुछ कार्य होता है वह यह गया है। हो सकता है कि प्रत्येक युग में हरणक समाज में अले अपक्षा बहुत वह गया है। हो सकता है कि प्रत्येक युग में हरणक समाज में हो जो की हो, इससे सन्देह नहीं जिनसे समाज के समिज पर निर्णयासक प्रभाव पढ़ा हो। चाहे जो भी हो, इससे सन्देह नहीं कि हमारे समाज के सामने जो चुनौती उपस्थित है वह नैतिक है, भीतिक नहीं।

 चरचित्र ने कामन्त्र समा में १० सितम्बर, १६४२ के मायण में इस बात की ओर प्यान विलाया था। मारत में इसका बोरों से विरोध हुआ था।—सन्यावक। आज वही हो रहा है और गांधी के सिद्धानों के विपरीत औद्योगीकरण मारत का मुक्सन्त्र है।—अनुवावक "आज यांत्रिक उप्रति के सम्बन्ध में हम विचारकों की माधनाएँ बरली हुई पाते हैं। प्रशंसा के साथ आलोचना होने लगी है, सत्तोय का स्यान सम्देह ने रिल्या है, और सम्देह का स्थान शीरे-धीर सब से रहा है। उल्लान और कुष्णा के पाय उत्पत्न हो गये हैं, जैसे किसी बहुत दूर जाने पर पता चले कि में नलत राह की ओर मुझ मार्य है। गोटना अग्रम्भव है, किश्वर वह आये चले? यदि एक या दूसरा रास्ता चकटे तो वह कहा पहुँच जावगा? प्रमुक्त यांत्रिकी (अपलगहरू मैकेनिक्स) के एक पुराने नमर्पक होने के नाते मुझे अमा किया वाय कि आज जब मैं उटस्य होकर आविक्कारों तथा अनुसम्भागों की बारात देश रहा है जब मेरी भारति दूर हो रही है। यह प्रश्न बात्र पुराने एक स्थान के जावगा? आधिर इनका लक्ष्य क्या है? मन्यन्य की भावी पाँडी पर इसका प्रभाव क्या देशा?

इन शब्दों से ऐसे प्रस्त उठते हैं जो हम सबके हुदय के भीतर मुखर होने के लिए बेकल रहते हैं । क्योंकि ये बाते साधिकार कही गयी हैं । बिटिय असोसिएलन फार दि एडवासमेन्ट आव सायस के अध्यक्ष ने उस ऐतिहासिक स्वयः एक सौ एक सौ एक बी प्रकेश कहें हहा था। 'उद्योगवाद और जनतत्त्र को नयी सामाजिक प्रेरणास्यक शक्ति परिचमी जगत् के मार्वजनिक (श्रामिक) समाज के सगठन में ध्यय होगी कि इम शक्ति से हुमारा जिनाश होगा '

यही समस्या कछ सरल ढग से पराने मिस्र के शासको के सामने भी आयी थी । जब मिस्री नेताओं ने भौतिक चनौती पर विजय पायी, जब उन्होंने निचली नील की घाटी के जल, मिटी और वनस्पति को मानव की आजा के अधीन कर लिया, तब यह प्रश्न उठा कि मिस्र और मिस्रियों के शासक अपने इस महान मानवी सगठन को किस प्रकार अपने अनशासन में कर सकेंगे। यह नैतिक चनौती थी । जिस भौतिक तथा मानवी शक्ति को उन्होंने अपने वश में कर लिया था उससे अपनी प्रजाकी अवस्थाका सुधार कर सकेगे? क्या यह शक्ति प्रजाको क्याऔर आगे उस कल्याण की ओर ले जा सकेगी जिस ओर सम्राट्और उसके कुछ साथी ले जा चुके थे। क्या ये वही उदार कार्य करेंगे जो ऐसकाइलस नाटक में प्रोमीध्यज ने किया अथवा जीयस का नशस कार्य करेंगे। हमें उत्तर मालम है। इन्होंने पिरामिड बनाये और पिरामिडों ने इन नशस शासकों को अमर कर दिया: अमर देवताओं के रूप में नहीं, बल्कि गरीबों को पीसने बालों के रूप में । उनकी कुरुवाति मिस्री लोक-कथाओं में प्रसारित हुई और अन्त में हेरोडोटस ने उन्हें अमर कर दिया । उन्होने अनुचित ढग चुना जिसके बदले में उस सम्यता को मृत्यु ने आ दबोचा जब बह चुनौती जिससे उन्हें प्रेरणा मिल रही थी बाहर से आन्तरिक क्षेत्र में आ गयी थी। आज के संसार में ु हमारी भी परिस्थिति कुछ वैसी ही है । आज हमारी भी स्थिति कुछ वैसी ही है । आज उद्योगवाद की चुनौती तकनीकी क्षेत्र से नही, नैतिक क्षेत्र से आ रही है। इसका परिणाम अज्ञात है क्योंकि नयी परिस्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी अभी निश्चित नहीं है ।

को भी हो, हमने इस अध्याय में जो तक उपस्थित किया है वह समाप्त है। हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जब चुनौतियों की श्रृंखका उपस्थित होती और एक चुनौती के परिणामस्वरूप दूसरी चुनौती आती जो उन्नति की ओर प्रेरित करती है, तब ज्यो-ज्यों श्रृंखका आये बढ़ती है, बाहरी चुनौती के स्वान पर चाहे वह मीतिक हो अथवा मानवी, आन्तरिक चुनौती उपस्थित होती है जो उप्रतिवील सम्पता की आत्मा होती है। इस प्रकार सम्पता की ज्यों-ज्यों उप्रति होती है बाहरी चुनौती से कम ठकना पड़ता है और आन्तरिक चुनौती से अधिक सवाम करना पड़ता है। विकास का अर्थ यह है कि सम्पता की उप्रति स्वय अपनी परिस्थित वन जाती है, स्वयं ही आफ्रामक बनती है और स्वयं ही अपना युदक्षेत्र बन जाती है। दूसरे शब्दो में विकास का मायदण्ड आत्मिनपंथ की और प्रयति है। आत्मानपंथ की ओर प्रगति उस चमलार को अवस्त करने का नीरस-ना बग है कि किस प्रकार जीवन का प्रवेश उस समाज में होता है।

## ११. विकास का विश्लेषण

# (१) समाज और व्यक्ति

यदि हमारी विचारधारा यह रही है कि विकास का मापदण्ड आत्म-निर्णय है, और यदि हम समझते है कि आत्म-निर्णय का अभिप्राय है आत्माभिष्यक्ति, तो हम उस प्रिष्ठम का विरुष्ठण करे कि किस प्रकार कमधा सम्यताओं द्वारा आत्माभिष्यक्तित हुई है तो सम्यताओं के विकास को ठीक-ठीक समझ सकें। साधारणतः यह स्पष्ट है कि सम्यताएं विकास को प्रक्रिया अपना आत्माभिष्यक्ति उन व्यक्तियों के माध्यम से करती है जो 'उस समाज के हैं' अथवा 'जिनका वह समाज है। 'समाव तथा व्यक्ति के सम्बन्ध को निरपेक्ष दृष्टि से दोनों में से किसी मुत्र के अनुसार हम समझ सकते हैं, यदिष्ठ वे एक हुसरे के विरोधी हैं। इस प्रम से यह जान पहता है कि दोनों मिग्रज्ञत पर्याप्त नहीं है, इसिलए इस जांच के पहले हम इस पर विचार कर ले कि समाज और

समाज-विज्ञान का यह पुराना प्रस्त है और दो बँधे-बँघाये इसके उत्तर है। एक तो यह कि व्यक्ति हो मूल है जिसका अस्तित्व है, वही समझा जा सकता है और क्ही व्यक्तियों की हकाई का समूह समाज है। इसरा उत्तर यह है कि वास्तिकत तो समाज है। समाज अपने में पूर्ण है। व्यक्ति तो इस पूर्ण का केवल एक अर्थ है। समाज के बिना इस अरा का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, न इसके सम्बन्ध में कोई करवात हो सकती है।

व्यक्ति की इकाई का क्लामिक चित्र होमर ने साइक्लोप्स के वर्णन मे खीचा है। अफलातून ने उसी भावना से इसे उद्धृत किया है जिस भावना से हम अब करना चाहते हैं.

न तो उनकी कोई सभा है, न उनका कोई विधि-विधान है। पहाड़ो की चोटियों पर और मौदों में वे रहते हैं।

जहाँ अपनी पत्नी तथा बाल-बच्चो के प्रति प्रत्येक अपने नियम के अनुसार व्यवहार करता है। और अपने साथियों की बातों की तनिक भी परवाह नहीं करते।

स्पष्ट है कि इस प्रकार का, परमाणुओं से समाज जीवन, साधारण मानव का जीवन नहीं हो सकता। और कभी कोई मृत्युद्ध साइस्कोष्म के समाज जीवन नहीं व्यतीत करता था। क्योंकि मृत्युद्ध सामाजिक प्रणाली हैं। अप-मानव से मानवता के विकास के लिए सामाजिक जीवन आवश्यक हैं। इसके विना विकास का कोई रूप रिचर ही नहीं हो सकता था। तब दूसरे उत्तर का कि व्यक्ति केवल समाज का एक अग है क्या होता।?

१. ओडेसी: नवीं पुस्तक, ११, ११२-१४ । अफलातून द्वारा लाज पुस्तक २, ६४० पृष्ठ में उद्धत ।

"ऐसे सामाजिक प्राणी है जैसे मधुमित्त्वयों और चीटियों जिनमें व्यक्तियों में किसी प्रकार का श्वंद्यालाबद्ध सम्बन्ध नहीं है परन्तु सभी अपने लिए नहीं, सारे समाज के लिए कार्य करते है और यदि समाज से अलग हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है।

"मूँगे अपवा जल के और पोलिए ऐसी बनी बस्ती बना लेते हैं। उनमें प्रत्येक को अलग से निस्संकोच जीव कहा जा सकता है किन्तु एक दूसरे से वे इस प्रकार लगे रहते हैं कि सबके साथ मिलकर एक हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति कोन रहा?" औरिको विज्ञान (हिस्टोलोजी) की कहानी सुनिए। उसके अनुसार सभी जन्तु, जिनमें मनुष्य भी सिम्मिलत है, असंख्य इकाइयों से मिलकर बने हैं जिन्हें कोवाण कहते हैं। इनमें से कुछ कोघाण बहुत स्वतन्त्र होते हैं और हम यह समझने पर विवध होते हैं कि शरीर का उनसे उसी प्रकार का सम्बन्ध है जैसे मूँगे के पोलिपो की बन्ती में किसी इकाई का होता है, अबवा जिस प्रकार पूरी बनती में साइफोनोफोरा होता है। यह मिलकर्ष और भी पुष्ट हो जाता है जब हम यह देखते हैं कि असंख्य स्वतन्त्र जीव, प्रोटोजोजा, ऐसे हैं जो उन कोपाणुओं के समान हैं जिनसे मनुष्य का शरीर बना है। अन्तर केवल यह हैं कि मनुष्य के शरीर में ये एक हमरे से संयुक्त हैं और वे प्रोटोजोजा अलग स्वतन्त्र हैं।

''एक प्रकार सारा जैव जगत् (आरगोनिक वर्ल्ड) एक महान् व्यक्ति है। यह ठीक है कि वह अस्पट और उचित डम से सम्बद्ध नहीं है फिर भी परस्पर निर्मर रहने बाला एक पूर्ण है। यह है स्वर्णाट और उचित डम है कि सारी हरी वनस्पति या सब जीवाणु (बैक्टीरिया)नष्ट हो जायें तो ससार में कीई जीवधारी रह नहीं सकता।''

अविक प्रकृति के सम्बन्ध में जो बाते कहीं गयी है वे मनुष्य के लिए भी ठीक उतरती है ? क्या मनुष्य भी साइक्लोम्स की मीति स्वतन्त होकर समाज के शरीर में केवल एक कोषाणू है? या यह महान् जैविक जगत् केवल एक कोषाणू है ? हास्म की पुरतक 'लेवियाचान' के आरम्भ में सामाजिक मृत्य का सरीर कमें केवल उन्हें सो वात्र कि निह्न मनुष्य कहते हैं। मानो सामाजिक सविदा (बोचल कंट्रेक्ट) ने जाह से साइक्लाम्स को कोषाणू बना दिया। उन्नीसवी शती में हरवर्ट स्पेसर और बीचची में आस्वेल्ड स्पेम्लर ने मानव समाज को गम्भीरता-पूर्वक घरीर माना है। दूसरे लेवक का कमन है—'किसी सम्बता (कुल्ट्र) का जन्म उस समय होता है वह स्वायी धीवमानवित्र को आदिम मानिक परिस्थिति में कोई महान् आरमा जासत होती है जिस अपने को अलग कर लेती है। कालाहीन तत्वो से एक रूप महान् आस्पा जासत होती है अप अपने को अलग कर लेती है। कालाहीन तत्वो से एक रूप महान् आस्पा त्या की सिता है अपने स्वायो असस्मा से सामान उस के सामा उस देश की सीमित धरती पर प्रस्कृतित होती है और पीचे के समान उससे लगी रहती है। इसी के विपरीत सम्बत्त का विनास तब होता है जब इस आस्पा ने, जातियो, माचा, धर्म, कला, विज्ञात तब राज्य को तारी सम्भावनाओं की अनुभूति प्राप्त कर ली है और तब वह जिस आदिम मानव स्वित ते उरसम्भ हुई उसी में मिल जाती है।'

इस विचार की आलोचना एक अग्रेजी लेखक ने अपनी पुस्तक मे की है जो उसी साल

कं एस० हक्सले : वि इंडिविज्ञल इन वि एनिमल किंगडम, पृ० ३६-८ तथा १२४ ।
 ओ० स्पेंत्लर : डर उनटरगेंग डेस एवडंलेडेस, खण्ड १, १४-२२ संस्करण, पृ० १४३ ।

प्रकाशित हुई थी। 'यमाज शास्त्र के सिद्धान्तवादियों ने अपने विशय की प्रणाती और शब्दावकी के प्रयोग करने के बजाय बार-बार समाज के तथ्यो और मूल्यों को किसी-निक्सी विकान या सिद्धान्त के माध्यम से अध्ययक्त किया है। मौतिक विकान की समानता (एनोलोजी) के आधार पर समाज को उन्होंने चन्न बताया, जीव-विकान से तुकता करके उन्होंने उसे प्राणी प्रमाणित करने की चेटा की। दर्धन अपना मनो-विकान की समता विकाशकर उन्होंने समाज को अर्थित बताने पर जोर दिया और कभी-कभी धार्मिक समानता से उन्होंने इसे ईश्वर बनाने का भ्रम उत्पन्न किया।"

वैषिक तथा मनोसेकानिक समानता उतनी हानिकर नहीं है जब यह आदिम समाज अथवा अविकासित सम्पताओं के साथ लागू की जाती है। किन्तु जहाँ सम्पताएँ विकासित हो रहीं है उनके समाज तथा व्यक्ति के सम्बन्ध की तुलना इनसे ठीक नहीं होती। ऐसी समानताओं को लाना ऐतिहासिक बुढि की दुर्वेच्ता है अथवा गण्याची है। इसका सकेत उत्पर किया जा चुका, है। यह प्रवृत्ति कि 'विटेन', 'कास', 'धर्मतन्त्र', 'द प्रेस', 'द टर्फ' को सबीव बनाना और सस्था के नाम से पुकारना और इस अबूर्त सस्थाओं को मानब मानना ठीक नहीं है। यह अच्छी तरह स्थाट है कि समाज को जैविक या व्यक्ति का रूप देकर हम समाज और उसके व्यक्तिगत सदस्यों के सम्बन्ध को समझा नहीं सकते।

तब मानव समाव और उसके व्यक्तियों के सम्बन्ध के बताने का कौन हम उचित हो सकता है। सच्ची वात तो यह है कि मानव समाव मनुष्य के आपत्ती सम्बन्धों की सस्या है। मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है, सामाजिक प्राणों है। एक दिर से सम्बन्ध बिना वह वी नहीं सकता। हम कह सकते हैं कि समाव व्यक्तियों के सम्बन्ध का परिणाम है। इसकी उप्पत्ति इस कारण होती है कि एक व्यक्ति का कार्यक्षेत्र दूसरे व्यक्ति के कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित होता है। इस सम्बन्ध के कारण व्यक्तियों का कार्य समान हो जाता है और इसी समान क्षेत्र को हम समाज कहते हैं।

यदि यह परिभाषा मान की जाय तो इससे महत्त्वपूर्ण किन्तु स्पष्ट परिणाम निकलता है। समाज कार्यक्षेत्र है किन्तु कार्य का स्रोत व्यक्ति है। इसी बात को बंगोसों ने जोरदार शब्दों में कहा है: "हम इतिहास में अचेतनं तत्त्व पर विश्वस तही करते। बहुत-सी अज्ञान विचार-शारा, जिसके सम्बन्ध में बची चर्चा हुँ हैं, इसिक्प प्रवाहित होती है कि एक या अधिक मनुष्य ही अपने समुदाय को किसी एक और बहा के गये हैं। यह कहना कि सामाजिक प्रयत्ति अपने आप समाज के इतिहास के किसी काक में किसी आदिक परिस्थिति के कारण होती है, बेकार है। जब समाज एक प्रयोग का निश्चय कर लेता है और इस कारण आगे कृदता है तब प्रपति होती है। इसका अर्थ यह है कि समाज को विश्वास हुआ होगा अपवा कम-कै-कम बहु आन्दोलन के लिए तैयार हुआ होगा। और यह आन्दोलन किसी व्यक्ति डारा किया गया होगा।"

ये व्यक्ति, जो समाजो में जिनमें वे रहते हैं गतिशीलता उत्पन्न करते हैं उनमें साधारण मनुष्यों से कुछ अधिक क्षमता होती हैं। उनके कार्य ऐसे होते हैं जो साधारण मनुष्यों को चमत्कार लगते

१. जी० डी० एच० कोल : सोशल विवरी, प० १३।

२. एच० वर्गसों : लार्ड सोर्स डिला मोराल एट डिला रिलिजन, पू० ३३३ तथा ३७३।

है क्योंकि ने सममुच महामान होते हैं, केन्छ आनंकारिक भाषा में नहीं। "मनुष्ण को सामाधिक प्राणी बनने के लिए थो कुछ भी आवस्क मा प्रकृति ने किया। विस्त प्रकार प्रतिमाशाली मनुष्ण साधारण मनुष्पों की चुढि के आपे कला आता है, उसी प्रकार ऐसी विशिष्ट आत्मा समय-समय पर आती है जो समझती है कि हमारा सम्बन्ध विश्व भर की आराओ से है और अपने को अपने समुदाय के भीतर ही सीमित रखने के कनाय प्रेम की शक्ति से प्रेरित होकर सारे विश्व से अपनी सार्व कहाने के स्वताय प्रेम की शक्ति से प्रेरित होकर सारे विश्व से अपनी सार्व कहाने हमारे की प्रतिक हमारे की प्रतिक सार्व से सारी सार्व कर सार्व से सारी आति का सार्व के ही लिए कर सार्व से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी आति का सार्व के ही लिए कर से सारी का सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व के सार्व कर से सारी का सार्व के सार्व

इन अतिमानव आत्माओं के चरित्र को जो आदिम समाज के सामाजिक जीवन की शृक्षण को छोड़कर नया सर्चन करते हैं व्यक्तित्व कहा जा सकता है। व्यक्तित्व के आन्तरिक विकास के परिणामस्कर हो नये निर्माण का कार्य होता है और इन्हीं के द्वारा मानव समाज का विकास होता है। वर्गमों के अनुसार योगी (मिस्टिंग) छोग हो अतिमानव व्यक्ति होते हैं, यही श्रेष्ठ सर्चन करते हैं और योग की रहस्ववादी अनुभूति के सणों में सर्चनात्मक कार्यों का अंकुर फूटता है। उन्हीं के शब्दों में इसका विकटण सतिम राम्म

"महान् योगियों (मिस्टक) की आरमा रहस्यवादी अनुभूति के सुखद क्षणो में विराम नहीं कर लेती कि यात्रा की मंजिल हरी हो गयी । अनुभूति के खण की विश्राम का समय ससाय भारिए । वैसा ही विश्राम जैसा स्टेशन पर रेलडे इस्त का होता है। जिसमें भाग का दस्य में रहा प्रश्त है और इसलिए एकता है कि आगे तीव मंति ने चले । "महान् योगियों के हृदय में रही प्रश्त स्थाद की शांक्त मतियों ले हिन में रही प्रश्त स्थाद की शांक्त मतियों ले होते हैं कि स्वर की हुपा से मानव के सर्जन की किया को पूर्ण करें " योगी की शक्ति विस और गतिशील होती है उसी और जीवन की शक्ति में प्रश्त हित होती हैं। यहाँ शक्ति होते हुपा के पसे विश्वास्त होती हैं ति सी रोमित साल पर अपनी छाप अस्ति करती हैं । साथ ही एक ऐसी विरोधात्मक बात होती हैं किसे वो जानते हैं। वह यह कि जो वस्तु स्वयं निमित ही वह निर्माण करने का प्रयत्न करें। जिसकी गति रक गयी हो वह चलना आरम्भ करें।"

यह विरोध उन गतिवािल सामाविक जीवन की पहेली हैं जो रहस्यमय व्यक्तियों के प्राहु-भाव के समय उपस्पित होती हैं। यह सर्जनकर्ता इस कमार प्रेरित होता है कि अपने साथियों को भी सर्जनविंग्ल बना देता है। वह अपने साथियों को भी अपनी ही माथाना में डाल देता है। योगी पुरुष के सूक्ष्म जात् में (उसकी आत्मा में) जो सर्जनात्मक परिवर्तन होता है उसे पूर्ण तथा दृढ़ होने के लिए जगत् में भी परिवर्तन होना आवस्यक है किन्तु जिस जगत् में उसका परिवर्तन हुआ है उसी जगत् में उसके ऐसे साथी है जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। उस अपरिवर्तत जगत् को परिवर्तत करने में अपरिवर्तित लोगों की ओर से ककावटे उपस्थित होती है क्योंकि इनमें गति-हीनता है। यह गतिहीनता जन्दे अपरिवर्तित क्यों में हो स्वर्तान है।

१. बही, पृ० ६६।

२. वही, पू० २४६-६९ । पाठकों ने यह जनुमन किया होगा कि वर्गसों के इतिहास का वर्गन कारलाइस के वर्गन से कितना निस्तता है।—सम्पादक

इस सामाजिक परिस्थित से उलझन उत्पन्न हो जाती है। यदि सर्जनकारी प्रतिमा अपने समाज में परिस्तंन करने में विफल होती हैतो उसकी सर्जनात्मक प्रतिमा उसके लिए विनामकारी दिख होगी। वह अपने कार्यक्षेत्र से अलग हो जायगा। कार्य शक्ति समाप्त हो जाने पर उसकी जीवनी शक्ति भी समाप्त हो जायगी। नाहें उसके सामी उसे सुरलोक न पहुँचा दें जैसे अन्य सामाजिक जन्तुओं अथवा कीड़ों के जीवन में होता है। और यदि यह प्रतिमाशाली स्थक्ति अपने सामियों की गतिहोत्तवा अथवा विरोध पर विजय पा जाता है तो अपनी परिवर्तित आस्मा के अनुरूप सामाज को भी बना देता है और साभारण पुरुष अथवा रुपी के जीवन को तवतक असहा बनाये खला है अवतक कि वे उसी के अनुरूप अपने जीवन को न बना लें।

बाइबिङ में जो निम्नलिखित यीसू का कथन बताया गया है, उसका यही अभिप्राय है :— ''यह न समझो कि मैं ससार में शान्ति के लिए आया हूँ—मैं शान्ति का सन्देश नहीं,तलवार

का सन्देश देने आया हूँ 'क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि पुत्र को पिता के विरोध में खड़ा ककें, पुत्री को माता के विरोध में और वधू को सास के विरोध में ।' और लोगों के बैरी उसके पर वाले ही होने ।'''

सामाजिक सन्तुलन कैसे सम्भव है जब एक बार प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रभाव का आक्रमण प्रारम्भ हो जाता है ।

इसका सबसे सरल समाधान इस प्रकार हो सकता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से बराबर शक्ति से और सब ओर आक्रमण आरम्भ कर दे। इसका परिणाम यह होगा कि बिना तनाव या विकृति के विकास होने लगेगा । किन्तु यह कहना अनावश्यक होगा कि किसी प्रतिमा के आवाहन के उत्तर में शत प्रतिशत प्रतिक्रिया नहीं होती । इतिहास में ऐसे उदाहरण अवस्य मिलते हैं जब कोई 'वैज्ञानिक अथवा धार्मिक' विचार जनता के सम्मख आता है तब अनेक बृद्धिमानों के मन में एक ही समय और स्वतन्त्र रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है। किन्तु इस प्रकार के उत्तम से उत्तम उदाहरणों में ऐसे आदिमयों की सख्या उँगली पर गिनी जा सकती है जिनके मन में स्वतन्त्र रूप से और एक ही प्रतिक्रिया हुई हो । हजारो और लाखो व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनपर इन विचारों का कुछ भी प्रभाव नहीं पडता । सच्ची बात तो यह है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा निजी तथा मौलिक सर्जन की विचारधारा प्रवाहित होती है तब सब लोग समान रूप से उसे ग्रहण नहीं करते । इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में सर्जनात्मक शक्ति निहित रहती है और सब एक ही वातावरण में रहते हैं। इसलिए जब सर्जनशील व्यक्ति उभरता है तब उसे बहुत बड़े निष्क्रिय समृह का सामना करना पडता है यद्यपि उसके साथ थोड़े से उसी के समान कियाशील व्यक्ति भी रहते हैं । जितना भी सामाजिक निर्माण हुआ है वह या तो एक व्यक्ति की कृति है अथवा कुछ थोड़े से निर्माताओं की है। और प्रगति के हर कदम पर समाज की बहुत बडी संख्या पीछे छुट जाती है । यदि आज हम संसार के महानु धार्मिक सगठनों को जैसे ईसाई, इसलामी तथा हिन्दू, पर विचार करें तो हमको पता चलेगा कि उनके अधिकाश अनयायी चाहे जितने भी मौलिक रूप से वे अपने धर्म का गणगान करते हों, ऐसी मानसिक परिस्थिति में रहते हैं जो अंधविश्वास से अधिक दूर नहीं है। यही हाल आज की भौतिक सभ्यता की उपलब्धि का भी है। हमारा पश्चिमी बैज्ञानिक ज्ञान और हमारी तकनीक वो उस ज्ञान को कार्यान्वित करती है घर्यकर रूप से कुछ चुने हुए सीमित लोगों के हाथों में हैं। लोकतन तथा उद्योगवाद की नयी सामाजिक सिक्तयों बहुत थोड़े मौलिक लोगों द्वारा निर्मित हुई है और अधिकास मानव उसी बौद्धिक तथा नैतिक स्तर पर है जियपर वह इन शक्तियों के आधिमांव के पहले था। सच पुण्डिय तो इस 'पश्चिम के संसार के नमक' के स्वाद के समाप्त होने का मय है क्योंकि पश्चिमी समाज के अधिकांश लोगों को उसका स्वाद मिला हो नहीं।

यह तथ्य कि सभ्यताओं का विकास कुछ मौलिक विचार के व्यक्तियों अथवा अल्प संख्यको द्वारा होता है यह भी साथ-साथ बताता है कि बहुसंख्यक छोग पीछे छुट जाते है जब तक नेता छोग कोई ऐसी व्यवस्था न करें कि इस अकर्मण्य पिछडी बहसख्या को अपने साथ-साथ न ले चले। इस विचार के कारण हमें सभ्य तथा पिछडे समाजो के--जिन पर हम अभी तक विचार करते आये है--अन्तर की परिभाषा में कुछ परिवर्तन करना होगा। इस अध्ययन में पहले हमने कहा है कि आदिम समाजों का हमें जो ज्ञान है उसके अनुसार वे स्थैतिक (स्टेटिक) है और अविक-सित सम्यताओं को छोड़कर सब गत्यात्मक है। अब हम इस सम्बन्ध में यह कहना चाहेगे कि प्रगतिशील सभ्यताओं तथा स्थैतिक सभ्यताओं में गत्यात्मक दृष्टि का सामाजिक संस्थाओं का तया मौलिक व्यक्तियों का अन्तर है। और इसके साथ हम यह भी कहेगे कि ये मौलिक व्यक्ति अधिक से अधिक भी जब उनकी संख्या होगी तब भी समाज में उनकी अल्प संख्या होगी। प्रत्येक विकासशील सभ्यता में भी उस समाज की बहुत बड़ी सख्या उसी गतिहीन तथा निष्क्रिय स्थिति में रहती है जिस स्वैतिक परिस्थिति में आदिम समाज के लोग रहते हैं। और भी। प्रगतिशील सम्प्रता के अधिकांश लोगों में शिक्षा की ऊपरी बारनिश केवल होती है नहीं तो उनमें भी आदिम समाज के मनुष्यों की भाँति ही भावनाएँ होती हैं। यहाँ उस कथन की सच्चाई हम पाते हैं कि मानव समाज कभी बदलता नहीं । विशिष्ट व्यक्ति-प्रतिभा सम्पन्न, रहस्यवादी, महामानव-जो कछ भी उन्हें कहिए, साधारण मानवता की ढेरी में केवल अंश में ही हैं।

ं अब हमें इस पर विचार करता है कि ये थोड़े गतिशील व्यक्ति समाज के रूड़िवाद को तोइने मैं किस क्रकार सफल होते हैं और अपनी विजय को त्यायी बनाते हैं। अपनी प्रगति को सामाजिक पराजय से सुरक्षित रखते हैं और अपनी सामाजिक परिस्थित में प्रगति करते रहते हैं। इस समस्या को बुळक्षाने के लिए—

"दोहरे प्रयत्न की आवश्यकता है, कुछ थोड़े लोग नयी बात उत्पन्न करने का प्रयत्न करते हैं और येष इस बात की चेटा करते हैं कि यह नयी बात हमारी परिस्थित के अनुकूछ हो और इस नयी परिस्थिति के अनुकूछ हो। समाज को सम्य तव कहा जाता है जब ये दोनों कार्य प्रारम्भ होने बाले और उन्नके अनुकूछ आचरण होने वाले—साथ-साथ चले। अस्तम्य समाजों में तथीय व्यक्तियों का अभाव हो, ऐसा नहीं है। (कोई कारण नहीं है कि प्रकृति ने सब यूगों में और सब स्थानों पर ऐसे व्यक्तिन पर वैदा किये हो)। असम्य समाजों में कभी इस बात की जान पड़ती है कि ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपनी वियोधता का इस प्रकार प्रयोग कर सके कि समाज के सेव व्यक्ति उसका नेतृत्व बहुण करें।" निष्किय बहुसंस्थक कियाधील अल्पसंस्थकों के नेतृत्व को स्वीकार करें, इस समस्या के मुख्याने के दो डंग हो सकते हैं। एक व्यवहारात्मक दूसरा, आदर्श। पहला डंग है कठोर अनुवासन द्वारा लोगों में सुधार करना—दूसरा रहस्यवाद से। पहले के लिए ऐसी नैतिकता होनी चाहिए जिसमें अह न रह जाय। इसरा डंग यह है कि दूसरे के (नेता के) व्यक्तित्व के अनुसरण करने का अलोभन औरों को दिया जाय। दोनों से आरियक सयोग की भावना उत्पन्न की जाय, यहाँ तक कि उन्हों साथ एक हो जाय। '

एक आत्मा तुसरी आत्मा में मौलिकता की शक्ति का प्रकाश पैदा करे, अवस्थ ही आदर्श हम है, किन्तु इसी पर निर्मर रहना पूर्णता से ही सम्भव है । निष्क्रिय जनता को गतिसील नेताओं के समकक्ष लाने के लिए स्थवहार में अनुकरण की प्रवृत्ति ही उत्पन्न करनी पहती है जिसमें प्रेरणा कम, अनुसासन ही अधिक स्थावहारिक होता है।

अनुकरण का प्रयोग इस कार्य के लिए आवश्यक है नियोकि अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में से हैं। हमने पहले बताया है कि अनुकरण सामाजिक जीवन का व्यापक गुण है। आदिम समाजों में पुरानी पीडी के जीवित व्यक्तियों का अनुकरण होता है या उन मृत व्यक्तियों का जिल्होंने किसी प्रया का पुनःस्थापन किया था। बित्ता समाजों की सम्यात प्रतिद्यील है उनमें उन लोगों का अनुकरण किया जाता है जिन्होंने किसी नवीन विचार, प्रथा अथवा कार्य की सृत्ति की है। शक्ति बड़ी है किन्यू रोगों में विरोधी वग से प्रवृत्त होती है।

आदिस समाज के सम्बन्ध में सामाजिक अनुशासन का जो इसने फिर से विचार किया है और जो बीहर से लादा जाता है तथा जो स्वाभाषिक बर से उन्हें कियाशील करता है वह कठिन तथा जो बीहर समाज स्थापित कर सकता है, वह भिटन तथा में सिक समाज स्थापित कर सकता है, वह भिटन तथा में में कफलातून ने कहा था कि यही एक डग है जिससे एक व्यक्ति से दूसरे तक दार्शनिक विचार लाये जा सकते हैं। इसके उत्तर में यही कहा वा सकता है कि मानव समृद्ध में जो जटता है उस पर करलातून की प्रमाणी से विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। बहुतक्कर जनता को अल्सास्थक के साव ले जाने के लिए यह आयर्थ वंग तो है कि व्यक्तितक बीदिक सम्पन्ध स्थापित हिया जाय किन्तु उसे सफल बनाने के लिए यह आयर्थ वंग तो है कि व्यक्तितक सामाजिक अनुशासन आवस्यक है। यह आपते संग्रेल के सम्बन्ध स्थापत किया जाय किन्तु उसे सफल बनाने के लिए यह आयर्थ हो तो है कि व्यक्तिक सामाजिक अनुशासन आवस्यक है। यह आपते संगति के कलने के लिए और सामाजिक प्रति के लिए एवंदि आपते पर ने तो कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब जनता को अभ्यास है। और जब नये नेता कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब जनता को अभ्यास है। और जब नये नेता कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब जनता को अपने संग ले कलने के लिए और सामाजिक प्रति के लिए एवंदि वस पर होता है। और उस नये नेता कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब जनता को अपने संग ले करने के लिए मी सामाजिक प्रति के लिए एवंदि वस पर होता है।

अनुकरण से वे सामाजिक सम्पदाएँ जैसे रक्षान (ऐरिट्चूड) या सवेग (एमोघन) या विचार (आइंटिया) बहुन की जा सकती है जो घहन करने वालो के पास प्रारम्भ से नहीं भी और जो उन्हें कभी न प्राप्त होती यदि वे उनके सम्पर्क में न आये होते और उनका अनुकरण न करते जिनके पास से सम्पदारों थी। बात्तव से यह तरल डग है। आगे चलकर इस अध्ययन में हम देखेगे कि यह लड़्म की ओर जाने के लिए आवस्यक राह है किन्तु साथ हो साथ सन्देहपूर्ण भी है। क्योंकि लाभ के साम-साथ सम्यता का इससे बिनास भी हो सकता है। किन्तु इस खतरे पर यहाँ विचार करना असमायिक होगा।

## (२) अलग होना और लौटना : व्यक्ति

गत अध्याय में हमने उन सर्जन व्यक्तियों के सम्बन्ध मे अध्ययन किया है जो उच्चतम आरिमक स्थिति को प्राप्त करते हैं और तब रहस्यात्मक पथ पर चलते हैं। हमने देखा है कि पहले वह भावातिरेक में समाधि की अवस्था को पहुँचते है और कियाहीन हो जाते है और तब इस कियाहीनता से पून. नये और उच्चतर स्तर पर कियाशीलना की ओर आते हैं। ऐसी भाषा के प्रयोग से हम मनुष्य की मानसिक अनुभृति शब्दों में सामाजिक उन्नति का वर्णन करते हैं। इसी दोहरी गति को, हम उस मनष्य तथा जिस समाज का वह नेता है उसके भौतिक सम्बन्ध का वर्णन करें तो कह सकते है कि यह 'हट जाना और फिर छौटना' है। हट जाने पर वह व्यक्ति अपने अन्दर की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। यह शक्ति शायद समय्त रह जाती यदि वह व्यक्ति सामाजिक बाघाओं और सामाजिक उन्नति के लिए जो परिश्रम करना पडता है, उसका पहले थोडे समय के लिए अनुभव न करता। वह अपने मन से अपने आप अथवा उन परिस्थितियो के कारण हट जाने को विवश हो, जिस पर उसका कोई वश नहीं है। दोनों अवस्थाओं में, हट जाने से ऐसा अवसर मिलता है कि वह एकान्तवासी (एंकराइट) बन सके । एकराइट यनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 'वह जो अलग हो जाता है।' किन्तु एकान्तवास का कोई अभि-प्राय नहीं है, न कोई अर्थ हो सकता है जब तक कि फिर लौट कर सक्रिय होने की बात न हो। जब तक वह उस सामाजिक वातावरण में फिर नये रूप में न आ जाय जिसमें से वह अलग हुआ था। वह सामाजिक प्राणी सदा के लिए अलग नहीं रह सकता । नहीं तो वह मानवता से अलग हो जायगा और अरस्तु के शब्दो में 'या तो पश हो जायगा या देवता' । सारी प्रवत्ति का उद्देश्य ही लौटना है। यही उसका मल कारण है।

सिनाई पर्वत पर हबरत मूसा के अकेले जाने की वो सिरियाई कथा है उससे यह स्पष्ट है। मूसा यहवा की आजा के अनुगार पहाड पर उनसे बात करने गया था। ईश्वर ने केवल मसा को पुकरार। इसरायल के बोर सारे परिवार को दूर ही रहने के लिए कहा गया। मूसा को जुलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ने नियमों को वह ले जाकर यहूंदियों को दे क्यों कि वे इस योग्य नहीं है कि इस नियमों को प्राप्त कर सके।

"और मूसा ईस्वर के पास गये। पहाड़ों में ईस्वर ने उसे पुकारा और कहा—"इस प्रकार मू गाकू के घराने वालों से कहेगा और इसरायल के पुत्रों से कहेगा। ' और जब ईस्वर उससे बात समान्त कर चुका तब उसने दो तकितयों इस वार्ता के प्रमाण में दी जिन पर ईस्वर के हाथ से लिखा था।'<sup>11</sup>

इसी प्रकार 'लौटने' का महत्त्व ई० चौदहवी शती के अरबी दार्शनिक इब्न खलहून ने पैग-म्बरी अनुभूति और पैगम्बरी धर्म प्रचार के अपने वर्णन में बताया है।

- १. यहदियों के अनुसार ईश्वर का एक नाम ।--अनुवादक
- २. याकूब का दूसरा नाम । यहदियों के पूर्वज ।
- ३. एक्सोडस, १६ का ३ तवा २१ का १८ । देखिए, मासिम का, १६ वाँ अध्याय ।

'मनुष्य की जात्या का जन्मजात लक्षण है कि वह अपने मानवी स्वभाव को स्थाग कर करिकों का स्वरूप ब्रहण करे। आप भर के रिष्ण करिस्ता बने जाय। यह क्षण उतने ही काल तक रहता है जितना एक मारते में लगता है। और फिर काल जाता है। उसके पश्चाद आत्मा पुत: अपने मानवी स्वभाव को यहण कर लेती है। इसी काल में फरिस्तों के बीच वह उस सन्देश की ब्रहण करता है जो उसे मनुष्यों तक पहुँचाना है। ""

इस्लामी पैगम्बरी के इस दार्शनिक व्याख्या में हम हेलेनी दर्शन का प्रतिबिम्ब देखते हैं: अफलातून का गुफा वाला रूपक । इस वर्णन में साधारण मनुष्यो की उपमा वह गुफा में बन्द कैदियों से देता है जो प्रकाश की ओर पीठ किये उसमें खड़े है और उनके पीछे जो लोग चल-फिर रहे हैं उनकी परछाई गुफा की दीवार पर वे देखते हैं। ये कैदी समझते है कि जो छाया हम गुफा की दीवार पर देख रहे हैं वही वास्तविकता है क्योंकि इनके अतिरिक्त वे और कुछ देख नही पाते। फिर अफलातून कल्पना करता है कि एक कैंदी एकाएक छोड़ दिया जाता है और उसे प्रकाश की ओर मुँह फेरने और बाहर निकलने के लिए विवश किया जाता है। इस मुँह फेरने का पहला परिणाम यह होता है कि वह चकाचौंध में पड़ जाता है और भ्रमित हो जाता है। किन्तु यह स्यित अधिक देर तक नहीं रहती। क्योंकि देखने की शक्ति उसमें मौजूद है और धीरे-धीरे उसकी आँखों बताती है कि बास्तविक ससार यह है। उसे फिर गुफा में भेज दिया जाता है। वह फिर इस धुँधलके में उतना ही चिकत और श्रमित हो जाता है जितना प्रकाश में पहले। जैसा पहले वह प्रकाश में जाने पर दुखी हुआ था वैसा ही फिर यहाँ लौटने पर दुखी होता है। इस बार दुखी होने का कारण अधिक उपयुक्त है। क्योंकि जब वह अपने उन साथियों के बीच आता है जिन्होंने कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखा है तब उसे विरोध के सामना करने का भय है । 'अवस्य ही लोग उस पर हैंसेंगे और यह कहा जायगा कि उसके चले जाने का यही परिणाम हुआ कि वह अपनी दृष्टिको नष्ट कर के लौटा है । शिक्षाः ऊपर की ओर भी उठना मूर्खता है । और उस हरूबल मचाने वाले व्यक्ति को जो स्वतन्त्र करने तथा ऊँचे उठने का प्रयत्न करता है, यदि पकड़ जाय और मार डालने का अवसर मिले तो अवस्य ही मार डालेगे।'

राबर्ट ब्राउनिंग की कविता के पाठक इस स्थल पर उसकी लाजरस की कल्पना को स्मरण करेंगे। उसकी कल्पना है——जाजरत जो अपनी मृत्यू के चार दिनों बाद जी उठा 'गुफा' में लीटा अपनी पहली अवस्था से पित्र जन्म में या। और सह इसी बेचानी के लाजरस का नालें वर्ष के बाद बृद्धास्त्या का विजयन करलीय के 'ऐन एपिस्ल' (एक पत्र) में वर्णन करता है। करलीय एक अरबी चिकत्सक वा जो घूमा करता था और अपनी दूकान के मालिक की आनकारी के लिए बराबर विवरण मेजना था। करलीय के अनुसार वेचानी ग्राम के निवासी बेचारे जाजरस को समझ नहीं गये। उसे वह सरक साणि मुख्ये समझते थे। किन्तु करशीय ने आजरस की कहानी सुनी सी और वह गाँव वालो के विश्वास को ठीक नहीं समझते था

बार्जीनंग का लाजरस 'लौटने' पर कुछ प्रभावकारी नहीं सिद्ध हुआ । न तो वह पैगम्बर हुआ न सहीद । अफलातून के दार्शनिक की भाँति उसके प्रति लोग उदार तो ये किन्तु उसकी उपेक्षा करते में । अफलातून ने 'लोटने' का जो स्वयं चित्रण किया है वह बहुत ही नीरस है और आक्ष्यें होता है कि अपने ही बनाये दार्घनिक के प्रति वह हतना हृदयहीन है। किन्तु परि अफला-तूनी ध्यवस्था के लिए आवस्थाक है कि तेता दार्घनिक झान प्राप्त करें तो साथ ही यह भी आवस्थाक है कि वह रार्घनिक हीन रह जाय। उनके झान उपलब्धि का अभिग्राय यह है कि वे दार्घनिक सासक दें ने अफलातून ने उन नेताओं के लिए जो प्रणाली बतायी है वह उसी पथ पर ईसाई सन्त (मिस्टिक) भी करे हैं।

पथ एक ही है, किन्तु जिस भावना से हेलेनी तथा ईसाई आत्माएँ चली वह अलग-अलग है। अफलातुन यह मान लेता है कि स्वतन्त्र तथा ज्ञानप्राप्त दार्शनिक का व्यक्तिगत हित तथा इच्छाएँ उसके साथियों के हितो के प्रतिकृत हैं क्योंकि वे 'अंधकार' और मृत्य की छाया में पड़े हुए है और दुख तथा लोहे की शृंखला में बेंधे हैं।" बन्दियों का जो कुछ भी हित हो, अफलातून का दार्शनिक अपने सूख और पूर्णता की पूर्ति नहीं कर सकता । क्योंकि (उसके अनुसार) एक बार जब दार्श-निक को प्रकाश मिल गया उसके लिए उत्तम बात यही होगी कि वह गफा के बाहर प्रकाश मे सदा सख में रहे। हेलेनी दर्शन का मध्य सिद्धान्त यह रहा है कि जीवन की सबसे अच्छी अवस्था ध्यान की अवस्था है । इसके लिए यनानी शब्द की जगह अग्रेजी शब्द थियरी (सिद्धान्त) है जिसके विपरीत हम लोग 'प्रेक्टिस' (व्यवहार) शब्द का व्यवहार करते हैं। पाइयोगोरस साधना के जीवन को कर्म के जीवन से बढकर मानते हैं और यही सिद्धान्त सारी हेलेनी परम्परा में व्याप्त है। प्राचीन काल से लेकर हेलेनी समाज के नव-अफलातूनी युग तक इस समाज का विघटन हो रहा था । अफलातून का विश्वास था कि उसके दार्शनिक कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर ससार के कार्यक्षेत्र में उतरेंगे. पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं किया. एक कारण हो सकता है कि अफलातन की पहले की पीढ़ी में हेलेनी सभ्यता को धक्का लगा जिससे वह कभी फिर स्थिर न हो सकी। हेलेनी दार्शनिको ने कर्मक्षेत्र में क्यो नहीं पदार्पण किया इसका कारण स्पष्ट है। उनकी नैतिक सीमा विश्वास की एक भल का परिणाम है। उन्होने समझा कि इस आरिमक ओडेसी की जो यात्रा उन्होंने आरम्भ की थी उसका अन्तिम तथा पूर्ण ध्येय ध्यान में मग्न होना ही है, लौटना नही । उन्होने समझा कि ध्यान से कर्तव्य क्षेत्र में लौटना जिस कार्य में वे रहते है उसका बलिदान है। उनकी रहस्यवादी अनभृति मे उस मुख्य ईसाई प्रेम के गुण की कमी थी जिसके वशीभत होकर ईसाई सन्त ध्यान की स्थिति से उतर कर नैतिक तथा भौतिक मिलनता की ओर आये जहाँ संसार के लोगो के उद्घार की आवश्यकता थी।

अलग होने और लौटने का कार्य मनुष्य के जीवन की ही विधेषता नहीं है जो मनुष्यों और उनके सामियों के सम्बन्ध में दिखाई देती है। जीव मात्र की यह विधेषता है। वनस्पति जगत् के जीवन में भी मनुष्य को इसका भार होता है जब वह कृषि की ओर देखता है। इसी कारण वैती के सम्बन्ध में उसकी आशा और निराशा की भावना वन गयी है। अस के प्रति वर्ष समाप्त होने और फिर उपजने की कथा और कमेकाण्ड (रिचुअल) में ऐसा क्य दिया गया है मानी वे मनुष्य हैं। जैसे कोरे या पत्तिकोनी' का अपहरण और फिर कौटना या बायोनिसस, एकोनिसस, ओसाइरिस अपदा जो कुछ थी—अब के अपदा वर्ष के देवता का स्वानीय नाम हो उनकी मृत्यू और पुनर्जेम का यही अभिग्राय है। उनकी पुना अपदा उनकी क्या विभिन्न मार्गों के जगह उसी का रूपक प्रदक्षित करती हैं और उननी ही व्यापक हैं निजना स्वयं खेती का कार्य।

इसी प्रकार मनुष्य को कलाना ने अपने जीवन का रूपक पेड़-गीधों के अवसान (विवड़ावक) तथा पुनर्जीवन में स्थापित किया। और इत रूपक के ही आधार पर मृत्यू से डेंड किया है। यह समस्या मनुष्य के मन को, उन्नतिवील सभ्यताओं में, उसी समय चिन्तित करने लगती हैं जब महान् व्यक्ति माधारण जनता से जल्म होने लगते हैं।

कुछ लोग पूछेगे : 'मृत लोग कैसे जी जाते हैं ? और किस शरीर से वे आते हैं ?'

'ए मूर्ख, जो कुछ तू बोता है वह जीवन इसीलिए घारण करता है कि वह मरे और जो कुछ तू बोता है वह इस धरीर में नहीं बोता जिस शरीर में वह फिर उपजेगा, बल्कि केवल दाना बोता है। चाहें गेहें हो या कोई दूसरा दाना;'

'परन्तु ईश्वर जैसा उसका मन होता है वैसा शरीर प्रदान करता है, और हर एक बीज अपना शरीर देता है · · · · '

'इसी प्रकार मृत व्यक्ति का पुनर्जीवन भी है। विकृति (करप्सन) मे वह बोया जाता है (मरता है) और पावनता मे वह पुनर्जीवित होता है'

'अप्रतिष्ठा में वह बोया जाता है, प्रतिष्ठा में वह उगता है, दुबंलता में वह बोया जाता है, शक्ति लेकर उगता है,'

'प्राकृतिक शरीर में बोया जाता है, आध्यात्मिक शरीर में वह उगता है,'

'और इसलिए लिखा है : 'पहला मनुष्य आदम, जीवित आत्मा के रूप मे बनाया गया, अन्तिम आदम, सजीव करने वाली आत्मा के रूप में  $\cdots$  '

'पहला मानव मिट्टी का है, धरती का, दूसरा स्वर्ग का मालिक।'

अगर के अवतराम में जो कोर्पियनों को पाल के पहले एक से लिया गया है, चार विचार लगातार प्रस्तुत किये गये हैं और प्रत्येक पहले से ऊँचा है। पहला विचार यह है कि हम एक पुगर्वीक्त उस समय देखते हैं बब शारत में फनल को समापित हो जाती है और बसन्त में फिर का आगमन हम देखते हैं। दूसरा विचार यह है कि अनाज का पुनर्जीवन मनुष्य के पुगर्जीवन की भविष्यवाणी है। यह सिद्धान्त हेलेंनी रहस्त्वाद के पहले का है। तीसरा विचार यह है कि मनुष्य का पुनर्जीवन समय है और उसकी अहति में परिवर्तन भी होने की सम्भावना होती है। वह परिवर्तन दिवर द्वारा उस काल में होता है जो उसकी मृत्यू और पुगर्जीवन के बीच आता है।

<sup>9.</sup> पॉलफोली एक पूनानी देवी थी। जीयून की दुवी। वह बस फूल बून रही बी यम (ज्दूरी) उसे लेकर माग गया। जब तक वह पताल में थी, पूजी की देवी में पूजी से कुछ उपल होना बन्द कर दिया। बन्द में जीयून ने उसे पाताल से बुलवाया। उसका हरण और लीटना अनाज के बीने तथा उनने से प्रतिक हैं।

२. कोरिवियन्स १४.३४-८, ४२-४, ४७।

कहा जाता है कि मृत व्यक्ति के दूसरे रूप धारण करने का प्रमाण यही है कि बीज फूल तथा फल का रूप दक्षण करता है। मृत्यु की प्रकृति में यह परिवर्तन में होता है कि उसमे अधिक सहन-सीलता, सीन्दर्य, वास्ति तथा आध्यारिककता के गुण आ वाते हैं। हस अवतर त्या में शीवा दिवार अन्तिम है और उदाता है। पहले और हमरे मानव की कस्पता में मृत्यु की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया और व्यक्ति के पुनर्जीवन को मोड़ी देर के लिए बड़-जक्कर माना गया है। हमरा मानव स्वर्ग का मालिक है। उसके आगमन को पाल एक नयी जाति की सृष्टि के रूप में स्वागत करता है जो एक व्यक्ति में मिहित होकर जाता है जो 'न्याय का देवता' है, जो स्वय देवत के प्रणापारत करता है और अपनी प्रेरणा से अपने साथा हुसरे मानवों को अनुप्राणित करता है और महामानव के स्तर पर उन्हें उठाने की चेष्टा करता है।

अलग होने और फिर शक्ति तथा वैभव के साथ लौटने का अभिग्राय रहस्यवादी आसिक उन्नति में देखा जा सकता है। यही भावना नतस्पति जगत् में है, यही भावना मनुष्य ने मृत्यु के परवात् के सम्बन्ध में जो अनेक करूपनाएँ है उसमें भी है। जिसमें अमरता की भावना है या नीवी श्रेणों से उच्च श्रेणों में परिवर्तन का भाव है। यह विश्वक्यापी विषय है। इसकी बृत्तियाद पर अनेक प्राचीन पौराणिक करूपनाएँ हैं। इन करूपनाओं द्वारा सार्वभौमिक सत्य प्रकट किया गया है।

इसी अधिप्राय का परिवर्तित रूप ऐसे त्यक्त विश्वं को पौराणिक कहानियों है। राजकुल में उत्तान बच्चा के कि दिया जाता है। कभी कभी स्वर्ष पिता या प्रिपता उसे छोड़ आते हैं, जिल्हें स्वरण डारा सूचना मिलती है कि शिखा गदी ले लेगा (जैसे ओडिया जौर परस्पूस की कया में) उन्हें सपने में अथवा देववाणी डारा सूचना मिलती है कि बच्चा मेरी गदी छोज लेगा, कभी (जैसे रोपुछ से की कहानी में) गदी इडफ्ने बाला फंक आता है। उसे यह भय होता है कि बच्चा होने पर यह बालक बदला लेगा, और कभी-कभी (जैमा कि जेसन, ओरिस्टीज, जीयुस, होरस, मुसा और साइरस की कहानियों में) मित्र ही बच्चे को उसकी रक्षा के लिए हटा देते है। उन्हें भय होता है कि इस्ट उनकी हत्या कर डालेगा। आये कथा में त्यक्त जिल्ह चमलकारिक उंग से मुरक्तित हो जाता है और कहानी के अनितम भाग में यह बालक जिसका जीवन कठिनाइयों में बीतता है, और शाहसी यवक हो जाता है और शाहसी यवक हो जाता है और शाहसी ववक हो गाज्य पता है।

ईसा की कहानी में भी हट जाने और लौटने का अभिप्राय बराबर मिलता है। ईसू राज-परिवार में जन्म लेता है। वह बाजद का वाधार है या ईखर का पुत्र है। स्वर्ग से आकर वह पूर्वी पर जन्म लेता है। उसका नाम बाजद के नागर वैतन्तरहरू में होता है। फिर भी उसका सराय में स्थान नहीं मिलता और उसे बारे की नार में रख देते हैं जैसे मुखा नीका में व परस्यूस पिटारी में। अस्तवक में पश्च मित्रवत उसकी देख-रेख करते हैं जैसे रोपुलस की देख-रेख मेडिये ने की और साइरस की कुसी ने। बराबां देखने सेवा-मुख्या करते हैं और उसका पाल-नीयम, रोपुलम, साइरस की कुसी ने। बराबां देखने सेवा-मुख्या करते हैं और उसका पाल-मीयम, रोपुलम, साइरस की सोवियम की भीति साधारण सिटार्विक का व्यवित कर ता है। हकने बाद हैरोद की हिसक योजना से इस प्रकार रखा होती है कि उसे पुण्ये से मिल्ल मगा ले जाते हैं जिस प्रकार मुखा की रखा करजन की हस्याकारी योजना से उसे सेवार में छिया कर की गयी और जैसे जैसन को राजा वैतिज्ञास से बचाने के लिए पीलियन पर्यंत के दुर्गों में रख कर की गयी और असे के इसरे बीरों की भारित हैंसू भी खगरे राज्य में जीटता है। इह जुझ के राज्य नेस्टार्ग से लीटता है और दाऊद के पुत्र के रूप में उसका स्वागत होता है। और उत्कर्ष में वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करता है।

ईसू की ये सब बातें ऐसे त्यागे बच्चों की कवाओं के समान है किन्तु बाइविक में अठण होने और लीट आने का जो अधिमार है उसके और रूप थी हैं। उसों-आर्ड इसू को देशबरद की लात्मिक कपूपति होती है त्यों-त्यों कमवा: इसकी भी अधिस्थितित होती है। जब जान के बपतित्में के बाद ईसू को अपने मिश्यन का जान होता है, वह चालीत दिनों के लिए वन में चला जाता है और आिसक बल प्राप्त कर बहाँ से लीटता है। इसके परचात् जब ईसू को जात होता है कि मेरे मिशन से मेरी मृत्यू की सम्मावना है, वह रहाड़ों में चला जाता है जहीं उसमें पिवतेन होता है। इस अनुमृति के परचात् मृत्यू के लिए तैयार होकर वह लीटता है। इसके परचात जब वह सूली पर चड़ा दिया जाता है और नपुन्यों की मीति उसकी मृत्यू हो जाती है, वह कब में जाता है जहीं से पुनर्जनक प्राप्त कर अस्पता प्राप्त करता है। और अन्त में जब उसका आरोहण होता है, वह स्वर्ण का जाता है इस्तिल्य कि एक लायेगा और जबके राज्य का कभी अला न होगा।"

अन्त प्रका का प्रकाश, जिसमें ईसाइयों ने दोबारा लीटने की करणना की है, किसी विधोय काल तथा देश को चुनौती के फलवरकर को गयी होगी। वह आलोकर जो यह समझने की मूल करता है कि किसी बन्दु में इसके अतिरक्षित कुछ नहीं है जो उसकी उत्पत्ति के समय उसमें होती है, तो वह इस ईसाई शिद्धान्त की इसलिए उपेक्षा करेगा कि इसका आरम्भ निरामा में हुआ होगा। वह मोजेगा कि यह निरामा उस समय आदिम ईसाई समाज में हुई होगी वक उनका प्रमु आया और बिना उस परिणाम के चला गया बिसे देखने के लिए लोग इन्कुक थे। उसकी हरता कर दी गयी, और जहाँ उसके मित्रा जा सकता गा, उसकी मृत्य, से उसके अनुगामियों का मदिवय अध्यक्तारस्य हो गया। यदि उन्हें अपने प्रमु के मिशन को आने बढ़ाना है तो ज्यें प्रमु के बीवन की सहस्रकारा के कोटे को इस प्रकार निकालना होगा कि उसके मृत्य ते उसके महा की स्वास्त को मिशन कर है। यह सस्य है कि दोबारा आने के सिद्धान्त को और समाजों ने भी मान किया है, जिन्हें उसी प्रकार की निराद्या या कुष्ण हो गयी। उदाहरण के किए, जब आयर बर्चर अंग्रेज आक्रमणकारियों पर बिजय नहीं या सका तो परावित किटनों ने यह क्या बनायी कि आयर फिर आयेगा। जब उत्तर माध्यमिक काल में जर्मन परिचमी ईसाई बगत् में अपना प्रमृत्व स्वापित नहीं कर सके तब उन्होंने यह कथा गदी कि सम्राट फेडरिक वारवरोसा (११५२-९० ई०) फिर आयेगे।

''उस हरे-भरे मैदान के दक्षिण-परिचम की ओर, जो साल्जवूर्ण परंत के चारो ओर है, बड़ा पहाड उत्तरसंबूर्ण खड़ा है। उसी के तीचे से एक सड़क मुनती हुई नबदेशमेंडेन सीछ की तराई की ओर गयी है। वहीं चूने के पत्यरों की चट्टानों में एक स्थान है जहां मनुष्य का जाता बहुत कठित है। वहीं के किसान एक काळी कन्दरा सांत्रियों को दिखातें हैं और कहते हैं कि उसी के अन्दर बारबरोसा अपने बीरों के साम मंत्रमुख निद्या में सोया है। जब पहाड़ की चोटी पर कोबे न में चटायेंग, मिता साराधाती के पेड़ फूले बहु अपने थी देखा को के साथ पाटी में आयेगा और जरमती में शामित, जिस्त और एकता का स्वर्धम्य लायेगा।"

इसी प्रकार मुसलिम जगत् में शीया समाज की करूपना है। जब युद्ध में ये हार गये और प्रताहित वर्ग हो गये उन्होंने करूपना की कि बारहवें हमाम (वैगम्बर के सामाद अली की बारहवी पीडी) मेर नहीं बल्कि एक करदरा में जा बैठे हैं जहीं से अपने अनुगामियों को भौतिक तथा आध्या-रिमक पय-प्रदर्शन करते रहते हैं और एक दिन प्रतिक्षा के अनुसार मेहदी के रूप में आयेंगे और अध्याजार के शामन का अन करेंगे।

किन्तु यदि हम एक बार फिर पुरानी ईसाई अभिव्यक्ति के अनुसार दूसरी बार आने के सिद्धान्त की ओर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि वास्तव में वह उस आध्यासिक वापसी का भौतिक क्यक हैं जो शिष्यों (अपासिक्त) के हृदय में उनके पार्टीजन प्रमु ने किन्तु अपने साहसी सिधन शिष्यों ने यह नित्वय किया कि भौतिक रूप से तो हमारे प्रमु चले गये किन्तु अपने साहसी सिधन की पूर्ति का कार्य हमारे सुपुर्द कर गये। बोड़े समय के अम निवारण और निराशा के परवात् शिष्यों के साहस और विश्वास ने फिर फिसाल्सक पुनर्जीवन प्रदान किया और वह बादबिल के 'एक्टस' में पीराणिक भाषा में लिखी गयी है जिसमें कहा गया है कि पित्रत्र आयेगी।

अलग होने और छौट आने का क्या वास्तव में अभिप्राय है यह समझ लेने के बाद अब हम इसी दृष्टि से मनुष्य के इतिहास की प्रक्रिया का प्रयोगात्मक सर्वेक्षण करेंगे । क्रियाशील व्यक्तियों और क्रियाशील अल्पसंब्यकों में किस प्रकार ऐसी ही घटना हुई है। इस प्रकार की क्रिया के विक्यात उदाहरण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिलते हैं। योगियो, सन्तो, राजनीतिक्षों, सैनिको, इतिहासकारों, दार्थोंनिकों और कथियों में तथा राष्ट्रों, राज्यों और सभी के इतिहासों में हुसे ऐसी घटनाएँ मिलती है। जिस सिद्धान्त को हम प्रमाणित करना चाहते हैं उसी सचाई को

१. जेम्स ब्राइस : व होली रोमन एम्पायर, अध्याय ११-अन्त ।

पेटिकास्ट : जिस बिन यहूबियों की मिल्र वालों से मुक्ति हुई उसके बाद का पंचासवाँ
 विन । फसल काटने के बाद इस बिन उत्सव होता है ।—अनुवादक

वाल्टर बेबहाट ने इस प्रकार लिखा है : 'सब बड़े राष्ट्रो की तैयारी गुप्त ढग से और लोगो से फिपाकर हुई है । सारे आकर्षणो से अलम उनका निर्माण हुआ है ।''

अब हम विभिन्न उदाहरणों को देखेंगे । सर्जनात्मक व्यक्तियों से हम आरम्भ करेंगे ।

#### मन्त पाल

टारसस के पाल का जन्म बहुदी परिवार में ऐसे युग में हुआ था जब सीरियाई समाज पर हेलेनीवाद का आक्रमण हो रहा पा और जो रक नहीं सकता था। अपने जीवन के प्रथम काल में उसने ईसा के युद्धी अनुवासियों पर अत्याचार किया। उत्साही यहदियों की दृष्टिन में में युद्धी समाज में वेद उत्पन्न कर रहे थे। अपने जीवन के अनित्म काल में दसने शक्ति विकल्क दूसरी और स्तायों। नवीं मावना का प्रचार किया जिसमें कहा कि 'जहां न यूनानी है न युद्धी, खतना बाले और बिला खतना वाले, बदेर या सीपियाई (सीपियन) पराधीन या स्वाधीन में और रहे जसी सम्बद्धाय के नाम पर यह सान्वत्व मुक्त प्रचार किया जिस पर वहले अत्याच क्यार किया था। पा पा के जीवन का यह अनितम अध्याय सर्वनात्मक अध्याव था। पहला अध्याव मिय्या अध्याय था। दोनों अध्यायों के बीच बहुत बड़ा अध्याज या। दीमका जाते हुए जब उसे एकाएक प्रकास प्रस्त हुस्ता पाल ने जीवित मनुष्यों से बातचीत नहीं की बर्तक, अरब चला यथा। तीन साल बाद

#### सन्त बैनेडिक्ट

नर्तमया का बेनेडिक्ट (४८०--४६ ई.० सम्भवन ) उसी समय था जब हेलेंगी समाज मृत्यु की हिंबिकता ने रहा या अपने पर अधिवा से उसे राम अधान या थित उच्च कर ने परस्परास्त्र का हिंबिकता ने रहा या अपने पर अधिवा से उसे राम अधान कर । वहीं के जीवन का उसने विरोध किया और प्रारम्भिक जीवन में ही कही वगल में चला गया । तीन साल तक एकान्तवास करता रहा । उसके जीवन ने उस समय पलटा बाया जब वह जबान हुआ और उसने एक मठ बाले समाज का अध्यक्ष होना देशीकार तिथा, पहले मुन्याकों की बाटों में और उसने एक मठ बाले समाज का अध्यक्ष होना दिनार तिथा, पहले मुन्याकों की बाटों में और उसने वाद माटे कैसिनों में प्राप्त जीवन के इस अस्तित्र में साल वे शिक्षा की नयी प्रणाली निकाली और उस पुरानी शिक्षा के स्थान पर, जिसकों बच्चन में उसने विरोध किया या, इस प्रचारित किया । माटे कैसिनों का मठ अनेक मठों का जनवाता हुआ जो बढ़ी पणे और जुद्ध राधिक्या वक्त कैसिनडों शिक्षा प्रमातित करते रहे । सब दुलिए तो यह शिक्षा-ध्यवस्था इस नर्य सामाजिक समठन के आधार-शिक्षा वी जो पुरानी हैलेंगी व्यवस्था के क्यावार्तिक स्थान है क्यावार्तिक हो शिक्षा-ध्यवस्था इस नर्य सामाजिक समठन की आधार-शिक्षा वी जो पुरानी हैलेंगी व्यवस्था के क्याविक्षा विराध स्थारित किया।

बंनींडन्ट की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अग वा शारीरिक अम और इसका मुख्य अंश वा खेतों में कृषि कार्य । बेनींडक्टी आन्दीकन आर्थिक स्तर पर वा और कृषि का पुनःस्थापन उसमें या। हींन्द्रली हुने से बेड टिकी की आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गयी थी उक्त स्थान पर यह यहण सफल पुनःस्थापन वा। बेनिंडिक्टी व्यवस्था से बहु उचलव्यि हुई जो न तो बैक्तीं के कृषि-

१. वालटर बेजहाम : फिजिक्स एण्ड पोलिटिक्स, १० वॉ संस्करण, ए० २१४ ।

२. कोलोशियन्स ३, २२।

३. प्रेकस नाम के तीन रोमन शासक ।--अनुवादक

सम्बन्धी कानूनों वे न रीमन साम्राज्य के खाद्य पदार्थ सम्बन्धी कानूनों से हुई। क्योंकि ये कानून राज्य की ओर से लादे गये थे और उत्तर से नीचे की ओर इनका कार्य-संचालन होता गा, किन्तु वेनेडिक्टी व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रोरणा थी, धार्मिक उत्तरा हु या और नीचे से उत्तर की ओर इनका कार्य होता था। इस आध्यात्मिक सजीवता के कारण बेनिडिक्टी समृद ने इटली के आधिक जीवन को ही नहीं परिवर्तित किया, इसने आत्मक के उत्तर के प्रदेशों में बगलों के काटने, दलदलों के सुखाने और खेतों तथा पत्तुओं के चरावाहों के तैयार करने में बही पम-प्रदर्शकों का काम किया वो उत्तरी अमरीका में कासीसी, और ब्रिटिश जंगल काटने वालों ने किया था। सन्तर ग्रेगरी महान

बेनेडिक्ट की मृत्यु के तीन वर्ष बाद क्षेमरी की, जो रोम में नागरिक शासक था, असम्भव कार्य का सामना करना पढ़ा । ५७३ ई० में रोम की वही अवस्था थी जो विस्ता की १९२० ई० में । रोम शतियों तक एक वहें सामाज्य की राजधानी होने के कारण महान नगर हो गया था । किन्तु एकाएक अपने सारे प्रान्तों से अवना हो गया था और उसके सब ऐतिहासिक कार्य समाप्त हो गये और उसे अपने पौच पर खड़ा होना पढ़ा । जिस साक मेगरी रोम का प्रशासक (प्रिफेक्ट) हुआ रोम का शासन क्षेत्र प्राय: उतना ही रह गया था जितना नी सी साल पहले था । उसके पहले जब रोमनों ने इटको के कॉयियय के किए सैमनाइटो से युढ़ करना आरम्भ किया । किन्तु जिस क्षेत्र को पहले केवल व्यापारिक नगर का मरण-गीवण करना यहना था उसे अब पराभयी राजधानी का पालन करना पड़ा । इस नयी परिस्थित का सामना करने में पुरानी व्यवस्था असम थें । इस रोमन शासक ने इसे मठीभारिक जन्मव किया और कटू अनुभव के परिणाम-

पाल की भौति तीन वर्षों तक वह अन्तर्धान रहा। इस अवधि के बाद उसकी योजना थी कि में स्वय अपने मितान को पूरा करूँ जिसे उसने बाद में अपने मितानिधि से कराया। जब वह पाप द्वारा रोम में नुलाया गया उसका मिदान या मृतिपुत्रक अयेजों को ईसाई नाता। अनेक पदों पर रहस्त और अन्तर्भ में बब वह स्वय पोष के पद पर आसीन हुआ (५९०-६०४ ई०)। उसने तीन महानू कार्य किसे। उसने इटली के तथा सागर पार के ईसाई धर्म द्वारा शासित राज्यों के शासन का पुन. समझ किसा, उतने इटली के साम्राज्य साले अधिकारियों तथा लोबाई आक्रमण-कारियों के बीच समझौता कराया और रोम के पुराने साम्राज्य के स्थान पर, जो अब नष्ट हो गया था, नवे साम्राज्य की निक्र होते साम्राज्य के स्थान पर, जो अब नष्ट हो गया था, नवे साम्राज्य के सिक्र होते पर विजय प्राप्त किया गया बरिक निश्चरती उत्साह से बना। और इसने संसार के ऐसे नये देशों पर विजय प्राप्त की नहीं पुरानी रोमन सेना पहुँची भी नहीं और जिसके अस्तित्व की कल्पना भी सीपियों या सीजरों ने नहीं की थी।

बुद्ध

यौतम बुद्ध सिद्धार्य भारतीय संसार में संकटकाल मे पैदा हुए थे। उसने देखा कि मेरी राजबानी करिलवस्तु लूटी गयी। और मेरे परिवार के लोगों की बाक्यों की हत्या हुई। प्राचीन भारत के जो अभिजात्य (एरिस्टीकेटिक) गणतन्त्र ये, जिनमें शावस समाज भी था, गौतम के काल में भीरे-धीरे समाप्त हो रहा था और उसके स्थान पर बड़े स्तर पर एक्तंत्रीय (आटोकेटिक) राजतन्त्र की स्थापना हो रही थी। गौतम अभिजात्य कुक में बन्ना था। जब उस वर्ष पर नभी सामाजिक शक्तियों का आक्रमण हो रहा था। इसका उत्तर गौतम ने संसार को त्याग कर दिया क्योंकि वह संसार उसके पूर्ववों के समान अभिजात्य लोगों के अनुकूल नहीं रह गया था। सात साल भीर वरस्या करके उसने प्रकाश की बीज की। जब वह अपना बत्तमंग कर संसार की ओर लीटने वाला था, उसे अफांक मिला और जब उसे प्रकाश मणा या, उसने कपना जीवन इसरों को प्रदान करने में बिताया। यह प्रकाश अच्छी तरह लोगों में पहुँच, इसलिए उसने कुछ शिव्य बनाये। इस प्रकार एक संव बनाया विस्का केन्द्र और नुविया वह बना।

## मुहम्मद

सुहम्मद का बन्म रोमन साम्राज्य के बाहरी सर्वहारा प्रदेश में अरब के रेगिस्तान में उस समय हुआ था जब रोमन साम्राज्य और अरब का सम्बन्ध बहुत सकट्यणं था। ईथाई संबत् की छठी तथा सातवी शती में यह स्थिति पराकाच्छा की पहुँच गयी जब रोमन साम्राज्य संस्कृति का प्रमाद अरब में रहुँचने लगा। अरब की और से इसके प्रतिकार में कुछ सखीब प्रतिक्रिया आवस्यक थी। यह प्रतिक्रिया मुहम्मद का चरित था (जिसका जीवन काल सम्मवत: ५७०-६२२ ई०)। रही के जीवन ने निस्त्य कर दिया कि इस प्रतिक्रिया का क्या रूप हो। यह म्मव की जीवन की री महत्वपूर्ण पदनाओं द्वारा यह हुआ। वोनों बटनाएँ 'अरुस होने और लोटने' के सिद्धान्त पर आधित है।

मृहस्मद के समय रोमन साम्राज्य के सामाजिक जीवन में दो बाते ऐसी थी जिनका गृहरा प्रवास वर्रदी बालोबकों के जीवन पर पढ़े बिना नहीं रह सकता था। और उन दोनों का नितान्त जमाव था। एक तो धर्म में एकेडबरबाद और हुमरा सासन में बिधि और व्यवस्था। मृहस्मद के जीवन का नहीं कार्य या कि इन दोनों तत्वों को 'क्य' के मामाजिक जीवन में अरबी भाषा के मध्यम से कार्योग्वित करना। और अरबी एकेडबरवाद तथा अरबी धातन-अवस्था का विधि-विधान इस्लाम धर्म में स्थापित करना। अनन इस धर्म को इतनी गित तथा शक्ति प्रदान की, और एक व्यवस्था अरब के बदेरी को आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसके आयोजक ने बनायी थी। उस व्यवस्था ने अरब की सीमा को पार करके अतलान्तक सागर से लेकर मूरीध्यन स्टेश तक सारे सीरियाई संतार पर विकर प्रयास कर ली।

मुहम्मद के जीवन भर का यह कार्य जो उसके चालीसवे वर्ष में आरम्भ हुआ (सम्भवत: ६०१ ६०) दो बार में समापत हुआ। पहली बचा में मुहम्मद ने केवल धामिक निश्चन पर ध्यान दिया। दूसरे दौर में धामिक कार्य धिवल हो गया और राजनीतिक मिशन दतना प्रवल हों गया कि धामिक कार्य दवना मया। मुहम्मद के जीवन के पहले अंग का धामिक मिशन उस समय बारम्भ हुआ जब वह पन्नह वर्ष बाद धाम के जीवन को और लोटे। यह पन्नह वर्षों का उनका बीवन कार्यों के ब्यायारी का या जब वह रोमन साम्राज्य के उत्तरी स्टेप के किनारे- किनारे सीरियाई रिमलानी नगरीं तथा अरब के नविल्तानों के बीच बाया-जाया करते थे। इत्तरा दौर धमें से मिला रावनीतिक मिशन का या। यह उस समय बारम्भ हुआ जब मुहम्मद अपने निवास-स्थान मक्का से हुसरे नविल्ताना लोग हिवर को यो जिसे मदीना कहते हैं। इस अलग हो जाने को हिवर. कहते हैं। मुनलमान लोग हिवर को बोच कि महत्त्वमुण्यं मानते हैं जीर वह स्हलामी मंबत् का आरम्भ भी मान लिया गया है। मक्का से मुहम्मद को भागना स्था था।

सात साल के निर्वासन के पश्चात् (६२२–९६०) वह मक्का लौटे। क्षमा प्राप्त भगोड़े के रूप में नहीं, आधे अरव के अधिकारी होकर।

#### मेकियावली

मेकियावली (१४६९-१५२७ ई०) पलारेंस का नागरिक था। जब वह पत्रीस साल का या तब फोब के आठवे वास्त में, यन १४९४ में फासीसी सेवा केबर आटन्स को पार किया और इटली को नण्ट-अच्छ कर दिया। वह ऐसी पीड़ी में हुआ जब उसकी अवस्था ऐसी भी कि उसे वह समय याद पाजब इटली में केब आक्रमण के पहुंचे मुख और सान्ति का जीवन था। वह इतने दिनों तक जीवित रहा कि उसने बहु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समर्थ देखें जो आल्प्स के उस पार वाली अवसा सबूद पार की शांकियाँ एक इसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए और नेतृत्व प्राप्त करने के लिए हालों में सप्त के प्राप्त मान करने के लिए इटलों में सप्त के प्राप्त मान करने हो लिए इटलों में स्वर्ण के साहर की शांकियाँ के अनकमण का सामना मेकियावली में पीड़ी को करना एड़ा और उससे अनुभूति थी उन्हें प्राप्त हुई। यह ऐसी अनुभूति थी जो उस पीड़ी के इटालियनों के लिए किन किन सी क्यों कि उनके अवया उनके ऐसामजे देखाने पानने प्राप्त हो सामने ऐसी अनुभूति थी जो उस पीड़ी के इटालियनों के लिए किन किन सी क्यों कि उनके अवया उनके ऐसामजे हो सामने ऐसी पीटियों का इसी लाई के स्वी उपस्त सामने ऐसी सामने ऐसी पीटियों का इसी लाई के स्वी उपस्त सामने इसी था।

स्वभावत. मेकियावलों में बड़ी राजनीतिक क्षमता थी और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने की उसमें तील लालसा थी। भाग्यका बढ़ पलारेस का नागरिक था जो उस आयडीप का प्रमुख नागरिक राज्य था। अपनी योग्यत्व के बल पर वह उन्तीस साल की अवस्था में सरकार का सचिव हो गया। पहले क्रांसीची आक्रमण के बार साल बाद सन् १४९८ में उसने यह पद प्रहुण किया। अपने सरकारी कायों के बीच उसे इन बर्बर द्यांक्तयों का निजी ज्ञान प्राप्त हुआ। चौबह साल के सासन के इस अनुभव के बाद जीवित इटालियनों में उसके अतिरस्त कोई नहीं रह गवा था जो इंटिंग के राजनीतिक उदार के लिए सफलता से कार्य कर सफला। उसी समय फलारेस की राजनीति का चक ऐसा पूना कि वह निकाल दिया गया। सन् १५१२ में वह राज्य के मन्त्रिपद से हटाया गया और दूसरे ही वर्ष बह बन्दी बना लिया गया और उसे अनेक संभागरे दी गयी। यदापि बहु जीवित छूट गया किन्तु बेल से छूटने का मूल्य उसे इस प्रकार चुकाना पढ़ा कि उसे पलारेंस के गाँव में अपने कारम पर प्रामीण जीवन विज्ञाना पड़ा। उसके जीवन पर थो भीर उस यक्ति का उसने उपनीय किया।

सास में निवासित होने के कुछ ही दिनों बाद उसने अपने एक पुराने मित्र और साथी को एक पत्र लिखा। उसमें पूरे क्योरे के साथ और विनोदात्मक तटम्बता से उसने लिखा है कि मैं किस अकार का जोवन अब बिताने जा रहा हूँ। प्रातःकाल उठकर दिनभर वह, जिस नयी परिस्थित में आ गया था उसके अनुसार, सामाजिक कार्यों तथा खेळ-कूट और कीड़ा में अपना जीवन विदाता या। किन्तु इसी में वह अपना कियाकलाप समाप्ते नहीं कर देता था। संध्या को जब मैं घर लोटता है, यहने के कमरे में चला जाता हैं, दराजों पर में अपना प्रामीण वस्त्र जो कोचक-मिट्टी के साना होता है उतार देता हैं जोर दरायारी वस्त्र को कार्य कर समाप्ते निवास करता है। और इस प्रकार फिर करहें साना होता है उतार देता हैं जोर कर बारों के सान होता है उतार वह कि की से के सान होता है उतार के लोतों के सान पूराने महलों में अबेदा करता है। वहाँ मेरे आसिवेश

बड़ें प्रेम से मेरा स्वागत करते हैं. और मैं ऐसे पदार्थ का भोजन करता हूँ जो वास्तव में मेरा पोषक है और जिसके लिए मैंने जन्म लिया था।

इसी विद्याज्यसन के दिनों में 'द प्रिस' की कल्पना हुई और वह लिखी गयी। इसके अन्तिम अध्याय में 'इटली को बबेरों से मुक्त करने का उद्बोधन है। 'और इसके पता चलता है कि जब मेक्सियावली ने इसे आरम्भ किया तब उसका अभिप्राय क्या था। एक बार फिर उसने सम-सामियक इटली की राजनीति के सम्बन्ध में विचार प्रकट क्या। इस आदा से कि सामय अब भी मौजिक सर्वनात्मक विचारों द्वारा लोगों में बह मिक उत्पन्न कर सके, जो कुंटित हो गयी भी और इटली की राजनीतिक समस्या का समाधान उपस्थित हो सके।

किन्तु जो राजनीतिक आधा 'व प्रिम' से जायत हुई वह सफल नही हुई। लेखक के तात्कालिक लक्ष्य तक बहु नहीं पहुँच सात्री। इसका यह अर्थ नहीं है कि पुस्तक असफल रही। भे मिकायली खेत से लीटकर रात-रात भर प्राचीन काल के महापुरकों के बीच जो लिख रहा था तो उसका यह अमित्राय नहीं था कि माहित्य के माध्यम से ख्यावहारिक राजनीति को कार्याम्वित करें। अपनी हतियों हारा मेकियावली बहुन केंचे धरातल पर पहुँच कर लीटा जहां से उसका प्रभाव संतार पर इससे कहीं अधिक पहा जितना वह एकारेस राज का भन्ती होकर पहुँचा सकता था। विचेचन (कर्यामिक) की उन चमस्कानिक पहिंगो में जिनमें आसपीडा से यह ऊपर उठ चुका था, उसने दे प्रिस, व डिसकोसेंख आग लिखी, दि आई आब वार, तथा द हिस्टी आय काम, ऐसे महान् बौद्धिक प्रन्यों का निर्माण किया। हमारे आधुनिक पश्चिमी राजनीति दर्शन के में बीज है।

दान्ते

इससे दो सौ साल पहले इसी नगर के इतिहास में इसी प्रकार का एक उदाहरण मिलता है। दान्ते ने उस ममय तक अपना कार्य पूरा नहीं किया जब तक वह अपने नगर से निष्कासित नहीं हो गया। वक्तारेस में दान्ते बीत्रिक से प्रेम करने रुगा। उन्नने अपने सामने ही दूमरे की पत्नी के क्य में उसकी मृत्यु देखी। वक्तारेस में उसने राजनीति में प्रवेश किया और वहीं से वह निकाल दिया गया और वहों फित न लीटा। परन्तु पत्नारेस की नागरिकता भले ही छिन पत्नी वह विदव का नागरिक हो गया। क्यों कि वहीं से वहीं में विसा प्रतिकास के कारण असफल राजनीति में प्रवेश किया, उन्नों के द्वारा उन्नके बीवन की हानि दिवाइना कामीडिया लिखी गयी।

# (३) अलग होना और लौटना : सर्जनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग हेलेनी समाज के विकास के दूसरे अध्याय मे एथेन्स

अलग होने और लौटने का बडा स्पष्ट उदाहरण दूसरे सम्बन्ध में हमारे सामने आया है। बह है हेलेगी समाज के उस समय का एथीनियनों का व्यवहार जब ईसा के पहले आठबी घानी में जनसंख्या की समस्या उनके सामने आयी।

हमने देखा कि इस चुनौती के प्रति उनका पहला रुख केवल नकारात्मक था। अपने दूसरे पडोसियों की मीति उसने समूर पार उपनिवंश नहीं बनाये, न उसने स्पार्टनों की मीति हसरे यूनानी राज्यों पर आक्रमण करके, उनको विजय करके, बहाँ के निवासियों को दास बनाया। उस काल में जब तक उसके युदोसियों ने उसे छोंग नहीं एपेटना अकर्मध्य रहा। किन्तु जब स्पार्टी के राजा प्रथम क्लियोमिनीस ने लेसिडिमोनियन शासन में मिछाने की केटा की पहले-पहल उसकी सुयुत्त प्रकल धिन्त का संकेत मिछा। लेसिडिमोनियन शास्त्र का वलपूर्वक सामना करते हुए और उपनिवेश बनाने की किया से अपने को हर रखते हुए दो सो साल कर लेएन हेलेगी संसार के लगा रहा। किन्तु ये दो सौ साल किया के नहीं वे। इसके विपरीत, अलग रहन उसने साधारण हेलेगी समस्या का अपना एक एवेनी समाधान निकाला। यह सुक्तात, उपनिवेश स्वाधित करने के हेलेनी कार्य और स्थाटों के समाधान विकाल । यह सुक्तात, उपनिवेश स्वाधित करने के हेलेनी कार्य और स्थाटों के समाधान से अधिक अच्छा था। क्यों कि इनसे कमछः हास हो रहा था। जब उसने अपने मन के अनुसार समय लेकर अपनी परम्परागत संस्थाओं को नये जीवन के अनुकूल बना लिया तभी वह अखाड़े में उतरा। किन्तु जब बह आया तब इतनी धिनत लेकर और हैलेंनी इतिहास में कभी पैदा नहीं हुई थी।

एयेन्स ने अपने लौटने की घोषणा कारसी (परिशयन) साम्राज्य को ललकार कर की । उस समय एयेन्स ही था जिसने एरिशाई यूनानी विद्रोहियाँ की प्रार्थना ४९९ है० पूर में सुनी और जा दिन से बराबर यूनान तथा सीरियाई सार्वभीम राज्य के बीन के पचास वर्षीय युद्ध में यूनानियों की महायना की । ईसा के पूर्व पोचनी सती से दो सो सालों के हेलेंगी इतिहास में पृथेन्स की भूमिका उसके नितान्त विपरीत थी जो दो सौ साल पहले थी । इस दूसरे काम में हेलेंनी अनत-राज्यों के राजनीतिक यूद्धों में वह वरावर योगदान करता रहा और जब वे सिकन्दर के पूरवी योदा वीरो से परास्त ही गये तभी विवाद होन्य उन्होंने महान् हेलेंनी शनित है पद की छोड़ा । जब ई० जूठ २६२ में मैंसेडन के युद्ध में वे पराजित हो गये तब भी हेलेंनी शिवहास में योगदान से वे हट नहीं गये । सैनिक तथा राजनीतिक दौड में हार जाने के पहले ही उन्होंने और क्षेत्रो में 'यूनान के शिवक' वनते का पद प्रारंत कर लिया था।

## पश्चिमी समाज के विकास के दूसरे अध्याय में इटली

मेकियावली के सम्बन्ध में लिखते हुए हमने बताया था कि तेरहवी शती के मध्य से जब होडेन्सटाउफेन विनष्ट हुआ था और पन्द्रहवी शती के अन्त तक जब फासीसियो ने आक्रमण •--किया——इन दो सौ वर्षों तक इटली आलपीय पार (टांस आलिपाइन) अर्ध बर्बर सामन्ती क्षगड़ों से अलग रहा । इन ढाई सौ सालों तक अलग रहकर इटली ने विस्तृत नहीं, गम्भीर, भौतिक नहीं, आध्यारिमक उन्नति की । वास्तकला, मितकला, चित्रकला, तथा साहित्य और सास्कृतिक तथा सौदर्यात्मक जगत् में मौलिक सर्जन किया जिनकी तुलना युनान के ईसा के पूर्व पाँचवी तथा चौथी शताब्दी की उपलब्धियों से की जा सकती है। वास्तव में इटा-लियनो ने प्राचीन युनान प्रतिमा से प्रेरणा प्राप्त की । उन्होने मत युनानी संस्कृति के भत को जगाया और युनानी उपलब्धियों को निरपेक्ष, क्लासिक और आदर्श माना जिसकी नकल की जा सकती है, किन्तु उनसे बढ़ा नहीं जा सकता । और हम लोगों ने उन्हीं के पद-चिक्को पर चलकर क्लासिक शिक्षाकी प्रणाली स्थापित की जो आजकल की तकनीकी शिक्षा की माँग के कारण हट रही है। और अन्त में यह कहा जा सकता है कि इटालियनों ने विधेशी सत्ता से सरक्षा प्राप्त कर अपने प्रायद्वीप में जिसकी रक्षा सदिग्ध ही थी. ऐसे ससार का सर्जन किया जिसने पश्चिमी सभ्यता का स्तर समय से पूर्व इतना ऊँचा कर दिया कि केवल मात्रा का अन्तर नहीं रह गया, प्रकार (काइंड) का अन्तर हो गया । पन्द्रहवी शती के अन्त तक उन्होंने अपने को दूसरे पश्चिम बालों से इतना ऊँचा समझा कि सचमच, कुछ घमण्ड में आल्पस के पार और टाइरीन सानर के पार के लोगों को बबँर कहकर इस शब्द को फिर जाग्नत किया। और इस काल के ये 'बबँर' इस प्रकार कियाशील हुए कि सास्कृतिक इटालियनों से राजनीतिक तथा सैनिक दफ्टि से श्रेष्ठ दिखाई दिये।

प्रायद्वीप से इटालियन संस्कृति जब चारो ओर फैली, उसने सभी दिशाओं में लोगों के सांस्कृतिक विकास को जावत किया। पहले उसने सस्कृति के स्मूल तस्वो को जीवित किया वैसे राज-नीतिक सत्तृत तथा सैनिक तकनीक को। ऐसी बातों पर बहुत जस्त्र प्रसार का प्रभाव पढ़ता है। और जब 'बंदी'ने इस स्टालियन कलाओं को भली प्रकार सीख लिया तब उन्होंने इटालियन

'बर्चर' लोग इटालियनों से इस सगठन में क्यों अधिक सफल हुए इसका कारण यह है कि उन्होंने इटालियनों से को शिक्षा बहुन की उनके प्रमोग के लिए उनके सामने परिभिवित उपयुक्त थी। इटालियनों के सामने ऐसी परिभिवित नहीं थी। इटालियनों को राजनीतिकता को बाधाओं का सामना करना पड़ा। बर्चरों के लिए यह सरल हो गया क्योंकि 'शक्ति' सन्तुलन (बैलेन्स आब पावर) के एक सम्बर्चास्पन नियम को नहासना उन्हों मिल गयी।

शक्ति-सन्तुष्क राजनीतिक गत्यात्मक शक्ति की एक प्रणाणी है जो उस समय कार्याग्वित होती है तब समाज में उन विभिन्न राज्यों का समठन वन जाता है, जो एक दूसरे पर निर्मर रहते हैं। जब इटालियन समाज परिवर्गी होताई बनात् से अल्य हुआ तब इसी प्रकार के राज्यों में परिवर्तित हुआ। इटली को पवित्र रोमन साम्राज्य (होणी रोमन एम्पायर) से अल्य करने का जो आन्दोलन चना तो अनेक नगर-राज्यों का सगठन बन गया और प्रत्येक राज्य आस्मितंब (सिल्ह डिटर्सिमंत्रान) की सेप्टा करने कमा। इस प्रकार एक अल्य इटालियन सत्तार का मिर्माण हुआ और इस उटालियन सत्तार में अनेक राज्यों को सास्यव्य साय-माथ हुआ। ऐसे समार में शक्ति सार्व प्रकार होता है कि राज्यों को जीवत अन्ता को राजनीति के प्रत्येक मायच्छ से जैसे के करू 3 जनसङ्गा सम्पत्ति निम्न स्तर पर रखा जाता है। क्योंकि कोई राज्य यदि साधारण जीतन के क्लिंक का से का साम्यव्य क्षा साम्यव्य साम्यव्य साम्यव्य साम्यव्य से अपने के के कि स्त्री के अर्थ के निम्न स्तर पर रखा जाता है। क्योंकि कोई राज्य यदि साधारण जीतन के स्त्री कर्ति है और शक्ति सन्तुन का यहि निम्म है कि यह दवाव राज्यों के समूह के केन्न में सबसे अधिक होता है और राज्यित सन्तुन का यहि निम्म हि क्ष यह दवाव राज्यों के समूह के केन्न में सबसे अधिक होता है और राज्यित सन्तुन का यहि निम्म हि यह दवाव राज्यों के समूह

केन्द्र का कोई राज्य यदि अपने अम्बुद्य की चेप्टा करता है तो उसके प्रष्टोसी उसे देखते रहते हैं और चतुराई से उसकी चेप्टा को निष्कल करते हैं । कुछ वर्षमीलो का राज कठिन समर्थ का विषय हो जाता है । इसके विषयीत परिक्ष वाले राज्यों में चढ़ा-ऊपरी कम होती है और बोड़े प्रयत्न से भी पिलाम श्रेष्ट होता है । सबुक्त राज्य (यूनाइटेड स्टेट्स) अतलालक से प्रधान्त सागर तक विना क्वाबट के बढ़ सकता है, रूस बालटिक से प्रशान्त सागर तक विस्तार कर सकता है किन्तु कान्याजरमनीकी सारी शक्ति ऐलसेस यापेसिन को प्राप्त करने के लिए पर्योग्त न होगी।

परिचमी मूरोप के दूराने और सिकुडे राष्ट्र-राज्यों के लिए आज जिस रूप में रूस और समुकत-राज्य है, वेसे ही चार सी साल पहले इटालियन नगर-राज्यों, क्षणरेस, बेनिस तथा मिशन के लिए उस समय का स्नोस जिसे चाराख़ें कूंद्र ने, स्पेन को आरागीन के फरिडिन की, और इंग्लैड को आरम्भिक ट्यूटरों ने, राजनीतिक दृष्टि से इटालियन बना दिया था, उसी रूप में से।

तलनात्मक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि ईसा के पूर्व आठवीं, सातवीं तथा छठीं शती में एबेन्स के अलग हो जाने में और ईसा की तेरहवीं, चौदहवीं तथा पन्द्रहवी शती में इटालियनों के अलग हो जाने में बहुत कुछ समता है। दोनों स्थितियों में राजनीतिक दिष्ट से यह अलग हो जाना पूर्ण और दृढ़ था। दोनों स्थितियों में जो अल्पसंख्यक दल अलग हो गया, वह इस चेष्टा मे लगा रहा कि सारे समाज के सम्मुख जो समस्याएँ है उनके निराकरण के उपाय ढंढ निकाले जार्ये। और दोनों अल्पसंख्यक दल जब उसका सर्जनात्मक कार्य समाप्त हो चका, अपना पुरा समय बिताकर उसी समाज में लौटा जिसे कुछ समय के लिए उसने छोड़ दिया था और सारे समाज पर अपना छाप अकित किया। यह भी है कि एथेन्स और इटली ने अलग होकर जिन समस्याओं का समाधान खोजा वे दोनों समान थे। जिस प्रकार युनान में एटिका ने अलग से एक सामाजिक प्रयोगशाला में स्थानीय स्वावलम्बी, अपने में पूर्ण कृषि समाज को परस्परावलम्बी राष्ट्रीय औद्योगिक तथा व्यावसायिक समाज में परिवर्तन करने का सफल प्रयोग किया था उसी प्रकार पश्चिमी ईसाई जगत में लोम्बार्डी और टसकनी ने किया । और जिस प्रकार एथेन्स मे. उसी प्रकार इटली में परम्परागत संस्थाओं मे नये जीवन के अनसार आमल परिवर्तन हुआ था। एथेन्स जब व्यापारिक तथा औद्योगिक राज्य बन गया तब राजनीतिक स्तर पर जहाँ जन्म के आधार पर अभिजात तंत्रीय (एरिस्टोकेसी) संविधान था उसके स्थान पर सम्पत्ति के आधार पर बर्जआ सर्विधान बना । औद्योगिक तथा ब्यावसायिक मिलन या बोलोना या पलारेस या सिएना पश्चिमी ईसाई जगत के प्रचलित मामन्तवादी शासन-प्रणाली से नयी शासन-प्रणाली में परिवर्तित हो गया जिसमें प्रत्येक नागरिक और स्थानीय प्रभत्व सत्ता वाली सरकार से सीघा सम्बन्ध हो गया. जिसमें प्रत्येक नागरिक में प्रभृत्व सत्ता निहित थी, इन मृतं आर्थिक तथा राजनीतिक आविष्कारो तया इटालियन प्रतिभाओ को और सुक्ष्म तथा अलौकिक कृतियों को इटली ने पन्द्रहवी शती तथा उसके बाद आल्पम के पार के यरोप में प्रसारित किया।

किन्तु इस समय से पश्चिमी ईसाई जगत् तथा हेठेनी इतिहास अलग-अलग चलते हैं। उसका कारण पश्चिमी ईसाई जगत् के इटालियन नगर-राज्यो तथा यूनान के एयेन्स की श्चित में अल या। एयेन्स नगर-राज्य था और नगर-राज्यों का संसार बन रहा था, किन्तु इटालियन नगर-राज्य जिल डॉचे पर बना था वह संसार के भीतर एक संसार था और पश्चिमी ईसाई जगत् में मूलत. इस प्रकार का सामाजिक सबोचन नही हुआ था। इसका मूल आधार सामन्तवाद था। और पश्चश्चों सती के अन्त में पश्चिमी ईसाई समाज का अधिकांस सामन्तवादी आधार पर संगठित था. उस समय जब इटली के नगर-राज्य पश्चिमी समाज में फिर के मिल गये थे।

इस स्थित में जो समस्या उत्पन्न हुई उसका समाधान दो प्रकारों से हो सकता था। इटकी ने जो नवी सामाजिक परिस्थित सामने उपस्थित की उसके अनुक्य बनने के लिए आल्यक पायुरोप या तो अपनी प्राचीन सामन्तवारी एउदिन को ल्यान देता और नगर-प्राच के आधार पर मये उन से संगठन करता, या इटाक्टियन नये आविक्कारों को इस बंग से पर्यादित करता कि उनसे सामन्तवारी आधार पर काम लिया जा सकता और राष्ट्र-राज्य (किंगडम-स्टेट) का रूप प्रहुण करता। इस बात के होते हुए कि स्टिट्यर्टिक, स्वाविया, क्रेजीनया और नेदर्लेहस में नगर-राज्यों की पर्याप्त सफलता मिली थी, जहीं आन्तिक तथा सामुद्रिक मार्ग के मूल स्थानों का निय-न्वण हैसियाटिक और के नगरों के हुगक में या, आस्पस के पार के लोगों ने नगर-राज्य बाला समाधान नहीं स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम के इतिहास का नया अध्याय आरम्भ होता है। यह भी अठग होने और लौट आने के महत्त्व का और उदाहरण है जिसका परिणाम समझरे योग्य है।

पिक्सी समाज के विकास के तीसरे अध्याय में इंग्लैड

परिचमी समाज के सामने यह समस्या थी कि खेतिहर अभिजाततंत्रीय जीवन से बरलकर अद्योगीस लोकतंत्रात्मक जीवन में केंचे परिवर्तन हो और नगर-राज्य प्रणाली न अपनायी जाय । इस परिस्थित का सामना किया स्टिट्जरलैंड, हार्लंड और इंग्लंड ने और अपनायी जाय । इस परिस्थित का सामना किया स्टिट्जरलैंड, हार्लंड और इंग्लंड ने और अपनो ने हसका सामायान निकाला । इन तीना देशों को मुरोप की साधारण जीवन से अलग होने में पूरोप की भोगोलिक स्थिति से बहुत सहायना मिली । स्टिट्जरलैंड को पर्वनो से, हार्लंड को अपने बीधों से और इंग्लंड को इंगलिंड से ना स्टिंग से अपनो स्टिट्जरलैंड ने मंत्र का निर्माण करके अपने को बचाया । पहले है-मवर्ग से फिर बरगड़ी से खित हो से स्वान संवर्ग के अपने से बचाया । पहले है-मवर्ग से फिर बरगड़ी से खित से बां से में से अपनी स्वतन्त्रता की रहा संवर्ग पर पहले हम्मवर्ग से फिर बरगड़ी सा खित से हा संवर्ग में अपनी स्वतन्त्रता की रहा संवर्ग सात संवर्ग प्रदान पर से महाविप के देशों पर विजय प्राप्त की महत्वाकांका को इंग्लंड को त्याग देना पढ़ा क्योंकि शत वर्षीय युद्ध में बहु पराजित हो गया और कैवीलिक स्थेन के आक्रमण को उसने एल्डिजबेंब के काल में इस्तें की प्रीति विकल किया । और उस समय से लेकर १९१४-१९१८ के प्राप्त स्वत अपने की विदेशी प्रमास नीति सदा यह रही कि महाविप के मामलों में हरतेश्रीप निवरण मान्या । और उस समय से लेकर १९१४-१९१८ के प्राप्त का अपने की विदेशी प्रमास नीति सदा यह रही कि महाविप के मामलों में हरतेश्रीप निवरण का यह रही कि महाविप के मामलों में हरतेश्रीप निवरण का यह रही कि महाविप के मामलों में हरतेश्रीप निवरण स्था या ।

किन्तु ये तीन स्थानीय अस्पसंक्रक अपने अलग होने की नीति में मामान स्थिति में नहीं थे। रिवटअस्टिक के पहाड़ और हालैंड के बीध का प्रभाव कावट में उतना नहीं था। उतना इस्लिश्च नैनल का। बचो ने चौदहवें लुद्दें से जो युद्ध किये उनते वे पूर्ण क्ये जनमी पूर्वाव्यवा को नहीं पूर्वें थे और कुछ दिनों के लिए हालैंड तथा सिवटअस्टिड दोनों को नैपोलियन निगल नाया था। साथ ही बच तथा स्वित दोनों को यह अनुविधा थी कि वे उन मसस्या के माधान में ल्यो थे जिसका वर्णन अपर किया गया है, दो में से कोई भी केन्द्री मृत राष्ट्र-राज्य नहीं था। केवल कैटनी (प्रदेशी) अथवा नगरों के अबुढ सच थे। परिणामत इस्लिड के, और सन् १७०० के मिलन के बाद ग्रेट ब्रिटेन के रिजी-स्काटिय संयुक्त राज्य को परिचर्मी ईसाई ससार के इतिहास में तीमरे अध्याय का कार्य करना पड़ा जैसा इटली ने दूसरे अध्याय में किया था।

यह ध्यान देने की बात है कि इटली स्वय नगर-राज्य की ईकाई की सीमा के बाहर जा रहा या क्यों कि उसके अलग होने के समय के अलत तक सत्तर या अस्ती नगर-राज्य विजय द्वारा आठ या दम बरे के ले तह के स्वय के स्वय तक स्वर या अस्ती नगर-राज्य विजय द्वारा आठ या दम बरे के से साम प्रकृत का तो यह कि वन नयी राजनीतिक हकाइयो नयिंग एकहे से बड़ी थी फिर भी के विजय के आक्रमणों को जिस काल में ने आरम्म हुए, रोकने में असमर्थ यी। इसरी बात यह कि इन बड़ी इकाइयो में को वासन-अवस्था वनी वह सदा नृजंस भी और नगर-राज्य के जो राजनीतिक गुण ने वे इस सम्वाणि की अध्यान के साम हम सम्वाण की अध्यान के समान हो। यें। यह उत्तरकालीन इटली का निरंकुत वासन आस्मार एवं एवं वा और नगर-राज्य के आ राजनीतिक गुण ने वे इस सम्वाण की अध्यान समान हो। यें। यह उत्तरकालीन इटली का निरंकुत वासन आस्मार एवं ने में समान हो। यें। यह उत्तरकालीन इटली का निरंकुत वासन आस्मार एवं ने ने अप अधा में होईनजालों ने अपनाया। किन्तु यह अपनाना अधी मानी में बाते के समान या। वसीहि कियी अचार के एक राजनीतिक लोकतवीय सासन के बिना आत्मस के देश इटली की एहले की वे आधिक उपलिखारी नहीं अपन कर सकते वे निज्य इटली ने नगर-राज्य की हासन

व्यवस्या में प्राप्त की यी, जब वह खेतिहर परिस्थिति से व्यापारिक और औद्योगिक रूप में परिवर् तित हुआ ।

फांस और इंग्लैंड के विपरीत निरंकुश राजतन्त्र चुनौती थी जिसका सामना सफल वंग से हुआ। आल्प्स पार की राजनीतिक व्यवस्था प्राचीन परिचयी ईवाई संसार के समान उत्तराधिकार में मिली थी जो अंग्रेजी भी थी, फेच भी और रानी भी। अंग्रेजो ने हर प्राचीन परभ्यरागत विश्वान में नयी जान फूंकी और नया कार्य उसे सौंथा। आल्प्स पार की संस्थाओं की एक परभ्यरागत विश्वान में नयी जान फूंकी और नया कार्य उसे सौंथा। आल्प्स पार की संस्थाओं की एक परभ्यरागत विश्वानता यह थी कि राजा तथा राज्य के जनवर्ष के बीच समय-समय पर संसद अथवा कानफरेस्स हुआ करती थी। इसके दो कार्य थे। एक तो जनवर्ष अपने कप्टों के निराकरण के छिए कहता था और इसरे राजा को अन देना स्वीकार करता था इसके बदले में कि हमारी उचित शिकावते हुर को जायेंगी। आल्प्स पार के इन राज्यों ने इस संस्था के कमता: विकास द्वारा अव्यविक सक्या तथा अव्यवहारिक दूरी की, भौतिक—राजनीतिक समस्या का समाधान प्रतिनिधित्व रूपों वैध-फूट का आविकार करके किया अथवा फिर से दूँढ निकाल। नगर-राज्य में संसद के कार्यों में स्वयं योगदान करने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार या कर्तव्य था। बढ़े-बढ़े दुःसाध्य सामनती राज्यों को इस अवस्था को प्रतिनिधि के रूप में परिवर्तित किया गया कि ये प्रतिनिधि कार्यों में स्वयं योगदान करने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार या कर्तव्य या। बढ़े-बढ़े दुःसाध्य सामनती राज्यों को इस अवस्था को प्रतिनिधि के रूप में परिवर्तित किया गया कि ये प्रतिनिधि नार्यों में स्वयं में संसद का अधिकार हो।

समय-समय पर प्रतिनिधियों के सम्मेलन का यह सामन्ती रूप राजा तथा प्रजा के सम्पर्क के लिए बहुत उपयुक्त व्यवस्था थी। किन्तु बहु मीतिक रूप में उस कार्य के लिए दिवकुल अनुप-पुक्त थी जो सबहुबी शती में इस्तैड ने सफलतापुर्वक अपने अनुकूल बनाया। अर्थात् धीरिधीरे राजा से वह सिक्त जो राजनीतिक सता की कूंबी थी, अपने हाथ में कर ली।

क्या कारण था कि इंग्लैंड ने उस चनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जिस प्रकार की चनौती में कोई आल्पस के पार का राज्य सफल नहीं हो सका । इसका उत्तर यही है कि महाद्वीप के सामन्ती राज्यों की अपेक्षा इंग्लैंड छोटा था और उसकी सीमाएँ स्पष्ट ढंग से निर्धारित थी। इसी कारण वहाँ पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा बहुत पहले सामन्ती राज के विषरीत राष्ट्रीय जीवन का विकास हो गया । यदि यह कहा जाय कि पश्चिमी ईसाई समाज के इतिहास के मध्य अर्थात दसरे अध्याय में अंग्रेजी राजतन्त्र का जो बल या उसी के परिणामस्वरूप तीसरे अध्याय में संसदीय .. शासन ने सफलता पायी तो विरोधाभास न समझना चाहिए । दूसरे अध्याय मे किसी शासन का इतना शक्तिशाली अधिकार और कठोर अनशासन नहीं या जितना विलियम द कांकार का, . प्रथम और दूसरे हेनरियो का और पहले और तीसरे एडवर्डों का । इन प्रवल शासको के शासन में इंग्लैंड राष्ट्रीय एकता में संयोजित हुआ जैसा फांस, या स्पेन या जरमनी नही हुआ था। इस परिणाम का एक कारण और था. वह या लन्दन का प्रभत्व। आस्पस पार के पश्चिमी राज्यों मे कोई एक नगर ऐसा नहीं या जो दूसरों से श्रेष्ठ रहा हो । सत्रहवी शती के अन्त में जब फ्रांस अयवा जरमनी की जनसंख्या की तलना में इंग्लैंड की जनसंख्या नगण्य थी और स्पेन या इटली की जनसंख्या से कम थी, लन्दन यूरोप का सबसे बड़ा नगर था। यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड ने इटालियन नगर-राज्य को राष्ट्रीय पैमाने पर अपने अनुकूल बनाने की समस्या का समाधान दसरे आल्यस पार राज्यों की अपेक्षा पहले कर लिया था। इसके कारण थे उसका छोटा आकार. .. उसकी निश्चित सीमाएँ, उसके बलशाली राजे और एक बहुत बढ़ा नगर । वास्तव में यह एक नगर-राज्य की सघनता तथा आत्मजागरण का विस्तत रूप था।

इन तमाम अनुकूळ परिस्थितियों के होने पर भी अंग्रेज जाति ने इटालियन शासन की दक्षता के पुनर्जागरण की नयी शराव मध्ययूगीन आल्पस पार के संसदीय शासन की नयी बोतल में भरा और बोतल टूटा नहीं । यह वैधानिक विजय है जिसका कारण आश्चर्यजनक और असाधारण ... शक्ति ही कही जा सकती है। यह असाधारण शक्ति जिसने शासन के कार्य तथा उसकी आलोचना में पार्लंमेन्ट की विजय पश्चिमी समाज के लिए प्राप्त की उन अंग्रेज सर्जनशील अल्पसंख्यकों की देन है जो आरम्भिक काल में महाद्वीप की उलझनो से अलग हो गये थे। एलिजाबेयी काल तथा सत्रहर्वी शती के अधिकांश भाग का यह समय था । जिस समय चौदहवे लई की चनौती स्वीकार करके मार्लंबरो के प्रतिमापूर्ण नेतृत्व में अग्रेजो ने महाद्वीप के क्षेत्र में अशतः पून प्रवेश किया । तब युरोपीय महाद्वीप के लोग देखने लगे कि अग्रेज क्या करते रहे हैं। फ्रेच लोगों की भाषा में 'एंग्लोमेनी' का यग आरम्भ हो गया था । माटेसकु ने अग्रेजों की उपलब्धियो की प्रशसा की और इसे गलत समझा। वैद्यानिक राजतन्त्र के रूप में 'एग्लोमेनी' उस बारूद की ढेरी में था जिसने फ्रांस की राज्यकान्ति की आग भडकाई और यह साधारण ज्ञान की बात है कि उन्नीसवी शती समाप्त होकर बीसवी सती जब आरम्भ हुई सुसार के सभी छोगो की आकाक्षा हुई कि अपनी राजनीतिक नग्नता को सामारिक पत्तों के आवरण में छिपाये । पश्चिमी इतिहास के तीसरे अध्याय के अन्तिम चरण में अग्रेजी राजनीतिक सस्याओं की पूजा स्पष्टत उसी प्रकार है जैसे दूसरे अध्याय के अन्तिम चरण में इटालियन सस्याओं की पूजा । अग्रेजों के यहाँ इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण यह है कि शैक्सपियर के कथा वाले नाटको के तीन चौथाई भाग इटालियन कहानियों पर आधारित हैं। 'रिचर्ड द्विनीय' में शेक्सपियर इस इटली प्रेम की ओर सकेत करता है और मजाक उडाता है यद्यपि यह प्रेम स्वय उसकी रचनाओं में दिखाई देता है । यार्कका सूयोग्य डचक कहता है कि मुखं राजा निम्नलिखित बातो से बहक गया है--

'धमण्डी इटली के फैशनो के समाचार से, जिसके रस-दग को हमारी आलसी मर्कट की सी जाति निम्न कोटि की नकल करने के लिए पीछे-पीछे चलती हैं। '

नाटककार अपने स्वाभाविक समय-रोषपूर्ण (एनाकानिस्टिक) ढग से चासर के श्रुग के सम्बन्ध में वह बात कह रहा है जो उसके युग की थी । यदापि चामर के युग में इसका आरम्भ हो गया था ।

अवेनों के ससदीय वासन का राजनीतिक आविष्कार आगे के उद्योगवाद के अवेनी आविष्कार के लिए अनुकूल तामांतिक वानावरण बना। वह ठोनेकतीय धासन निवसमें कार्यकारी (पिक्कि-कृष्टिन) उस सदक के बीत उत्तरदायी है जिसे जनता ने चुना है, तथा उद्योगवाद निवसमें कारख्यारी में मजदूर केन्द्रित होते हैं और नशीन द्वारा उत्पादन होता है, हमारे युग की दो महान संख्यारें है। ये इसलिए चल सकी कि इन्हीं के द्वारा परिचमी समान उस समस्या का समाधान कर सका विससे इटालियन नगर-राज्य की संकृति की राजनीतिक तथा औद्योगिक उपलक्षित्रयों को राज-राज्य के स्तर पर ले जा सके। और ये दोनों समाधान उस ममय हुए जब इंग्लैंड का वह यूग या विसे बाद के राजनीतिकों ने "सहार्यु "कहा है। पश्चिम के इतिहास में रूस की भूमिका क्या होगी ?

जिस महान समाज के रूप में हमारे पश्चिमी ईसाई जगत का विकास हुआ है उसके समसाम-यिक इतिहास में हमें ऐसा आभास मिलता है जहाँ एक यग की प्रवत्ति इसरे यग की प्रवत्ति के ऊपर छा जाती है और जहाँ परे समाज का एक भाग भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए अलग हो जाता है और समाज का शेष भाग परानी समस्याओं को सलझाने में लगा रहता है। इससे पता चलता है कि विकास की प्रक्रिया चल रही है। पहले की इटालियन समस्याओं के समाधानों से जो नयी समस्याएँ उत्पन्न हुई उनका समाधान इंग्लैंड में हुआ । देखना यह है इन अंग्रेजी समाधानों ने नयी समस्याएँ तो नहीं खड़ी कर दीं। हम यह बात जानते हैं कि हमारी ही पीढ़ी में लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद की विजय को दो नयी चनौतियों का सामना करना पड़ा है। विशेषत: उद्योगवाद की आधिक प्रणाली में इस प्रणाली का अर्थ यह है कि ससार के बाजार . के लिए कुशल तथा मृत्यवान स्थानीय उत्पादन हो । इसके लिए संसार को ध्यान में रखकर कोई र्ढांचा बनाना पडता है। और लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद, दोनों में मानव-स्वभाव मे अधिक व्यक्तिगत आत्मनियन्त्रण, पारस्परिक सहिष्ण्ता तथा सार्वजनिक सहयोग की अपेक्षा होती है जिसका मानव प्राणी अभी तक अभ्यासी नहीं रहा है। क्योंकि इन नयी संस्थाओं ने मनध्य के सारे सामाजिक कार्यों में नयी सिकयता उत्पन्न कर दी है। उदाहरण के लिए सब लोगों ने मान लिया है कि जिन सामाजिक तथा तकनीकी परिस्थितियों में आज हम है उनमें हमारी सभ्यता का अस्तित्व इसी प्रकार बचा रह सकता है कि आपसी मतभेदों के निपटारे के लिए यद न किया जाय । यहाँ हम केवल इसी पर विचार करेंगे कि इन नयी चुनौतियों के कारण ऐसे नयें उदाहरण मिलते हैं कि नहीं जहाँ कोई अलग हुआ हो और फिर लौटा हो।

हितहास के ऐसे अध्याय पर जिसका अभी आरम्भ हुआ हो, कुछ कहना असामिषक होगा । किन्तु यह कहने का साहस तो किया ही जा सकता है कि इस समय जो कसी परप्यावादी हैसाई समाज है क्या इसी प्रकार का कुछ नहीं है। हमने पहले कहा है कि कसी साम्यवाद परिचयी परंदे में उस पिक्सी क्या इसी प्रकार का कुछ नहीं है। हमने पहले कहा है कि कसी साम्यवाद परिचयी परंदे में उस पिक्सी का अन्य होने का कट्टातापुर्व अपना है जो दो जो साल पढ़ले सहान् पीटर द्वारा हुआ था। और हमने देखा कि यह परदा जाहें अन्यवाह हटता जा रहा है। हम इस परिणास पर पहुँचे हैं कि जो रूस अनिकार से पिक्सी बना और जहीं परिचय के दिरोध में कानिकारी आन्दोलन हुआ उनने स्था को अधिक परिचयी बना और जहीं परिचय के दिरोध में कानिकारी आन्दोलन हुआ उनने स्था को अधिक परिचयी बना और उस्ही परिचयी सामािक सिद्धान्त का अनुगायी होने से ऐसा ग हुआ होता। स्था तथा परिचय के इस संपर्क के हिमने इस जकता क्या का अच्छा के अध्य स्था कर साथ है कि यह सम्बन्ध में पर्यावित हो गया जिस समाज का अच रूस अपने सामाया वा वा वा इस इस सो आंगे बढ़कर पह कह सकते हैं कि रूस सम्बन्ध में सम्मिलित होने के साथ-साथ अपने साधारण जीवन से अच्छा होने के ने केटा कर रहा है कि सह सर्वनात्वक अच्याव्यक्त कर में इस बढ़े समाज की समस्यावों का समायान को ने दिस सो स्थान के अच्छा होने के साथ-साथ को देश है कि इस स्थान के अध्योग के अध्योग के अध्योग के साथ की समस्या की समस्यावों का समायान को ने दिस सो स्थान के अध्योग के स्थान के स्थान के साथ की समस्यावों का समायान को ने कि छए जीटिया।

# १२. विकास द्वारा विभिन्नता

हमने उस प्रक्रिया की छानबीन पूरी कर दी जिससे सभ्यताओं का विकास होता है और जिन उदाहरणों की परीक्षा की है उससे पता चलता है कि सबसे प्रक्रिया एक ही है। विकास तब होता है जब कोई व्यक्ति या अल्पसंख्यक दल या सारा समाज किसी चुनौती का सामना करता है और यह सामना केवल चुनौती पर विजय ही नहीं पाता, बल्कि विजय प्राप्त करने वाले के सामने नयी चुनौती उपस्थित कर देता है जिसका फिर उसे सामना करना पडा है । विकास की यह प्रक्रिया समान हो सकती है किन्तू चुनीनी का सामना करने वाले वर्गों की अनुभूति एक सी नहीं होती । समान चनौतियों का सामना करने में विभिन्न प्रकार की अनुभृतियाँ होती है । किसी एक समाज में जो विभिन्न समुदाय सयकत होते हैं उनकी अनुभृतियों की हम तुलना करें तो यह स्पष्ट हो जाता है। कुछ परास्त हो जाते है, कुछ अलग होने और लौट आने की सर्जनात्मक किया से विजय पा जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो न पराजित होते हैं न विजयी होते हैं । ये अपना अस्तित्व बनाये रखते हैं और जब विजयी समुदाय उनको नयी राह दिखाता है तब उसी के चरण-चिद्धों पर चलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चनौती में समाज में दिभिन्नता उत्पन्न होती रहती है। और जितनी ही लम्बी बनौनी की श्रखला होती है उतनी ही विभिन्नता अधिक होती है । यदि किसी एक विकास वाले समाज में, जिसमें सभी के लिए चनौती एक-सी है, विकास के कारण विभिन्नता उत्पन्न होती है. तो निर्णयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि जहाँ चनौतियों में भी भेद है वहाँ एक सी प्रक्रिया होने पर भी, एक विकासोन्मख समाज दूसरे विकासोन्मख समाज से विभिन्न होगा।

इसका स्पष्ट उदाहरण कला के क्षेत्र में मिलता है। वधीं के यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सम्पता की अपनी कला की बैंली हांती है। और परि हम किसी सम्पता की देश और काल की सीना निर्धारण करना चाहे तो मनसे निश्चित तथा सबसे मुश्म कसीटो सीन्यवंबोधाराक है। उदाहरण के लिए मिल्र में जो कलात्मक बील्यों पायी जाती है, यदि उनका सर्वेक्षण किया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जायगी 'प्रीडाइनास्टिक' मुग की कला में। जमी मिल्री कला की विवेचता नहीं आप है और कोर्टिक कला ने मिल्री कला की विवेचता नहीं आप है और कोर्टिक कला ने मिल्री कला की विवेचता की कारण दिया है। इसी परीक्षण के आधार पर हमें मिल्री सम्पता के काल पता चक सकता है। इसी परीक्षण के आधार पर इस समय का पता का सकते हैं कि समाव के अवस्थ के होल से होले सम्पता अकट हूई और कब परमापावारी ईसाई समाज के विकास के लिए उसका विवटन हुआ। मिल्री इसका की हील से हिन्स परमापावारी ईसाई समाज के विकास के लिए उसका विवटन हुआ। मिल्रीई कलाओं की हील है हम यह जान सकते हैं कि सिनोई इनिहाल की विभिन्न अवस्थाओं में उसकी सम्पता के की की की सम यह जान सकते हैं कि सिनोई इनिहाल की विभिन्न अवस्थाओं में उसकी सम्पता के की की सीम कहा तक वी।

इसीलिए यदि हम स्वीकार कर ले कि कला के क्षेत्र में प्रत्येक सम्प्रता की अपनी असम शैली होती है तब हमें इसका पता लगाना होगा कि कला का जो विशेष गुण कला के क्षेत्र में है क्या वह प्रत्येक सम्प्रता के दूसरे क्षेत्रों, कार्यों तथा संस्थाओं में बिना प्रवेश किये रह सकता है। इस प्रकार की खोज में बहुत गहरे न जाकर हम इतना कह सकते हैं कि यह सर्वमान्य तय्य है कि विशिक्ष सम्प्रताओं ने विशिक्ष कार्यकलाप को महत्त्व प्रदान किया है। उदाहरण के लिए हेलेनी सम्पता में सम्प्रण जीवन पर सीन्दर्वीधारमक दृष्टि रही है। यही उसकी विशेषता है। यूनानी विशेषण किलोस, जिसका अर्थ है कलायून मुन्दरता, नितक सुन्दरता के लिए मी निस्सकोच प्रयोग किया जाता है। इसके विशेषता है या प्रतीय सम्प्रता में जिसमें हिन्दू सम्प्रता भी सम्मिलित है जीवन के सभी क्षेत्रों में धार्मिक प्रवीत स्थापक है।

जब हम अपनी परिचमी सम्यता की ओर देखते हैं तब हमें अपनी प्रवृत्ति या रक्षान पहचानने में कठिमाई होती हैं। यह तो स्पष्ट है कि इस सम्यता का झुकाब बन्दों (मशीनरी) की ओर है। इस ति चित्र हो स्पष्ट है कि इस सम्यता का झुकाब बन्दों (मशीनरी) की ओर है। इस ति चित्र करण सामिजक सन्त चतुराई से बनाये गये हैं। भौतिक राज्य अपिक रोज चतुराई से बनाये गये हैं। भौतिक राज्य अपें से से सामिजक राज्य चतुराई से बनाये गये हैं। भौतिक राज्य असे मोटरकार, कंजाई चड़ी, बम आदि और सामाजिक राज्य चत्रे से संसदीय सम्यतारें, बीमा और सैनिक राज्य कर के प्रणालियों। यह हमारी प्रवृत्ति चित्रता हम समसते हैं उत्तसे अधिक दिनों की है। इसरी समझताओं के अच्छ लोग इस 'बन्च यूग' के बहुत पहले से पार्टिकम तो की भौतिक वादी कहकर चुना करते रहे। बाइजोटी राजकुमारी एनाकोमिना ने जो इतिहामकार भी हो गयी है जब धर्म-यूद करने वाजों को कावरार चन्त्र (कावस्त्र)) का प्रयोग करते देखा, जिसमे याजिक चतुराई दिखाई देतीथी, पृणा तथा भय से भर गयी। उसके युग में नयी चीज थी और योजिक सहारक हिष्णारों के आविकार के वित्यों पहले यह बन गया था। माध्यमिक काज के परिचनी मानव ने अनाकर्यक धानितुर्ण कलाओं की अपेक्षा इस और अपनी बिड और कौशल की अर्थ का हिन्दी की समझा।

आनकल के कुछ परिचमी लेखक, विशेषतः संपेषलर ने विधिन्न सम्याताओं को इन विशेषताओं का इतनी दूर तक अव्ययन किया है कि गम्भीर निदान मनमानी करूपता तक खुँच गया है । हमने इनना बता दिया है जिससे यह बात निरिचत हो जाती है कि किसी-नक्षित्र का सो भैद अवस्य उत्पन्न होता है । साथ ही हमें इस बात का मय है कि समुचित अनुपात की भावना भी जाती रहेगी यदि हम एक बात की ओर ध्यान न देगे, जोकि उतनी हो सत्य है जितनी पहली । बहु यह कि मानब-जीवन तथा सस्याओं में जो विनिन्नता विखाई देती है वह केवल बाहरी है । इस विभिन्नता के आवरण में एकता छिती हुई है और बाहरी विभिन्नता उस एकता को नष्ट-नहीं करती ।

हमने अपनी सम्मताओं की तुलना पहाड पर चढ़ने वालों से की है। इसी उपमा के अनुमार चढ़ने वाले अनेक है किन्तु उनका प्रयत्न एक ही है। उसी चट्टान की एक ही सिला फ़लक से एक ही स्थान पर चढ़ने की सब चेष्टा कर रहे हैं। उनका ध्येय एक ही है। आतारिक एकता से एक ही स्थान पर चढ़ने की सब चेष्टा कर रहे हैं। उनका ध्येय एक ही है। आतारिक एकता बात से स्थान है। हम इस उपमा को बहलकर बीज बोने वाले की कहानी (द पैरेबल आव द सीजर) की उपमा देखें और सम्यताओं से तुलना करें। वो बीज बोये पये वे अलग-अलग हैं, हर एक बीज का अपना अलग भविष्य है। बोने वाला एक है और एक ही प्रकार की फ़सल काटने की आजा भी उसे हैं।

## सभ्यताओं का विनाश

#### १३. समस्या का रूप

सम्प्रताओं के विकास की समस्या की अपेक्षा उनके विनाध की समस्या अधिक स्पष्ट है। वह उतनी ही स्पष्ट है जितनी उनकी उत्तरित की समस्या । सम्प्रताओं की उत्तरित के सम्बन्ध में कहना आवस्यक है कि इतनी सम्प्रताएँ उत्तर्भ हो। यथी और उनके अट्टाईस प्रतिनिधियों के माम हमने गिनायें हैं। इनमें पीच अविकश्चित सम्प्रताओं की शिक्ष कि कार प्रमुत सम्प्रताओं की छोड दिया गया है। अब हम कह सकते हैं कि इन अट्टाईस में से अठारह ऐसी हैं जो काल-कवितत हो गयी हैं। जो दस बची है वे हैं विश्वमी समाज, निकट पूर्व का परम्परावादी ईसाई जगत, उनकी शाखा क्या में, इस्लामी समाज, हिन्दू समाज, मुद्ध पूर्व समाज का मुख्य मान, उनकी शाखा जापान में, और पीजिनीधयनों, एक्सियों तथा खानावशों को सोन अविकश्चित सम्प्रताओं पर प्रमान दे तो हम देखेंगे कि पीजिनीशयाई और खानावशों में प्रमान है तो हम देखेंगे कि पीजिनीशयाई और खानावशों अपनी अन्तिम सीस ले रहे हैं और श्रेप सात या तो विनाश की और उन्मुब है या अठवीं अर्थात् परिचमी सम्बता में विजीन हो जाने वाली हैं। इन सात में से छ: का विवयत होने लगा है। एक अपवाद है एमिकमों का जिसका विकास आरम्भ काल में ही रक कर गया था।

विघटन का मुख्य रुक्षण वैसा पहले बताया जा चुका है, यह है, वो अन्त मे दूरिटगोचर होता है और बह पतन और बिनाश का है वह यह है कि विघटन वाली सम्प्रता सार्वभीम राज्य के साथ जबदंत्ती राजनीतिक एकीकरण करके अपने अस्तित्व की रक्षा कुछ काल के लिए करती है। पविचम के विवाधों के लिए सतका स्लाधिक उदाहरण रोमन साम्राज्य है जिससे हेलेनी समाज बळपूर्वक अपने इतिहास के अन्तिन अध्याय के पहले मिला लिया गया था। यदि हम अपनी सम्प्रता के अतितिक येथ छः जीवित सम्प्रताओं की और रेखे तो हमे पता चळता है कि परम्परावाधों ईसाई जनत् उसमानिया साम्राज्य के रूप में सार्वभीम राज्य में जा चुका था, इस का परम्परावाधी ईसाई समार पन्दृत्वी शती के अन्त से, जब सारको और नोबगोरीक का एकीकरण हुआ था, सार्वभीम राज्य में सिम्पलित हो चुका था, हिन्दू सम्प्रता मुनल काम्राज्य में और उनके बाद बृद्धि राज के कार्वभीम राज्य में सिम्पलित हो चुका था, हिन्दू सम्प्रता मुनल काम्राज्य में और उनके बाद बृद्धि राज के कार्वभीम राज्य में सिम्पलित हो चुका था, हिन्दू सम्प्रता मुनल काम्राज्य में और उनके बाद बृद्धि राज के कार्वभीम राज्य में सिम्पलित हो चुका था, हिन्दू सम्प्रता मुनल काम्राज में अपने शास विच्या तो हैम्या बोगून राज्य में सिम्पलित हो। दस्ती में स्वया ने काम्राज्य से सिम्पलित है। इसार साम्राज से विच्या तो हैमा विच्या तो हैमा विच्या ते हमा विच्या तो है का अपने साम्यत है। इसार साम्राज से विच्या ते हम्या साम्राज्य से विच्या ते हम इसार साम्राज से विच्या ते हमा विच्या ते हमा विच्या ते का व्यापन है। साम्राज के वादवेशीम राज्य में विच्या हो। जाने को सम्प्राण के साम्या के विच्या ते के साम्राज के सार्वभीम राज्य में विच्या हो। जाने को सम्प्राण के सार्वभीम राज्य में विच्या हो। जाने को सम्प्राण के सार्वभीम राज्य में विच्या हो। जाने को सम्प्राण का कार्यभीम राज्य में विच्या के स्वापन हो।

यदि हम इस सार्वभीम राज्य की घटना को विनाश का लक्षण स्वीकार करें तो सभी छ: अ-पश्चिमी सम्यताएँ जो आज जीवित है वे पश्चिमी सम्यता के सवात के पहले ही आल्तिक रूप में विचटिन हो चुकी थी। इस अध्यवन में आगे हम इस मत पर विस्वास करेंगे कि जिन सम्मताओं पर विजयपूर्ण बाहरी आचात हुआ है ने आन्तरिक रूप में मर चुकी थी और विकास के पोप्प नहीं रह गयी थीं। यहाँ हम इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि जीवित सम्मताओं में इमारी सम्प्रता के अतिरिक्त सब पतनोन्मुख हो चुकी है और विवधन के पथ पर है।

और हमारी पश्चिमी सम्यता ? अभी वह सार्वभीम राज्य की स्थिति तक नहीं पहुँची है। हमने पहुँचे बताया है कि सार्वभीम राज्य विघटन की पहुँची भंजिल नहीं है और न अन्तिम। सार्वभीम राज्य के बाद 'अन्तःकाल' होता है और उसके पहुँचे संकट का काल' होता है जो कई शतियों जलता रहता है और यदि हम अपने युग में आत्मपत मान हम हमी कसीटी पर विचार करेतो कह सकते हैं कि 'संकट का काल' निर्मित्त क्य से हमारी सम्यता के लिए आरम्भ हो गया है। किन्तु सम्प्रति यह प्रस्त हम छोड़ देते हैं।

हमने सम्यताओं के विनास की प्रकृति को परिभाषा बना दी है। आदिम मानव अविभानव के जीवन की जेवाई तक रहुँचने के अनेक साहसपूर्ण प्रचार करता है और असफर होता है। उस महाप्रयास की दुर्धटनाओं का अनेक उपमाओं हारा वर्षन हमने किया है। उदाहरण के लिए हमने उनकी उन पर्वतारों को लिए हमने उनकी उन पर्वतारों हिंगे एक हमने किया है। उदाहरण के लिए हमने उनकी उन पर्वतारों हिंगों के समान जो वहां रह गये। जिस क्ट्रान से उन्होंने बढ़ना आरम्भ किया था और जीवित मुतक के समान वहां पड़े हुए हैं और अरर एक और ब्रुट्टान पर पहुँच कर विश्वास मुद्दी ले खरे। व नित्ता ने वाल अपनी का अपना । इस अमान के कारण असर्वनात्मक जनसमूह को ने प्रमावित नहीं कर सकते । जहाँ रचना नहीं है वहाँ अनुकरण भी नहीं है। जो बती बाला अपनी कला भूल जया वह अपने सामने की भीड़ के परणों में वैसी गांत नहीं ला सकता कि ने पाल मही और पर कि छों। महिता से वह ला सरद या दासों का हौकने वाला बन जाया और उन लोगों को, जिन्हें अपनी मोहती सनित से हन नवा देता था न नचा सके और जब रदस्ती नाचने पर विवस करे, तो उसका अभिप्राय सफल नहीं हो सकता। जो लोग उसके साथ नहीं, पांच उठा सकते वसींकि स्वर्धीं स्वर्धींत स्वर्धींत अब बन्द हो गया, वे चाबुक की बीट के कारण विश्वोह करें।

हमने देखा है कि वास्तव में, जब किसी समाज के इतिहास में कोई सर्जनात्मक अल्पसंच्यक समुदाय वामित्रालो अल्पसंच्यक दल में परिवर्तित हो जाता है और बल्यूबँक वह स्थान अपने लिए बनाये रहना चाहता है जिसके योग्य वह नहीं है तो इस शासक वर्ग की मनोब्दित के परिवर्तन के कारण दूसरी और सर्वहारा अलग हो जाता है क्योंकि अपने शासकों के प्रति उसकी आपसा नहीं रह जाती, न यह उनका अनुकरण करता है बल्कि विद्रोह करता है। हमने यह भी देखा है कि जब यह सर्वहारा वृढ़ हो जाता है तब आरम्भ से ही उसके दो माग हो जाते हैं। एक तो अन्दर का सर्वहारा होता है जो अकर्मण्य और शिविल्ल होता है, इसरा सीमा के बाहर सर्वहार होता है जो सम्मिलन का चोर दिरोध करता है।

इस प्रकार सध्यताओं के विनाश के सम्बन्ध में तीन बातें है : अस्पसंब्यकों में (शासक वां) रचनात्मक बक्ति का अभाव, तदनुसार बहुसंब्यक वर्ग में अनुकरण बक्ति का छोप और परिणाम-स्वरूप सारे समाज में एकता का अभाव । सम्पताओं के विनाश की प्रवृत्ति का यह चित्र अपने साम रेखकर अब हम उनके कारणों का अध्ययन करें। इस अध्ययन के श्रीष अंश में यहीं खोज को जायती।

## १४. नियतिवादी (डिटरमिनिस्टिक) समाधान

फिर सम्यताओं का विनाश कैसे होता है, विषेचन करने के पहले हम अपनी प्रणाली के अनुनार जिससे इतिहास के ठोस सगत तत्वों को कम से एकक किया जाता है, समस्या के उन समाधानों को फिर से देखें जो प्रमाण के लिए जैंबी उड़ान भरते हैं और ऐसे प्रमाणों के लिए या तो ऐसे सिद्धान्तों का आधार लेते हैं जिन्हें वे कभी साबित नहीं कर सकते या ऐसे तथ्य बताते हैं जो मानव हिताहास की परिधि के बाहर हैं।

मनुष्य की शास्त्रत दुर्वलता है कि अपनी अषकलताओं के कारण वह जब बातों को बताता है जो उससे नियन्यन के बाहर है, यह मानतिक प्रवचना चुर लोगों के मन में विवोधना किसी समस्ता क पतन और नियास के समस होती है। हेलेंनी समस्ता के पतन और विनाश के समस सभी शांत्रीमंकों का यह सामान्य कथन था कि सामाजिक पतन का उन्हें दुख या किन्तु उनका कहना या कि यह रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह विज्वस्थापी (कार्याक) जरा (सेनसेन्स) का निरिचल और आवश्यक परिणाम है। न्यूकीशियत का शांधीनक मत यहीं था (सिंपस) हो रस मेच्चुरा, हुसरा खण्ड, ११, ११४-७४), जब हेलेंनी मन्यता सं सकट का काल आया। यही वियय परिचमी ईसाई जगत् के धार्मिक पक्ष चन्त साइप्रियन ने अपनी पुस्तक में लिखा है। उसी के तीन सी साल बाद हेलेंनी सार्वमीम राज्य का पतन आरम्भ हुआ। वह लिखता है—आपको जानना चाहिए कि यून का बुझाया आ गया है। इसमे बह वल नहीं है जिससे वह खा रह सके, न वह बनीवता और दुबता है विससे उसमें शक्ति आ तके। जाई की वर्षा जिससे पूर्वी मं बीज को घोनन मिलता था कम हो गयी है, यभी की उप्लाश भी बिससे फतल पत्रती है, कम हो गयी है — संसार को यह रख मिला है, यह देवर का नियम है, जो जन्मा है वह सरेता। , लो बढ़ा है वह बरावस्था को पड़ेनेंसा। '

आधुनिक भौतिक विज्ञान ने इस सिद्धान्त का खोखलापन साबित कर दिया, कम से कम जो सम्पत्त विज्ञान में है उसके सान्वयम यह ठीक है कि आज के भौतिक विज्ञान के पण्डित कहते हैं कि किसी मुद्दर प्रविच्य में, जिनको कल्पना नहीं हो सकती, विदन की रचना धीरे-धीरे क्षय हो जायानी क्योंकि पदार्थों का विविद्य हो रहा है। किन्तु जैसा हमने कहा है, वह भविष्य कल्पना से परे हैं। सर जेम्स जीन्स जिखते हैं

'मानव जाति का भविष्य अधकारपूर्ण समझते हुए हम कत्यना करे कि केवल दो अरब वर्षों तक यह जाति और जीवित रह सकती है। इनने ही दिन पृथ्वी की आज तक जायु है। उस समय मानवता की उत्पत्ति के समय मनुष्य की आयु सत्तर साल की समझी जाती थी। मानवता ने यद्यिए ऐसे घर मे जन्म लिया था जो सत्तर साल दुराना था, मानवता क्यं केवल तीन दिन पुरानी है। हम लोग नितान्त अनुमबद्दीन औव ई जो सम्मता के प्रभात की प्रथम किरण के सामने वड़े है। समय पर प्रात काल की शोभा साधारण दिन में बदल जायगी और कुछ पुरूर काल में यह प्रकाश संघ्या के बूँधलके में परिवर्तित हो जयगा और फिर शास्वत अंधकार । किन्तु इन बालकों को सुदूर भविष्य के सूर्यास्त पर घ्यान देने की आवस्यकता नहीं है ।"

इक्षर के वे पश्चिम लोग वो सम्यता के बिनाश का भाग्यवायों या नियतिवायों समाधान बताते हैं वे भौतिक विषय के भाग्य के साथ मानव सम्यता का गठवन्त्रन नहीं करते । वे जरा और नृष्यू के नियम के अनुसार इसे बताते हैं जो इस ससार के सभी प्राणि-जगत् पर लागू होता है। स्मेंगठर का डंग है कि बह पहले एक रूपक उपस्थित करता है और फिर वह उसके अनुसार तर्क करना आरम्भ करता है मानो बह कोई नियम किसी पटनाओं को देखकर उसके आधार पर बना हो और बह कहता है कि प्रत्येक सम्यता उसके कम से चलती है जिससे मनुष्य । किन्तु उसके कवन का कोई प्रमाण नहीं है और उस्त चेख चुके हैं सिसाम किसी चृटि से अधिव प्राण्यों के समाम नहीं है । आरमपर कि (सबजैक्टन) दृष्टि से समास ऐसा खेत्र है विसका ऐतिहासिक अध्ययन बुढिमानी से किया जा सकता है । बन्तुपरक (आक्बीक्टब) दृष्टि से अनेक व्यक्तिया के कार्यक्षेत्र के वे सामान्य कार्यों के अध्ययन के क्षेत्र हैं । ये जो जीवित प्राणी है उनके लिए सह समस नहीं छाया में अपना प्राण फूंक दें । प्रत्येक व्यक्ति जो समाज का तथाकांयत सदस्य होता है, वह स्वित्त होता है एता ही स्व होता है जिससे उस समाज को आयु त्वा दािहास का निर्माण होता है । आपहपूर्वक कहना कि प्रत्येक नमाज को आयु पहले से निर्मारित है उतना ही मुखंतापूर्ण है जितना यह कहना कि प्रत्येक

इस सिद्धान्त को कि प्रत्येक सम्पता का उस समय विनाश होता है जब जीवविज्ञान की दृष्टि से उनकी आयु समाप्त होती है, हम त्याग देते हैं क्यों कि नम्पताओं का अस्तित्व ऐसा होता है जो जीवविज्ञान के नियमों के अनुसार नहीं चलता, किन्तु एक हमरा सिद्धान्त है जिखका अभिप्राय है कि कुछ ऐसे कारणों से जो समझ में नहीं आते, व्यक्तियों के, जिनके पारस्परिक सम्बन्धों सम्भात वती है, जीव-वैज्ञानिक गुण कुछ निर्मिष्टत या अनिश्चित पीड़ियों के बाद समाप्त होने लगते हैं। सम्पता बातता में बढते-बढ़ते आवश्यक रूप से पितृब-नाशक होती है।

निकृष्ट पिताओं के निकृष्ट बीज से---

शीघ्र ही अयोग्य सन्तान उत्पन्न होगी।

यह तो गाड़ी को घोड़े के सामने रखना हुआ, सामाजिक पतन के परिशःम को उसका कारण समक्षना हुआ। क्योंकि सामाजिक पतन के समय पतनोम्मूख ममाज के लोग या तो बीने के समान लघु हो जाते हैं या घरीर से अशक्य हो जाते हैं, जब कि उनकी तुलना में उनके पूर्वज विशाल काय थे और उनके कार्य महान्य थे। इस रोग का कारण ह्वास बताना मिय्या निदान है। जो बच्च बाद में हुआ उसकी जीव-वैज्ञानिक परम्परा बही है जो उसके पूर्वजो की ओर पूर्वजो की सब चैप्टाओ तथा उपलब्धियों की शक्ति उनके बशो में विद्यमान है। जो रोग पतनकाल की सत्तान की उन्नति में बाधा डालता है वह उनकी शक्तियों का क्षय नहीं है बक्ति सामाजिक उत्तरप्रिधकार का विषटन

सर जे० जीन्स—ईओस: अर्थात् सृष्टि के क्यापक कथ, पृ० १२-१३, ६३-६४।
 होरेस: ओड, पुस्तक ३।—अनुवादक

है। जिसके कारण उनकी स्वस्य शक्तियों भी सर्जनात्मक सामाजिक कार्य करने के लिए क्षेत्र बनाने में असमर्थ होती हैं।

इस अमान्य प्रास्करना (हाईपोर्चिसस) का कि प्रजातीय (रेशक) पतन के कारण सम्मवा का विनाश होता है, समयेन कमो-कमी यह कह कर किया जाता है कि किसी समाज के पूर्ण विनाश तथा नमें समाज के उद्भव के बीच जो अल्याकाल होता है उसमें एक अनरेका होता है जिसमें इन दोनों समाजों के बीच, जिनका निवास स्थान एक ही तरह का होता है, 'नये पत्र' का संचरण होता है। इस वर्क के अनुसार, कि वाद को घटना कारण है, यह मान किया जाता है कि नवी सम्मवा में जो सर्जनात्मक शक्ति दिखाई देती है वह उस 'नये एक्त' का परिणाम है की 'आदिम बरें प्रजाति' के विश्वद कोत से आया है। और तब इसके विषयित यह परिणाम निकाला जाता है कि पुरानी सम्मवा में सर्जनात्मक शक्ति का ह्वास इस कारण हुआ होगा कि कोई प्रजातीय रक्तशीणना रही होगी जो नये तथा स्वस्थ रक्त के संचार बिना औरित नहीं रह

इस विचार के समर्थन में इटली के इतिहास से उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि इटली के तिवासियों में ईसा के पूर्व को अनितम बार धातियों में बहुत अधिक सर्थनात्मक सातित दिखाई देती है। और फिर इसी प्रकार की ध्यक्ति ईसा की ग्यारहवी शती से सीलहवी सत्ती के छ. सी वर्षों में दिखाई देती है। इन दोनों के बीच का एक हजार वर्ष, पतन, दुबंलता और फिर स्वस्य होने का है जिससे जान पहता है इटली गुणविहीन हो गया था। प्रजातियादियों (रीहायिलस्ट) का कहना है कि इटली के इतिहास के इन अझूत परिवर्तनों का कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता कि गोधों और छम्बाडों ने आक्रमण करके इस अन्त काल में इटली की नसी में नये पत्त का सचार किया। इस मजीवनी झारा समय पाकर शांतियों की मुजूषा के बाद इटली में नवजीवन अर्थात् पुनर्नीगरण (रेनेसा) का जम हुआ। कहते हैं कि नये रस्त के कमाव के कारण रोमन जनतन्त्र के काल में अपार शक्ति की उत्पत्ति के बाद, रोमन साम्राज्य का क्षय और विनाय हुआ। और रोमन जनतन्त्र के उद्भव के समय जिल कियासक शक्ति कमा आविभावि हुआ वह भी गये बर्बर रक्त के सचार के कारण हो सका जो हेलेनी सम्यता के जन्म के पहले की जनरेला में हुआ।

ईसाई सबस् की सोलहबी यती तक के इतिहास का प्रजातीय समाधान उसरी दृष्टि से युक्ति-संगत जान पहता है, यदि इस इसी काल तक रूक वार्य । किन्तु यदि हम सोलहबी धाती से आज तक के दितिहास तक दृष्टि बाले तो हम देखेंगे कि तमहती हमें अवश्वत हो धाती पुन: पतन का काल भी और उसके बाद एकाएक उमीसबी धाती में जामति हो गयी । यह जाबति ऐसे नाटकीय करा से हुई कि इस आधुनिक काल में जो मध्यपुगीन इटालियन अनुभव हुआ है उक्का नाम ही 'रिसार-जिमेल्टी' (पुनर्जागरण) रख दिवा गया। इस इटालियन धास्ति के प्रस्कुटन में किस बर्षर रस्त का सवार हुआ ? उत्तर स्वय्ट है 'कोई नहीं'। इतिहासकार इसे स्वीकार करते हैं कि उमीसबी साती में जो 'रिसार्जियन्टो' हुआ वह उस पुनीती तथा जाग्रति का परिणाम था जो फांस की कान्ति तथा नेनीलियन की विश्वत तथा शासन के कारण उत्सम्न हुई।

ईसाई सन् के आरम्भ के दो हजार वर्ष पहले इटली मे जो जापति हुई थी उसका अ-प्रजातीय कारण बताना कठिन नही है। और ईसा के पूर्व दो सौ साल में उसका जो पतन हुआ उसका भी। यह पतन रोमन सैनिकवाद का परिणाम या जिसके कारण भयकर हैनिवली युद्ध हुआ या। उत्तर हेकेनी अन्तःकाल में दरली के सामाजिक जागरण का भी कारण यह या कि पुरानी इटालियन प्रजाति के अनेक सर्वनात्मक महान् व्यक्तियों ने योगदान किया । विश्वेषः सन्त वैनिविक्ट तथा थोर वेरारी सहान्, जिल्होंने केवल मध्यपूरीन इरली को ही प्राणदान नहीं दिया, बांक्क निया परिचमी सम्यता को जाग्रत किया जिलमें मध्यपूरीन इरली को योगदान किया। इसके विपरीत जब हम इरली के उन सेत्रों को देखते हैं स्तित् युद्ध दक्ता थोलों को लोगों को अन्तान किया। उत्तके विपरीत जब हम इरली के उन सेत्रों को देखते हैं स्तित् युद्ध दक्ता थालों को लोगों को अन्तान किया । जोर जिनका कार्य जन नगरी हो बुद्ध दिन देशों इटालियन पुजानी स्वीम योगदान किया। और जिनका कार्य उन नगरी हो अधिक अच्छा यो जो शासन क्षेत्र में में सेत्र ती की साथ है उत्तके आधार पर कहना पढ़ेगा कि लोगबाई देखते पत्त ने सुधा के जनाय विपरी का का किया। का का किया।

प्रजातीय समाधान वालों को एक और किलें से हम खदेड़ देना चाहते हैं जो उन्होंने इटालियन इतिहास में बना रखा है। वह रोमन रिप्पिलक का उदय है जो अज्ञजातीय समाधान है। इस उदय का कारण यूनानियों तया एटुस्कर्नी द्वारा उपनिवंध बनाने की चूनतीरी थी। इटालियन प्रायदीय के तिवासियों के सामने तीन विकल्प थे। नष्ट हो जायें, विजित हो जायें या पत्र जायें जैसे यूनानियों ने सिसिली बालों को और एटुस्कर्नों ने अम्बिया बालों को बल्यूबंक सिम्मिलत कर लिया था। हेलेंनी सम्पता को अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी मर्यादा के अनुकूल दाल कर अपनी सत्ता को कायम रखें (जिस प्रकार जायमा ने परिचर्मी यूरोप को बहुण करके किया) और इस प्रकार अपने को यूनानी तथा हेलेंनी दक्षता तक ले जायें। रोमनों ने अन्तिस दय पर चलने का तिक्ष्य किया और दस निरुप्य के कारण अपनी महत्ता के विवायक करें।

सम्पता के विनाश के तीन नियंतिवादी समाधानों को हमने समाप्त कर दिया अर्थात् यह सिद्धान्त कि बिनाश इसलिए होता है कि विश्व के यन्त्र का जीवन समाप्त हो गया या या पृष्वी की जरावस्था आ गयी, या यह सिद्धान्त कि जीवों के नियमों के समान उनकी आयु की सीमा भी निर्धारित है और यह सिद्धान्त कि सम्यता का विनाश इसलिए होता है कि जो व्यक्ति उस समाज के सदस्य होते हैं उनके गुणों का ह्वास हो जाता है क्योंकि उनके पूर्वजों की सम्पता की कहानी बहुत प्राचोन हो जातों है। एक प्रावकस्थान पर कीर विचार करना है जिसे इतिहास का चन्नीय सिद्धान्त (शाहंस्वकल पियरी) कहा जा सकता है।

मनुष्य के इतिहास का चक्रीय सिद्धान्त उन ज्योतिष के आविष्कारों का स्वाभाविक परिणाम या जो ईसा के पूर्व अरबी तथा छठी सती के बीच बेंबिलोनी समाज ने बोज निकाले थे। तीन स्पष्ट चक थे—दिन और रात, चान्द्र मास और सौर वर्ष । आकाशीय पिष्ठों के सामयिक प्रत्याचनेत के उराहरण हैं। यह भी कहा गया था कि पूष्वी, चांद, सूर्व तथा और प्रद्ये का प्रतियों में सामजस्य है। और आकाशीय संगीत जो नक्षत्रों की गतियों के मिलन से उरपन्न होता है सूर्व का प्रतियों में सामजस्य है। और आकाशीय संगीत जो नक्षत्रों की गतियों के मिलन से उरपन्न होता है सूर्व का प्रतिवाध कर का निकाल गरियाम यह निकाल गया कि जिस प्रकार दिसस के प्रतिवाध तथा विचाध का क्षत्र है, जो सूर्य के नियमित आवर्तन के कारण है उची प्रकार विचय का क्षत्र है। से स्वर्ण के प्रतिवाध आवर्तन के कारण है उची प्रकार विचय के चक्र से सभी का जीवन और सरण होता है।

मानव इतिहास की इस चकीय व्याख्या ने अफलातून को आक्टर किया (टीमियस २१६– २२ सी तथा पोलिटियस १६९ सी—२१०३ ई०) और यही सिद्धान्त बिजल के चौथे संबाद (एकलोग) में दिखाई देता है।

हेलेनी ससार को आगस्त ने वो शान्त किया या उससे प्रभावित होकर बजिल ने कविता लिखी थी उसमें इस चर्कीण पिडान्त की प्रवास की गयी है। किन्तु स्था यह वधाई का विषय है कि 'पुराने मुद्ध फिर होंगे।' बहुत से लोगों ने, जिनका ओवन सफल और घुंची रहा है दुइता से कहा है कि हम नहीं चाहते कि पुरानी लड़ाइयों फिर हो। तो वो बात व्यवित नहीं चाहता उसे क्या इतिहास बोहराना चाहेला? इस प्रन्त का उत्तर वर्षाक नहीं देता। किन्तु घोंकी ने अपने काब्य हिलान्त के कोरते के अनिया अंश में इसका उत्तर दिया है। वो आरम्भ तो होता है बजिल के समस्या की भांति किन्तु अन्त के मात्र थोंकी के अपने हैं:—

विश्व का महानु युग फिर से आता है स्वर्णिम वर्ष लौटते हैं पथ्वी सर्प के समान--अपना केचुल बदलती है शीत काल में उगे पौधे मुख्या जाते हैं आकाश मुस्कुराता है भग्न स्वप्नो के समान विश्वास और साम्राज्य घँघले पड़ जाते हैं। एक और विशाल आरगो सागर को चीरता है जिसमें नयी सम्पत्ति लदी हुई है नया आरपयुज फिर गाता है प्रेम करता है, रोता है और मर जाता है नया यलिसिस अपनी जन्मभमि के लिए कैलिप्सो से चलता है किन्तु ट्राय की कहानी अब मत लिखो पथ्वी में सहार होना ही है तो -स्वतन्त्रता से जो आनन्द—प्राप्त होता है उसमें लेईमी आकोष मत सम्मिलित होने दो चाहे और भी चत्र स्पिक्स मत्य के

- 9. क्यूनियमों की भविष्यवाणी के अनुसार अनितम-युग आ गया है। युगों का बन्म फिर ते ने नियान कि नियान तथा स्वर्णयुग तीट रहा है। मध्यन ने बाही से नयी जाति आ रही है। बीरों के विशिष्ट समूह का नेतृत्व करने के लिए टाइफिल और आरंपी फिर से उत्पन्न होंगे। पुराने यूक किर होंगे और फिर एक्लिंज सहान दुग्य को बेजा खायता।
- िकसी नाटक अथवा बड़े काव्य के आरम्भ में समबेत गान जिसमें कविता अथवा इसमें आये पात्रों के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है।—अनवादक

उन रहस्यों का उद्गाटन करें जिन्हें बीकी भी नहीं जानता था ..... जन्द करो—अया पूण और मृत्यू फिर लीटेगी चुर हो—क्या मानव हत्या करेगा और मरेगा शान्त हो मदिय्यवाणी के पात्र के अन्तिम बूंद तक पत पान करों संसार मूलकाल के इतिहास से ऊब गया है या तो इसका जिनाश हो जाय या यह शान्त हो ।

सदि विश्व का नियम सम्मान्य ऐसा ही विधायपूर्ण है कि सर्जन और विनाश होता रहे तब हमें इस एर आदयें न होना चाहिए कि कवि बौद क्योंन के अनुसार कहता है कि जीवन के पक से मुस्त हो जाना चाहिए। जब तक यह चक्र नक्षत्रों के प्रमाण से उनका एम-श्वकें है तब तक वह सुन्दर जान पड़ता है किन्तु जब वही सनुष्य के जीवन को प्रभावित करने कगता है असझ हो जाता है।

नश्यों के प्रभाव को अलग रख दीजिए । क्या बृद्धि इस बात पर विश्वास कर सकती है कि मानव का इतिहाल नक्षमों की गति से प्रभावित होता है ? हमने भी क्या इस अध्ययन के बीच ऐसे ही विचार को मोत्साहित नहीं किया है? यिन और वाग, चुनौती और उसका सामना, अलग होना और लौटना, उत्तरीत और सम्बद्धता, सभी गतियां जिनका विवेचन हमने दिया है, क्या इसी ओर लिटना, उत्तरीत और सम्बद्धता, सभी मतियां जिनका विवेचन हमने दिया है, क्या इसी ओर लिटना, उत्तरीत हैं। विश्वास का इसी क्या के करपे में जो मानव इतिहास का अल बुतती हैं पुनरावर्तन होता हैं। निस्सन्देह इन सब शक्तियों में, जो मानव इतिहास का अल बुतती है पुनरावर्तन का तत्व अवस्थ है। किन्तु समय के करपे में जो इत्की वरस्वर इसरे त उसर करती हैं उनती नक्शों को बार-बार स्थार त उसर करती हैं उनती नक्शों को बार-बार समत बोहराता नहीं। इसे भी हमने वार-बार देखा है। गिह्ये आ जो क्यक दिया गया है उससे भी आवर्तन के साथ प्रपति भी है। यह ठीक है कि पहिया अपनी घुरी पर बराबर एक समान पुनता है किन्तु गाड़ी में पहिया इसलिए लगा है कि गाड़ी चले। पहिया गाड़ी का लगे है। पहिया कुम चुनकर गाड़ी को चलात है किन्तु बहा गाड़ी को विवंध नहीं कर सकता कि चर्खी के समान वह एक ही दिया में चला करे।

हमारा अभिग्राय कय से दो विभिन्न गतियों का सामंत्रस्य है। एक मुख्य गति है जो पीछे नहीं जाती। यह अवर्तन बालों गति वे उरहास होती है। इन गतियों को दूस आधुरिक स्वातीं में ही नहीं गते, जीव जगत् में भी यही तथ पाया जाता है। खानुओं का प्रत्यावर्तन, जिससे में ही नहीं गते, जीव जगत् में भी यही तथ पाया जाता है। खानुओं का प्रत्यावर्तन, जिससे वतस्यतियों का जन्म और क्षय होता, वनस्पति जगत् के बिकास का काराण है। उत्तम, अजनत तथा मृत्यु का वो दुखद चक्क है उससे हों सारे मृत्यु जक, सारी सृष्टि का विकास हुआ है। एक के बाद दुखरा पौत चलता है इससे हम पृष्ट्यी पर आगे बढ़ते हैं, के उत्तर और हविता की पीर्तवादी होता है हमी वे वीव अपना वीवन विवादा है। संगीत के स्वर और कविता की पीर्तवादी स्वर्ता है और जो भी सम्प्रवटा 'चक्क के विवाद से स्वर्ता है। सही का प्रसार करते हैं। ग्रहों का चक्क विवास हमारा वर्ष बनता है और जो भी सम्प्रवटा 'चक्क के विवाद से स्वर्ता है क्यां का प्रसार करते हैं। यहाँ का चक्क विवास हमारा वर्ष बनता है और जो भी सम्प्रवटा 'चक्क के विवाद का स्वर्ता है अपने से क्यांतिय स्वर्ता है अपने से अपने विवाद से स्वर्ता है। स्वर्ता है अपने से स्वर्ता है अपने सिक्त से स्वर्ता है अपने सिक्त से स्वर्ता है। स्वर्ता है स्वर्ता है। सिक्त से सिक्त से सिक्त से स्वर्ता है। सिक्त से स्वर्ता है। सिक्त से सिक्त सिक्त से सिक्त सिक्

का अस्तित्व विदव में नहीं रह जाता, आकाश में लीन हो जाता है। वयोकि बहाण्ड अपने नलन-समूद के साब बढ़ता चला जा रहा है और नशन-समूढ अविदयसनीय गति से एक हुसरे से दूर होते जा रहे हैं। जीर देशकाल के प्रभाव से संशार में जी भिन्न-भिन्न स्थितियों उत्पन्न होती है उन नाटकीय परिस्थितियों में सभी लोग अभिनय करते हैं।

इस प्रकार चक्र के प्रत्यावर्तन की गति का हमने सम्यता की प्रगित की दृष्टि से जो विश्लेषण किया है उसका अर्थ यह नहीं है कि प्रगति उसी चक्र के अनुसार नहीं होती जैसा एक बार चक्र आता है। इसके विपरीत गर्दि प्रत्यावर्तन का कोई अर्थ हो सकता है तो यही कि रूप गति चक्र की है और प्रधान गति चक्र को मौति नहीं होती वह आंगे की अरि ले जाती है। मानवता इस्सा-सर्ग- नहीं है कि पहिसे से बँधा रहे न सिसाइस्ता वो पत्यर को एक ही पहाड़ की चोटी पर ले आय और विवस होकर देखा करें कि पत्यर फिर नीचे सुदक्ष जाता है।

परिचमी सम्पता की हम सन्तानों को यह उत्साहसर्घक सन्देश है जब हम अवेले इधर-उधर मटक रहें हैं और हमारे साथ पायल मन्ध्रता के अतिरिक्त और कोई नहीं है। सम्मव है हमारी सम्पता पर भी मृत्यू का प्रकोष हो। सम्प्रतापों मृत्यू को नहीं मरती, या नियानुसार उनका तिनाता नहीं होता, इनलिए हम बहु न समझे कि हमारी सम्पता मुत्त सम्पताओं की अयो में सामिन लित होगी। जहाँ तक हमारा ज्ञान है सील्ह सम्पता प्रमु की है और नी मृतप्राय हे। हमारा छाजीसर्वी स्थान है और हम विचय होकर जन-मरण के नियमानुसार मरते को नहीं है। सर्थनात्मक सामित की ईश्वरीय चित्रमारी हमारी हमारी कि इस्तरीय चित्रमारी हमारी हमारी चित्रक नी विकास नहीं कर सकते और हम अपनी मानवीय चेष्टा से अपने लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं।

यूनानी पुराण में इक्सायन एक व्यक्ति वा जिसे नरक में एक पहिस्से में बाँध दिया गया
 जिसे में सवा वह यूमा करता है। — अनुवादक

यूनानी पुराण में एक व्यक्ति जिसका काम वा पत्थर को पहाड़ पर ले जाना। पत्थर फिर नीचे लड़क जाता या और फिर वह ले जाता है। सवा उसे यही करना चा, यही उसे बच्च मिला चा।—अनुवादक

## १५. वातावरण पर से नियंत्रण का लोप होना

### (१) भौतिक परिस्थिति

यदि हमने प्रमाणित कर दिया है कि सम्यताओं का विनाश मानव शक्ति के बाहर ब्रह्माण्ड (कासमिक) की शक्तियों के कारण नहीं होता तो विनाश का वास्तविक कारण हमें ढूँदना चाहिए। पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि यह विनाश इस कारण तो नहीं है कि समाओं के बतावरण पर से नियन्त्रण उठ गया है? इस प्रकृत के साधान के लिए दो बातावरणों के अन्तर पर प्र्यान रखेंगे। भौतिक बातावरण और मानवी बातावरण।

क्या सम्प्रताओं का विनाश इस कारण होता है कि भीतिक वातावरण पर से नियनजण लोग हो जाता है ? किसी समाज का, उसके भीतिक वातावरण पर कितना नियनजण होता है नाण स करता है। जैसा कहा गया है उसकी तकनीक होती है। शिकार की समस्या का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि उपि हम दो वक देखा (कर्क) बनाय जिनमें एक सम्यताओं के उत्पान-पतन के लिए हो और इसरी तकनीक के अदल-बदल के लिए तो दोनो रेखाओं मे एक सम्यताओं के उत्पान-पतन के लिए हो और इसरी तकनीक के अदल-बदल के लिए तो दोनो रेखाओं मे एक समता मंदी होती, बिल्क बहुत अधिक जनते होता है। हमने देखा है कि सम्यता स्वितिक रही है और तकनीक गतियों ल अपना तकनीक स्वितिक रही है और तमतीक पाया आपे अपनीति हम सम्यता अपने स्वाप्त के सम्यता अपने स्वाप्त के अपनीत हम अपने अपनीति हम के अध्या तकनीक मंत्री हम अपने प्रमाण को और दृष्ट करने के लिए हम बतायेंगे कि जहां सम्यता के बिनाश को प्रतन हुआ है और लाय ही तकनीक को अपनति हाई है बहु तकनीकी अपनति कारण नहीं है। हम रेखेंगे कि तकनीकी अपनति कारण नहीं हो है। हम रेखेंगे कि तकनीकी अपनति कारण नहीं है। हम स्थान स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कराण नहीं हो हो हम स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप

जब कोई सम्पता पतनोनमुष्ठ होती है, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई विशेष तकनीक, जो विकास की अवस्था में अप्युक्त भी रही हो और लाभदायक भी, तो इस समय उसे सामाजिक बाधाओं का सामाना करना पडता है और उसका आदिक प्रतिकृत होने कम होने लगता है। वह विकक्षण लाभहीन हो जाती है और यह तकनीक छोड़ देनी पडती है। ऐसी अवस्था में यदि हम यह माने कि तकनीक को इसलिए त्याप दिया गया कि उसे काम में छाने की समता नहीं रह गया और तकनीकी अयोग्यता के कारण सम्यता का हात हुआ तो कारण-कार्य के कम को स्पटता उल्लेट देना होगा।

इसका स्पष्ट उदाइरण परिचमी यूरोप में रोमन सड़को का त्यागना है। यह रोमन साझाज्य के पतन का कारण नहीं या, परिणाम या। ये सड़कें इसलिए नहीं त्याग दी गयी कि तकनीकी कौशल का अभाव या, बल्कि जिस समाज ने उसे सैनिक कारणों के लिए बनाया या और जिसे उसकी आवश्यकता थी, वह समाज नष्ट हो गया । हेलेनी सभ्यता को विजय में भी हम नहीं कह सकते कि उनकी आर्थिक व्यवस्था की सारी तकनीक के नाश हो जाने से उनका विनाश हुआ ।

"प्राचीन संसार के पतन का आधिक कारण हमे पूर्णतः त्याग देना पढेगा । पुराने जीवन की आधिक सरलता पुराने संसार के पतन का कारण नहीं था, बल्कि दूसरी साधारण घटना (फेना-मेनन) का एक अंश था ।" $^{\prime\prime}$ 

यह साधारण घटना मध्यवर्ग का विनाश तथा शासन की असफलता थी।

जिस सकार रोमन सडकों को त्याग दिया गया था उसी के समान उससे पुरानी दक्का-प्ररास के कछारी देव्या की गिलाई की व्यवस्था को भी त्याग दिया गया था । इसा की सातवी साती सिसान रिसान गया । इसा की सातवी साती की सिसान रिसान गया था । इसा की सातवी साती की सिसान रोका है उससे सातवी साती की स्वाप्त गया था । इसा की सातवी साती की को स्वाप्त गया था । इसा की सातवी हिंद उससे अधिक होनि इस बार नहीं हुई थी । और इसके बाद ते रहवी शती में इराक की सारी सिलाई की व्यवस्था नष्ट हो गयी । ऐसा क्यों हुआ इसके बाद ते रहवी शती में इराक की सारी सिलाई की व्यवस्था नष्ट हो गयी । ऐसा क्यों हुआ इसके में को तिया के सारवी ति सात क्यों नहीं की जिसे उसके हुआ हो जी है अप का सारवा निकास के सारवा प्रती कि सि से सम्पन्न होती रही और उनकी बड़ी जतसंख्या को सरम-निया की सम्पन्ता की समानव का सद पिणान था । इसा की सातवी सती और कित ते हुआ और समाज की सम्पन्ता की समानव का सद पिणान था । इसा की सातवी सती और कित ते हुआ की स्वाप्त की स्वयस्था में पूंची लगाने को न सम्पत्ति थी जी देवा की सातवी सती और कित ते हुआ स्वयस्था में पूंची लगाने को न सम्पत्ति थी न विचाई तथा नरी के पानी रोकने की व्यवस्था के लिए किसी में देवा सी पी उसके सारवा थे कि सातवी सती में रोमन-परियत युद (६०३-६२८ ई०) हुआ जिसमें मुत्तिल अरदों ने इसक को तहस-नहत कर दिया, ते रहती सो में, मन १२५८ में, मंगीलों ने आक्रमण किया जिससे पी करवा निवस्त देवकी पूर्ण आहीत हो गयी ।

इसी प्रकार के परिणाम पर हम उस समय पहुँचते हैं जब हम उसी प्रकार का निरीक्षण सीलोन में करते हैं। आज हम सीलोन के उस क्षेत्र का जब निरीक्षण करते हैं जो भारतीय (इहिक्क) सम्प्रता का एंनासबोध है, तब हम देखते हैं कि यही क्षेत्र मुखा हुआ ही नहीं है। क्षेत्र से क्षेत्र में लिए मुंदी हो जा अवक्रत जल हुषि कार्य के लिए सर्ववा अपूर्ण है किन्तु मलेरिया वाले मच्छरों के पत्रपत्ते के लिए पर्यान्त है। और यह तो सम्भव नहीं कि उस समय भी मलेरिया के मच्छर वहीं रहे हो जब सीलोन में भारतीय समाज ने ऐसी पुरूपत जल की अवस्था की थी। वास्त्र में हर समीजित किया जा सकता है कि नहरों के प्रणाल के लिए पर्यान्त है। यूवर जल की अवस्था की थी। वास्त्र में हर समीजित किया जा सकता है कि नहरों के प्रणाली के विनाश के कारण ही वहां मलेरिया फैला हो अर्चीह इन नहरों के निर्माण के बाद। सीलोन के इस भाग में मलेरिया इस कारण फैला कि सिमाए के नहरों के निर्माण के बाद।

एम० रोस्टोफ्जेक: व सोशल एण्ड एकनामिक हिस्ट्री आव द रोमम युम्पायर, पृ० ३०२-४ तथा ४८२-४ ।

२. इस विषय पर पहले भी विचार किया गया है। देखिए, पृ० ६८ – ६६।

नहरें छोटे-छोटे ताओं में परिवर्तित हो गयीं, जहीं का जल कम हो गया और वे मछलियाँ नष्ट हो गयीं जो मच्छरों के बच्चों को खा जाती थी।

किन्तु भारतीय सिंबाई प्रणाली नष्ट क्यों हुई ? लगातार तथा विनाशकारी युद्धों के कारण नहरें तोड़-कोड़ दी गयीं और नालियों भर गयी । जान-बूशकर सैनिक कारणों से आक्रमणों ने नहरों को नष्ट किया और युद्ध रीड़ित जनता को इनकी मरम्मत करने का उत्साह न रहा और यह भी जर्हें भय रहा कि बन जाने पर ये हिंद तोड़ डाली जायेगी। इस उदाहरण में भी तकनीकी हास सम्मता के हास का कारण नहीं केरा तोड़ जायेगा जा सकता है। उत्पन्न होता है। उसके सामाजिक कारण का पता लगाया जा सकता है।

सीलोन में भारतीय सभ्यता के इस अध्याय के समान ही हेलेनी सभ्यता में भी उदाहरण मिलता है । यहाँ भी हमको ऐसे प्रदेश मिलते हैं जहाँ किसी बीते यग में वैभवशाली सभ्यता थी और जिसने इस क्षेत्र को सजीव बनाया था। बाद में वह क्षेत्र मलेरियापूर्ण दलदल हो गया जिसका उद्धार इस यग में किया गया है । कोपेक के दलदल, जो दो हजार वर्षों तक भातक बने थे और जिसका उद्धार सन १८८७ में एक ब्रिटिश कम्पनी ने किया, किसी समय उपजाऊ प्रदेश थे, जो धनवान आरकोमेनास के नागरिकों का पोषण करते थे। पाम्पटाइन के दलदल जिसका बहुत काल तक उजाड रहने के परचात मसोलिनी ने उद्घार किया, किसी समय लैटिन उपनिवेशों तथा वोलशियन नगरो का पोषण करते थे । ऐसा सकेत किया गया है कि 'नाडियो का विनाश' (लास आव नर्व-यह वाक्याश प्रोफेसर गिलबर्ट मरे का है) जिसके कारण हेलेंनी सभ्यता की समाप्ति हो गयी इसलिए हुआ कि वहाँ मलेरिया का प्रकोप फैला । किन्त यहाँ भी और सीलोन में भी. उस समय मलेरिया का आरम्भ हुआ जब उस समय की सभ्यता का झास होने लगा था । इस यग के एक विशेषज्ञ. जिसने इसे अपने अध्ययन का विषय बनाया है, कहते हैं कि मलेरिया पेलोपोनेशियाई यद के पहले बनान में फैला नहीं था, और लैटियन में हैनिबली युद्ध के बाद ही फैला। ऐसा कहना मुर्खता होगी कि सिकन्दर के बाद के युग के युनानी तथा सीपियो और सीजरो के यग के रोमन कोपेक और पाम्पटाइन के दलदलों के जल की कठिनाइयों को दूर करने में अयोग्य थे जब उस समस्या को उनसे कम योग्य पूर्वजो ने सुलझा लिया था । इसका समाधान तकनीकी बातों में नही है. सामाजिक स्तर पर ये मिलेंगे । हैनिबली यद और उसके पश्चात दो शतियो तक रोमन लट-पाट और घरेल यद का इटली के सामाजिक जीवन पर विघटनात्मक प्रभाव पडा । पहले कृषि संस्कृति और अर्थ-व्यवस्था का विनाश हुआ उसके पश्चात अनेक विनाशकारी जिल्लायों का प्रभाव पड़ा । हैनिवल द्वारा सत्यानाश, कृषकों का सेना में बराबर भर्ती होना. भ्रमि सम्बन्धी फान्ति जिसमें दासों द्वारा जोते जाने वाले बडे-बडे खेतों के स्थान पर किसानों हारा छोटे-छोटे खेत जोते जाने लगे जो अपने में पुण थे. और गाँवों से पराश्चित शहरो की ओर अधिक संख्या में लोग जाने लगे। इन अनेक सामाजिक बुराइयो के कारण मनुष्य का पतन हुआ। हैनिबल की पीढ़ी से लेकर इटली के सन्त बेनेडिक्ट की पीढ़ी तक सात शताब्दियों में मच्छरों का प्रकोप बढा।

१. डब्स्यू० एच० एस० जोन्स : मलेरिया एच्ड ग्रीक हिस्ट्री ।

स्ती प्रकार की ब्राइयों का परिणाम यूनान में भी हुआ। पेलोपोनेशियाई युद्ध में पोली-वियस के समय (२०६-१२८ ई० यु०) तक नहीं आवादी बहुत पर गयी। इस्ती से भी अधिक यहाँ निर्जनता हो गयी। पोलीवियस ने एक विकास स्थल पर कहा है कि यूनान के सामाजिक तथा राजनीतिक पतन का कारण परिवार में गर्मपात तथा शिशु हत्या की प्रचा है। यह स्पष्ट है कि तकनीकी हाम के कारण कोपेक अथवा पाम्पटाइन के मैदान उपजाऊ खेतो के स्थान पर मण्डरों के प्रजनन के पर नहीं वनें।

यदि हम इबीनियरी की तकनीक को जगह वास्तुकला और मूर्तिकला की तकनीक पर, चित्रकला, लेखन-कला तथा साहित्य पर विचार करें तब भी इसी परिचाम पर पहुँचेंगे। उदाहरण के लिए वास्तुकला की हेल्नी ग्रेली ईसा की चींची से सातवी शती तक में क्यों लोप हो गयी? जनमानी तुकों ने सन् १९२८ में अरबी वर्णमाला को क्यों त्याग दिया? क्या कारण है कि आज प्राय: सभी अ-परिचयी देश जपने परम्परा गत वस्त्रों को तया कलाओं को छोड रहे हैं? और हम इस प्ररन की और भी लोगों का ध्यान दिलाना चार्येंग कि क्यों हमारी नयी चींडों के अधिकांश लोग इसारे परम्परागत संगीत, नया, चित्रकला और मूर्तिकला की छोड रहे हैं।

हमारी स्थित में क्या कला की तकनीक का ह्नास है ? क्या हम लोग लय के राग, दश्य-विषय के (पर्संपेक्टिव) तथा अनुपात के नियमों को भूल गये जिनका हमारे इतिहास के दूसरे और तीसरे अध्यायों में इटालियन तथा दसरे सर्जनात्मक अल्पसंख्यको ने आविष्कार किया था । स्पष्ट है हम लोग भले नही है। अपनी कलात्मक परम्पराओं को छोड़ देने की, जो वर्तनमान प्रवन्ति है उसका कारण तकनीकी अक्षमता नही है। जान-बझकर इस शैली का त्याग किया जा रहा है क्योंकि नयी पीढ़ी को वह रुचती नहीं। यह पीढ़ी पश्चिमी परम्परा की कलाओं के प्रति आक्रष्ट नहीं हो रही है । हमारे पितामहों को जिन महान आत्माओं की जानकारी थी. उन्हें जान-दक्षकर इम पीढी ने त्याग दिया है। और जो आध्यात्मिक शुन्यता हमने रची है उसी से सन्तुष्ट होकर हम पड़े हैं और उष्ण देश अफ्रीका के सगीत, तत्व तथा मितिकला की आत्मा ने क्रश्रिम बाइजेन्टाइन चित्रकला तथा नक्काशी से अपवित्र गठबन्धन करके उस घर में डेरा जमा लिया है जिसे उसने खाली पाया । पतन तकनीकी नहीं है. आध्यात्मिक है । कला की अपनी पश्चिमी परम्परा को छोडकर हमने अपनी शक्तियों को निजींब कर दिया है और इस स्थिति से डेहोसे और बेनिन की विदेशी आदिम कला को अपनाया है मानों हमारे लिए मरुम्मि में मन्ना सदश है। ऐसा करके मानव मात्र के सम्मख हमने स्वीकार किया है कि हमने अपने आध्यात्मिक जन्मसिद्ध अधिकार को खो दिया है। इमने अपनी परम्परागत कला के तकनीक को त्याग दिया है। वह स्पष्टत: पश्चिमी सम्यता के एक प्रकार के आध्यात्मिक पतन का परिणाम है । इस पतन का कारण उस घटना में नहीं मिल सकता जो स्वयं परिणाम है।

इधर अरबी वर्णयाला छोड कर तुर्कों ने लैटिन वर्णमाला अपनाधी है इसका कारण भी यही है। मुस्तका कमाल अतातुर्क और उनके शिष्यों ने अपने इस्लामी संसार में रहते हुए परिचम का अनुकरण किया है। उन्हें अपनी सम्यता की परम्परा में विश्वास नहीं रह गया और इसलिए उस साहित्यक माध्यम को उन्होंने त्याग दिया निसके द्वारा नह परम्परा आयी है। यही कारण पहले की उन मुख्यास सम्बदाओं की अपनी परम्परासत लिपियों को त्याग देने का है जैसे मिल्र की विकलिए और बैनिकोनिया की कील बाली लिप। चीन और जापान में आज एक आन्दोलन चल रहा है कि चौनी लिपिया गा दो लाय।

एक तकनीक के स्थान पर दूसरे को स्थापित करने का एक अच्छा उदाहरण यह है जो बास्तु-कला की हेलेनी वीली को छोड़कर बाइबंदाहन शैली अपनाची गयी। इस स्थिति में खम्मो पर परसर रखने के (आरिकट्रेब) सरल ढंग को छोड़कर कुमाकार प्रथम (कुरिकामोनाकर उस पर ब्लाकार पुम्बज बनाने की कटिन बीली को अंदनाया है इसिलए यह नहीं कहा जा सकता कि तकनीको असमता इसका कारण थी। क्या यह विद्यास नहीं किया जा सकता कि वास्तुधित्यी जिन्होंने सम्राट् जरटीनियन के लिए हैनिया सोफिया के निरजायर के निर्माण की समस्याओं को सफलतापूर्वक मुख्या लिया था तो वह यूनाती मन्दिर भी बता सकते थे यदि सम्राट् की या उनकी इच्छा होती? अस्टीनियन तथा उसके वास्तुधित्या ने नधी बीली का इसलिए प्रयोग किया कि एटानी बीली उन्हें अर्थकर हो गयी थी क्योंकि बह मडी इर्ड प्राचीनता से सम्बन्धिय थी।

हमारी खोज का परिणाम यह निकला कि परम्परागत कला की बैंकियों का त्याग यह सूचित करता है कि जो सम्प्रता उस बैंकों से सम्बद्ध थी उम (सम्प्रता) का पतन हो चुका था और वह सिखटित हो रही थी। प्रनिष्ठित तकनीक का व्यवहार बन्द हो जाता है तो वह सम्प्रता के पतन का परिणाम है, कारण नहीं।

#### (२) मानवी वातावरण

सभ्यताओं के विकास के सम्बन्ध में जब हमने इस विषय पर विचार किया था तब हमने देखा था कि किसी समाज के इतिहास में मानवी वातावरण पर नियन्त्रण होता है तो उसे इस प्रकार नाप सकते हैं कि उसका भौगोलिक विस्तार कितना है । जितना नियन्त्रण होगा उतना ही विस्तार होगा। उदाहरणों के अध्ययन से यह भी हमने देखा कि भौगोलिक विस्तार के साथ-साथ सामाजिक विघटन भी हुआ है । यदि ऐसा है तब यह सम्भव नही जान पहला कि सम्यता का विषय हम कारण होता है कि मानवी वातावरण पर समाज का नियन्त्रण कम हो जाता है। बल्कि यह सम्भव है कि विदेशी मानवी शक्तियों के सफल आक्रमण के कारण ऐसा होता है। फिर भी यह विचारधारा बहत प्रचलित है कि आदिम समाजों की भाँति सभ्यताएँ भी विदेशी शक्तियों के प्रहार से समाप्त हो जाती हैं। इस विचार का प्रतिपादन गिबन ने अपने 'द हिस्टी आब द डिकलाइन एण्ड फाल आव द रोमन एम्पायर' में शास्त्रीय ढंग से किया है । एक वाक्य मे गिवन ने अपनी कथा के विषय को कह डाला है—'मैने बर्बरता तथा धर्म की विजय का वर्णन कर दिया है।' हेलेनी समाज रोमन साम्राज्य में उस समय मिल गया जब अंतोनाइनों के समय साम्राज्य अपने शिखर पर था। ऐसा बताया जाता है कि दो विदेशी बैरियों के दो विभिन्न दिशाओं में एक साथ आक्रमण होने के कारण हेलेनी समाज का विनाश हुआ । एक डैन्यूब तथा राइन के पार से अवान्तर भिन्न के उत्तरयरोपीय बर्वरों द्वारा और दूसरा ईसाइयों द्वारा जो उन पर्व प्रदेशों से निकले थे जिन्हें पराजित तो कर लिया गया था. किन्तू आत्मसात नहीं किया जा सकाधा।

पिबन को यह नहीं सूझा कि अन्तोनाइनो का युग प्रीध्म ऋतु नहीं भी बिल्क 'कारतीय प्रीध्म' था। उसकी पुत्तक के नास से ही उकका प्रमापक हो होता है। पोमन साझाज्य का स्वय और पतन । ऐसे इतिहास का लेखक, जितका ऐसा नाम हो और जिसने इंसा की दूसरी शती से सिहास आरम्भ करा हो, अपने इतिहास को उस समय से आरम्भ कर रहा है जब कमानक का प्रायः अन्त हो रहा है। जिब ऐतिहासिक अध्ययन के बीढिक क्षेत्र के सम्बन्ध में पिबन लिखना चाहता है वह रोमन साम्राज्य नहीं है, हेलेंगी सम्भता है और रोमन साम्राज्य का बड़ा हुआ हुता स्वयं पतन का रोग-चित्न है। पूरी कथा पर विचार करने से पता चलता है कि अन्तोनाइनो के सुग के वाद रोमन साम्राज्य का पतन जिस दूता पति से हुआ उस पर आयस्त्र नहीं होता। इसके विपरीत यदि रोमन साम्राज्य बना रहता तो आयस्त्र होता। क्योंकि संस्थापन के पहले ही साम्राज्य का विनाध होना निरिचत था। विनाध इसलिए निरिचत या कि यह जो सार्थभीम राज्य बना वह केवल एक बुटाव या जो हेलेंगी समाज के पतन में बिलन्ब कर सकता था, वरा के लिए रोक नहीं सकता था। क्योंकि वह निरचय कप से पतनीन्या हो चना।

यदि गिवन बडी क्या, आरम्भ से कहता तो उसे पता लगता कि 'बर्बरता तथा धर्म की विवय' मुक्क कथानक नहीं था, क्या का केवल उपसंहार था। वतन का कारण नहीं बहिक पतन का आवश्यक उपसरण था वो विघटन के साथ अवश्यक्तभावी था। उसे यह भी विविच ति का अवश्यक्त पता विदेशी अकियों नहीं थी। ये हैं हैं लेगी परिवार को सत्तानों थी जो परिविच्यक पतन और आगस्टी समाहरण (रैली) के बीच के सकट काल में शक्तिशाली अल्पसंख्यकों से अलग हो। गयी थी। सच वात यह है कि पदि गिवन ने इस दुख्यम गाया के वास्तविक आरम्भ तक खोज को होती तो वह इसरे परिणाम पर पहुँचता। वह इस परिणाम पर पहुँचता। वह इस परिणाम पर पहुँचता कि यह हैनीत समाज की आत्महत्या थी। इस्तिए कि जब उसके बीचन की कोई आशा मही रह गयी कि अपने उत्तर किये गये पातक प्रकार को इहाल सके। और जिस पर बाद में उसी की घृट और विलगायी सत्तान ने अत्तिन प्रहार किया। ऐसा उस समय हुआ जब आगस्टी समाहरण केतीत वारियों के बाद पुन रोग ने दवाया और रोगी अपने ही प्रहार के पातों के प्रभाव से मर राग था।

इस उदाहरण से हम और सम्मताओं के सम्बन्ध में खोज करें, जो या तो समाप्त हो गयी है या मत प्राय हैं तो यही बात मिलेगी।

उदाहरण के लिए सुमेरी समाज का पतन और विनाश । इसमें हमूरवी का स्वणंवून (जैसा कि केंब्रिज एंग्रेट हिस्ट्री में कहा गया है) 'भारतीय बीध्य' का और उससे भी आगे का समय है जो अंतोनाहनों के यूग का था । क्योंकि हमूरवी सुभेरी इतिहास का ट्राजन नहीं वायोक्लीशियन है । इसलिए सुमेरी सम्यान को नष्ट करने वाले वे बदर नहीं थे जिल्होंने 'सारी साओ के राज्य' पर्द इंसा के पूर्व अठाउहबी शती में आक्रमण किया । हम देखेंगे कि भातक प्रहार नौ सौ वर्ष एक हो हो जुका था । स्वानीय महत्तों तथा लगा के करकाजिना के बीच का वर्षपूद और उक्काजिना के विश्वसक कुगालजागिती का सीनकवाद । सुमेरी सकट का आरम्भ इन्ही दो कारणों तो हुआ ।

चीनी समाज के पतन और विनाध 'धर्म और बर्बरता की विजय' उस समय हुई जब वे लगफन २०० ई० में चीनी सार्वमीम राज्य के स्थान पर पूरिष्ठवाई खानाबदीश राज्यों की स्थानन १२० ई. को सीनी सार्वमीम सार्वा में महायान वीद्धों का आक्रमण हुआ। चीन के उत्तर-पिरुमी प्रदेशों के सर्वहारा का यही धर्म था। किन्तु यह सब विजय रोमन साम्राज्य के 'वर्बरता और धर्म' की भौति एक मृतप्राय समाज के बाहरी और आन्तरिक सर्वहारा की विजय मात्र थी। और वे कहानी के अनिम अध्याय के वितिस्त और कुछ नहीं हैं। चीनी सार्वमीम राज्य के कछ उत्त समय एक साम्राजिक जमाव था जब चीनी साम्राज के छोटे-छोटे प्रदेशीय राज्यों में आपमी युद्ध हो रहा था। कुछ पहले चीनी समाज में ही दे राज्य कम गये थे। चीनी इतिहास की यह पातक तिथि ४०९ ई० पू० है जो हेलेनी तिथि ४२१ ई० पू० के समान है। यही समय ऐतिहासिक 'युद्धत्त राज्यों का काल हैं जब से विषयन आरम्म होता है। किन्तु यह तिथि चालतिक घटना से दाई सी साल बाद की है। यह तिथि चीन के संकट की तिथि सम्भवत सम्राज्य का नाली गयी है कि उस समय कम्बनुधियस को मृत्यु हुई थी।

जहाँ तक सीरियाई समाज का सम्बन्ध है, उसका 'भारतीय यीष्म' बगदाद के अब्बासी खिलोक्षों के समय या और उसने 'बढ़ेत्ता और धमें की विजय' उस समय देखी जब खानाबदोध मुक्तों ने आक्रमण किया और उन्होंने स्थानीय इस्लाम क्षेत्र स्थान हिन्या । इस सम्बन्ध में हमें एक बात याद खानी चाहिए जो हमने इस अध्ययन में पहले ही स्थापित की थी कि सीरियाई पतन और विनाश हेलेनी प्रवेश के कारण एक हजार साल तक रूक गया था । और अब्बासी खालीके सीरियाई इतिहास का मुश्न बढ़ी से पकड़ते हैं जहाँ ईसा के पूर्व चौची शतों में एकेसीनियाई साझाज्य ने छोड़ दिया था । 'इसलिए हमें सीरियाई सकड़ के एउ स काल के पहले देखना परेगा, जब खबस ने अकेसीनियाई शांति स्थापित की थी ।

उस सम्पता के विनास का क्या कारण हुआ जिसने सपने विकास के अल्पकाल में अपनी प्रतिमा का प्रमाण दिया था और तीन महान आविष्कारों में अपनी शक्ति दिखायी थी--एकेस्वर-वाद, वर्णमाला और अतलान्तन । महले-महल शायर हम यहाँ ठिठकें कि हमें ऐसी सम्पत्ता उदाहरण मिल गया जिसमें विदेशी मानवी शक्ति के प्रहार से सम्पत्ता का विनास हुआ। क्या सीरियाई सम्यता उन प्रहारों से नष्ट हो गयी वो नवी, आठवी, सातवी हैं पू ॰ सती में नसीरियनों हारा हुआ था ? देखने में ऐसा जान पड़ता है । किन्तु ध्यान से देखा जाय तो जब असीरियन ने में मिड़ के समान बाड़े (कोटड) पर आक्रमन कियां उस समय एक बाड़ा और उक्ता रखवाण नहीं था । दसवी घती (ई॰ पू०) में इतरासको नेतृत्व में हिंदू, फोनीसियन, अरमेह्यन, तथा हितासती प्रदेशों को वो बैबिकोनी तथा मिस्री ससार के बीच स्थित वे राजनीतिक सूत्र में बौधने का प्रयत्न निकल्क हो गया । और सीरियाई भातृष्यतक (कोटुसाइक्क) युद्ध के परिचासस्वरूप असीरियनों को अवसर मिला । सीरियाई सम्यता के पतन की तिथि उस समय है नहीं माननी चाहिए बस ८७६ ई० पू० में सहन्यस्वक अपूर-नकीरियक ने करात नहीं को पार हिक्स बस्कि १९७६ के बुद्ध अब सुकेशान का साझाव्य उसके सस्थारक के मृत्यु के बाद से विषयित होने लगा।

बहुधा यह भी कहा जाता है कि परम्परावादी ईसाई सभ्यता, जिसका 'बाइजेन्टाइन' स्वरूप पुरवी रोमन साम्राज्य या और जिसका वर्णन उपसहार में गिवन ने विस्तार से किया है, तुकों हारा नष्ट की गयी । इसके साथ यह कहा जा सकता है कि उस समाज को जिसे पश्चिमी ईसाई आक्रमण के घातक रूप ने क्षत-विक्षत कर दिया था उस पर मुसलिम तुर्कों ने अन्तिम प्रहार कर दिया । जिसे भ्रष्ट उग से चौथा धार्मिक युद्ध कहा जाता है और जिसके कारण बाइजेन्टाइनी सम्राट्को आधी शती तक (१२०४-६१ ई०) अपने साम्राज्य से बाहर रहना पडा। किन्त यह लैटिन आक्रमण, उसी प्रकार जैसे उसके बाद तुर्की आक्रमण हुआ, ऐसी जगह से हुआ जो विदेशी था । यदि हम अपना विश्लेषण यही समाप्त कर दे तो हमे कहना पड़ेगा कि इस सम्यता की वास्तविक 'हत्या' की गयी जहाँ इसने इसी सूची में बताया है कि और सभ्यताओं ने आत्महत्या की । किन्तु हम देखते हैं तो पता चलता है कि परम्परावादी ईसाई समाज के इतिहास में जो परिवर्तनशील घटना हुई वह न तो चौदहवी-पन्द्रहवी शती का तुर्की आक्रमण था और न तेरहबी शती का लैटिन आक्रमण या और न स्यारहवी शती का तुर्की आक्रमणकारियो (सलजको) द्वारा अनातोलिया पर विजय थी । यह एक घरेलू घटना थी जो इन सबके पहले हुई थी । ९७७-१०१९ ई० की रोमानी-बूलगेरियन युद्ध हुआ था । परम्परावादी ईसाई जगत् की दो शक्तियों का आपसी घातक युद्ध तब तक नहीं समाप्त हुआ जब तक एक की राजनीतिक स्थिति नहीं ममाप्त हो गयी और यह कहना ठीक होगा कि दूसरा इतना आहत हो गया कि उसके घाव अच्छे नहीं हुए ।

सन् १४५३ ई० में जब उसमानिया बादसाह मृहम्मद द्वितीय ने कास्टेनटिनोपक पर जिजय प्राप्त की उस समय परम्परावादी ईसाई सम्यता की समानित नहीं हुई। विचित्र निरोधाभास है कि विदेशी विजेना ने जिस ममान पर विजय प्राप्त की उसे सार्वभीम राज्य बनाया। यद्यांचे हागिया सोफिया का गिरजापर मुगळमानी सम्राज्य दन प्रमा, परम्परावादी ईसाई सम्यता अपने पूरेजीवन भर रही, जिना प्रकार हिन्दू सम्यता तुर्की बंध के मुगळ सम्राट् अक्बर के निर्मित सार्वभीम राज्य में जीवित रही, और विदेशी बिटिज राज्य में जीवित है। किन्तु कुछ समय में उस उसमानिया तुर्की साम्राज्य में जो परम्परावादी हंसाई समान का क्षेत्र का विचयन का वारोजा होना जारम्म हो गया। मुनानी, सर्व, और अञ्चेनियन आठवी सती के समान्त होने के पहुले गतिमान् हो गये। बसा कारण था कि इस गति से 'बदाता और धर्म की विजय' नहीं हुई जैसा हेलेनी, चीनी तथा और समार्थों की समानित पर ज्याने देखा। इसका उत्तर यह है कि पश्चिमी सम्मता का बाबा परम्परावादी ईसाई समाज के बबेर उत्तराविकारियों के पीछं बहुत वातित्वाली था। व बंदता और धर्म नहीं बिंक परिवमीकरण ही उत्तमातिया साम्राज्य के विध्वटन का मुख्य कारण था। पीता के युग के कर पर वर्षर राज्य तो क्राय के के बने । वे परिवमी राज्यों की मौति राष्ट्रीय राज्य के उत्तराविकारी राज्य परिचमी हो के बने । वे परिवमी राज्यों की मौति राष्ट्रीय राज्य के समृत वन गयं। कोई-कोई तो जैसे, सर्विया और यूनान, परिचमी अग के नवीन राष्ट्रीय राज्य के समान वने । जो वर्षर राष्ट्र परिचमी प्रभाव से अलग रहे और परिचम की राष्ट्रीय राज्य के समान वने । जो वर्षर राष्ट्र परिचमी प्रभाव से अलग रहे और परिचम की राष्ट्रीय भावना को नहीं पहण कर सके, उन्होंने अवसर को दिया। अलबेनियनों ने, यूनातियों, सर्वों और वृत्रगरों को आत्यसमर्थण कर दिया यद्यपि अठार्ख्य शती में उत्तक पुरातन चैमव इन लोगों से अधिक था। और वीसबी बातों में बहुत अल्प पैतृक सम्मति को लेकर वह परिचमी राष्ट्रों के समृह में सम्मिलत हुआ।

इस प्रकार परम्परावादी ईसाई समाज के इतिहास का अन्तिम दृश्य 'बर्बरता और धर्म की बिजय' नहीं थी बल्कि एक विदेशी सम्यता की विजय थी जो इस मृतप्राय समाज को घीरे-धीरे हड़ण किये जा रही थी और उसके ताने-बाने से अपने सामाजिक वरत्र को बून रही थी।

हमको यहाँ एक और ढग दिखाई दिया जिसके द्वारा कोई समाज अपना अस्तित्व खो देता है। 'बर्बरता और धर्म की विजय' का यह अर्थ होता है कि मतप्राय समाज प्राचीन मान्यताओ के विरुद्ध कान्ति के परिणामस्वरूप अपने ही बाहरी और भीतरी सर्वहारा द्वारा तिरस्कृत हो जाता है, इसलिए कि इनमें से कोई एक सर्वहारा नये समाज की स्थापना करने के लिए नया क्षेत्र बना दे । इस घटना में पुराना समाज समाप्त हो जाता है । यद्यपि एक प्रकार प्रतिनिधि रूप में वह नये समाज में रहता है। और इस सम्बन्ध को हमने 'सम्बद्ध या प्रजनित' कहा है। जब परानी सभ्यता तिरस्कृत नहीं होती, बल्कि अपनी ही किसी समकालीन सभ्यता द्वारा विलीन कर ली जाती है तब उसका निजत्व पूर्ण रूप से खो जाता है । पहली परिस्थिति में ऐसा नही होता । इस मृतप्राय समाज के जो-जो रूप बनते हैं वे सब नष्ट नहीं हो जाते। पूराने सामाजिक स्वरूप से बिना ऐतिहासिक श्रांखला को तोडे भी वे नये समाज में परिवर्तित हो जाते हैं जैसे वर्तमान युनानी लोग चार सौ साल तक उसमानिया के पिट्ठ रहने के बाद भी पश्चिमी जगत् के राष्ट्र हो गये । दूसरी दृष्टि से निजित्व और भी अधिक लोप हो जायगा क्योंकि जो समाज दूसरे समाज में लोप हो जाता है तो एक नये समाज के न निर्माण करने का मुल्य इस रूप में चुकाता है कि अपनी विशिष्टता को किसी सीमा तक अक्षुण्ण रखता है और वह नये समाज की नयी पीड़ी में उपस्थित होता है जैसे हमारा समाज हेलेनी समाज का प्रतिनिधि है. हिन्द समाज भारतीय समाज का प्रतिनिधि है और सुदूर पूर्वी समाज चीनी का ।

सम्मिलित होने पर लोप हो जाने का जो उदाहरण हमारे सामने है वह है परम्परावादों ईसाई समाज का परिचमी सम्बता में लोप हो जाना । किन्तु हम यह देख सकते हैं कि आज की मभी सम्यताएँ उसी राह पर चल रही हैं । कम में परम्परावादों इसाई समाज का वर्तमान इतिहास यही है, इस्लामी और हिन्दू समाज और सुद्द पूर्वी समाज की दोनो साखाओ जा मो यही वर्तमान सितहास है। तीन अविकस्तित समाज जो वर्तमान है अवींत् एसिकमो, खानाबदोश तथा पोलि-नेविसपतों का भी यही इतिहास है। तीन अविकस्ति समाज जो वर्तमान है अवींत् एसिकमो, खानाबदोश तथा पोलि-नेविसपतों का भी यही इतिहास है। परिचमी सम्बता इन्हें पूरा नण्ट नहीं कर रही है, उसमें ये सिम्मिलित होते जा रहे हैं। सम्बद्धी शती के अन्तु में परम्परावादों ईसाई संसार का परिचमीकरण

आरम्भ हुआ, उसका प्रभाव दो सौ साल पहले से अमरीका के मैक्सिको तथा एंडियन-समाज पर पढ़ रहा था और अब यह प्रक्रिया प्राय: समाप्त हो, गयी है। ईसा के पूर्व अन्तिम शती में बैबिकोसी समाज सीरिपाई समाज में लग हो गया और हसी सीरियाई समाज में कुछ सतियों के बाद मिली समाज भी लीन हो गया। मिली समाज सबसे दीर्घजीवी, ठोस और एकताबद्ध था। उसका सीरियाई समाज में लग हो जाना इस प्रकार के लीन हो जाने वाले उदाहरणों में सबसे विभिन्न है।

यदि हम उन जीवित सम्पताओं की ओर देखें जो हमारी पश्चिमी सम्पता में लीन होने की प्रक्रिया में है तो हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न गति से चल रही है।

आर्थिक स्तर पर ये सभी समाज आधुनिक पश्चिमी उद्योगवाद के जाल में, जो विश्व भर में फैला है, फैस गये है ।

'उनके लाल बुझक्कड़ो ने

पश्चिम की बिजली की बत्ती देखी और उसे पूजने लगे "र

राजनीतिक स्तर वर भी इन मुदागय सम्यताओं की सन्ताने विभिन्न स्रवाजों से परिचर्मा राज्य-पितार में आने की सेच्टा कर रहीं हैं। सांस्कृतिक स्तर पर इस प्रकार का मुकाब नहीं है। परम्परावादी इंसाई समाज के मुख्य लोग, पुराने उसमानिया साम्राज्य की रिजाया पूनानी, बंद, बमानियन, बुल्गापियन ने बुल दिल से परिचर्मी साम्कृतिक तथा राजनीतिक परिचर्मीकरण स्वीकार किया और उनके पुराने मालिक तुकों के नेताओं ने भी उनका अनुसरण किया है। किन्तु में उज्ञाहरण अपवाद जान पहने हैं। अरब, परिधयन, हिन्दू, चीनी और जापानी भी समझ- बुलकर नैतिक तथा बौद्धिक प्रतिचयों के सहिद परिचर्मी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। कहाँ तथा वौद्धिक प्रतिचयों के सहिद परिचर्मी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। स्वाती के समझ- से उनकी गोल-मटोल नीति के समझ्य में दूपरे संदर्भ में विचार किया जा चुका है।

इस प्रकार परिचर्गा राजनीतिक, आधिक तथा सारकृतिक स्तर पर ससार के एकीकरण की जो प्रवृत्ति है वह उजनी उम्रतिशोक या अन्य में उजनी सफक सम्प्रवाः न हो जितनी पहले देखने में वह जान पहती है। इसके विचरोत वैक्सिकी एडिंबन, वैबिकोनी, तथा मिल्री वार समार्थों के उदाहरण से स्मण्ड है कि आत्मीकरण (असिमिकेशन) से भी अपना स्वरूप उद्देश सकार लोप हो जाता है जिल प्रकार विचरत से वैदे हेलेनी, भारतीय, बीनी, मुमेरी और मिनोई समाजों को इस अवध्य को करने या बात की और समार्थी समाज का हुआ । हम अब अपने उस बात की और समार्थी हम अब अपने उस बात की और समार्थी समाज हम अब स्वरूप को समाज का स्वरूप है कि स्वरूप समृद्ध के सम्बन्ध में हमने ये अपना हो रहे हैं, बिचरत आरम्भ हो गया था? यदि हम दूसरे निर्मृत पर सुदेश हैं जी हमारी बोज का काम पूरा हो आरमा हो गया था? यदि हम दूसरे निर्मृत पर सुदेश हैं हम समाज के भीतिक अपना मान्धी बाता वार परित्र में हम से सिक हम से कि किसी समाज के भीतिक अपना मान्धी बातावाण पर नियमन के होता समाज के भीतिक अपना मान्धी बातावाण पर नियमन न होना समाज के विनाश सा मुक कारण नहीं है।

जदाहरण के लिए हमने देखा कि परम्परावादी ईसाई समाज के मुख्य भाग का अस्तिस्व तब तक नहीं लोप हुआ जब तक उसका सार्वभौम राज्य क्षय होते-होते अन्त:काल की स्थिति को नहीं पहुँच गमा और उसका बास्तविक विघटन आठ सौ साल पहले रोमन-बुलगानिन युद्ध के समय आरम्भ हुआ जब पश्चिमीकरण का कोई चिह्न भी नथा । मिल्ली समाज के विघटन और विलीनी-करण के बीच का समय अधिक था । विघटन उस समय आरम्भ हुआ जब लगभग २४२४ ई० पु० पाँचवीं से छठी पीढ़ी में परिवर्तन हो रहा था जब पिरामिड बनाने वालों के पाप का परिणाम उनके उत्तराधिकारियो ने भोगा और 'पूराने राज्य' का भारी भरकम राजनीतिक ढाँचा ढह गया । सदूर पूर्वी समाज के विघटन और विलीनीकरण के आरम्भ की प्रक्रिया के बीच उतना समय नही लगा जितना मिस्री समाज के इतिहास में किन्तु उससे अधिक लगा जितना परम्परावादी ईसाई राज्य के इतिहास में । सुदूर पूर्वी समाज का विघटन ईसा की नवी शती के अन्तिम चतुर्थीश में ताग वंश के विनाश से आरम्भ होता है। उसके बाद सकट काल आया जिसमें बर्बरों ने कई सार्वभौम राज्य साम्राज्य के ढंग पर बनाया । इनमें पहला कवलाई खाँ ने मंगोलिया द्वारा शान्ति स्थापित करने के लिए बनाया । किन्तु उसमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी अकबर ने हिन्दू समाज में शान्ति स्थापित करके पायी और परस्परावादी ईसाई समाज में विजयी मुहस्मद ने । चीनी इस सिद्धान्त पर कार्य करते रहे हैं कि 'मैं यनानियों से उस समय भी डरता हैं जब वे लाभ का काम करते हैं ?' और इसके अनुसार उन्होंने मंगोलों को निकाल बाहर किया जिस प्रकार मिलियों ने हाइकसों को । पश्चिमीकरण के पहले मचुओं को मच पर आना था ।

रूस और जापान में, जो इस समय पश्चिम से प्रभावित महान शक्तियाँ है, इनकी सभ्यता के विघटन के बहुत पहले पश्चिमी सभ्यता का आधात हो चुका था । किन्तू इन दोनों सभ्यताओं में विघटन हो रहा था क्योंकि रोमानोफ़ जारशाही जिसका आरम्भ पीटर महान ने किया था। पश्चिमी राष्ट्रों के समृह में राष्ट्रीय राज्य बन रहा था और दो सौ साल तक सार्वभौम राज्य रहा, इसी प्रकार जापानी सार्वभौम राज्य भी तीन सौ साल तक रहा जिसके पश्चिमीकरण का आरम्भ ताकुगावाशोगुन वंश ने किया था। इन दोनों स्थितियों में यह कोई नहीं कहेगा कि पीटर महान अथवा तोकगावा के कार्यों से विघटन आरम्भ हुआ। इसके विपरीत देखने में ये उपलब्धियाँ इतनी सफल बी कि बहुत पर्यवेक्षक इन्हें इस बात का प्रमाण मान सकते हैं कि जिन समाजो ने जान-बझकर ये परिवर्तन स्वीकार किये और जो कम से कम कुछ काल के लिए सफल रहे वे इस समय पूर्ण रूप से सजीव होगे । रूसी तथा जापानियो ने जिस चुनौती का सामना किया वह उसी प्रकार की उस चुनौती के विपरीत है जिसका सामना उसमानलियों, हिन्दुओं, चीनियो, एखटेकों और इनका को करना पड़ा। इनपर कुछ प्रभाव न पडा । रूसियों और जापानियो ने अपने पश्चिमी पडोसियों---पोल, स्वीड, जरमन या अमरीकन-द्वारा अदरहस्ती पश्चिमीकरण स्वीकार नही किया । उन्होंने अपना सामाजिक परिवर्तन अपने हाथों किया और परिणाम यह हुआ कि पश्चिम की बराबरी के राष्ट्र में बन गये । औपनिवेशिक दासता या गरीब रिष्तेदार नहीं बने ।

ध्यान देने की बात है कि सन्नहवी शती के आरम्भ में पीटर महान् के लगभग सौ साल पहले और 'मेइनी पुनःस्थापन' (मेइनी रेस्टोरेशन) के बाई सौ साल पहले, रूस और जापान को अनुभव-हुआ कि पश्चिम हमें विलोन करने की चेच्टा कर रहा है, उसी प्रकार जैसे और देशों को उसने किया । कस में तो पोलैंड तथा लियुएनिया के संयुक्त राज ने मास्को यर सैनिक आक्रमण किया । कसी मही पर एक हुंदे वार्वेदार की सहायता के लिए । जापान में यह जाकमण हुसरे प्रकार हुआ । स्वीन वीर पर्तंगा और पूर्वमाली मिश्रनिरों ने कई लाख जापानियों को कैयोनिक ईसाई बनाया । ऐसा ही सकता था कि ये ईसाई अल्पास्क स्मेनी कहाजों की सहायता से जापान पर अपना आधिकार अमा लेते । कियो में तो पोलो को बार कामाया और जापानियों ने इस संदेख बतरें को इस प्रकार हूर किया के सभी परिवसी क्यापारियों को जापान से निकाल बाहर किया और आयो से अपना में के अपना के अपना निकाल काहर किया और आयो से अपना में अपना के अपना निकाल काहर किया । के किया के अपना निकाल काहर कर हिया । के किया के निर्वयंतापूर्वक समाप्त कर दिया । इस प्रकार परिवर्गों में मार्गों समस्या को अल्पा निकाल कर दिया । इस अपने मोसले में धानित से रहेंगे । समय ने बताया कि ऐसा नहीं सम्भव या । इन्होंने मये बरा से परिवर्ग में की नृतीनी को स्वीकार किया विवास का प्रवास ने हुल कु हो स्वास है ।

किन्तु ऐसे स्पष्ट चिह्न मौजूद हैं कि नागासाको में पहला पूर्वगाली जहाज पहुँचने के पहले और आरप्तेजल में प्रथम अवेजी जहाज के पहुँचने के पहले (मास्को में पोलो के आक्रमण के पूर्व यह पश्चिम का अबहुत पहुँचा चुका था) जापान की मुद्द पूर्वी सम्यता तथा रूस के परम्परा-नारी हिंगाई समाज का विनाश जारम्स हो गया था।

स्ती इतिहास में बास्तिवक 'सकट का काल', विस अर्थ में में राज्य इस अध्ययन में प्रयोग किये गये हैं, सब्हवी सती की बहु अराजकता नहीं है जियक लिए रुक्तियों ने हीं में शब्द गहें थे । बढ़ पहले तथा दूसरे स्त्ती सार्वभीम राज्य के बीच केवल एक घटना थी जो हेलेंनी ससार के अत्तो-नाइनों के काल तथा डायोमलीधियन के पदारोहण के बीच की अराजकता का यूग था । रुसी इतिहास का बहु अध्याय तो हेलेंगी इतिहास के उस अध्याय के समान है जो पेलोपोनेशियाई गुढ़ और आगस्त्र के शासत के बीच पड़ता है और इसलिए वह हमारे विचार के अनुतार रूसी सकट का काल है । यह यह समय है जब मास्तो और तवगीत हम ह १४०५ ई० में एक साम सिम्म गयें और स्त्री सार्वभीम राज्य की नीव पड़ी । उसी हिसाब के जापानी सकट का काल कामाकुरा और आयीकाया का काल है जब सामन्तवादी अराजकता थी । यह काल उसके पहले था जब नोवूनगा, हिरेयोशी और इयेयानु को मिलाकर शानित तथा मर्यादा स्थापित की गयी । यह दीनों मिलाकर सन् १८८४ ई० से मन १५९७ ई० तक का काल होता है ।

यदि ये जनपून रूपी और जापानी संकटकाल है तो इन दोनों हानतों में हमें यह देखना है कि ये सकट के काल किसी निजी पातक कारणों से उपस्थित हुए समया किसी विदेशी वैदी के कारण । किसी उद्देशिया में साधारणत. यह कारण बताया जाता है कि परिचर्गी मध्यपून के अनुसान किसी विदेशी वैदी के सारण । किसी उद्देशिया हो के किसी के कारण था। किस्तु दूसरे उदाहरणों में हमने विचार करके अवशोकार कर दिया है। जैसे प्रत्मातावादी इसाई समास्र की पुरानी शाखा के सम्बन्ध में यह तर्क कि मूर्रीहामां इसाई समास्र की पुरानी शाखा के सम्बन्ध में यह तर्क कि मूर्रीहामां इसाई समास्र के प्रतान किसी क्षा मान किसी अपने किसी के सम्बन्ध में यह तर्क कि मूर्रीहामां इसाई समास्र के एक किसी हो है कि कर में परम्परावादी ईसाई समास्र के एक किसी की में किसी अपने किया अपने ही हस्सी एक इसाई होता है कि की बादिस इसी राज्य ईसा की बारहवी शाली में किस-फिस होकर अनेक लड़ाकू राज्यों में बेंट गया।

बापान की स्थिति इससे अधिक स्पष्ट है। यहाँ विषटन मंगोलों के आक्रमण के कारण नहीं हुआ क्योंकि जागानियों ने सन् १२८१ में अपने तट से इन्हें मार क्याया। इस महान् विवय का कारण एक तो उनकी द्वीप की स्थिति थी, इसरे आपस में सौ साल से लड़ते-लड़ते उनकी सैनिक स्वता बहुत बढ़ गयी थी।

हिन्दू, बैक्लोनी तथा एडियाई समाजो में विदेधी समाजो हारा विलीनीकरण की घटना अकस्मात् घटी जब में राज्यान के अपना का अवस्थात पटी जब में राज्यान के अवस्थात पटी जब में राज्यान के अवस्थात पटी जिल्हा पहले तीन उदाहरणों में मोस्मा विश्वीच्यां में सेविक विश्वीच्यां में सैनिक बल से इन पर विजय मारा की थी। हिन्दू इतिहास में बिटिश विजय के पहले तथा मृगलों के काल से पहले तथा मृगलों के काल से पहले तथा मृगलों के काल से पहले तथा में पहले तथा मृगलों के काल से पहले तथा मृगल विजय इस कारण हुई कि उस समय हिन्दू समाज में नेतरह अराजकरा फैली हुई थी।

बैविजोनी समाज को सीरियाई समाज ने अपने में विजीन कर लिया जब नेबुकदनजार के साम्राग्य सार्वभीन राज्य की—कारस के खुसक ने पराजित किया। इसके बाद से सीरे-धीरे बैविजोनी सस्कृति सीरियाई सस्कृति में जीन होती गयी और प्राप्तस्वक्य एकेमेनियाई सार्वभीम राज्य बना। किन्तु बैविजोनी पतन का कारण असीरियाई नेता का जत्याचार या।

एडियाई समाज के सम्बन्ध में यह जान पड़ता है कि 'इनका' साम्राज्य को स्पेनी विजेताओं ने तहस-नहस किया। और सम्मव है कि यदि पश्चिम के लोग वहां न पहुँचे होते तो 'इनका' साम्राज्य कुछ और धांतियों तक चलता। किन्तु एडियाई सम्यता का विनाश और 'इनका' माम्राज्य का विनाय' एक ही बात नहीं है। हमें एडियाई सतिहास के सम्बन्ध में इतना झात है कि इसका पतन इनकाओं के सैनिक तथा राजनीतिक उत्थान के पहले हो गया था। स्पेनी विजय के एक धाती पहले यह घटना हो चुकी थी। एडियाई सम्यता के सास्कृतिक उद्भव के साथ ही यह घटना न थी। यह पतन वाद में हुआ।

मेक्सिको की सम्पता स्पेनी विजेताओं के आक्रमण से उस समय नष्ट हुई जब ऐबटेक साझाज्य, जो अपने समाज का सार्वमीम राज्य होने बाला या, अपनी विजय पूरी नहीं कर पाया था। दोनों का अन्तर हम इस फ्लार कह सकते हैं कि एडियाई समाज अपने एन्टोनाइनों के काल में पराजित हुआ और मेसिसको समाज अपने सीपयों के काल मे समाप्त हुआ। किन्तु 'सीपियों का काल' सकट का काल दें और इस कारण हमारी परिमाषा के अनुसार विनाश के पहुंत का स्वस्थ है।

उसके विपरीत इस्लामी संवार में पश्चिमीकरण उस समय होने लगा जब किसी प्रकार का इस्लामी सार्वभीम राज्य दुग्धि में नहीं था। उसके कई राज्य खेसे फारस, इराक, सऊदी अरस, मिल, सीरिया, लेवनान पश्चिमी राष्ट्रों के 'परीब रिस्तेदार' के रूप में, बो उसित सम्मव है कर रहें हैं। अखिल इस्लामी आन्दोलन अकाल प्रमुद जान पड़ता है।

हुमरी सम्पताएँ वो प्रोड़ हुई अथवा अविकसित तथा बकाल प्रसृत सम्पताओं को हम छोड़ दे सकते हैं। किन्तु कुछ प्रोड़ सम्पताएँ वैसे मिनोई, हिताइटी और नाया के इतिहास अभी पूर्ण रूप से वाने नहीं गये हैं और वो झान उपलब्ध है उसके आधार पर कोई परिवास निकालाता ठीक न होगा। अविकसित सम्पताओं के सम्बन्ध में सुस क्षोत्र में कुछ परिणाम निकालाता न होगा क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार उनका जन्म तो हुआ किन्तु विकास न हो सका । और अकाल प्रसुत सम्प्रता के सम्बन्ध में कुछ कहना निरुष्य रूप से वेकार होगा ।

### (३) नकारात्मक अभिमत (विडिक्ट)

क्रपर के अनुसन्धान से हम सामान्यतः इस परिणाम पर पहुँचते है कि सम्यताओं के पतन का कारण मारावी परिस्थितियों पर नियन्त्रण का अभाव नहीं है। यदि यह नियन्त्रण का आभण कहीं है। यदि यह नियन्त्रण का आभण कर्म के सारे में हहन क्षांत्र के हुआ तो जितने उदाहरण हमने देखे हैं उस पर विश्वियों का आभण कर्म के सारे के हैं हुआ तो जितने उदाहरण हमने देखे हैं उस पत्रके बारे में यही कहा जा सकता है कि अधिक-से-अधिक नियी पातक कारणों के अन्त में विदेशी कारण अन्तिम प्रहार रहा है। जहां सम्पता के दितहास के किसी काल में विदेशी सम्पर्क शक्तियां तो अक्ष्मण के क्य मे रहा है, सम्पता का विनाश हो हुआ, उसे स्मृति ही मिली। सिवाय उसके अन्तिम काल में जब सम्पता का विनाश हो गया। इसा के पूर्व पांचवी शती के आरम्भण में परिवायों के आक्रमण से देखेंगी समाब को स्त्रीवता मिली और उसकी प्रतिमा का अभूतवृध विकास हुआ। इसा की नदी शती में नार्स जीवता मिली और उसकी प्रतिमा का अभृतवृध विकास हुआ। इसा की नदी शती में नार्स जीवता के विधिव्य कैशकण से पश्चिमी समाब को स्मृति प्राप्त हुई और इन्होंने शक्तित तथा राजनीति-त्रता के विधिव्य कौशक विवायों का सम्पत्त मान्य युग में इटली के उत्तरी राज्यों को होहेस्टाउ-के आक्रमणों से शक्ति प्रत्य मुख्यमांत्र के आक्रमणों से आधुनिव स्तर्क अन्तर का हरे की शह हालेड को ।

उत्तर के सभी उदाहरण ऐसे हैं कि उन देशों पर ऐसे समय आक्रमण हुआ जब उनका विकास हो रहा था। हम ऐसे भी अनेक उदाहरण दे सकते हैं जो अपनी ही कुष्यावस्था से तथ्य हो चुके से और विदेशी आक्रमण ने कुछ दिनों के लिए उन्हें स्कृति प्रदान की। कालिक उदाहरण मिल्री समाज का है जिल पर दस प्रकार के आक्रमण की अनेक बार प्रतिक्रिया हुई। थो हजार वर्षों तक मिल्र में प्रतिक्रिया हुई। थो हजार वर्षों तक मिल्र में प्रतिक्रियाएँ बार-बार होती रही। मिल्री इतिहास का यह उपसंहार उस समय हुआ जब उसके सार्वभीम राज्य का जीवन समाप हो चुका था। और ऐसा अल-काल था जिसके बाद सीग्र ही बहु बिलाश की अक्षमा को पूर्वेचा। इस जिल्लाम अवस्था में मिल्री समाज ने इतनी शिल्र प्राप्त की कि हास्स्त्रों अक्षमणकारियों को निकाल बाहर किया और बोक्-बींब में ऐसी सचित उत्तरम होती रही कि सामर के दस्तुओं को, असीरियों को और अक्षमीनिक्यों को मार भाषाया और टोलेमियों ने हैं लेनीकरण की जो प्रक्रिया आरम्म की भी उसका भी सफल सामाना किया।

हसी प्रकार की प्रतिक्रिया बीन की सुदूर पूर्वी सम्पता में भी हुई। मिन बंध ने मंगोलों को निकाला, यह उसी प्रकार है लेखें 'तथे साम्राज्य' के घोत्री संस्थापको ने हाइक्सो को निकाला। और तन् १९०० में पश्चिम बिरोधी बाक्सर आन्दोलन तथा १९२५-२७ का क्सी साम्यवादी उफरत्यों को नकल करते हुए पश्चिम से असफल युद्ध, उसी के समान है जैसे मिस्र ने हेलेनीकरण का विरोध किया था।

ये उदाहरण तथा दूसरे भी बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, जो हमारे इस पक्ष के समर्थन के लिए पर्याप्त है कि बाहरी दवाव तथा घात साधारणत: स्फूर्तिदायक होते हैं, विनाशकारी नहीं । और सदि यह बात मान ली जाय तो हमारे परिणाम को प्रमाणित करता है कि मानवी वातावरण पर नियन्त्रण हट जाने से सम्यतावों का विनाश नहीं होता ।

सम्पादक की टिप्पणी

कुछ पाठक सोच सकते हैं कि ऊपर के अध्यायों में लेखक तर्क के लिए कई बार अनेक सध्यताओं के विषटन का काल बहुत पीछे ले गया है । यह भावना इसलिए हो सकती है कि 'ह्रास' के अनेक अर्थ हो गये हैं। जब हम किसी मनुष्य के स्वास्थ्य के ह्वास की बात करते है तब उसमें यह ध्वनि निहित रहती है कि यदि वह स्वस्थ न हुआ तो उसका सिकय जीवन समाप्त हो गया। हम लोग साधारणत: 'ह्रास' उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं जिसमे टवायनबी 'विघटन' कहते हैं। किन्त इस अध्ययन में 'विघटन' का वही अर्थ नही है, उसका अर्थ है विकास का युग समाप्त हो जाना । जीवधारियों के जीवन और समाजों के जीवन की तुलना अनुचित होती है, किन्तू पाठकों को यह बता देना चाहता हैं कि जीवधारियों में विकास जीवन में बहुत पहले ही समाप्त हो जाता है। जीवधारियो और समाजो में अन्तर है। इसे ऊपर के अध्याय के पहले अध्याय में लेखक ने बड़े परिश्रम से स्पष्ट करने की चेष्टा की है। जीवधारी जैसे मनुष्य की अवस्था 'सत्तर साल'' की बतायी गयी है। समाजों के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं है। दूसरे शब्दों में समाजों की मत्य प्राकृतिक कारणों से नहीं हुआ करती । सदा आत्महत्या अथवा हत्या से उनका अन्त हुआ करता है। विशेषतः आत्महत्या से जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है। इसी प्रकार विकास-काल की समाप्ति जीवधारियों के जीवन में स्वाभाविक कम है। समाज में यह 'भल' या 'अपराध' के कारण अस्वाभाविक कारण है। इसी 'भूल' या 'अपराध' को ट्वायनबी समाज के लिए 'द्वास' कहते हैं। इस अर्थ में जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तब पता चलता है कि सभ्यता के इतिहास में अनेक सफल, विख्यात और विशिष्ट घटनाएँ ह्रास के पश्चात घटी है या उनके कारण हुई हैं।

## १६. आत्मनिर्णय की असफलता

### (१) अनुकरण की यांत्रिकता (द मेकानिकलनेस आव माइमेसिस)

सम्यताओं के ह्रास के सम्बन्ध की खोज के आधार पर हम अनेक नकारात्मक परिणाम पर पहुँचे हैं। हमने देखा है कि ये ह्रास ईस्तर इन्तर नहीं हैं, कम-से-कम जैसा बकील लोग इन शब्दों को अब कहते हैं। न तो वे प्रकृति के अन्धे नियमों के कारण होते रहते हैं। हमने यह भी देखा है कि बातावरण पर नियन्त्रण का अभाव भी उनका कारण नहीं हैं—चाहे बातावरण भीतिक ही या मानवी। हास इस कारण भी नहीं होता कि औद्योगिक अपवा कलात्मक तकनीक की विकलता हो और न विदेशों आक्रमण द्वारा की गयी नर-हत्या ही कारण है। इन कारणों को अववीकार करते हुए हमक्ये अपनी खोज का परिणाम नहीं मिला। किन्तु अनित्म तक्षिमां से क्षेत्र कर कारण को उन्हों का का स्वाच के कारण को स्वाच के कारण नहीं हुआ वहीं हम यह नहीं प्रमाणित कर सके कि हास का कारण हिंसा नहीं है। प्रत्येक उदाहरण में हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि हास का कारण हिंसा नहीं है। प्रत्येक उदाहरण में हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि हास का कारण हिंसा नहीं है। प्रत्येक उदाहरण में हम इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि हास का कारण हिंसा है अपने ही द्वारा—आत्महत्या। इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि हास का कारण हिंसा है अपने ही द्वारा मार्गद्ध । और इस सम्बन्ध में एक आशाजनक बात है जिसे हम तुस्त देख सकते है। इनमें कोई मीलिक बात हम नहीं बता रहे हैं।

जिस परिणाम पर हम इतने परिश्रम से पहुँचे है उसे पहले ही एक आधुनिक पश्चिम के किंव ने कहा है :—

ईश्वर जानता है, इस दुखमय जीवन में किसी दूरात्मा की

आवश्यकता नहीं हैं। हमारी ही कुवामनाएँ जाल बुनती हैं

हमारी अन्तरात्मा ही हमारे साथ घात करनी है । (मेरेडिय का लब्बबेद) यह कोई नयी बात ब्रही है । इससे पहले तथा और अधिकारी व्यक्तियो ने यह बात कही है । योनसपियर ने 'किंग जान' को अन्तिम पक्तियों में कहा है '—

यह इंग्लैंड घमडी विजेता के चरणो पर कभी न पड़ा है, न पड़ेगा,

जब तक कि वह स्वयं अपने पर घात नही करेगा।

हमें कभी पछताना न पड़ेगा,

यदि इंग्लैंड अपने प्रति सच्चा रहेगा।

इसी प्रकार ईसू के सब्द हैं (मैंच्यू १५, १८-२०) 'जो कुछ मुंह हारा प्रवेश करता है, पेट मे जाता है और फिर बाहर फेक दिया जाता है। किन्तु जो मुंह से निकलता है वह हृदय से आता है और वह मनुष्य को गन्दा करता है। क्योंकि हृदय ते बुरे विचार, हत्या, प्रस्त्री-ममन, वेस्यागमन, चोरी, मृठी गवाही देना, ईश्वर निन्दा आदि हृदय से निकलते हैं। इनसे मनुष्य अपवित्र होता है।' बह कीन दुबंजता है जिसके कारण विकासोन्मुख सम्भाता अपने जीवन के मध्यकाल में पतनो-न्मुख ही जाती हैं और अपनी महती शक्ति को बैठती है। यह दुबंजता महत्त्वपूर्ण होगी, क्योंकि पतन का संकट निश्चित नहीं है फिर भी संकट भयावह तो है ही। हसारे सामने यह तय्य है इक्कीस सम्भाताओं में, जो सजीव जनमी और विक्कित हुई तेरहतों मर गयीं और रफन हो गयी और वो आठ बची हैं उनमें सात स्पष्टत: पतनोन्मुख हैं। आठवीं वो हमारी है वह कौन जानता है अपने उक्की पर पहुँच कुते हो। अनुमय के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास माम्याता को अनेक संकटों का सामना करना पढ़ता है। और वो विकास का विस्तेषण किया गया है उसका ध्यान हम रखेंगे तो देखेंगे कि विकास को हो राह में वह संकट रहता है।

विकास सर्वेनात्मक व्यक्तियो और सर्वेनात्मक अल्पसंक्रको का काम है। वह आगे बढ़ नहीं सकते यदि इस प्रपति में अपने सार्थियों को अपने साथ न छे चलें। समाज की बहुसक्र्यक जनता अ-पर्वेनात्मक होती है। उन्हें निर्माण करने वाले तेता झण पर में अपने समान नहीं बता सकते। यह असम्भव होगा। क्योंक सत्तों के समागम से तपोमय आत्मा का प्रकाशमन होगा उतना हो चमत्कारपूर्ण है बितना सन्त का ससार में प्रकट होगा। नेता का काम है कि अपने साधियों को अपना अनुपामी बनाये। अपने नंता के अनुसार उपनि के छदम को ओर को, अपने आत्मा की है वह नेता का अनुकरण करे। अनुकरण फर प्रकार का सामाजिक अध्यास (इंक्र) है। जो कानओरप्सूच की मधुर बीणा के स्वरों से प्रमावित नहीं होते वे सार्जेट की आक्षा के साव्यों के जो कानओरपसूच की मधुर बीणा के स्वरों से प्रमावित नहीं होते वे सार्जेट की आक्षा के साव्यों के बाते के बीच के बीच के बीच के बीच के बीच के बीच के सार्वे के बीच के सार्वे के बीच के बीच के बीच के बीच के बीच के बीच के सार्वे की अक्षा के साव्यों के सार्वे के सार्वे की अक्षा के साव्यों के सार्वे की अक्षा के सार्वे के सार्वे की अक्षा के सार्वे के सार्वे की अक्षा के सार्वे की सार्वे की अक्षा के सार्वे की सार्वे के सार्वे की सार्वे की सार्वे की सार्वे के सार्वे की सार्वे

एक बात और ध्यान देने की है। अनुकरण के अध्यास में एक दुबंछता है। उस बग के अतिरिक्त जिस बग से जनता की शक्ति का उपयोग किया जाय। और अनुकरण चूँकि अध्यास है इसिछए इससे मानव जीवन और गति यन्त्रवत् हो जाती है।

जब हम 'की सलपूर्ण पन्न' अबवा 'जुर मिलबी' की बात करते हैं तब इस गब्दों से यह बंध होता है कि बीव की पदार्थ (मैटर) पर विजय है, मानवी चतुराई की भौतिक बाधाओं पर विजय है। वास्तविक उदाहरणों से भी यही बात मामूम होती है जैसे प्रामोकोन या हवाई बहाज से लेकर पहली बार जब पहिंचा बना होगा या पहली डोगी जो लकड़ी को खोदकर बनी होगी (के हु) उत तक, क्योंकि इस जाविकारों हारा मतूच की धवित अपने वातावरण पर इतनी अपिक हो जाती है कि निर्वाद पदार्थों को वे जिस प्रकार चाहे काम में ला सकते हैं जैसे सारवेंट जगती आता से यन्त्रवत् मतूच्य की जिस प्रकार चाहे हिंद कर सह कर है। अपनी पलट की डिल कराते समय सारवेंट अपने को बाएरियस के समान बना लेता है जिसके सैंकड़ो हाथ और पांव इस प्रकार आता पालन करते हैं जैसे उसके दो है। उसी प्रकार दूरवीन मतूच्य की आबाब का दिस्तार है, मेरी मतूच्य की आवाज का, स्टिटर पांव का और तलवार मतूच्य के बाहु का। मतूच्य कैसे कैसे यन बनायेगा उसके पहले ही प्रकृति ने उसकी चतुराई की प्रकार कर स्वी

है। जमनी सर्वेतिस हिति प्रमुख्य के शरीर में प्रकृति ने उसका खूब प्रयोग किया है। हृदय तथा फिरुडे बनाकर प्रकृति ने दो स्वचानित्र यन्त्र बनाये हैं जो जादयों हैं। इन्हें तथा और अवयां में प्रकृति ने दोस सामंजन्य स्वाधित किया है कि वे अपने से सब काम करते हैं। कानातर एक बंग से काम करते रहने से जो शक्ति उत्पन्न होती है उससे हम चलते हैं, बात-चीत करते हैं और उसने ही इक्कीस सम्प्रताओं को जन्म दिया है। यो समझिए कि सिसी अवयव का नब्बे प्रतिवत कार्य अपने से होता है और करवा कार्य अपने सहेता है और कर कार्य अपने से होता है और कर सम्ते-कम शक्ति उसमें अपने होती है। यह इसलिए कि अधिक ने-के अधिक स्वास्त्र के होता है जो यह इसलिए कि अधिक ने-के अधिक स्वास्त्र के होता है जो यह इसलिए कि अधिक ने-के अधिक स्वास्त्र के स्वास के स्वास्त्र के स्वास्त के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास के स्वास

मानव की इत यनवत् सफलताओं की सराहना में हम मगन हो जाते हैं किन्तु कुछ ऐसी शब्दावली है जिन्हें सुनकर हमें चिन्ता होती है—जैसे 'मशीन के बने सामान', 'यनवत् जादरण' जिनमें मशीन का अर्थ पदार्थ पर मानव की विजय नहीं, सानव पर पदार्थ की विजय का सकेत हम करते हैं। मशीन मनुष्य का दास बनने के लिए बनायी गयी है। किन्तु यह भी सम्भव है कि मनुष्य मशीन का दास बन जाय। उस सजीव प्राणी में जिसमें प्रतिशत मशीन है अधिक सर्जन शिक्त है बजाय उस प्राणी में जिसमें पदास प्रतिशत मशीन है। वैसे—यार्थ सुकरात को भोजन बनाने में समय न लगाना पढ़े तो बहु विजय के रहस्य के उद्धारन में अधिक समय लगा सकता है। मान जो जीव शत प्रतिशत यन्त्र है वह जीवन के ही रोबोर—यन क्यों मानव—है।

इसलिए अनकरण के माध्यम से समाज में जो यान्त्रिक कार्य होता है उसमें विपत्ति का भय रहता है । और यह स्पष्ट उस समाज में अधिक रहता है जो गत्यारमक है बजाय उस समाज के जो सुष्प्त है । अनुकरण की प्रक्रिया का दोष यह है—इस यन्त्रवत् संचालन की प्रेरणा बाहर से होती है। यदि आजापालन करने वाले पर छोड़ दिया जाय तो वह अपनी ओर से कभी यह कार्य न करेगा। अनुकरण की किया अपने मन से नहीं होती और इस किया को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए आवश्यक है कि उसे रीति-रिवाज या आचार का रूप दे दिया जाय । जैसा कि वास्तव में आदिम समाजों का 'यिन' अवस्थाओं में होता है । किन्तु जब रीति की परम्परा ट्रट जाती है तब तो जो अनकरण शक्ति परातन लोगो के या अपरिवर्तिनीय सामाजिक परम्परा के अवतारों की पूजा में लगती थी, वह नेताओं की पूजा में लगायी जाती है जो सुन्दर भविष्य की ओर ले जाने का सपना दिखाते हैं। इस दशा में समाज का रास्ता भयपूर्ण हो जाता है। और सकट का भय सिर पर सवार रहता है। क्योंकि विकास को सुरक्षित रखने के लिए सदैव स्वेच्छा और स्वाभाविक प्रवृत्ति चाहिए और समुचित अनुकरण के लिए मधीन के समान स्वचालित होना चाहिए जो विकास के लिए आवश्यक है। वास्टर बेजहाट के मन में यही दूसरी बात थी जब उसने अपने व्यंग्यपूर्ण ढंग से अंग्रेज पाठको से कहा था कि तुम्हारी सफलता बहुत कुछ तुम्हारी मुढ़ता के कारण है। अच्छे नेताओं को अच्छे अनुगामी कभी नहीं मिल सकते, यदि ये सब स्वय विचार करने लगें। फिर यदि सब मुढ़ है तो नेता कौन बनेगा?

सच बात यह है सर्जनात्मक व्यक्ति सम्यता के आगे-आगे है और जो अनुकरण के माध्यम का सहारा लेते हैं दो प्रकार की असफलताओं के सम्मुख रहते हैं । एक प्रतिकृष्ठ और एक अनुकृत्र । प्रतिकृत असफलता इस प्रकार हो सकती है कि नेता स्वयं उस शक्ति के क्वीमृत हो जायेँ
जिससे स्वृति अपने अनुमामियाँ को प्रभावित किया है। ऐसी अस्पना में जन-साधारण की शिका
अवके नेता अपनी स्व-प्रेरणा (इनिधियेटिय) को गर्वा कर देते हैं जो गासकारी है। यही
अविकारित तमरताओं के रितिहास में हुआ, और अत्य सम्पताओं में भी, जो निक्षित्र कर में है।
किन्तु यह प्रतिकृत असफलता ही कहानी का अन्त नहीं है। जब नेता का नेतृत्व समाप्त हो जाता
है तब उनके कार्यकाल का इल्पयोग होने लगता है। उब अनता बिड़ोह कर देती है और अफसर
दमन द्वारा शान्ति स्वापन करना चाहते हैं। और अफ्न विकासी वंशी को पायो या वंशी बजागा
पूल गया, अब खरस्वेत का कोड़ा हाथों में लेता है। परिणाम यह होता है कि मर्यकर अशानित
छा जाती है और मुख्यवस्थित समाज में कानित हो जाती है। यह अनुकृत असफलता है और
हमने वार-बार इसी के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया है। बह है पतनोनमुख सम्प्रता का विघटन
जिसमे नेता शक्तिशाओं अल्पसंक्यको का रूप धारण करते है और जनता सर्वहारा होकर अलग

सर्वतृत्य का इस क्रमात अपने तेताओं से अलग हो जाना समाज के उस सामंजस्य को खो देना है जो उसे एक बनाये रखती है। किसी पूर्ण समाज में, जिसमें कई भाग हो गामों की एकता मिट जाय तो सारे समाज को अपने आत्मतिर्णय की भावना को खो कर उसका मूल्य चुकाना पडता है। आत्मतिर्णय की शिन्त का अभाव हास की जित्तम कसीटी है। इस निकर्ष से हमें आद्मर्य न होना चाहिए कि यह उस निकर्ष के विपरीत है, जिस पर हम इस अध्ययन में पहले पहुँच चुके हैं कि आत्मतिर्णय की भावना की और जाना सम्मदा के विकास का चिह्न है। हम अब कुछ उन तत्वों की परीक्षा करेंगे जिनमें सामजस्य के अभाव के कारण आत्मतिर्णय की भावना लोग हो अत्वती है।

# (२) पुरानी बोतल में नयी शराब

समायोजन, कान्ति और अनाचार'

समाज जिन सस्याओं का बनाहुआ है उनमें असगति का एक कारण नयी सामाजिक शक्तियाँ, जैसे नयी स्थान, नये आवेग, नये जिवार—है जिन्हें संस्थाएँ बहुन करने के लिए सक रूप से नहीं बनी भीं। इस प्रकार के दो विरोधी तस्त्रों का कितना अतिष्टकर परिणाम होता है उसका एक विकास वार्ती में वर्णन है, जिवके बारे में कहा जाता है ईसा ने कहा था।

'कोई मनुष्य नये कपड़े में पुराने कपड़े का ओड़ नहीं लगाता। क्योंकि जो नया कपड़ा लगाया जाता है, पर पुराने कपड़े में ते कुछ हटा देता है और छेद और भी भद्दा हो जाता है। और लोग नयी शराब को भी पुरानी बोतल में नहीं रखते नहीं तो बोतल फूट जाती है और शराब बहु जाती है। लोग नयी शराब को नयी बोतल में रखते हैं और दोगों की रखा होती है। "

जिस घरेलू व्यवस्था की उपमा ऊपर दी गयी है उसका अक्षरशः पालन किया जा सकता है परन्तु सामाजिक जीवन मे मनुष्य को कार्य करने की चित्त सीमित होती है। समाज कपड़े या

१. एडजस्टमेन्ट, रिवोल्य्यान एण्ड एनामिटीच ।

२. मैथ्यु---१, १६-१७।

बोतल के समान एक आदमी की सम्पत्ति नही है। वह अनेक मनुष्यो का कार्यक्षेत्र है इसलिए जो शिक्षा चरेल अ्यवस्था में साधारण और ज्यावहारिक ज्ञान है वह समाज में आदर्श है।

दबाब को सहन नहीं कर सकते, या पुरानी बोतलों का फुटना जिसमें नयी शराब रखी जाती है, तो इसका अभिन्नाय होगा—वे कान्नियों जो कभी-कभी उन सम्याओं में होती हैं जो समय के साथ नहीं हैं। इसके विषरित वें इजन जो दबाब को सहन कर लेते हैं और ऐसे विनाशकारी कार्य करने लगते हैं जिनके लिए वें बनाये नहीं गये थे। वें उन मामालिक अपराध के प्रतीक है जो कभी-कभी समय के माथ न चलने वाली परम्परावादीं मत्याओं में उत्पन्न हो जोते हैं।

कान्ति को परिभाषा यह हो सकती है कि वे ऐसे अनुकरण के कार्य है जिनका अबरोध हुआ है और वो बोड बहुत हिसारमक हैं। उनका मुख्य तर अनुकरण है। बयोकि प्रस्वेक कान्ति का सदर्भ ऐसी घटना ने हैं में एक के भी कही हो चुकी हैं और यह स्पष्ट है कि किसी कान्ति का अध्ययन बहु सुन सकी शिता होता पर पर करते हैं तब देखते हैं कि यह कान्ति कभी न होती यह पहुंच की किसी बाहरी धनित ने उने उद्दुद्ध न किया होता। प्रत्यक्ष उदाहरण तन् १७८९ की किसी बाहरी धनित ने उने उद्दुद्ध न किया होता। प्रत्यक्ष उदाहरण तन् १७८९ की किसी बाहरी धनित ने उने उद्दुद्ध न किया होता। प्रत्यक्ष उदाहरण तन् १७८९ की काम की कान्ति है जिसकी प्रराण कुछ बाता में उन पटनाओं से मिली थी वो ब्रिटिश अमरीका में घटी थी। इन घटनाओं से फांस की पुरानी सरकार भी सहायक थी जो उसके लिए चातक सिद्ध हुई। और कुछ प्रराण उन घतियों पुराने अवंत्री विचारों से मिली जिनका क्रांस में मांटेस्क्यू आदि ने प्रयाद किया या और निकास हो प्रमाल करा हा अमरी करा का स्व

अवरोध भी कान्ति का एक तस्व है और इसी के कारण हिसा को बल मिलता है, जो कान्ति का मुख्य अग है। कान्ति हिसारमक इसलिए होती है कि नयी पराकमी सामाजिक शक्तियों की उन पुरानी दृढ सस्याओं पर देर में विजय होती है, जो जीवन की नयी अभिक्यिक्तियों का विरोध करती हैं और उन्हें पराजित करने की वेष्टा करती है। जितना ही अधिक दिनों तक अवरोध होता है उतना उस शक्ति का दवाव बढ़ता है, जो बाहर निकलना चाहती है। और जितना ही अधिक दवाव होगा उतने ही और का विस्कोट होगा जिसके परिणासस्वरूप अवरुद्ध शक्तियाँ बाहर निकल पहती हैं।

कान्ति का स्थान सामाजिक अपराध भी ले लेते हैं। उनकी यह परिभाषा की जा सकती है

कि वह दण्ड है जिसे समाज को मुगतना पड़ता है, जब अनुकरण जिसे पुरानी सस्याओं को नयी सामाजिक सक्तियों के साथ चलना चाहिए या केवल रुकती ही नहीं, बिलकुल विफल हो जाती है।

इससे स्पष्ट है कि जब किसी समाज की सस्था पर नयी सामाजिक शक्ति का जाघात होता है तीन विकल्पों में एक की सम्माबना है: या तो अक्ति के साथ बस्था का सामज्वस्य, मा कार्नित (जो एक प्रकार का सामंजस्य है जो विल्यन से होता है और विरोधी तत्त्वों का होता है), अथवा अपराध । यह भी स्पष्ट है कि दर्ग विकल्पों में प्रयोक उसी समाज के विभिन्न भागों में विभिन्न पाड़्रीय पाज्यों में, विभिन्न का से परिपूर्ण हों, यदि कोई विशोध समाज विषेष दंग से बन गया हो। यदि सन्तुलन के साथ सामंजस्य है तो समाज का विकास होगा। यदि कान्ति होगी तो विकास में खतरा देशा, यदि अनावार होगा तो समाज का हास होगा।

#### उद्योगवाद का दासप्रथा पर संघात

बिगत दो शतियों में दो बलजाली नयी गामाबिक शक्तियाँ गतिमान् हुई । उद्योगवाद अभिकत्तर । पुरानी सम्बाजों से ते एक पर, दासद प्रया पर, इसका आपात हुआ । यह बिनाजकारी संस्था हैनेनी सम्या के पतन और दिवास का एक कारच थी। परिवर्गी समाव के देशों में इसका पाँव नहीं जमा था, किन्तु जब परिवर्गी ईमाई समार का सागर पार विस्तार हुआ, तब नये सागर पार के राज्यों में यह स्थापित हो गयी। किन्तु खेत पर काम करने वाले दातों का यह संक्षामक रोग बहुत जोरदार नहीं था। अठारहवी शती के अन्त में जब उद्योगवाद और लोकतन्त्र को नयी शस्तियों बेट बिटन से परिवर्गी दुनिया में फैलूने लगी, दावस्व उपनिवंदों में ही बोडा-बहुत पाया जाता था और वहीं भी इसका क्षेत्र कम होता जाता था। ऐसे राजममंत्र जैसे वाशियरट और केंद्र मार जिल्हे आपा थी कि आपामी शती में शानिपुर्व कर से संस्था की स्थापित हो यो थी और उन्हें आधा थी कि आपामी शती में शानिपुर्व कर संस्था की सामित हो जायगी।

किन्तु यह सम्भावना थेट किटेन में औद्योगिक काल्ति के आरम्भ होने पर समाप्त हो गयी। स्थोंकि इसी के कारण उन कच्चे मालों की मौग वड गयी जिन्हें खेतों में दास पैदा करते थे। उद्योगवाद के संभान के कारण इस जीणें और समय के विपरीत संस्था को नया जीवन मिला। पिचिमी समान के सामने तो विकल्प थे। या तो वह दासत्व प्रया का अन्त करते के लिए तुरत सिक्य कार्य करे अथवा इस पुरानी सामाजिक बुराई को उद्योगवाद को नयी गतिशील शक्ति द्वारा ऐसे रूप में बदल दे जो समाज के जीवन के लिए विनाशकारी सिद्ध हो।

ऐसी स्थित में परिचयी संसार के अनेक राष्ट्रीय राज्यों मे दास-अया के विरुद्ध कार्य हुए और शानिपूर्ण परफला भी मिली । एक महत्त्व का क्षेत्र रह गया जहाँ दास-अया के विरुद्ध कुछ कार्य न हो सका । वह वे उत्तरी अमरीको संघ के दिक्षणी राज्य जिन्हें रुई का क्षेत्र में हुत हैं । यहाँ तास-अया के समर्थक एक पीढ़ी तक और शक्तिश्वाली रहे । इस तीस वर्ष की अत्य अवधि में अर्थात् कर १८३३ से जब बृटिश साम्राज्य में दास-अया आत्त कर दी गयी, सत् १८६५ तक जब संयुक्त राज्य में दास-अया का अत्य हुआ, विश्वाल कर दी गयी, सत् १८६५ तक जब संयुक्त राज्य में दास-अया का अत्य हुआ, विश्वाल के राज्यों की यह विश्वाल स्था ज्योगवाद की गतिशील शक्ति के कारण भीषण रूप से उन्नत हुई । इसके पदचात् इस पिशाल को पराजित किया गया और नष्ट किया गया । किन्तु समुक्त राज्य में दास-अया के विनाश में जो विरुद्ध ज्ञा उत्तक परिणास्तक्ष्य विनष्टकारी कार्तित हुई विश्वका भीषण परिणाम आज भी दिखाई देता है । इस अनुकरण के अवरोध का गह मुख कुकारा यह ।

फिर भी हुमारे परिचमी समाज को अपने को साधुनाद करना चाहिए कि हम मूच्य पर भी अपने परिचमी गढ़ से वास-अवा का सामाजिक होय हटाया गया । इस दया के कार्य के लिए हमें लोकतन्त्र की वास्ति का प्रस्तवाद करना चाहिए। परिचमी व्यान्त में सह वास्ति कार्य कार्योग सह क्षेत्र के कुछ पहले उत्तरक हो गयी भी क्योंकि यह केवल आकर्षिमक सयोग नही चा कि परिचमी गढ़ से वास की प्रधा को निर्मृत्य करने बाला लिंकन सबसे महान लोकजानिक राजमांकी (स्टेट्समैन) चा। लोकतन्त्र मानवतावाद की राजनीतिक अभिव्यक्ति है और मानवतावाद तथा वासता एक हम के कि कि है हमिलए मने लोकजानात्रक चागरण ने वासता के विषद आन्दोलन को उत्ता तथा वासता एक सुत्तर के बिरोधी है, इसलिए मने लोकजानात्रक चागरण ने वासता के विषद आन्दोलन को उत्ता तथा वासता एक नित्रचयुक्त कहा जा सकता है कि उद्योगवाद उत्तर प्रकार वासता की प्रचा को काय रखना वाहता था उत्ते पदि लोकतन्त्र की प्रचारतिक्री का सिल्यों ने माणत न कर दिया होता तो परिचमी जगत् वे इतनी सरलता से वासता समाप्त न होंगी।

युद्ध पर लोकतन्त्र और उद्योगवाद का संघात (इंपैक्ट)

साधारणनः कहा जाता है कि उद्योगवाद के कारण युद्ध की विभीषिका बढ गयी है जैसे उसके कारण दासता की विभीषिका बढ गयी हो । युद्ध प्राचीन तथा युग के विभरित प्रश्न है और उसी नैतिक सिद्धान्त पर उसकी मस्सैना को जाती है जिसपर दासका की । बीडिक दृष्टि से बहुत से नितंक सिद्धान्त पर उसकी मस्सैना को जाती है जिसपर दासका हो। होता जो समझते हैं कि इससे लाम होता है। जिस प्रकार अमरीकी गृह-सुद्ध के ठीक गहले एचल आरए हारपर ने 'दि इस्पेंडिंग काइसिस आव द साउच' नाम की पुस्तक लिखी विसमें बताया था कि दास के मालिकों को दास रखने से कोई लाम नहीं होता । मन भ्रम्ट होने के कारण उन्हों लोगों ने उस पुस्तक की मस्सैन की जिनके लाम के लिए तथा जान के लिए वह पुस्तक लिखी गयी थी और उसमें बताया गया था कि वासने लाम के लिए तथा जान के लिए वह पुस्तक लिखी गयी थी और उसमें बताया गया था कि वासने लाम के लिए तथा जान होए पर पुस्तक निद्धी गयी थी और उसमें बताया गया था कि वासनेक लाम के लिए तथा जान के लिए वस्तु मार्ग उसी प्रकार १९४४–१८० महायुद्ध के पहले नारमन एंडेल ने एक पुस्तक लिखी थी— 'यूरोम्स आपटिकल इस्युवन' जिससे प्रमाणित करने की चेटा की गयी थी कि युद्ध से विजयी तथा पराजित—दोनों की हानि होती है। बहुत लोगों ने लेकक की नित्य को जो स्वयं उसी के समान शान्ति बनाये रखना वाहते थे। फिर स्वां हमारा समान वुद्ध वस्त कर नरें में स्थाक नहीं होता और वाहता के जन्मुलन में सफल हुखा है। उसता से लिखने विस्तियाँ एक ही बोर एकी !

यदि हम लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद के आरम्भ के पहुंछ के परिचमी संसार की परिस्थिति पर विचार करे तो हमें पता चलेगा कि उस समय अध्यरह्वी शती के मध्य युद्ध तथा दासता की प्रायः समार विचार की प्रवृद्ध स्था हम्मालय नहीं कि लड़ाहमी कम हो रही थी। यदापि अको इसरा हमें हमें स्थान सम्बन्ध स्थान स्यान स्थान स्थ

 मदाि पी० ए० सोरोकिन ने जो संख्याएं एकत्र की है उनसे पता बकता है कि उम्रीसची शती में अठारह्वी शती से कम युद्ध हुए हैं (सीशाल एच्ड कलबरल डाइनेमिनस)। खम्ब ३, न्यू बार्क, १६३७, अमेरिकन बुक कं०, पु० ३४२ तथा ३४४-४६।

संयम से होता था । हमारे अठारहवीं शती के बृद्धिवादी इस बात को अनुचित समझते है कि कछ ही पहले यदों में धार्मिक मदान्धता के कारण यद में भीषणता अधिक थी । सत्रहवी शती के अस्तिम भाग में यह विभीषिका हटादी गयी और यद्ध की भीषणता यथासम्भव कम हो गयी। पश्चिम के इतिहास के किसी अध्याय में इसके पहले या उसके बाद फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। इस 'सभ्यता के संग्राम' का युग उस समय अठारहवी शती के अन्त में समाप्त हो गया जब एक बार फिर लोकतन्त्र और उद्योगवाद के संघर्ष के कारण यद की ओर लोग अग्रसर होने लगे। यदि द्रम पर्छे कि विगत डेंद्र सौ वर्षों में इन दोनों में किस शक्ति ने युद्ध की ओर लोगों को उत्तेजित किया है, तो सम्भवतः पहली प्रक्रिया यही होगी कि उद्योगबाद ने इस दिष्ट से इस चक्क में पहला आधिनक यद्ध फांस की राज्यकान्ति के युद्धों से आरम्भ हुआ और इन पर उद्योगवाद का प्रभाव नगण्य या और फांस की राज्यकान्ति वाले लोकतन्त्र का महत्त्वपूर्ण । नेपोलियन की सैनिक प्रतिभा का परिणाम उतना नहीं या जितना नयी कान्तिकारी फ्रांसीसी सेना का जिसने पराने ढंग के अठारहवी शती के अकान्तिकारी राज्यों के सैन्यवल को नष्ट कर दिया और बह्र सेना सारे यरोप की सेना को इस प्रकार काटती चली गयी जैसे मक्खन को चाक काटता है और यह सेना सारे यूरोप में घुस गयी। यदि इसके प्रमाण की आवश्यकता हो तो देखिए कि इस बलपूर्वक एकत्र की हुई अर्ध-शिक्षित सेना ने जितना कमाल दिखाया वह नेपोलियन के आने के पहले चौदहवी लई की सेना के लिए असम्भव था। और हमें यह भी स्मरण कर लेना चाहिए कि रोमन-और असीरियाई तथा दूसरी उम्र सैन्यवादी शक्तियों ने प्राचीन युगों में बिना किसी यांत्रिक उपकरणों के बड़ी-बड़ी सभ्यताओं को नष्ट कर डाला और ऐसे हथियारों से जो सोलहबी धती के लोहारो के सामने खिलवाड के समान थे।

इसका क्लासिक उदाहरण एडवर्ड गिबन की लेखनी में मिलता है :

'युब में पूरोपीय सेनाएँ संयत और अनिर्णात युबों के अम्यासी हैं। शक्ति-सन्तुरून में परिवर्तन होता रहता है और हमारे पड़ोसी राज्यों को समृद्धि बढ़ेगी, कभी घटेगी। किन्तु ये आकस्मिक घटनाएँ हमारे साधारण सुख-वैभव को नष्ट नहीं कर सकती, जो हमारे विधि-विधान, कला, आचार-व्यवहार के कारण उत्पन्न हुए हैं और जिनके कारण यूरोपियन तथा औपनिवेशिक अन्य मानवों से भिन्न हैं।<sup>'र</sup>

इस अतिशय आत्मतुष्टि का लेखक इतने दिनों तक जीवित रहा कि उसने ऐसे युद्धों को देखा कि उसका हृदय हिल गया और उसके ये विचार अति प्राचीन पड गये।

जिस प्रकार उद्योगवाद के समय दासता की उपता के परिणामस्वरूप बासता के विरुद्ध आन्दोलन बढ़ा हुवा उसी प्रकार लोकतन्त्र के परिणामस्वरूप और फिर उद्योगवाद संघात के कारण युद्ध-सिरोडी आन्दोनन उदयत्र हुआ। सन् १९१४-१८ ई० के महाभारत के परिणामस्वरूप लीग आब नेपाल की स्थापना हुई किन्तु वह सन् १९९४-५५ ई० के युद्ध के संसार को न रोक सकी। इस विपत्ति के बाद युद्ध बन्द करने के लिए हम एक और नवीन तथा कठिन प्रयास, सहयोगी (कोआपरेटिव) विदवशासन (बन्द गवर्ननेग्ट) की स्थापना करके, कर रहे हैं, बजाय हमके कि युद्ध का चक्र चले और अन्त में कोई एक प्रवण व्यक्ति सवको हराकर एक विदवराज्य स्थापित कर ले। हम लोग उस बात में सकल होंगे कि नहीं, जिये विदय की कोई सम्यता नहीं कर सकी, ऐसा प्रवन है दिसका उत्तर भागवान ही दे सकता है।

लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद का सकुचित प्रभुसत्ता (पैरोकियल सावरेन्टी) पर सघात

बया कारण है कि लोकतन्त्र ने, जिसे ईसाई धर्म का स्वाभाविक परिणाम लोग साधारणत ब्युद्ध की उपायातों के पति उपका जो एवं था उससे यह धारणा अनुभित नहीं जान पहती थीं, युद्ध की उपायों में नृद्धि की, जो देंगी ही बड़ी बुराई है जैसा युद्ध । इसका उत्तर यह है कि युद्ध की प्रवा से टक्कर लेने के एहले लोकतन्त्र की सकुषित (अपवा स्थानीय) प्रभु सत्ता से टक्कर लेनी पड़ी । और लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद की नयी सजीव शक्ति का सकुषित राज्य पर वो आधात हुआ उससे दो अभिवाप प्रकट हुए—राजनीतिक तथा आर्थिक राज्यार । लोकतन्त्र विदेशी माध्यम के द्वारा इस रूप में उत्तर हुआ कि उसकी पथित्र आरमा युद्ध को समाप्त करने के बजाय उसे उसीवित करने लगी।

इसमें भी हमारा परिवर्षी समाज अठारहवी वाती के पूर्व-राष्ट्रीयतावार के युन मे मुखी था । एक-दी विशिष्ट अपवारों को छोडकर, परिवर्षी अगतु के सकुचित राज्य, नार्गारकों की साधारण स्व्या के । राजकीय युद्ध तथा राजकीय विश्व तथा तथा राजकीय विश्व होता से विश्व कर के हाथा में बाते थे और इन दो प्रणालियों में स्थप्टत विश्वह को छोग अधिक पसन्द करते थे । इस कारण है सबसा के घराने की वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में प्रयास की युद्ध करने दो, खुखमय आस्त्रिया, तुम विश्वह करों । अठारहवी हती के एवं प्रचीत सालों के तीन मृक्य युद्ध का नाम-स्थित। प्रणिख और आस्त्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध—यह बताते हैं कि युद्ध तभी हुआ जब वैश्वहिक समस्यार नहीं मुक्स सत्ती।

विवाह वाली राजनीति में कुछ क्षुद्रता थी, इसमें सन्देह नहीं । आज के लोकतन्त्रारमक

<sup>9.</sup> ई॰ गिबन : व हिस्ट्री आव व डिक्लाइन एण्ड फाल आव व रोमन एम्पायर, अध्याय २ $\pm$  से अन्ततक ।

पुण की भावना को यह बात वृणास्यद मालुस होती है कि राजवंशों के मेट-बोल से एक देश के निवासी एक स्वापी के अधिकार से दूबरे स्वापी के पास चले व्याप जैसे कोई गांव अपने प्युचन के साथ एक स्वापी के पास से दूबरे के पाम मोल लेने के बाद चला जाता है। किन्तु अठारहर्सी साथ एक स्वापी के पास से दूबरे के पाम मोल लेने के बाद चला जाता है। किन्तु अठारहर्सी शती में हस्का कुछ प्रतिकार भी था। इससे देग-अंभ की भावना छुछ कम अवस्य हो जाती थी, पर भावना के साथ ही तीक्षता भी कम हो जाती थी। स्टर्न के 'सेटिमेटल वर्ती' में विक्यात वर्णन है कि लेकक कांग चला गया। उसे यह आपना नहीं रहा कि सास और दर्शके में भावना छुछ हो रहा है। के सुणित से छुछ अवस्थे के बाद एक कासीसी रईस ने अससे उससे कभी का परिष्य नहीं था, विवान किसी कठिनाई के, उसे यात्रा करते की मुन्तिया कर दी। चालीत साल के बाद अमीम्स की सिध्य जब टूट गयी, नैपीलियन में यह आज्ञा दी कि उस समय कांस में जितने अपेज अठारह और साठ साल के देश के अपने स्वापी के साठ से अपने के से साठ से से अपने प्रतिकार के बाद अगीम्स की सिध्य जब टूट गयी, नैपीलियन में यह आज्ञा दी कि उस समय कांस में जितने अपेज अठारह और साठ साल के से बीच की अवस्था के थे, नज स्वन्द कर लिये वारों, वारों किल्टन ने कहा कि 'नैपीलियन कर आपने में प्रतिकार कर सिप्त में साठ में सिप्त के साठ पार्य के से सिप्त के साव साव में नी पीलियन ने हम कार्य के लिए अने कर तर्क दिये। किन्तु कही कार्य था जिसे आज बहुत ही उदार तथा दवाल बरार स्वापी हक और साधारण समस कर सरती है। आजकल का युद 'पूर्ण यूव' (टॉटल दार) हो गये हैं। इसका कारण यह है कि सहसित राज्य अव राट्ण एक लेकन में पीरिस्तित हो गये हैं।

पूणं पुद्ध से यह अभिप्राय है कि लहने वाले केवल वे चुनी हुई गोरियों नहीं है जिन्हें हम सैनिक या नाविक कहते हैं विकि देश की सारी आवादी है। इस नयी दृष्टि का आराभ हमें कहाँ मिलना है? सम्भवतः उस क्रांतिकारी युद्ध के अन्त में वो व्यवहार विवयी शरिभ-अपरीकी पतिनेवा ने उन अमरीकियों ने साथ किया जिन्होंने अपनी मात्मुर्मि (इस्केंड) का पक्ष लिया था। ये इस्केंड के भवन-युद्ध के वाद पुरुष, दश्री, बच्चे—बोरिया-विक्तर के साथ अपने परो से निकाल वाहर कर दिये गये। यह व्यवहार उससे कितना भिन्न था वो बीस साल पहले येरिबटने ने पराजित कैनेविधनों के साथ किया। इतना नहीं कि वे अपने देश में रहने दिये गये, इतना हो तही उनके विधान उनकी धार्मिक साथएं ज्यों की त्यों रहने दी गयी। 'एकदलवार' (टोटालिटरियनिजम) का यह पहला उदाहरण महत्वपूर्ण है क्योंकि अमरीकी उपनिवेशक परिवासी साल के वहले लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र है।'

आर्षिक राष्ट्रीयतावाद भी उतनी ही बड़ी बुगई है जितना राजनीतिक राष्ट्रीयतावाद । और वह उद्योगवाद की विकृति से उत्पन्न हुआ है जो सकुचित राज की सकीर्ण सीमा मे पनपा है ।

पूर्व-जीवोगिक युन में भी आर्थिक लिप्सा तथा प्रतिद्वाद्वता थी। आर्थिक राष्ट्रीयताबाद का क्लासिक उदाहरण अठारहवी शती के 'बाणिज्यवाद' (मरकेटिलिज्य) में ब्यक्त होता है जिसका उदाहरण युट्टे की सर्थि की वह धारा है जिसके अनसार ग्रेट ब्रिटेन को स्पेनी-अमरीकी

१. बास्तव में इसके पहले का एक उवाहरण है जब सरक्योंच गुढ़ के आरम में बिटिश विध्वारियों ने नोबास्कोतिया से क्षेत्र एकेबियनों को निकाल बाहर किया था। व्यविश्व कठारहवीं तत्त्वी की मान्यता से यह कार्य भीषण बा, पर यह छोटी घटना थी और इसके लिए कुछ युद्धनीतिक कारण है. या मक्की गर्च थे। उपनिवेच में दास-व्यापार का एकाधिकार दिया गया था। परन्तु अठारहवीं शती के आर्थिक संवर्ष का प्रमाव चोड़े बनों और कम लोगों पर पढ़ता था। उस मुग में जब कृषि ही प्रधान उद्योग बा, प्रतके देश ही नहीं प्रधान उद्योग बा, प्रतके देश ही नहीं अर्थन में पूरी कर लेता था। उस मम्म अंदेश का बाजारों का गृत के अपने में पूरी कर लेता था। उस मम्म अंदेश का बाजारों का गृत क्यापारियों की क्रीडां कही जा सकती है जिस प्रकार प्रदेशों के लिए यूरीग के युत्व 'राजाओं की क्रीडां कहे गये हैं।

आर्थिक सत्तुलन की साधारण परिस्थिति उद्योगवाद के कारण गड़बड़ा गयी, क्योंकि लोकतन्त्र के समाज उद्योगवाद के भी अर्थान कार्यवणाली में सहेदेशीय (कारमोगालिटर) है। ये गर्द लोकतन्त्र मा मृत तत्त्र आर्तु-वावना है, जैसा कि कार्य की राज्य के सम में घोषणा ही। ये, उद्योगवाद की भी प्रमुख अपेक्षा विश्ववयापक सहयोग है। उद्योगवाद की सामाजिक व्यवस्था को अठारहुवी सात्री के हसके नेताओं ने अपनी नधी तक्तीक के विक्यात सिद्धान्त को इन सब्दों में उद्योगित्र किया था 'निर्माण (मैनुकैनवर) की स्वतन्त्रता, विनिषय की स्वतन्त्रा ।' वेड़ सौ साल हुए, जब विश्वव छोटी-छोटी आर्थिक इकाइयों में बेटा हुजा था, उद्योगवाद ने विश्व की आर्थिक सरकार (स्वत्रप्तर) को दो क्यों में बटलना आरम्भ किया और दोनो विश्व को एकता लाने की ओर थे। इसका अभिप्राय था कि आर्थिक इकाइयों कम हो और बड़ी हो और इनके बीच की

इन प्रयत्नों के इतिहास पर यदि हम ध्यान दे तो हम देखेंगे कि यत सती के साठवें और सत्तर दे दशक में एक परावर्तन द्वना। उस समय तक लोकतन्त्र इस बात में उद्योगवाद का सहायक था कि आर्थिक इकाइयों कम हों और उनके बीच की सीमाएँ मटें। इस समय के बाद लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद ने अपनी नीतियां उन्नट दी और विरोधी दिशाओं की ओर काम करने लगे।

यदि हम आर्थिक इकाइयों के आकार पर पहले विचार करें तो हमें जात होगा कि अठारहवी शती के अन्त में पश्चिमी जगतु में ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा मुक्त ब्यापार (फ्री ट्रेड) क्षेत्र था। जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि क्यो ग्रेट ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रान्ति आरम्भ हुई. और देशों में नहीं। परन्त सन १७८८ ई० में ब्रिटेन के गत-उपनिवेश उत्तरी अमरीका ने फिलाडेलफिया वाला विधान स्वीकार किया और राज्यों के बीच की व्यापारिक सीमाएँ मिटा दी और स्वाभाविक विस्तार द्वारा सबसे बडा मनत व्यापार-क्षेत्र स्थापित किया । उसका सीधा परिणाम यह हआ कि अमरीका इस समय ससार का सबसे शक्तिशाली औद्योगिक देश है । कुछ वर्षों के बाद फास की कान्ति ने प्रान्तो के बीच की चुगी (टेरिफ) की वे सीमाएँ तोड़ दी जिनके कारण फांस की आर्थिक एकता न बन पायी थी । उन्नीसवी शती के दूसरे बत्यांश में जरमनी ने आर्थिक 'जोल-वे राइन'की स्थापना की जो राजनीतिक ऐक्य का अग्रदत था।तीसरे चतुर्यांश में इटली में राजनीतिक एकता स्थापित होने के कारण साथ-ही-साथ आर्थिक एकता भी स्थापित हो गयी । यदि हम इस एकता के बचे-खूचे कार्यक्रम को देखे अर्थात् चुगी का कम करना, और अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के निमित्त संक्रवित स्थानीय सीमाओं को तोइना, तो हम देखेंगे कि पिट ने, जो अपने को आदम स्मिय का शिष्य कहता या, मक्त आयात का आन्दोलन आरम्भ किया और जिसे उन्नीसवी शती के अन्त में पील, कावडेन तथा ग्लेडस्टन ने पूरा किया । और संयुक्त राज्य (युनाइटेड स्टेट्स) अधिक चगी लगाने का प्रयोग करने के पश्चात्, कमका: सन् १८३२ से १८६० ई० तक बराबर

मुक्त ब्यापार की ओर चला । फांस के लुई फिलिप तथा तीसरे नैपोलियन और बिसमार्क के पुर्व के अरमनी ने भी यही राह पकड़ी ।

फिर हुवा का रख बरला। लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रीयतावाद, विसके फलस्वरूप वरमनी और इटली जिबने बहुत-से राव्यों का एकीकरण किया था बही अब अनेक-राष्ट्र (सन्दी-नेवानल) वाले राव्यों को हैप्सबूर्य उसमानिया तथा रूसी सामाज्य की कियानी का कार्य कर तथा। स सन् १९१४-१८ ई० के महाल बुद्ध के बाद बेर्यूची राज्य मुक्त व्यापार की इकाई कई राज्यों में विभाजित हो गयी और प्रत्येक अपनी आधिक स्वाधीनता के लिए बी-तोड़ प्रयत्न करने लगा। कुछ और नये राज्य कटे-छटे बरमनी और कटे-छटे रूस के बीच बन गये जो नये आधिक कोष्ट हो गये। इस बीच एक पीड़ी पहले से एक के बाद दूसरे देशमुक्त व्यापार के विरुद्ध जाने लगे थे और अन्त में धारा ऐसी पलटी कि सन् १९३१ ई० में ग्रेट क्टिन में हो 'वाणिज्यवाद'

मुक्त ब्यापार के त्यापने के कारण आसानी से समझ में आ जाते हैं। येट बिटेन के लिए मुक्त ब्यापार उस समय अनुकूल था जब वह विवस का कारखाना' (वर्षवाध) था। यह प्रमा हरे कि निर्मात करने वाले राज्यों के भी अनुकूल थी जो समुब्त राज्य के ब्रासन पर सन् १८२२ - १८६० है। तक नियनजण रखते थे। अनेक कारणों से इसी काल में यह फास तथा जरमनी के अनुकूल भी था। किन्तु ज्यो-प्यों एक के बाद दूसरे राष्ट्र का औद्योगीकरण हो गया, संकृषित हितों के कारण उन्होंने अपने पहासियों से प्राणमातक प्रतिव्वविद्या करनी आरम्भ की और संकृष्टिय को प्राप्त की प्रमुक्ता को की समुक्ता को जी सक्षा वार है।

काबबेन का अनुमान इसलिए गलत निकला कि उसने यह भविष्य नहीं देखा कि संकुचित राज्यों की प्रतिद्वन्दिता पर लोकतन्त्र तथा उद्योगनाद के संघात का क्या परिणाम होगा ? उसने मान लिया था कि यें महान् दार्कितयों (लोकतन्त्र तथा उद्योगनाद) उन्नीसवी वाती में भी वैसे ही प्रयुक्त देशी जैसे अठाउनकी में थी । और सोचा था कि मन्यप्रकारी मकड़ियाँ जो विश्वन्यापी मोधीमिक जाल कुन रही है तार्द सांसा को अपनी नारीक तन्तु में कैंसा लेंगि । वह समस्रता था कि लोकतन्त्र तथा उद्योगनाद में जो स्वाभाविक एकता लोने वाला तथा शान्तिदायक प्रमाव है उसकी अभिव्यक्ति अवश्य होगी और लोकतन्त्र से प्रातु-मानना फैलेगी और उद्योगनाद से सहयोग का प्रसार होगा। उसने यह नहीं सोचा कि ये ही शिक्तयों, संकुषित राज्य के पुराने इजनों में अपने प्राप्त का ऐसा दबाब कालेगी जिससे विक्रम हो जायगा और अराजकता के जायगी। उसे यह नहीं स्मरण हुंबा कि कांस की कालि के तेताओं ने आपून पाना की विका का प्रचार किया वा वाचित कालि के ताले के लिए में हिंग का प्रचार किया वा वा वा किया के स्वाप्त का प्रचार किया वा उसने सोचा कि इससे प्रमाम्भित होगा कि अपने दह नहीं सोचा कि अरोज रही बातों के अपने यह नहीं सोचा कि अरोज रही की का प्रचार के लिए यूड करते रहे, क्यों कि जा दिशों का लगरे रही के आपूर्त करते रहे, क्यों कि जा किया के लगर प्रचार में हिम के लिए यूड करते रहे, क्यों कि जा किया किया का लगरे रही था था पर होता रहा, तब प्रचक्त सुक्त हारा यह भी नित्तव या कि लोकतत्त्रात्मक राष्ट्र आधिक कारणों से एक-दूधरे से अन्त तक लड़े से क्यों कि लोग का प्रचार कर दिया था।

साराय यह है कि मैबेस्टर वर्ष के अर्थ-वास्त्रियों ने मानवी प्रवृत्ति को नहीं समझा। व उन्होंने नहीं समझा कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था भी जेवल आर्थिक वृत्तियाद पर नहीं स्थापित की जा सकती। सक्षे आर्थवादी होने पर भी उन्होंने नहीं सोचा कि 'मनूयक केवल रोटो पर नहीं जीवित रहेगा।' यह चातक भूक देगरी महान तथा परिचमी ईसाई अगत के अन्य प्रतिकाशकों ने की जिनवे विश्वटीरियाई इंग्लंड ने आर्थ्य की प्रेरणा पायी थी। इन लोगों ने पारलीकिक विषयों के लिए अपने को समर्पित कर दिया किन्तु ससार की व्यवस्था की स्थापना के लिए चेप्टा नहीं की। । सतार के लिए उनका संधान्याधा ख्येय ध्यत्त समाज के वर्षे चत्तु लेगों को जीवित रखना ही था। येगरी ने जो बोर्सिल आर्थिक इंट्रालिका उठायीं वह आवश्यक तो थी किन्तु उन्हों हो धार्मिक विद्यात परखा थी आर्थिक बालू पर नहीं। उनके परियम का ध्यनबाद करना चाहिए कि परिचमी समाज को गांव डांस धार्मिक था और वौद्ध लियों से कम मे एक अज्ञात कोने में आरम्भ होकर अग्र सर्थवाधी मानून समाज बना गया। अगर स्परी के सीध-सादे आर्थिक स्वन के लिए धार्मिक नीव को आवश्यकता पड़ी, तो इसी तर्क से हम समझ सकते हैं कि आज के ससार की गांव धिवा विद्या की स्वार की। विश्व विद्या के सम्मार की जो राधिक विद्याल इसारत, जिस बनावा हमारा आज कर्तव्य है, आर्थिक हितों के सल्बे पर नहीं बन सकती।

# निजी सपत्ति पर उद्योगवाद का सघात

निजो सम्पत्ति वह सस्या है जो उन समाजों में स्थापित है वहां आधिक कार्य-क्षेत्र की हकाई प्रक पिरवार या घर साधारणन: होता है। और ऐसे समाज में भौतिक सम्पत्ति के विवरण की यह बहुत सन्तोषत्रद प्रणाली है। किन्तु आज आधिक कार्य-कलाप की स्वामाधिक इकाई एक परिवार, एक गाँव सा एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है बल्क मानव की सारी जीवित पीदी है। हमारे आधुनिक पश्चिमों आधिक उद्योगवार के कारण परिवार की इकाई बल्कुट: समाप्त हो गयी और परिवास कर परिवार की संस्था निजो सम्पत्ति हो स्वाम हो गयी और परिवास कर रही है, ऐसी परिस्थित में उद्योगवार ने निजी सम्पत्ति पर बल्क्यूकं आक्रमण किया है। इसके कारण सम्पत्ति वाल व्यवित सामाजिक उत्तरायित्व कम हो गया। परिवास यह हुआ कि पूर्व - क्षी वाल के प्रति हो गया। विक्तु सामाजिक उत्तरायित्व कम हो गया। परिवास यह हुआ कि पूर्व - क्षी वोशिक काल में जो संस्था लाभकारी रही होगी उसमें बहुत-बी सामाजिक बुरस्कों आधीशिक काल में जो संस्था लाभकारी रही होगी उसमें बहुत-बी सामाजिक बुरस्कों आधीशिक काल में जो संस्था लाभकारी रही होगी उसमें बहुत-बी सामाजिक बुरस्कों आधीशिक काल में जो संस्था लाभकारी रही होगी उसमें बहुत-बी सामाजिक बुरस्कों आधीशिक काल में जो संस्था लाभकारी रही होगी उसमें बहुत-बी सामाजिक बुरस्कों आधीशिक काल में जो संस्था लाभकारी रही होगी उसमें बहुत-बी सामाजिक बुरस्कों आधीशिक काल में जो संस्था लाभकारी रही होगी उसमें बहुत-बी सामाजिक बुरस्कों स्था गया ही है।

ऐसी परिस्थित में आब हमारे समाब के सामने यह समस्या है कि निजी सम्पत्ति की पुरानी सस्या को उद्योगवाद की नवी शक्तियों से किय प्रकार सामंजदायुर्ण सम्बन्ध स्थापित किया जाय । यह शान्तिमम ध्वदस्या इस प्रकार स्थापित की जाय कि उद्योगवाद के कारण निजी सम्पत्ति के सिमाजन में जो जनिवाये दोष जा नहें उन्हें दूर किया जाय और राज्य द्वारा निजी सम्पत्ति को समाजन के सिमाजन किया जाय । मुख्य उद्योगों पर नियन्त्रण करके राज्य उस महान् शन्ति की रोक-याम कर सकता है जो ऐसे उद्योगों के निजी स्वासित्त के कारण लोगों के जीवन को वस में बिचे हुए हैं और सम्पत्ति पर अधिक टैक्स रूपाकर सामाजिक सेवाओं द्वारा निजीनता जनित दोशों को दूर कर सकता है। इस प्रणाली सेसाय-ही-सामाजिक शास की तीन हो साम पह जीया। जी प्राचीन काल से उत्यक्त दियोग को प्राचीन काल से उत्यक्त विशेष सर्थों हो।

यदि यह शान्तिमय नीति पर्याप्त न हुई तो निरम्य ही कोई-न-कोई क्रान्ति हो जायगी जिससे किसी-निम्मी डंग का साम्यवाद उत्तक होगा और निजी सम्पत्ति प्रायः लोग हो जायगी। सामंत्रदा से क्षात्र के हिंग की सामंत्रदा से क्षात्र के सिंग के कारण निम्में देश के किए को किए में किसी के असमान वितरण की विभीषिका अस्म हो जायगी यदि सामाजिक सेवाओं डारा और अत्यिक्त कर लगा कर इस कष्ट को कम न किया गया। परन्तु क्सी प्रमोग बताता है कि साम्यवादी कान्ति को जीविध रोग से कुछ हो कम बातक है। स्थीकि पूर्व-जीद्योगिक काल से निजी सम्पत्ति की सस्था की ऐसी विरास्त मिली है कि उसे नष्ट कर देने से हमारे परिवर्गी समाज की सामाजिक परम्परा पर प्रयादह प्रमाद पड़िला नहीं रह सकता।

#### शिक्षा पर लोकतन्त्र का संघात

लोकतन्त्र के आगमन से बहुत बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि समाज में शिक्षा का प्रसार बहुत हुआ । उन्निरिशील देशों में सामभोग ओनवार्य निःशुन्क शिक्षा के कारण शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्मसिद्ध जांधकार हो गयी है । इसके विचरात लोकतन्त्र प्रयाली के पहले शिक्षा विशिष्ट अल्प-सक्षक लोगों का एकांधकार याँ। शिक्षा की यह नवीन व्यवस्था ही एक राज्य का जो विश्व के राष्ट्रों में अपना स्थान बाहता है, प्रमुख आदशे हैं।

जब सार्वभीम शिक्षा का पहले-पहल आविर्धां हुआ उस युग के उदार विचारको ने उसका सालिए स्वागत किया कि यह न्याय और प्रबुद्धता की विजय भी और आशा की गयी कि इसके द्वारा मानदता को सुख और कल्याण की प्राणित होगी। किन्तु आज यह देखा जाता है कि इन आशाजों ने उन रकावटों का विचार नहीं किया जो इस सतयुग की राह से मिले। और जैसा कि और वारों में देखा जाता है इसमें भी ऐसी अवृष्ट बातें आ गयी जो बहुत महत्वपूर्ण प्रमाणित हुई।

एक बढ़ चन यह हुई कि जब शिक्षा 'जन-जन' के लिए हो गयो और लपनी परम्परागत सांस्कृ-तिक पुरुक्षमि से अलग हो गयी तब शिक्षा के परिणाम में श्लीणता आ गयी, जो स्वाभाविक या। लोकतन्त्र को सदाध्यता में यह जाड़ नही है कि भोजन और भरण-पोषण की आवस्पकता पूरी करने का चनरकार दिखला सके। जनगण हारा अजित बीढिक आहार में स्वाद और विटामिन नहीं होते। दूसरा रोड़ा यह या कि जब शिक्षा सबकी एकुँच तक हो जाती है तब शिक्षा के परिणाम को उपयोगिता में परिवर्तित करने का प्रयत्न होता है। उस व्यवस्था में जिसमें शिक्षा उन्ही लोगों तक सीमित रहती है जिन्हे उत्तराधिकार में सामाजिक सुविधा मिली होती है या जिन्हें परिश्रम और बुद्धि का विशेष वरदान मिला होता है या तो शिक्षा अनिधकारी के पास चली जाती है या शिक्षा ग्रहण करने वाले को अपना सब कुछ देकर प्राप्त करना होता है । दो में से किसी परिस्थिति में वह लक्ष्य का माध्यम रहती है; या तो सासारिक आकांक्षाओं के लिए साधन या ओले मनोरंजन के लिए । शिक्षा को जनता के मनोरंजन के लिए प्रयोग करना और उन साहसी आहमियों का जो मेरे मनोरजन का प्रबन्ध करके लाभ उठाते हैं. आविभीव उसी समय से हआ है जब से सार्वभौग प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ हुई । और इस नयी सम्भावना ने तीसरी रुकावट जरपन्न कर दी है। सार्वभौम शिक्षा की रोटी ज्योही सबमें बाँटी जाती है इधर-जधर से बड़े-बड़े मगरमच्छ आ जाते हैं और बच्चों के लिए दिये गये भोजन को शिक्षकों की आँखों के सामने ही साफ कर जाते हैं। इंग्लैंड के शिक्षा के इतिहास की तारीखों से स्पष्ट हो जाता है। साधारण रूप से सन १८७० ई० के फास्टर के अधिनियम के अनसार सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण हुई। इसके बीस साल बाद उसी समय जब राष्ट्रीय स्कुलो से बच्चों की पहली पीटी ने कुछ कय-शक्ति प्राप्त कर ली. उल्लेजना फैलाने वाले पत्रों (बेलो प्रेस) का जन्म अनुत्तरदायी प्रतिभा-शाली व्यक्तियों द्वारा हुआ जिन्होंने यह भाँप लिया था कि जिस उदारता और सामाजिक प्रेम के कारण यह प्रथा चली है उससे समाचार-पत्रों के श्रीपृति अच्छा लाभ उठा सकते हैं।

आधृतिक भावी एकदलवादी राष्ट्रीय राज्यो का ध्यान धिक्षा पर लोकतन्त्र की इस अधानत कर देने वाली प्रतिक्रम पर गया है। बाँद प्रेस के धीपति अर्थ विश्वित लोगो को निश्र्मण मारोजन देकर करोडो रुपये पैदा कर सकते हैं तो सभीर राजनीतिक उसी साधन से धन नहीं तो साबित तो अर्जित कर ही सकते हैं। आधृतिक अधिनारको ने प्रेस के भीपतियों को हरा दिया है और निजी उद्यम के अपरिपक्ष और आप्रति के स्थान पर वैसे ही अपरिपक्ष और अपर है और निजी उद्यम के अपरिपक्ष और अपर की सावित के स्थान पर वैसे ही अपरिपक्ष और अपर अपर की सावित अध्या के अध्या निजी सम्पत्ति अर्जित करने के अभिग्राय से अर्थ शिक्षत जनता की मानिसक दासता के लिए विस्तृत और कुणल यन्त्र को सावित करने के स्थान लिया और सिनेया और देख्यों की सहायता लेकर अपने कुटिल स्वार्थ के लिए हन मानिसक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। नार्थिकत्र के बाद हिटलर। पद्यित हिटलर हो इस क्षेत्र में पहला व्यक्ति नहीं था।

इस प्रकार उन देशों में वहाँ लोकतन्त्रात्मक शिक्षा का आरम्ब हुआ है, लोगों का दो बौद्धिक नृशसता के नीचे आ जाने का मय है या तो निजी शोषण के या सरकारी शासन के । यदि मानव की आरम की रास करनी है तो एक हो उग है। शिक्षा के मान-दण्ड को इस दर्जें तक उठाना चाहिए कि शिक्षार्थी शोषण तथा प्रचार के, कम-के-कम स्पष्ट रूपों से, अपने को सुरक्षित रख सकें। यह कहना अनुचित न होगा कि काम साधारण नहीं है। प्रसन्नता की बात है कि हमारे परिचाम संसार में शिक्षण के ऐसे नि:स्वार्थ तथा प्रमावकारी माल्यम हैं जो इस समस्या से जूक रहे हैं जैसे ब्रिटन संक्षण सरापरिश्वम और अनेक देशों के विद्वार्थ साहकार सरापरिश्वम और अनेक देशों के विद्वार्थ सिंद्य कार्य में विद्वार्थ साहकार सरापरिश्वम और

परा-आल्पाइन (ट्रांस-आल्पाइन) सरकारों पर इटालियाई दक्षता का संघात

जैसा कि हमने पहले एक जगह बताया है इन्लैंड में ऐसे सामंजस्वपूर्ण समझीते की उपलिश्व हुई। और इन्लैंड परिवर्गों इतिहास के हुसरे अध्याय में इस विवय का अवगामी हुआ जैसा कि इटली पहले अध्याय में था। वह इस मौजिकता में अल्यस्थ्यक था। राष्ट्रीय विचार के तथा कृत्युद्धकुटों के समय राज्यतन निरकुषता में बदकने क्या किन्तु अभागे स्टुखटों के समय पालिगेट राजा को वरावरों करने लगी और अन्त में उनमें आगे बढ़ गयी। फिर भी दो कान्तियों के पहले सामअव नहीं स्थापित हो सका। किन्तु में कान्तियों के पहले सामअव नहीं स्थापित हो सका। किन्तु में कान्तियों ते कान्तियों की तुकना में समय और मार्यादा के साय हुई। कीस में निरकुशता अधिक दिना तक और अधिक साम में बली। उसका फल वह दुआ कि वह में कान्तियों के अधिक तीज हुकना में समय और मार्यादा के साय हुई। कीस में निरकुशता अधिक दिना तक और अधिक प्रतिका मार्यावीतिक अध्ययता जिसका अन्त अभी नहीं दिवाई पड़ता। स्पेन और उसकी में निरकुशता हमारे सामने तक रही है। इसके दिराध में लोकतन्त्रीय आप्तीतक बहुत दिनों तक के रहे। जिसके कल्यक्य अनेक अधिकता गरित पहले खड़ में आ मुका है। हिल्ली निरमप्त राज्यों पर सोलों निर्मा पहले खड़ में आ मुका है।

परिचमी इतिहास में दूसरे से तीसरे अध्याय के सकमण में इटालियाई राजनीतिक दक्षता का जो सभान परिचमी जगत् के परा-आल्पाइन देशों पर हुआ उसी प्रकार की घटना हेलेनी इतिहास में हुई जब ईसा के पहले सातवी और छठी सती में हेलेनी जगत् के कुछ राज्यों ने आधिक दक्षता प्रान्त की। यह उस समय, जब जनसक्या की समस्या उत्पन्न हुई। क्योंकि यह जायिक स्वत्य पर्यन्त कथा जन राज्यों तक ही नहीं रह गयी जिल्होंने इसे आरम्भ किया था। आये बढ़ती हुई सारे हेलेनी नगर-राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय तथा घरेलू राजनीति पर इसका संघात हुआ।

हम इस नयी आर्थिक नीति का वर्षन पहले कर चुके हैं और विसे सीलोनी कान्ति कह सकते हैं। भोजन का अन्न उपजाने के बजाय नक्षी फसल (कैंग्र काप) उपजाने का यह आवस्यक परिवर्तन किया गया और इससे व्यापार तथा उद्योग का विकास हुआ। घरती पर आवारी के इस दबात से जो आर्थिक समस्या उरम्म हुई इससे ये पानतीतिक समस्याएँ भी उपस्थित हुई। एक और इस आर्थिक कान्ति से एक नया सामाजिक वर्ष उत्पन्न हो गया सर्वात् नागरिक स्थापारी और औद्योगिक अधिक, कारीगर, नाविक जिनके लिए राजनीविक डांचे में स्थान निकालना मावस्यक था। दूसरी और यह कि एक नगर-राज्य दूसरे से एहले से जो अलग में, वे आर्थिक स्तर पर जन्मोन्याश्रित हो गये। जब एक बार अनेक नगर-पाज्य अपोन्याश्रित हो गये। वब एक बार अनेक नगर-पाज्य अपोन्याश्रित हो गये। तब एक असम्बद्ध में सिला विश्वित कुलाये अलग-अहल एहते। पहली समस्या इंग्लैंड के विक्टोरियाई काल के समान है जब पालिमेंट में अनेक सुधारक विश्वेयकों से सुलक्षाता गया और दूसरी समस्या को मुक्त व्यापार आर्थोक्त द्वारा सुलक्षाने का अयत्व किया गया। इन समस्याओं पर अलग-अलग विश्वेयकों से विकास किया जाया। इन समस्याओं पर अलग-अलग विश्वेयकों से विकास किया वाया। जिस कम से पहले विकास किया निया गया।

हेलेनी नगर-राज्यों को निजी राजनीति में नये वर्षों के मताधिकार (एन केचाइजमेट) देने के लिए राजनीतिक सरमा को बुनियाद पर आमूल परिवर्तन की आवस्यकता पढ़ी । परम्परा-गता वंश आधार को छोड़कर नया मताधिकार सम्मित के आधार पर दिया गया । एथेन से से यह परिवर्तन सोलन केचुन से वेरिक्शा नया । यूथेन से यह परिवर्तन पूर्ण रूप से से यह परिवर्तन पूर्ण रूप से से यह परिवर्तन पूर्ण रूप से और सरलता से हुआ । इसका प्रमाण यही है कि एथेनी इतिहास में निरकुषों का कार्यकलाय बहुत कम है । क्योंकि मरा-राज्यों के राजनीतिक इतिहास में यह साधारण नियम रहा है कि वन कभी उन्नितिक स्वाधित तभी हुई जब कोई निरकुष साधारण नियम रहा है कि वन कभी उन्नितिक स्वाधित तभी हुई जब कोई निरकुष साधक उत्तरत्व हुं है, वर्गपुद उपस्थित हो गया जिसकी समाप्ति तभी हुई जब कोई निरकुष साधक उत्तरत्व हो गया, जिसे रोम से छी हुई भाषा में हम 'अधिनायक कहते हैं । दूसरी जगहों के समान एथेन्स में भी सामत्वस्य स्थापित करने की किया में अधानपकवाद आवस्यक माजल थी । किन्तु वहां पाइसितमुद्द और उन्नोक लड़कों की निरकुशता थोड़ काल के लिए थी अर्थात् सोलोनी और कहां स्थापित हो की निरकुशता थोड़ काल के लिए थी अर्थात् सोलोनी और कहां स्थापित स्थाप के बीच का काल ।

दूसरे यूनानी नगर-राज्य इतनी भुगमता से समझीता नहीं कर पाये। कारिय में बहुत दिनों तक अधिनायकवाद रहा और साइराक्यूड में बार-बार अधिनायकवाद स्थापित हुआ। कोरसाइरा की निरंकुशता को ध्यूसिडाइड्स ने अपने वर्णन में अमर कर दिया है।

संचालन के लिए राजनीतिक एकता स्वापित की गयी और इस वैद्यानिक भीषणता का सामना किया गया । देह सी साल बाद जब सामाज्य की विजय हुई तन् २८० ई॰ 9२ के काम चलाऊ स्थिति का पता चला । अभिजात वर्ग और सामान्य वर्ग को कच्चे डंग से सिलाकर जो डोला हिसात रोम ने स्वीकार किया या वह नये सामाजिक सामंजर्य की उपलिश्च के लिए राजनीतिक दृष्टि से अपयोत्त या और येची के उस तथी विफल सामन से परिणामस्वरूप हुसरी कान्ति (१३१-३१ ई॰ पू॰) हुई जो पहले से भी भीषण थी । इस बार एक शती तक अपने को सत-विकात करने के परवात् रोमन सामन में स्थायो अधिनायकर की स्थापना हुई । इस समय तक रोमन सेना ने हेलेंनी संसार पर विजय प्राप्त कर की थी और आगस्टस तथा उसके उत्तराधिकारी नयंत वासकों के कारण हेलेंनी समाज पर स्वयंत्र सार्व कर की थी और आगस्टस तथा उसके उत्तराधिकारी नयंत वासकों के कारण हेलेंनी समाज सार्व से स्वयंत्र सार्व कर स्वयंत्र पाय व्यवन गया ।

अपनी घरेलू समस्याओं का मूर्खता और अनाडीपन से बराबर मुख्झाने का प्रयत्न उनकी उस योग्यता के विषरीत बा जो उन्होंने अपने विदेशी पराजित अधिकृत देशों के संगठन, निर्माण और सुरिक्त रखने में दिखायी। यह घ्यान में रखने की बात है कि जिन अधेनियनों ने अपनी घरेलू राजनीति से सफलतपूर्वक कान्ति को समाप्त किया, वे ही पौचवी शारी ई० पुक्त में अन्तर्राश्चिम सुवास के में ही स्वीपन स्वाह बहुत अधिकार से जिसे रोममों ने बार सी साक बाद उसी के अनकरण में स्वापित करके सफलता प्राप्त की।

जिस अन्तर्राष्ट्रीय कार्य में एथेन्स असफल हुआ वह उन समझीतो की दो समस्याओ मे दसरी थी जो सोलोनी कान्ति से उत्पन्न हुई थीं। जिस राजनीतिक सरक्षा की आवश्यकता हेलेनी ... अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार के लिए आवश्यक भी उसके लिए बाधा थी, पूराने नगर-राज्य की राजनीतिक प्रमसत्ता । ईसा के पूर्व पाँचवी शती के आरम्भ से युनान का सारा राजनीतिक इतिहास इसी संघर्ष में व्यक्त किया जा सकता है जो उसे नगर-राज्यों की प्रभसत्ता को समाप्त करने और उस सत्ता को स्थिर रखने की चेथ्टा में चलता रहा । पाँचवी शती की समाप्ति के पहले ही इस सत्ता की समाप्ति के विरोध में जो प्रयत्न हुआ उससे हेलेनी सम्यता नाश हो गयी और यद्यपि रोम ने एक ढंग से इस समस्या को सलझाया, किन्तु वह ऐसे समय तक न हो पाया कि हेलेनी समाज को विनाश की राह से रोक सके । इस समस्या का आदर्श समाधान यह या कि नगर-राज्यों के बीच आपसी स्वीकृति से उनकी प्रभसत्ता सीमित कर दी जाय । दर्भाग्य से इस प्रकार की सबसे प्रसिद्ध केयर श्रीलियन लीग थी जो फारस के विरुद्ध विजय के अवसर पर एथेन्स ने अपने एजियन मित्रों के साय बनायी थी । यह प्रयत्न इस कारण विकृत हो गया कि हेलेनी प्रभूत्व (हेजिमनी) की पुरानी परम्परा उसमें प्रवेश कर गयी थी। यह प्रमत्व ऐसा था कि उसके मख्य सदस्य ने जबरदस्ती मित्रता की थी । डीलियन लीग एयेनी साम्राज्य हो गया और एयेनी साम्राज्य के कारण पेलोपो-नेशियाई यद हुआ । चार शती के बाद रोम सफल हुआ, जहाँ एथेन्स को विफलता हुई । जो दण्ड साधारण ढंग से अपनी छोटी दुनिया को एथेनी साम्राज्य ने दिया वह, उसकी तलना में कछ नहीं था. जो कठोर दण्ड रोमन साम्राज्य ने दो शतियों बाद हेलेनी तथा हेलेनी-कृत समाज को दिया । यह हेनीबली यद्ध के बाद और आगस्टनी शान्ति के पहले हुआ ।

पश्चिमी ईसाई समाज पर संकुचित नागरिक राजनीति का संघात

हेलेनी समाज का इसलिए विनाश हुआ कि समय से रहते हुए उसने अपनी परम्परागत राजनीति की संकीर्णता का परिस्याग नहीं किया। हमारा पश्चिमी समाज इसलिए निष्फल हुआ कि अपने सामाजिक संगठन की, जो उसकी मौजिक प्रतिमा की सबसे मूल्यवान् देन थी, रक्षा नहीं कर कहा। हमारे परिचय के इतिहास में मध्यकाल और आधुनिक काल के संक्रमण के अध्याय में सामाजिक परिवर्तन में सबसे महस्व की बात सकीण राजनीतिक सगठन थी। अपनी पीक्षी के इस परिवर्तन पर तटस्य होल दिवास कराना सरल नहीं है, क्योंकि उसके कारण बड़ी बुराइयों हुई है। आज यह समय के विचरति है और उसके कारण हमारी बहुत हानि हुई है, फिर भी हम देख सकते हैं कि पाँच सौ साल पुरानी (ईसाई वगत् की) मध्ययुगीन (ईसाई वगत् की) सार्व- भौमिकता छोड़ देना अच्छा था। उसमें नीतक महता तो थी किन्तु वह प्राचीन काल का प्रेत सौ साल पुरानी (ईसाई वगत् की) सार्व- भौमिकता छोड़ देना अच्छा था। उसमें नीतक महता तो थी किन्तु वह प्राचीन काल का प्रेत सौ सिकता छोड़ देनी समाज से उत्तराधिकार में मिला था। और इस सार्वभीमिकता के सैद्धानिक आधिपत्य और मध्ययुगीन ध्यावहारिक वास्तविक अरावक्ता में मंत्रीभानिय अन्तर था। नयी सक्षीणंता कम से कम इस बात में सफल हुई। छोटी आकाक्षाओं को वह सैमाल सकी। जो भी सी हो, नयी शक्ति की विवय हुई। राजनीति में इसकी ऑफब्यक्ति बहुत-से स्वतन्त राज्यों में हुई, साहित्य में अनेक जनपदीय भाषाओं (वर्ताक्त्युग) में हुई और धर्म में माध्यमिक परिचमी- इसाई से उसकी उसकर इहं।

यह अन्तिम सवर्ष इस कारण इतना प्रचण्ड या कि ईमाई धमं पोप के धमंतन्त्र (हायरोक्ती) के कारण सुसाठित या और वह मध्यपुनीन अवस्था का सबसे उच्च अधिकारी या। सम्प्रव समस्या का सामवस्य उसी उन पर हो सकता या जिसे पोपो ने, जब वे पूर्ण शनितशाली ये, खोजकर निकाला या। उदाहरण के लिए स्थानीय मोगों की पूरा करने के लिए सार्वजनिक पूजन विधि में लैटिन के बजाय स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की आज्ञा रोमन चर्च ने दे दी। कोटो को उनकी भाषा में पूजन विधि के अनुवाद की आजा इमलिए मिली क्योंकि रोम जनपद की सीमा उसे परस्परावादी पूरवी प्रतिवृद्धी का सामना करना पड़ा, जिसने अनुवानी लोगों को जो धमं परिवर्तन करके आये ये यूनानी भाषा में पूजा करने पर विवण नहीं किया किन्तु यह उदारता दिखायों कि पूजन विधि का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो गया। और भी। पोषणण, व्यपि पतिवर रोमन कमाटों से उनके सार्वभीम दावों का जी-तोड विरोध कर रहे ये, उन्होंने आधुनिक प्रयूपता बाली सरकारों के पूर्व ने से उनके सार्वभीम दावों का जी-तोड विरोध कर रहे ये, उन्होंने आधुनिक प्रयूपता बाली सरकारों के पूर्व ने से उनके सहचित धासन के दावों के सम्बन्ध में बहुत समझीते का अववाद कि सार्व ने सह सह समझीते का अववाद कि सार्व ने से सह सरकार इनके, कास और कारिस्ट की थी। दूसरे स्थानीय राज्यों को भी यह आजा दे दी गयी कि-अपनी-अपनी सोमा में धार्मिक संगठने पर भी वे नियानक करें।

ईसाई धर्ममण्डल (होली सी) जस समय तक, विसकी जितना मिलना चाहिए जसे जतना देने की बात समय नया था, जब संकीणं नव-सीजरवाद (निज-सीजरिज्य) पूर्ण रूप से जपने अधिकार को पोषित कर चुका था। और पोग तन्त्र अपने तमाकवित मुखार के एक सी साल पहले लोकिक (सेकुलर) राजाओं से इस बात का समझीता करने में बहुत लगा रहा कि रोम और संकीणं राजनीतिक धासकों के बीच धामिक शासन पर किसका कितना नियन्त्रण रहे। यह समझीता जन विकल अखिल ईसाई धामिक सम्मेलनों का अनायोजित परिणाम था जो पन्नहसी सहस्योता उन विकल अखिल ईसाई धामिक सम्मेलनों का अनायोजित परिणाम था जो पन्नहसी हुए।

सम्मेलन का यह आन्दोलन एक सर्जनात्मक चेष्टा वी कि सार्वमौम स्तर पर धार्मिक संसदीय प्रणाली स्थापित की जाय, और उन लोगों के अधिकारो को, प्रमावहीन कर दिया जाय को अनुत्ररे साथी और कभी-कभी भट्टे बंग से उनका दुरुपयोग करते ये और अपने को ईसा ससीह का प्रतिनिधि कहते थे। इस प्रकार को बाधिक संसदीय प्रणाली सामती युग में मध्यपूरीत राजाओं के संबीण यासन पर नियन्त्रण करने में सफल हुई थी। किन्द्र सम्मेलन के आन्दोलन का जिन पीपो ने सामना किया उन्होंने अपना हुदय कठोर बना लिया और उनका दुराग्रह भयानक रूप से सफल हुआ। उसने सम्मेलन के आन्दोलन को बिफल कर दिया और समझीते के इस अन्तिम अवसर को खो दिया। परिचमी ईसाई समाज इसके परिणायसकर उस भीषण आन्तरिक फूट के कारण छिन्न-भिन्न हो गया थो। प्राचीन सार्वभीम शासन को भावना और नये सकीण

इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक अशोभनीय कानितयों और भीषणताएँ हुई। पहले के सम्बन्ध में इतना बता देना पर्याप्त होगा कि धार्मिक संगठन (चर्च) टूट कर अनेक सम्रठनों में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक दूसरे पर यह दोषारोक्षण कर रहा था कि दूसरों ईसाई मत का नहीं है और अनेक पुद्ध तथा एक दूसरे के सर्वित्र स्वाप्त कर कि हो हो हो के अपना लिया जो पोषों का स्वव्र समस्य में यह कहा जा सकता है कि लौकिक राजाओं ने 'देशी अधिकार' (डिवाइन राइट) को अपना लिया जो पोषों का स्वव्र समस्य आता वा जो परिचमी राज्यों में राष्ट्रीय राज्यों की प्रमुक्ता के रूप में आज भी पूजा जाता है। डाक्टर जानकन ने व्ययासक डग से कहा था कि देश-मित्त 'पंडो को आपका साथा है या है। इस देशमामित वार्या के निक्त के स्वर्ध में कि स्वर्ध में का स्वर्ध में कि स्वर्ध में के स्वर्ध में का स्वर्ध में का स्वर्ध में के स्वर्ध में का मी बात में स्वर्ध में का मी बात में स्वर्ध में का मानता स्वर्ध में का मानता रही है। साई धर्म का मानता रही है।

### धर्म पर एकता की भावना का संघात

मानव के इतिहास के रगमंव पर 'ऊंचे धर्म' जिनका मिधान सारी मानवता के लिए है अपेक्षा-कृत बाद में आये हैं । आदिम समाजों को इसका ज्ञान नहीं था, ये भावनाएँ जन समाजों में भी नहीं पायों जाती जो सम्बता के विकास के पप पर यें । ये उस समय के बाद आयी जब कितनी होने लगीं तब इस चुनीतों का मामना करने के लिए इन ऊंचे धर्मों का जन्म हुआ। ऐसी सम्बताओं में, जिनका उद्गम अनिरिचत है जैसे आदिम समाजों को सम्बताएँ, ऐसी धामिक सवाएँ होती है जिनका सम्बन्ध उन समाजों को लोकिक संस्थाओं से ही होता है और उसके आगे उनकी दृष्टि नहीं जाती। ऊँची आध्यात्मिकता के जनुकुल ऐसे धर्म नहीं होते, किन्तु उनमें निषेधात्मक ऐसी अश्या में संसार में जब बहुत-से एउंच होते हैं, अनेक सम्थाएँ होती है तब स्वाभाविक परिणाम होता है कि बहुत-से देवता हों और बहुत-से धर्म माने जाते हैं।

ऐसी सामाजिक परिस्थिति में आत्मा ईस्वर की सर्वस्थापकता तथा सर्वशिक्षमधा का अनुमय नहीं कर सकती किन्तु उस पाप का जालच उन्हें नहीं होता कि उन धर्म वालो के प्रति के जनूपन नहीं कर सकती किन्तु उस पाप का जालच उन्हें नहीं होता कि उन धर्म वालो के प्रति के जनूपार हों, जो ईस्वर की विभिन्न क्यों तथा नामों से पूजते हैं। मानवता के शिवहास की विभन्न क्यों का प्रकाश ने उहु भावना उत्पन्न की कि सब धर्मों का ईस्वर एक

है, और सनुष्य मात्र भाई है, उतने इसी के साथ अनुदारता और उत्पीहन को भी जग्म दिया। इसका कारण सह है कि इस धार्मिक एकता को भावना के जो आध्यासिक नेता है वे इसे इतना उच्च समझते हैं कि वे चाहते कि ये विचार जितना जत्य हो सके वास्तविकता में परिणत हो आयें। जहां-जहां महान् धार्मों का प्रचार हुआ है अनुदारता तथा उत्पीइन का मध्यानक क्य निरुप्य दिखाई दिया है। यही धर्मान्धता ई० पू० चौदहसीं धती में मिल में दिखाई दी जब समार् इचनातीन ने अपने एकेस्टरवाद की कत्यना को सार्यक करने का अवसक प्रमल किया। यहूरी वर्म के उदय और विकास में इसी धर्मान्धता का भयानक प्रकाश विचाई दश । यहूरी दैगकरों ने धर्म में एकेस्टरवाद की जिस स्पष्ट और उदात आध्यासिक भावना की उपलब्धि की उसी के साथ उसका इसरा क्य यह चा कि अन्य सीरियाई समाज की पूजा की निनदा को गयी। ईसाई खर्म के इतिहास में आन्तीरक मताभेद के साथ-साथ दूसरे धर्मों से भी

इस प्रमाण से हम देखते हैं कि एकता की भावना का संघात जब धमें पर होता है तब साथ-ही-साथ आध्यारिमक भीषणता भी उत्पन्न होती है। इसका नैतिक सामंत्रस्य उदारता के आचार-व्यवहार हे ही हो ककता है। उदारता के लिए उचित में राणा यही है कि यह मान लिया जाय कि सभी धमें एक आध्यारिमक लक्ष्य की खोज में जा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई आगे बढ गया हो और उचित राह पर हो, कोई ऐसा नहीं, किन्तु जो उचित राह पर हो वह अनुवित धमें बाले को उत्पीदित करे, यह परस्पर विरोधी बाते हैं। 'उचित धमें बाला इसरे को उत्पीदित करके अपने को अनुचित बना देता है और अपने ही गुणों पर आधात पहुँचाता है।

इस ऊँचे स्तर की उदारता कम-से-कम एक पैगम्बर ने अपने अनुयायियों के लिए निर्धारित की थी । मुहम्मद साहब ने आदेश दिवा था कि उन यहूदियों तथा ईसाइयों के प्रति धार्मिक उदारता दिखायी जाय जिल्होंने ऐहल्लीकिक इस्लामी सत्ता के प्रति अपनी राजनीतिक अधीनता स्वीकार कर ली है । क्योंकि ये दो धार्मिक समाज मुसलमानी की ही भौति 'कुरान-शरीफ' के लोग है। प्राचीन इस्लाम की उदार पाना की विशेषता है कि यद्धपि पैगम्बर में कही इस बात का संकेत नहीं किया है, फिर भी जो पारसी धर्मावलम्बी मुसलमान धासन के अधीन आ गये उनके प्रति भी उदारता का व्यवहार उन्होंने किया।

सन्द्रसी वाती की दूसरी अर्थाब्दी में ईसाइयों ने जिस उदारता की भावना दिखायी उसका कारण निजान निन्दास्कर था। उसे 'धामिक उदारता' केवल इस अर्थ में कह सकते हैं कि धर्मों के प्रति उदारता थी। यदि दूस उसके कारण की ओर देखे तो वह अद्यास्त्रिक उदारता थी। इस अर्थ वर्ती में कैपोलिक और प्रोटेस्टेन्ट दलों ने एकाएक अपना संवर्ध समान्त कर दिया इसलिए नहीं कि उनकी विश्वास हो गया कि अनुवारता पाप है, बल्कि इसलिए कि दोनों समझ गये कि एक इसरे को हम पराजित नहीं कर सकते। साव-दौनाथ उन्हें इस बात का भी आमात हो गया कि इस जो विश्वास कर रहे हैं वह किसी धार्मिक सिद्धान्त के लिए नहीं। 'उत्साह' (एन्यूवियान्म, अपूर्णात से जिसका अर्थ होता है ईस्वरत्व से मरा हुया) की परम्परागत मार्गई को उन्होंने त्याग दिया था और अब उसे वह दूसई समझने लगे। इसी अर्थ में एक अरास्त्री वाती के विवास उस्साही' कहा था।

फिर भी चाहे जिस भावना से हो उदारता समित्यता का उन्वतम प्रतिकार है। और जब एकता की आपना का सिद्धाला हमें पर होता है तब धर्मात्यता का वन्म हो ही जाता है। ऐसा नहीं होता तो उसके बदले में या तो अत्याचार की भीवणता हो अपवा धर्म की प्रतिक्रिया में कीन्ति हो। ऐसी प्रतिक्रिया को ल्कुकीशियस ने विख्यात पवित में कहा है— 'धर्म की प्रतिक्रिया में कीन्ति की मीवणता हुई है।' बाल्टेयर ने कहा है 'धर्म दुरी चीज है', प्रेमवेरा ने कहा है 'धर्म सक्का कैरी है।'

जाति पर धर्मका संघात

ल्युकीशियस तथा वाल्टेयर के इस कथन का कि धर्म स्वयं बुराई है—और सम्भवत: मानव जीवन की मूलभूत बुराई भारतीय तथा हिन्दू इतिहास से समर्थन किया जा सकता है। इन सम्भवताओं पर धर्म का जो विषाक्त प्रभाव पढा है उसका परिणाम जाति की संस्था है।

सह संस्था एक प्रकार का सामाजिक विकास है जहाँ भौगोलिक परिस्थितयांवा दो अवदा दो से अधिक समुदायों में एक समुदाय इसरो रर अपना आधिषया जमा लेता है और पराजित समुदाय को ने तो नष्ट कर पाता है, न अपने में मिला पाता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में दो जातियों उत्पन्न हो गयी है। एक बहुसंख्यक गौर वर्ण की जाति और इसी अरुपंक्यक स्थाम वर्ण की जाति और इसी अरुपंक्यक स्थाम वर्ण की जाति और इसी अरुपंक्यक स्थाम वर्ण की जाति हो इसी प्रकार दक्षिण अफीका में प्रभुता-सम्पन्न अस्पस्थ्यक गौर वर्ण समुदाय और बहुसक्यक नेघो समुदाय। उप-महाझीप भारत में जात पड़ता है उस समय जातियों का निर्माण हुआ जब ईसा के दो हजार वर्ष पहले के रुपन्नमा तथा-कथित सिन्धु समयता के लेज में मूर्पंध्याई खानावरोज आयों का अधियान आरम्भ हुआ।

इससे पता चलता है कि जाति की संस्था से प्रमं का कोई सम्बन्ध नहीं है। संयुक्त राज्य और दिवा अफीका में जहीं नेवा लोगों ने अपना प्राचीन छोड़ दिया है और धिकत्य उपने प्राचीन के अनुनार नहीं होता है। चौर हो की दिवा है जो दिवा के अनुनार नहीं हुआ, यद्यपि प्रत्येक धर्म के गोरे तथा काले सदस्य अपनी धार्मिक उपासना में एक दूसरे से अका है, उसी प्रकार जैसे अपने और सामाजिक इत्यों में । इसके विपरीत, मारतीय उदाहरण में, हम यह कत्यान कर सकते हैं कि पहले से ही विषित्र जातियों के धार्मिक जावार-व्यवहार में, हम यह कत्यान कर सकते हैं कि पहले से ही विषित्र जातियों के धार्मिक आपारतीय उपासन्य कार कार-व्यवहार में, हम यह कत्यान के सामाजिक स्थाप हो की विषय कार कार कर समस्य तीव हुआ होगा जब भारतीय सम्प्रता की बहुत अधिक धार्मिक भावना बढ़ गति सम्प्रता की स्थाप हो स्थाप हो स्थाप कर सामाजिक स्थाप हो स्थाप हो कारण यह संस्था विभाव की भारती है। उपास करने उपास कार्य स्थाप करने उत्तराधिकारियों को सीपी। यह भी स्थल है कि जाति पर धार्मिकता के स्थाप के धारण वह संस्था विभाव की निवा अपने उत्तरा है और उपास धारण धारण हरते लगता है और उपास धारण धार्म हो स्था हो की स्थाप के धारण धारण करने लगता है और उपास धारण धार्म हारा होने लगता है और

जाति पर धर्म का जो संघात मारत में हुआ उत्तका ज्वलन्त प्रमाण अनुपम सामाविक दोष असुम्यता है। और बाह्यणो ने, जो प्रत्येक धार्मिक कृत्यों में पुरोहित का कार्य करते हैं, कमी देवे निटाने की केट्टा नहीं की। यह दोष अभी तक वर्तमान है। ही, क्रान्ति द्वारा इस पर आक्रमण हुआ है।

जहाँ तक झात है, जाति पर पहला आक्रमण जैनधमं के प्रवर्तक महावीर ने तथा युद्ध ने ईसा के जन्म हे ५०० वर्ष पहेले किया था । बौद्ध अथवा जैन धर्म ने यदि भारतीय जगतु पर अपना प्रभाव जमा किया होता तो सम्भवतः जाति की संस्था समाप्त हो गयी होती। किन्तु जैदी घटना घटी, भारतीय पतन तथा विनाश के अन्तिम अध्याय में सार्वभीम धर्म स्थापित करने का कार्य हिन्दू धर्म ने किया। यह हिन्दू धर्म नये तथा पुराने प्रयोगों का मिश्रित एक नया भव्य रूप था। इस हिन्दू धर्म में पुरानी जो बाते थी उनमें एक संस्था जाति की भी थी। इतना ही नहीं कि हिन्दू धर्म में पुरानी सस्था को बहुण किया, उसने इसका विस्तार किया। और आरम्भ से हिन्दू सम्बन्ध से बोह को अध्यापन स्था अधिक अपने स्था हो कि हिन्दू सम्भाव से बोह को अपने नहीं था। वित्तना इसके पूर्वजो पर कभी नहीं था।

हिन्दू सम्पता के इतिहास में जाति के विरुद्ध समय-समय पर अनेक विद्रोह हुए और विद्रोही दूसरे धर्म से आकृष्ट होकर हिन्दू धर्म में अलग हो पये । इस प्रकार का विरुप्ताच हिन्दू सुधारकों ने किया और उन्होंने नया संप्रसाय (वर्च) स्थापित किये वित्रमें हिन्दू धर्म की स्वा कोर विदेश हो हारा कीर विदेश धर्मों की हुए धर्म और विदेश होने होने (१४६९-१५३८ ई०) सिख धर्म को स्वापना की, इस्लाम ने कुछ बाते ली, और राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३) ने बह्य-समाज की स्थापना की जितमें हिन्दू धर्म और ईसाई धर्म की सिम्मिलत बाते थी। इन दोनो धर्मों के वाति नहीं मानी जाती। दूसरे विद्रोहियों ने हिन्दू धर्म को विलक्ष्क छोड दिवा और राजो मुसलमान हो गये या ईसाई हो गये। ऐसा परिवर्तन उन्हों क्षेत्रों में अधिक हुआ जहीं नीन जातियों या अध्यों के स्थापना की स्थापना की स्थापना स्थापन स्यापन स्थापन स

'अस्पृत्यता' की भीषणता का यही कान्तिकारी उत्तर है वो जाति पर धर्म के आघात के कारण हुआ है। और ज्यो-ग्यो भारत की जनता परिचम के आर्थिक, वैदिक तथा नैतिक विद्योभ से प्रभावित होती जाती है, अक्टूरो में परिचर्तन को जो शीण भावना है वह बढ़ती जायगी जबतक, ब्राह्मणों के विरोध होने पर भी, हिन्दू समाज के कुछ ऐसे नेता धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं का सामंत्रस्य न स्पर्धित करें वो महात्मा गांधी की राजनीतिक तथा सामाजिक आदशों का समर्थन करते हैं।

#### श्रम-विभाजन पर सभ्यता का संघात

हमने पहले ही देख लिया है कि आदिम समाज श्रम-विभाजन से जनिभन्न न था। उसके उदाहरण में हमें धातु के काम करने वाले, चारण, पुरोहित, दवा देने वाले तथा इसी प्रकार के और वर्ग मिनने हैं। किन्तु सम्प्रता का संघात श्रम-विभाजन पर ऐसा होता है कि साधारण विभाजन दनना अधिक होने लगता है कि कमागत सामाजिक हास ही नहीं होने लगता, उसका कार्य असामाजिक होने लगता है। इसका प्रभाव सर्जनास्मक अल्पसंख्यको तथा असर्जनात्मक बहुसख्यको एर समान रूप से पहना है। मजेनातम वर्ग दरस्थायों होता जाता है और साधारण जनता का किसी एक और सुकार (लापसाइडेडनेच) हो जाता है।

रहस्यवादिता उस अग्रफलता का लक्षण है जो सर्जनात्मक व्यक्ति को अपने जीवन-कृष्यों में मिलली हैं। और उसे अलग हो जाने और लोटनें को लक्ष्मान आरम्भिक गति की तीवता कह सकते हैं, जो इस कार्य को पूरा करने में सफल न हो सकी। इस प्रकार जो लोग अवस्रक हुए जर्लें यूनामी लोग 'इदियोद्स' कहते ये। गांचवी साती में यूनानी भाषा में 'इदियोद्स' उस महान व्यक्ति को कहते ये जो अपने को सबसे अलग तथा अपने में ही रहने का सामाजिक अपराध करता था और अपने गुणों से सर्वसाधारण को लाक नहीं पहुँचाता था। पेरिक्तीय के युग के एयेन्स में इस प्रकार अवस्थार किए दृष्टि से देखा जाता था इसी से समझा जा सकता है कि नावकर की प्रधास में इस सकते से उत्पन्न पार्थ 'इसिट' का अर्थ पाण होता है। किन्तु आधृरिकत परिषमी समाज के 'इसियोटाइ' पाण लखातों में नहीं मिलते। इनमें से एक वर्ग बुढिमान मानवों का, पतित होकर क्षेत्रों हुए मानव हो गया विकास अप्याद किकता से 'इस शाईड' तथा बीचडा की, पतित होकर क्षेत्रों हुए तथा बीचडा ही पर जु विस्ता है। इसरा वर्ग दूसर वर्ग दूसर हो पर पह की जपने को ज्ञान का ठेकेदार समझता है पर जु वास्त में मह तिरस्कार के सोम है। ये बीदिक तथा कला-विश्वय हमी और घमणी आवित है जिनका विश्वय है कि का कला के लिए है। जिसका व्ययप गिजबर्ट ने सम्यान के अपने से समा है। कि केमा और गिजबर्ट के समय के अपने से ये प्रमाणित होता है कि येड शाईड की रोड डिक्ट की वर्ग के लिए हो वर्ग के किन्य हो मानवित होता है कि येड शाईड की रोड डिक्ट की समय के अपने से स्वान ये उत्याद की वर्ग होता है कि येड शाईड का जिस हो है कि से शाईड की रोड डिक्ट वर्ग के लिए है। विस्त सा के से स्वान ये सा देश कर हो रोड है कि सा हो है कि से हा इस के स्वान से से सा वर्ग उत्तर सिवार ही सा हो हो है कि तो हो सुद्दे विपरीत दिशाओं में है किन्तु दोनों के जलवायु की भीषणता समान है।

अब हमें उस पर विचार करना है जिसे हमने झुकाव कहा है। यह वह प्रमाव है जो श्रम-विभाजन पर सभ्यता के संघात के कारण असर्जनात्मक बहसंस्थकों के जीवन पर पडता है।

जब सर्जनशील व्यक्ति अलग हो जाने के बाद फिर लौटता है और अपने साथियों से पून मम्पर्क स्थापित करता है तब उसके सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि साधारण जन की आत्मा को उसी स्तर पर ऊँचा उठाये जिस स्तर पर उसकी आत्मा पहुँच चकी है। और ज्यो ही इस प्रश्न को हल करने की चेष्टा करता है, उसके सामने यह तथ्य उपस्थित होता है कि इच्छा, शक्ति, हृदय और उत्साह होते हए साधारण जनता उस ऊँचे स्तर पर नही उठ सकती । ऐसी स्थिति में उसे कोई सरल उपाय ढुँढने का लालच हो सकता है। अर्थात् वह सारे व्यक्तित्व के विकास का प्रयत्न न करके मनुष्य के किसी एक गुण को ऊपर उठाने की चेष्टा करता है। इस कल्पना के अनसार इसका अर्थ होता है कि मानव का विकास किसी एक झकाव की ओर होता है। इस प्रकार का परिणाम यान्त्रिक तकनीक के धरातल पर हमें सरलता से मिलता है क्योंकि किसी संस्कृति के सब तत्त्वों में से उसकी यान्त्रिक रुझान को अलग करना तथा उससे सम्पर्क स्थापित करना सबसे सरल है। किसी ऐसे व्यक्ति को मिस्त्री बनाना सरल नहीं है जिसकी आत्मा और दिशाओं में बर्बर तथा आदिम हो । किन्तु और शक्तियों को इसी प्रकार विशेष बना सकते हैं और अतिविस्तत कर सकते हैं। अपनी पुस्तक 'कलचर एण्ड अनाकीं' (१८६९) में मैथ्यू आनंत्र ने, धर्मशील मध्यवर्गीय नान-कनफॉमस्ट अंग्रेज फिलिस्तीनों की, जो हिन्नु काल के अवरुद्ध जाल मे रहते है, यह आलोचना की है कि इन लोगों ने ऐसे मिथ्या धार्मिक विचारों में विशेषता अजित की है जिसे वे ईसाई धर्म समझते हैं। और दूसरे हेलेनी गुणों का तिरस्कार करते हैं जिनसे मनुष्य का सन्तरित व्यक्तित्व निर्मित होता है।

इस प्रकार के सुकाब को हमने उस समय देख लिया या जब हमने इस पर विचार किया वा कि क्रस्पर्वेक्का का जब दमन किया जाता है जब वे किस प्रकार हसका सामना करते हैं। हमने देखा कि जब नुसंसतात्वक इन अपस्परका को पूरी नागरिकता के जीवान राजी देखे जाते वस जो कार्य उनके लिए वच रहते हैं उन्हों में वे उन्नति करते हैं और विकिन्टता प्राप्त करते हैं। और हमने उस असाधारण शक्ति को आहवर्ष से देखा और प्रशंका की । इस शक्ति से आन दक्का है कि अरपसंख्यक मानव कुछि को अवेदाता को प्रकट करते हैं । बाच ही साथ हम इसे भी नहीं मूंण सकते कि इसमें से कुछ अरपसंख्यक-लेकेटाने, कैमेरियोट, आरपीनियम मेर प्रकृति नहीं मूंण सकते कि इसमें से अध्ये कर नहीं है तो वृरं भी नहीं है । वृद्धियों और अन्यूरियों के बीच को असोधनीय सम्बन्ध रहा है वह महत्त्वपूर्ण उदाहरण है । अन्यूर्डी अपने अन्येसेरिक (एपटे-सेमेटिक) शामी गोरियम के अव्यवहार पर जब करिजत होता है और कुछा प्रकट करता है तब साथ ही यह विकार करने पर उसे उल्लवन में होती है कि उस आया में भी कुछ तप्य है को सूदी को जहाने मोर्श के अपने पाइन्त के सम्बन्ध में विकार है। उहा इस बात कह कि को समन भी प्रतिक्रिया उत्पोधित अपनक्ष समन भी प्रतिक्रिया उत्पोधित अपनक्ष समन भी प्रतिक्रिया उत्पोधित अपनक्ष मानव कही हो जाती है। जो बात उत्पीदित अप्साक्त मेर की मेरियों के समन में उत्पोधित अपनक्ष मानव कही के मानव स्थान के समन मेरियों कि है वही उन बहुसंक्लकों के सम्बन्ध में उत्पेश के प्रतिक्रिया उत्पोधित अपनक्ष मानव करती है उत्पोधित का स्थान कर की हो स्थान मेरियों तर की साम के प्रतिक्रिया उत्पाधित अपनक्ष मानव कर की साम से उत्पाधित कर साम के साम कर साम के साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम के साम के साम के साम के साम कर साम कर साम के साम कर साम कर साम कर साम के साम कर साम के साम के साम कर साम के साम कर साम के साम कर साम कर साम के साम के साम के साम कर साम के साम के साम के साम के साम कर साम के साम कर साम के साम कर साम के साम के साम के साम के

पांचरीं सती में यूनानी इस सुकाव के लिए एक शब्द 'बेबेटिया' का प्रयोग करते से । 'बेबेन्सार' वह स्रांति या विसने किसी विशेष तकनीक में विशेष नोम्पता आँवत की सी और सामाजिक प्राणी के लिए जो अन्य साधारण गुणी की आवश्यकता होती हैं उसे तिरस्कृत कर दिया था। व स्त तकनीक जो को में के मन में तार्त्य से गाव हुए ही कि यह कोई हस्त-कौराल अवस्था याजिक स्वापार है विसे तिनी लाभ के लिए वह स्यांत्त प्रशोग कर रहा है। किन्तु हुंजनी लोगों की 'बेबेटिया' के प्रति जो पृणा सी वह इससे अधिक थी। बीर हेजियी के मन में सभी स्ववसार्थ (प्रोणेशन) के प्रति पृणा ही गयी भी। उदाहरण के लिए सैनिक तकनीक में स्पार्टनों ने जो विशेषता आँवत हो यो वह 'बेबेटिया' का सामाल स्वरूप या। बड़ा राजनीति-मर्गन्न अधवा रेय का राजक भी इस आरोप से विशेषता आँवत हो यो वह 'बेबेटिया' का सामाल स्वरूप या। बड़ा राजनीति-मर्गन्न अधवा रेय का राजक भी इस आरोप से विशेषता आँवत हो हो सकता वा यदि वह बोबन की कला तथा जीवन के और सर्वक्शी (आल राजप्र) गुणी से विवत या।

'परिष्ठत तथा मुसहक समाज में उदार शिक्षा वाले घेमिरटाक्कीज पर यह दोष स्थाया जता था (क्योंकि जममें मंदर्भो दोष्यताओं का अभाव था) कि वह किसी बाद यंत्र का भी अयोग नहीं जानता था किल्तु यदि उसके हाथों में कोई छोटा और क्षतात देश दे दिया जाय को वह उसे महान् और क्रिक्शात देश जनते देशा ।' इसके विपरीत बेबेलिया का हक्का उदाहरूफ दिया जा नकता है। कहा जाता है विवता में हेडन, मोजार और बीयोवेज के क्षत्र चूप में, हैस्पत्र्य का एक समार और उसके प्रधान करने अवकास के समय उनके साथ संगीत में थोगवान करते थे।

वेबेटिया' के मयाबह परिणाम के प्रति हेलेंतियों की इस असहिष्णुता और समावों की सत्याओं में भी वायी जाती है। उदाहरण के लिए यहिंदियों का सबत और ईसाइयों का रविवार, मात दिनों में एक दिन इसलिए अलग कर दिया गया है कि छः दिनों तक वे वयने विश्वेष व्यवसाय में निरन्तर लगे रहते हैं तो एक दिन अपने करों को स्मरण रखें और साधारण मानव का जीवन

१. प्लूटार्क : लाइफ आव बेमिस्टाक्लीज, अध्याय २ ।

वितायें । यह केवल संयोग की घटना नहीं है कि उद्योगवाद की प्रगति के साथ-साथ इंग्लैंड में बायोगित खेल-कूद और मनोरंजन की भी उन्नति हुई । इस प्रकार के मनोरंजन जान-बूझकर आरमहत्ता तकनीकी विध्येयताओं के विरुद्ध सन्तुनित करने के लिए स्थापित किये गये हैं, जो उद्योगवाद के श्रम-विधाजन के कारण उत्पन्न हो गयी हैं।

दुर्भाग्यक्य खेल-कूट द्वारा जयोगवाव के जीवन को सन्तृत्वित करने की यह चेल्टा सफल न हो सकी क्योंकि खेल-कूट में भी उद्योगवाद की भावना प्रवेश कर वरी है। पिहचमी संसार में आवक्त क्यायसायिक खेलाही (एयलीट) वन गये हैं क्रिन्होंने विशेषता प्राप्त की है और तो बीगिक विशेषकों से अधिक कमा रहे हैं। 'बेवीन्वया' के ये भीषण उदाहरण हैं। इस पुस्तक के लेखक ने संयुक्त राज्य के दो कालेबों के क्षेत्रों में दो फुटबाल के मैदानों को देखा। एक में विद्युत्त के प्रकाश्यान्त्र की व्यवस्था थी जिससे रात और दिन बारी-बारी से बरावर अभ्यास कराकर फुटबाल के खेलाड़ियों का निर्माण किया जाय (मैनुफैन्यई)। इसरे मैदान के कपर छत वनी हुई मी किसी भी कृतु में खेल चलता रहे। कहा जाता है यह संसार की सबसे बड़ी छत है और इसके बनाने में कल्पनातीत धन लगा है। मैदान के बारो और पछगों का प्रवच्य किया गया है जिसमें पके अथवा वायक खेलाड़ी आराम कर सकें। इन दोनों को में मैने देखा कि इन खेलाड़ियों की राज्या सारे छात्रों की सच्या का अतिभूक्त भाग था। हो मूने यह भी बता गया विश्व पढ़ की राज्या सारे छात्रों की सच्या का अतिभूक्त भाग था। हम हम इस हम हम दिन स्वार या कि यह से खाइयों में गये थे। सच पूछिए तो यह एँग्छो सैक्स फुटबाल खेल-कूट में नहीं गिता जा सकता।

हेलेनी जगत् के इतिहास में भी इसी प्रकार के विकास का पता लगता है। जहां कुलीन शौकिया (असेच्यूर) खेलाड़ियों के स्थान पर, जिनकी विजय की प्रशंसा पिंडार ने अपनी किवता में की है, व्यावसायक खेलाड़ियों को टीम जा गयी। और सिकन्दर के पदवात् युग में परिशिया से स्पेन तक जो नाटक के खेल यूनाइटेड आरिस्ट किसिटेड डारा दिखायें जाते ये एप्तम में झायोगीसियस के अपने रामच पर दिखायें जाने नो ले नाटकों से उतने ही मिम्न ये जितने आजकल के नवीन नाटक-मूहों के नाटक मल्यपूर्णन रहस्य-नाटकों (मिस्ट्री प्ले) से ।

तब इसमें आइवर्ष नहीं है कि जब सामाजिक दोष इस निरावाजनक डांग से सन्तुलन को असफल कर देते हैं तब सामंत्रिक लोग ऐसी क्रान्तिकारी योजना की करणना करते हैं जिससे ये दोव लोग हो जाते । हेलेंगी सम्मता के पतन की पहली पीड़ी के बाद, अफलातून ने 'बेवेडिक्या' को समाज करने के लिए यह योजना बनायी है कि अन्तर्दर्शीय पूरोगिया (एक आदर्ध देश के सन्दर्भ को समाज करने के लिए यह योजना बनायी है कि आयादार नहीं सकेमा और देश के अन्दर्भ मी उतनी ही आर्थिक व्यवस्था रहेगी कि भोजन भर के लिए किसान घान्य उत्पन्न कर सके । अमरीकी आर्थिकार के जो हुक की बात है, अपनी राह से भटक गया है, मूल जीत टामस के अस्त ने उन्नीसर्वी सती के आरम्भ में ऐसा ही सपना देशा था । उतने कि बाहु के साना कर विद्याली के स्वारम्भ में ऐसा ही सपना देशा था । उतने कि बाहु के साना कर विद्याली के अरम्भ में ऐसा ही सपना देशा था । उतने कि बाहु के साना करें । बिस्क स्वार्य है सा है स्वार्य के समझ की साना करें । बिस्क सन्दराह सुरोप से जीन का 1' (जिसके बन्दरगाह

१. डझव् १ ई० डडवर्ड द्वारा उद्घरित : ए न्यू अमेरिकन हिस्ट्री, पृ० २६० ।

१८४० तक यूरोपीय व्यापार के लिए बन्द ये) । उसी साल ब्रिटिस सेना ने बन्दरपा**हों को** खोलने के लिए विवश किया । इसी प्रकार सेमुबल बटलर ने कल्पना की है कि अरव्होनिया के रहने वाले (उसका काल्पनिक ससार) जान-बूझकर और योजनाबद्ध सारे यन्त्री को नष्ट कर इस्ले जिससे वे उनके दास न बन जायें।

# अनुकरण (माइमेसिस) पर सभ्यता का सघात

जब आदिम समाज सम्यता को ओर विकसित होने लगता है तब अनुकरण की सक्ति प्राचीन कोपों से हटकर तमें नेताओं को ओर उन्मुख होती है। इसका अधिप्राय यह होता है कि जो नया। असर्जनात्मक तमूह होता है उसे नये लोगों के स्तर पर ले जायें। परन्तु भूनकरण की ओर जावें को यह यहाँत वास्तविक बात जी जगह काम चलाल 'सस्ती वस्तु' हो हो। और रुक्य की भ्रारिस मृगतृष्णा हो है। जन-साधारण महात्माओं की पिक्त में नहीं बेठ पाता। बहुधा आदिम मनुष्य 'राह बल्दु साधारण निक्टर प्राणी में ही समान्तरित हो जाता है। अनुकरण पर सम्यता के सपात कारियामत्मकण हम बनाव्यो, विक्राबा, इदिम नागरित को भाषण समूह बन आता है जो अनेक मृगों में अपने आदिम पूर्वजा से निम्म कंटि का होता है। ऐटिक रनशाला पर अरिस्टोफेनीज ने किलओंनों 'राहचल्दु मानव' का पांचवी शती हमा के पूर्व हेलेनी इतिहास में आना सामाजिक पतन का स्पट लक्षण है। और इनने उस सम्हति तो पूर्ण कर वितस्कृत करके अपनी आस्ता को विमुक्त किया जिम सम्झति ने भूते से उसका पेट भरा। विरोधी सर्वहारा का यह बालक था विसक्ती आस्ता आपत हुई और उसने एफ ऊर्च धर्म का आविष्कार करके अपनी मुक्ति की राह

इत उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा कि मध्यताओं के पतन में इत घटनाओं ने कहाँ तक योगदान किया जब नवी मामाजिक दाक्तियों का पुरानी सस्थाओं से सम्पर्क हुआ । अथवा बाइबिन की भाषा में नवी गराव रखने में पुरानी बातने असमर्थ रही ।

# (३) सर्जन का प्रतिशोध : अस्थायी अपनत्व को आदर्श बनाना भूमिका (रोल) का विपर्यय

हमने आत्मतिर्गय की असफरताओं के उन दो स्वरूपों के सम्बन्ध में कुछ अध्ययन किया है जिनके कारण सम्यताओं का बिनाम होना है। हमने अनुकरण की, यात्रिकता (निर्द्रीवता) और मत्याओं की असमर्थता पर बिचार किया है। सर्वनात्मकता का जो बाहरी प्रतिशोध होता है

उस पर विचार कर के यह अध्ययन हम समात करेगे।

ऐमा जान पहता है कि किसी अन्यसङ्घक वर्ग को यदि सम्यता के इतिहास में कमातार दो या अधिक चुनीतियों का मामना करना पड़ा है तो उसी सर्जनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग को वरावर पक्षता नहीं मिकी है। इसके विवारीन यह देखा गया है कि जिस वर्ग को एक चुनीती का सामना करने में विकक्त रहा। यह विचलित करने वाली किन्तु देखने में स्वामािक मानवी पिटक (सुनानी) नाटकों का मुख्य विजीव करने वाली किन्तु देखने में स्वामािक मानवी पिटक (सुनानी) नाटकों का मुख्य अभिप्राय (मीटिक) रहा है और अरहनू ने की पीएटिकम में पीरिदृष्ट (सुनानी) नाटकों का मुख्य अभिप्राय (मीटिक) रहा है और अरहनू ने की पीएटिकम में पीरिदृष्ट में की माम से विवेचन किया है, जिसका अर्थ है भूमिका का विपर्वय ।

नये बाइबिल (टेस्टामेन्ट) की नाटकीय कवा में उसी ईता की, जिसके सम्बन्ध में यहियां को आशा थी कि पूर्वी पर अवतिरत होंकर मसीहा होंगे, यहरी धर्म के व्यासा (इस्काइस्क) और ऊरीसियो (करीसीब) ने तिरस्कृत कर दिया वा उन्हीं यहूदियों ने किन्होंने कुछ ही पीढ़ी पहुले हेलेनीकरण की विजय के दियोध का नेतृत्व किया था। विकस सवाई और अन्तर्दृष्टि ने इन धर्म के व्यासों और क्ररीसियों को पहुले के संकटकाल में नेता बना दिया था वह अब अधिक संकट के समय इन्हें छोड़ गये और यहूदी जिन्होंने इसका सामना किया 'वे घटियारे और वेश्वावृत्ति बालें समसे गये। मसीहा स्वय भीटियारे और वेश्यावृत्ति नालें वर्ग से आये वे और उनके बाद उनका सबसे बड़ा शिष्य टारसत का बहूदी था। टारचस बहु मृति पूजक नगर था जिसका हेलेंगी करण हो चुका था और वह एरम्परागत स्वयं की करणता के बाहर था। यदि इस कथा को हुसरी दृष्टि से और विस्तृत मंच पर देखें, जैसा कि बीचे गोस्पेल में लिखा है तो प्राय: सभी यहरियों ने फरीसियों का कार्य किया और इन्होंने 'भटियारे और वेश्यावृत्ति वालों की धृमिका अदा की।

'जो अँगूठे के बल पर खड़ा होता स्थिर नही खड़ा हो सकता,

जो सम्बे-सम्बे डग धरता है वह बहुत तेज नहीं चलता जो धमंड करता है कि मैं यह कर डालूंगा, वह कुछ नहीं कर सकता

जिसे अपने कार्य का यमंड है वह कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो शास्वत हो ।" सर्जनात्मकता का यह प्रतिशोध है । यदि इस ट्रेजेडी की इस प्रकार की कथा-बस्तु साधारणत:

इस प्रकार से 'दर्शक' मान, सर्जनात्मकता के प्रतिशोध के कारण अकर्मण्य रहते हैं। यह मानीसक अकर्मण्यता उन्हें नितक अपराध से विमुक्त नहीं कर सकती। वर्तमान के प्रति इस प्रकार को बृद्धिंत अकर्मण्या का कारण होता है, प्राचीन के प्रति प्रेमान्यता मूर्तियुक्त का पाप है। मृतियुक्त को परिसाधा यह हो सकती है कि वह एक प्रकार का बौद्धिक और नीतिक अध्यापन है विसमें सप्या के स्वान पर गृष्ट वस्तु की पूजा की जाती है। इसका स्वस्थ यह से सकती है कि मृतियुक्त अपने व्यक्तित की पूजा करने क्ये या समाज के किसी अस्यायी स्वस्थ को जो जुनीतों और सामना और किर मृतियों और सामना की सामवत गति के उत्पन्न हो जाती है, जो जीवन का चित्र है। इसका हमरा क्य यह हो सकता है कि सीतिय क्य के वह किसी ऐसी सत्या अववा तकनीक की पूजा करने क्यों जिससे पहले कभी उसको काम हुजा हो। इन विभिन्न ककारों की पूजा के उसको काम हुजा हो। इन विभिन्न ककारों की पूजा के उसको काम हुजा हो। इन विभिन्न ककारों की पूजा के उसको काम हुजा हो। इन विभिन्न ककारों की पूजा के अक्षा-अक्ष परिक्षा करता सुविधावनक होता। एक्ट है स्वस्थ की तुन की परिक्ष करता हम अध्ययन करने हम जा रहे हैं उसका क्यते स्वय तहता हो। यदि यह साथ है हि कि स्था उपनाहण करते हम जा रहे हैं उसका क्यते स्वय तहता होणा। यदि यह साथ है हि कि स्था

'मानव अपनी मृत आत्मा

की सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़ कर ऊपर उठता है ।'र

तो वह मृतिपूत्रक बो यह पूल करता है कि अपनी मृत आत्मा को सीढ़ी न बनाकर सिद्धासन बनाता है वह अपने को जीवन से उसी प्रकार अलग कर देता है जैसे वह उपसक को बांचे के अपर बैठकर उपासना करता है, वो अपने को जपने सामियों से अलग कर देता है।

१- द टाओन्टे किंग, अध्याय २४ (द दे एण्ड इट्स पावर का ए० वेले झारा अनुवाद) । २-टेनिसन : इन अमिरियम ।

अब हमने वर्तमान विषय के अध्ययन करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करेंगे।

### यहूदी

इस प्रकार की अस्थायी आत्मा की मृतिपूजा का सबसे कुष्यात ऐतिहासिक उठाहरण यहिंद्यों की बहु मुन्न है जो नी वार्शिक में है। उनके इतिहास के उस युग में जो सीरियाई सम्पाता के वीष्य में आरम्भ हुआ और जो पीम्पारी के पान की स्वारम्भ हुआ और जो पीम्पारी के पान की सीच्या के लोगों ने वर्ष की एकेस्वरवादी विचारधारा को स्वापित कर अपने को सीरियाई लोगों के बहुत करर उठा दिया । अपनी आध्यात्मिक सम्पाती के हान और उचित ही गर्व के कारण उन्होंने करने आध्यात्मिक सम्पाती परिस्थित की पूजा आरम्भ करने की मुक्त तो । वास्त्र में उनकी आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि अद्वितीय मी । किन्तु इस शायवत और निरपेक्ष वास्तिकता की उपजिश्व के परभात एक तापेक्ष तथा अस्थायी अर्द्धस्य के मोह में वे केंस गये । उन्होंने यह विचया कर किया कि हमरावक के लोगों ने एक ईस्तर की बोज की है सर्गलिय इस वाचेज हारा ईस्तर ने अभ्ययन किया है कि हमरायक के लोग ईस्तर के बिका में मोतीत लोग हो है। इस अर्द्ध सत्य के वे इतने मुच्च हुए कि एंडी धाराक मुक्त की कि हुछ काल तक अपने को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महान् समझने लगे । यह महत्ता उन्होंने परिश्रम और कप्ट से प्राप्त की थी, किन्तु उन्होंने समझा कि ईस्तर ने विवयस उन्होंने परिश्रम और कप्ट से प्राप्त भी भी, किन्तु उन्होंने समझा कि ईस्तर ने विवयस उन्होंने यदि सो सम्पात्म ईसा कर दिवा में वो सम्पात इस्तर ने विवयस उन्होंने यदि से वाह महान् समझ कि हम हम कि स्वयत्त में वो सम्पात ईस्तर ने निवयस उन्होंने समझा हक इस्तर ने विवयस उन्होंने यदि से सम्पात ईस्तर ने नार्य के ईसा की अन्नकर उन्हों दिया उसका उन्होंने तिरस्कार कर दिया । स्था ने ईसा को अनेकसर उन्हों दिया उसका उन्होंने तिरस्कार कर दिया स्था

# एथेन्स

यदि इसरायल सर्जनात्मकता के प्रतिशोध का शिकार इसलिए हुआ कि उसने अपने को 'विशिष्ट जाति' समझा तो एयेन्स इसी प्रकार के प्रतिशोध का शिकार इसलिए हुआ कि उसने अपने को 'युनान का शिक्षक' समझा । हम यह देख चुके हैं कि यह अस्थायी गौरव एथेन्स ने अपनी उपलब्धि के कारण सोलन के युग और पेरिक्लीज के युग के बीच प्राप्त कर लिया था। परन्त् एथेन्स की अपूर्णता यह थी, या हानी चाहिए थी, कि यह गौरव उसके अपने ही पुत्र ने प्रदान की थी। पेरिक्ली ज ने इस वाक्य को अत्येष्टि भाषण में गढा था। व्यसिडाइडी ज के अनुसार यह उन एथेनी सिपाहियों की प्रशंसा में कहा गया था जो उस यद के पहले वर्ष में मरे थे, जो हेलेनी समाज के साधारणतः और एथेन्स के विशेष, आध्यात्मिक जीवन के विनाश का बाहरी और प्रत्यक्ष चित्र था । यह घातक यद इसलिए हुआ कि सोलोनी आर्थिक कान्ति ने एक समस्या उपस्थित कर दी थी । समस्या यह थी कि ससार में हेलेनी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाय । किन्तु यह समस्या पाँचवीं शती के एथेन्स की नैतिक सीमा के लिए असम्भव थी । ४०४ ई० पू० में एथेन्स की सैनिक पराजय हुई और उससे भी बड़ी नैतिक पराजय पून: स्थापित ऐयेंगी लोकतन्त्र ने स्वयं की जब पाँच साल बाद उसके स्करात की वैधानिक हत्या की (जुडि-शियल मर्डर) । इसके परिणामस्वरूप दसरी पीढी में अफलातन ने पेरिक्लीज के युग के एथेन्स तथा उसके सारे साहित्य का खण्डन कर दिया। किन्त अफलातून के किचित दुर्विनीत और कुछ-कुछ कृत्रिम संकेत का प्रभाव नागरिकों पर नहीं पड़ा। एथेनी नेताओं के अनुगामियों ने, जिन्होंने अपने नगर को 'यूनान का शिक्षक' बना लिया था, अपनी इस अपहुत उपाधि को उलटे बंग से युन: स्थापित करने की चेट्य की । यह बग यह था कि उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि उनकी शिक्षा ऐसी दुक्ह हो गयी कि कोई बहुन कर पाये । और वे अपनी असंगत और प्रभावहीत नीतियों को इसी रूप में मेसेशोनियाई उत्कर्ष से लेकर एयेन्स के इतिहास के उस कटू युग तक अबहार करते रहे जब वह रोगन साम्राज्य का गतिहीन और निष्यम केवल प्रावेशिक नगर रह गया।

उन्नक्षे परचात् जब एक नयी सरकृति का उदय उन स्थानों में हुआ जो किसी काल में हेलेनी जगत् के स्वतन्त्र नगर थे, तब एथेन्स में इसका बीजारीयण नहीं हुआ। अर्थानियनों तमा सन्त-पाल के बीच जिस सर्थ का वर्षनं 'अपासत्स के एक्टो, (एक्ट्स जाव अपासत्स) में किया गया है, उससे पता जनता है कि सन्त पाल गैर हैसाइयों से जब हुण कहता था तो उस नगर के धीक्षणिक वातावरण के प्रति वह असथेदग्रधील नहीं था। क्योंकि वह नगर हेलेनी आवसकोर्य हो चुका था और जब उतने मार्ग हिल पर 'शिक्षकों (डीन) के सम्मुख भाषण किया तब अपने श्रीताओं के मारोन्कृत कोलने की भरपूर चेटा हो। किन्तु वर्षने संस्थट है कि उसका प्रचार एथेन्स में असकल रहा और यद्यपि अन्त में उसने को चर्च गुनानी नगरों में स्थापित किये थे उन्हें पत्र जिखने का अवसर निकाला तथापि हम जातते हैं कि वह अपनी लेखनी से भी उन अवनियनों का धर्म-गिवातित न करा सका जिसे अपनी वाणी से बदलने में असफल रहा।

यदि पांचवी यती ई० पू० का एथेन्स 'यूनान का शिक्षक' वनने का कुछ-न-कुछ समूचित दावा कर सकता था तो न्यायत वहीं उपाधि अधुनिक परिचमी जगत के उत्तरी इटली के नगर-राज्यों को मिल सकती है, क्योंकि उन्तरी इत्लों के नगर-राज्यों को मिल सकती है, क्योंकि उन्तरी क्योंकि उन्तरी हर उन्हें की नगर-राज्यों को मिल सकती है, क्योंकि उन्तरी ग्राची के अनिस्म भाग से उन्तर सौ वर्षों के इतिहास का परीक्षण करे, तो हम देखेंगे कि उसकी वर्तमान आर्थिक तथा राजनीति दक्षता और उसकी आधुनिक कलारकता तथा बौदिक सक्कृति की उत्पत्ति स्पटतः इटालियाई है। परिचमी इतिहास के काधुनिक अपने ने यह रचना इटालियाई सर्वे का परिमाम थी और यह सबस एसके पहले के युग की इटालियाई सत्कृति के अन्या का विकरण था। वास्तव में परिचमी इतिहास का यह अध्याय उसी प्रकार इटालियाई कहा जा सकता है जिस प्रकार हेलेंनी इतिहास का उत्पाक्षित हैलेंगी युग का यह काल, जिसमें पीचवी शती के एथेन्स की संस्कृति का प्रसार सिकन्यर की सेना के साथ-साथ मुमध्य सागर के तट से जलमन मुदूर आक्रमीनियाई साम्राज्य की सीमान्त तक किया याथा।

१. जब सिकन्दर ने आकेमीनियाई साम्राज्य को यराजित किया और आगास्त्र ने शास्त्रिम्य रोमन साम्राज्य को स्वापना को इन तीन शतियों के युग को हिलेनी के स्वान पर 'अटिसिस्टिक' कहना आधक उपयुक्त होगा। एडिजन बेबन के अनुसार हिलेनी शब्ब हेलेनी सम्बता के इतिहास के किसी विशेष अध्याय के किए प्रयोग करना उपयुक्त न होगा। बस्कि उन दोनों सम्पताओं की सारी विशेषज्ञ के लिए डीक होगा जिसे इस अध्ययन में पश्चिमी तथा परम्परावादी ईसाई सम्पता हुए गया है।

किन्तु हमें फिर उसी विरोधाभास का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार हेलेनी युग में एयेन्स का योगदान निरन्तर जलामकारी होता रहा उसी प्रकार आधुनिक युग में परिचमी समाज के जीवन में इटली का योगदान उसके आल्पस पार के खिच्यों की अपेक्षा निम्नकोटि का था।

बाधूनिक गुण में इटजी की वर्षकाकृत निर्वाचता मध्ययूगीन इटली की संस्कृति में घर-घर दिखाई पहती है— क्लारेन्स में, वेत्तिस में, मिलन में, साएना में, बोलोना में बोर पाड़वा में । और बाधूनिक गुण के अन्त में परिणाम और भी उल्लेखनीय है। इतिहास के इस कथ्याय के अन्त में बाल्यत-पार की जातियाँ इस योग्य हो गयी थी कि मध्ययूगीत इटली का जो न्यूण उनके ऊपर था, उसे वे चुका में। अठारहवी तथा उन्नीसवी थती में आल्पस के पार से एक नया सांस्कृतिक प्रकास केला। इस बार उल्टी दिखा में। इटली में आल्पस पार का यह प्रभाव इटली के पुगर-ल्यान का प्रकृत कारण था।

आल्पस के उस पार से पहली राजनीतिक शक्ति जो प्राप्त हुई उसका नेपोलियन के साम्राज्य में अस्पायी समावेश था। वहली आर्थिक शक्ति उस समय मिली जब मूमध्य सागर हे भारत को आपार्तीय रास्ता बना, जो स्वेज नहर के निर्माण के पहले की बात है और अप्रश्वक क्य से मिश्र पर नेपोलियन के आक्रमण का परिणाम था। आल्पस पार की इन शक्तियों का पूरा प्रभाव तब तक नहीं फ्लीमुत हुआ जब तक कि वे इटालियाई कार्यकर्ताओं के हाथों में नही आयी। किन्तु जिन इटालियाई सर्जनात्मक शक्तियों से सुरुत प्रमाव का यह उस इटालियाई अरती पर नहीं हुआ जहीं मध्यमुगीन इटालियाई सक्ति वन्ती थी।

उदाहरण के लिए आर्थिक क्षेत्र में आधुनिक सामुद्रिक व्यापार में पहला इटालियाई बन्दरगाह सफ्छ होने वाला बेनिस, या जेनोआ या पीसा नहीं मा, किन्तु लेगहानं चा । और लेगहानं का निर्माण पुतर्यानरण के पश्चात् टसकनी के एक ग्रेंड स्पृक ने किया था । उसने स्पेन और पुर्तगाल से प्रच्छित यहाँदियों को लाकर बसाया था । यद्यपि लेगहानं पीसा से कुछ ही मीछ दूर बसा था, उसकी समृद्धि इन परिश्मी शरणार्थियों के कारण हुई थी जो पश्चिमों भूमध्य सानक क्ष्मिरे तट से आये थे । उनके लिए नहीं जो मध्यपुत्तीन पीसा के नाविकों के दुर्बल बंदाज थे।

राजनीतिक क्षेत्र में इटली का एकीकरण मुन्तरः आरुसस पार एक छोटे राज्य द्वारा हुआ था जिसका असित्तव इटली को और के आत्मस क्षेत्र में नगस्य था सिवाय केंच बोलने वाले वाल क आयोरटा प्रदेश के । सेवाय के घराने की शक्ति इटली की और आरुस क्षेत्र में तत कर बातन हीं हुई जब तक कि इटालियाई ननर-राज्यों की स्वाधीनता और इटालियाई पुनर्वागरण को प्रतिक्षा कमाय: समाप्त नहीं हुई गयी । और जब तक सारे प्रधम अंभी के नगर सारितिया के राजा के, जो अब सेवाय के घराने के शासक का नाम हो गया था, शासन में नहीं आ गये ये और जब तक नेपोलियानियाई युद्ध के पश्चात्र जैनोजा भी नहीं ले लिया गया । सेवाय के घराने की विशिष्टता अब भी नगर-राज्य परम्परा हे इतनी भिन्न थी कि सारितिया के राजा के शासन में जैनोजा बाले बहुत सुख्य थे। यह भीम उस समय सन् १८४८ में शानत हुआ जब इस घराने ने इटालियाई राष्ट्रीय आप्नोकन का नेवाय इहत किया ।

सन् १८४८ में लोम्बार्डी और बैनिशिया में वास्ट्रियाई शासन को पीडमांट के आक्रमण की आंखंका हुई और साथ ही आस्ट्रियाई राज्य के बेनिस, मिलन तथा इटली के और नगरों में विप्तय हुआ। इन दोनों आस्ट्रिया-विरोधी आन्दोलनों की मिन्नता के ऐतिहासिक महस्त्व पर विचार करना मनोरवक होगा । ये दोनो आन्दोलन एक साथ हुए और सरकारी रूप से बोनों ने हरित्याई स्वतन्त्रता के आन्दोलन के समर्थन में महार किया । वीनेस और मिलन के विकल्प स्वतन्त्रता के पाय में ने बंदिन से वीनेस और मिलन के विकल्प स्वतन्त्रता के पाय में ने विकल्प स्वतन्त्रता की पाय में स्वतन्त्रता के पाय में स्वतन्त्रता के स्वतन्त्रता को मानवा ने उन्हें हाजीरत किया मा बाह मध्यप्रवृत्ति प्राचीनता की मृति का स्वतन्त्र मा । ये ने नार हाहिस्ताउपने ने विकल्प स्वतान्त्र मा । यूनेत संघर्ष पुन मा स्वतन्त्र स्वतान्त्र मा । यूनेत संघर्ष पुन मा स्वतन्त्र स्वतान्त्र स्वतान्त्र स्वतान्त्र स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन

इस अन्तर का कारण यह जान पड़ेगा कि बेनिस तथा मिलन की १८४८ के ये कारतामें अमरूर होते हो, क्योंकि इनके पीछे जो आध्यातिक शक्ति वो वह आधृतिक राष्ट्रीयता मही बी, पूर्तन मध्यपूर्गन नवर-राज्यों के अपने मृन रूप की मृतितृत्र्या वी। ज्य्नीसवी शती के बेनिस बाले, जिल्होंने मैनिन की पुकार पूर्णों, केवल बेनिम के निष्ण कह रहे थे। वे सुप्त बेनिसी लोक-तन्त्र की पुन स्थापना करना पाहते थे। सबुस्त इटली के निर्माण में योगसान नहीं करना चाहते थे। इसके विपरीत पीड़वाट के लोग अपने प्राचीन स्थुत कर को मूर्ति बनाकर पुत्रना नहीं बाहते वे, क्योंकि उनकी प्राचीनना में कोई बात ऐसा नहीं थी जिल्हों पुत्रा के लिए मूर्ति स्थापित की वा सकती थी।

योग का अलगर भीमन और काबूग के अलगर में ग्याट हो जाता है। मीनन निष्कय क्य से निस्तीय क्या और चीवहमां तातों के लिए दिक्कुण ज्यापुरत था। काबूग दिक्सणी मातुष्राव्या आसीसी मी भीर निस्तीय हैं का ति निष्का है का तावरण के निमान के मातावरण के निमान जातिकृत था। जिन प्रकार उसके आत्मस पार के सम्बालीय पीछ और चाया में में मह अपने मात्रा के मात्राव्या पीछ और चाया में में मह अपने मात्राव्या पार्वाचीतिक तथा कृत्यीतिक गुणों को और वैज्ञानिक कृषि तथा रेखने निर्माण की पिछ के कहा उपयोग करना विद्याप्त हैं उसीसानी कृषित तथा रेखने निर्माण की पिछ कहा उपयोग करना विद्याप्त मात्राव्या कहा उसीसानी कारी में इंटली में उस्पन्न होंने के स्थान पर इंग्लंड अपने काल में जनीवार हुआ होता।

इस प्रमाण से १८४८ का बिन्नव इरको के पुनर्जागरण में निर्धंक था। यह असफ्कता मूल्यवान थी और १८५९-७० की कान्ति की सफकता के लिए आवस्यक थी। सन् १८४८ में मिन्न और वेनिस के मध्यपुर्गीन देवता इतने बक्ताचुन तथा विकल हो गये थे कि उनके उपासकों पर से उनका प्रभाव जाता रहा। और प्राचीनता का यह विनाश प्रधार देर में हुआ तथापि इसने सबुक्त इर्टानियाई राम की स्वापना के लिए स्थान बना दिया जिममें किसी मध्यपुर्गीन स्मृति की छाप नहीं थी।

#### दक्षिण कैरोलिना

यदि हम अपना सर्वेजण पुरानी दुनिया से नयी दुनिया की और करें तो संयुक्त राज्य के इतिहास में सर्वेन के प्रतिक्षोध का इसी के समान उदाहरण पायेगे । यदि हम 'पुराने दक्षिण' के उन राज्यों के युद्धोत्तर काल के इतिहास का अध्ययन करें जो सन् १८६१-६५ के गृहयुद्ध के संघटन में मीम्मिलित के अंतर संघटन को पायय में भी ये, तो इस विपत्ति से उवरने के बाद हम इन राज्यों के बीच बहुत अन्तर पायेगे । और जो अन्तर, गृहयुद्ध के पहले वा टीक उसके विपरीत उन्हीं राज्यों में युद्ध के बाद अनर मिलता है ।

विदेशी दर्गक जिसने बीसवीं शती के पोचवें दसक में दक्षिण को देखा होगा नह आसानी से वरिजित्या और दक्षिण करेंगिलना को अलग कर देशा कि इन राज्यों में पुनरत्यान का चिक्क बहुत कम है, और उसे आदवर्ष होगा कि जो महान् सामाजिक विपति उन पर पड़ी थी उसका अभाव इतने दिनों तक उन पर बमा हुआ है। इन राज्यों में इस विपति के समृति आज हमारी पीडी में भी हरी है मानों यह विपति अभी कल की बात है। वरिजित्यनों तमा दक्षिण करेंगिल-निपनों के मुख पर 'युद' का अर्थ अब भी गृहसुद्ध है पछि तस से दो महायुद्ध हो चुके है। वास्तव में बीसवी शती में वरिजित्या तस दिव्या वरिज करेंगिलना का यह दुख्य प्रभाव होता है कि राज्यों पर कोई दोना चल गया है और तमय यही स्पर हो गया है। यह प्रशासा का साजीब हो जाती है जब हम इन दोनो राज्यों के बीच के राज्य को देखते हैं। उत्तरी करेंगिलना में दर्शक को अद्यवन उद्योग-सन्धे नये-नये विद्याविद्यालय, और चहल-महल का जीवन मिलेगा और युम्याम का जीवन मिलेगा निस्ते उसने उत्तर के रोलिना में बाल्टर पेंज को महत्ता का राजनीतियमें के मी पेंचा हका है। उसे यह भी पता चलेगा कि सिक्य और सफल युद्ध के बाद उद्योगों के अतिरिक्त उत्तर के रोलिना में बीसवीं शती में वाल्टर पेंज को महत्ता का राजनीतियमें की भी पेंडा हुआ है।

क्या कारण है कि उत्तर कैरोजिना में वसन्त ऋतु के समान जीवन के अंकुर कृट रहे हैं और उनके पड़ीसियों में अभी तक असन्तीध का 'शिशिटार बना हुआ है। अपने झान के लिए यहि हम प्राचीन की और देखें तो हमारी उल्जन खल भर के लिए और वह जायांगे क्योंकि मृत्युद तक उत्तर कैरोजिना निर्जीव या जवकि वर्राजीनया और दिश्य कैरोजिना में अहितीय जीवन संवार्तित था। अनरीकी संव बनने के पहले वालोख साल के हितहास में वर्राजीनया की प्रगति की हुतरे प्रमुख राज्यों से कोई तुलना नहीं थी। यही से पहले पौच राष्ट्रपतियों से बार राष्ट्र-पति हुए। यहीं जान मारसल हुए जो प्रमुख व्यक्ति वे जिल्होंने फिलाडेकफिया कन्नेन्यन के निर्मित 'कागब की बिट' को अस्पष्टता को हटाकर उसे अमरीकी जीवन के उपयुक्त बनाया। और सह १८२५ के बाद वर्राजीनया पिछड़ बायां, और कालहाजन के नेतृत्व में दक्षिण कैरोलिना रेसी राह पर चला कि मृहसूब में उसका विनाश हुआ। इस बीच उत्तर कैरोलिना के बारे में बहुत कम मृत्यु जाता था। उसकी घरती उर्वेश सहीं थी, उसके पास बनस्राताह नहीं थे। यहाँ के गरीब बोड़ी सूमि बाले किसान उन प्रशासियों के बंधक थे जो वर्राजित्या अववा दक्षिण कैरोलिना से सकत नहीं हो याये थे और उनकी हुलना वर्गजीनया के वसीदारों अथवा विश्व

आरम्भ में उत्तर कैरोलिना अपने पड़ोसियों की तुलना में क्यों असफल रहा, इसका कारण

स्पष्ट है, किन्तु आने चरकर ये राज्य क्यों अवफल हो गये और उत्तर कैरोजिना सफल हो गया। इसका कारण यह है कि रीडबार की भाँति उत्तर कैरोजिना के लिए कोई गौरवस्य प्राचीन पूजा विक्त डालने वाली न ची। पृत्युद्ध से उत्तकी प्राय: कुछ हानि नही हुई क्योंकि हानि के लिए उत्तके पास कुछ बा नहीं। और किसी विधेष ऊँचाई से पतन नही हुआ इसलिए उठने मे कठिनाई नहीं हुई।

#### पूरानी समस्याओं पर नया प्रकाश

सर्जनात्मकता के प्रतियोध के इन उदाहरणों से उन परिस्थितियों पर नया प्रकाश पड़ता है, जिनपर इस अध्यन में पढ़ले हमारा ध्यान गया था और जिसे हमने 'नवी धरती की प्रेरणा' कहा था। यह परिस्थिति उपर के उदाहरणों में हमने फिर पाथी। यहरियों की तुलना में गैजीनियन और गैर-इसाई, मिलन और बैनित की तुलना में पीड़नार और उसके पड़ोसियों की तुलना में ने उत्तर के रोलिया। इसी प्रकार की खोज यदि एयेन्स के सम्बन्ध में करते तो हमने प्रमाणित किया होता कि पूनान ने जी ई॰ पू॰ तीसरी तथा इसरी शती में अपने नगर-राज्यों के संब बनाने का प्राय नाकल किन्तु जसाध्य प्रयत्त किया था वह अटिका में नही अपने कर में रहा था। यह असफल प्रयत्त नगर-राज्यों के संब बनाने का प्राय नजिस्त्यों के विकल्प त्रा सुर्पित करने के छिए उन महान् शतियां के विकट्य था जो हेलेंगी जगत् की सीमा पर नये-नये राज्यों के रूप में बन नये थे। हम इस प्रकार देखते हैं कि नयी धरती की उत्कृष्ट उर्वरता ही पूर्ण रूप से, अवशा निरिष्त रूप से तह प्रदर्श की जीतने की प्रेरणा का कारण नहीं होती। वादी धरती में सच्छता नयों होती है इसके छिए निषद्वास्त्र का प्रत्यों के प्रत्या का कारण मही होती। वादी धरती में सच्छता नयों होती है इसके छिए न्यार्थ से ही दिवस प्रचीन स्पृत्यों और पर-प्यार्थ से विदे कि प्रति होता में होता की याज अपनी का स्वार्थ से विद्यार्थ स्वार्थ से हिता वादी ही सिंप स्वार्थ से विद्यार सची स्वर्थ है।

एक दूसरी सामाजिक परिस्थित का कारण मी हम समझ सकते हैं। किस प्रकार सर्जनात्मक अहस्य संक्रक को प्रिमिश्ताल के अस्य संक्रक को में परिवर्तित हो जाता है। हमने इस अध्यवन में अस्य हो हमने इस अध्यवन में अस्य के अध्यवन को अस्य को अस्य कर दिया या कि बहुत सामिजिक वक्त और विशाश का एक प्रमुख कारण है। सर्जनात्मक अस्य संक्रक कर्म इस परिवर्तन से बहुत अवनत नहीं होता, सर्जन कर्मी स्वार अहस्य संक्रक कर्म हम परिवर्तन से बहुत अवनत नहीं होता, सर्जन कर्मी होता इस अवनति की ओर जाने नमता है। सर्जन की प्रतिमा जब पहले-यहरू स्टब्स्टित होती है तब चुनौती का सफल सामना करती है और बाद में स्वयं नथी और प्रतिचाशन होती उसी के किए बन जाती है जिसने इस प्रतिभा का बहुत ही अच्छा उपयोग हिस्सा था।

#### (४) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध : अस्थायी संस्था की प्रक्ति हेलेनी नगर-राज्य

हेखेनी समाज के पतन और विषटन में इस संस्था (नगर-राज्य) की मक्ति का बहुत योगदान रहा है। अपनी सीमा में में अस्पन्त सफल रहे फिल्यू सभी मानवी सुष्टियों के अनुसार अस्थायी। इसे दो विभिन्न परिस्थितियों का अन्तर समझना पडेगा जिनमें यह देवता सामाजिक समस्या के सुख्यानों में बाधक रहा है।

इन दो समस्याओं में पहली और जो लिधक गम्भीर थी उसे हमने दूसरे संदर्भ मे पहले अध्ययन कर लिया है इसलिए उसे हम छोड देंगे । जिसे हमने सोलोनी आर्थिक कान्ति बतायी है उसके परिणामस्वरूप एक हेलेनी संसार का संघटन आवश्यक था। इसका प्रयत्न अधीनियनों ने किया किन्तु सिकठ रहे और परिणामस्वरूप हेलनी संसार का विषटन हो गया। स्थाट है कि इसका कारण यह या कि नगर-राज्य की प्रमुता के रोड़े को हटाने में सब सम्बन्धित लोग असफल रहे। एक जोर यह मूख्य और अणिवार्ग कमस्या विनार मुख्य और एक दूसरी समस्या उत्पन्न हो। गयी जो हेलेनी प्रमुख अल्सांकाकों की स्वयं उत्पन्न की हुई थी। यह ठीक उसी समय उत्पन्न हुई यह हेलेनी इसुख अल्सांकाकों की स्वयं उत्पन्न की हुई थी। यह ठीक उसी समय उत्पन्न हुई यह हेलेनी इसिहास चौथी और तीखरी करी हैं पूर्व में दूसरे से तीसरे अध्याय में पहुँदा।

इस संक्रमण काल का बाहरी चिल्ल यह था कि हेलेनी जीवन में भौतिकता बहत बढ गयी। अभी तक उनका सामुद्रिक जीवन भू-मध्यसागर के बेसिन तक सीमित था । अब वह डाडर्नलीज से भारत तक और ओलिम्पस तथा अपेनाइन से डेन्यूब और राइन तक विस्तृत हो गये। जो समाज इतना विस्तत हो गया हो और जिसने उन राज्यों के बीच. जो संगठित किये गये थे शान्ति और व्यवस्था की आध्यात्मिक समस्या का समाधान न किया हो, उसमे प्रभूसत्ता वाला राज्य इतना छोटा हो गया कि राजनीतिक जीवन में व्यावहारिक इकाई के रूप में वह नहीं रह सकता था । इतना बड़ा दुर्भाग्य कम नहीं था । हेलेनी समाज की यह परम्परागत सकुचित प्रभसत्ता का नाश हो जाना एक दु:स्वप्न की समाप्ति की भौति अच्छा ही होता । इस प्रकार इस परस्परागत सकवित सत्ता का विनाश भगवान की देन होती । यदि सिकन्दर, जीनो और एपीक्युरस को मित्र बनाने के लिए जीवित रहता तब यह कल्पना की जा सकती है कि हेलेनी लोग नगर-राज्य की सक्जित सीमा से बाहर निकल कर सार्वभौमिक नगर का स्वरूप बनाते । और इस परिस्थिति में हेलेनी समाज का जीवन-काल बढ़ जाता। किन्तु सिकन्दर की अकाल मृत्यु के कारण संसार उसके उत्तराधिकारियों की दया पर रह गया । और समधक्ति वाले मैसिडोनियाई यद्ध-नायको ने नगर-राज्य की संकृचित प्रभुसत्ता उस नये युग में भी जीवित रखी. जिसका सिकन्टर ने प्रादुर्भाव किया था । किन्तु हेलेनी जीवन में जो भौतिकता की उन्नति हो रही थी उसमें एक ही स्थिति में सक्चित प्रमुसत्ता की रक्षा हो सकती थी । प्रमुसत्ता नगर-राज्य के स्थान पर ऊँचे चरित्र बल के नये राज्य बने ।

ये नये राज्य सफलतादुर्वक वने किन्तु २२० और १६८ ई० पू० के बीच रोम ने वो आक्रमण अपने प्रतिव्र्रान्त्रियों के अपर किये उसके फलकरण से बर राज्य नष्ट हो गये और केसल एक वस्ता । जिस हेली सामान ने स्वेष्ण से समर्थित होने का अवसर को दिया वह जबरहरी एक सार्वभीम राज्य के रूप में वैंग गया। किन्तु इस समय हमारी अभिष्ठीच की यहां वात है कि किय चुनौती ने पेरिक्लीज के एपेन्स को पराजित किया था और रोम ने जिसका सामना किया और वे ब सस्तुर्यों जिनके कारण वह सार्वभीम राज्य बना, उन लोगों की सहायता के कारण है जिन्हें पराच्यातात का कोई मोह नहीं था।

हेलेनी संसार की संकीण प्रभूतत्ता तथा उसी प्रकार की बाज की हमारे संसार की समस्या की समातता पर यहाँ जोर देने की आवश्यकता नही है। किन्तु इतना कहा जा सकता है कि हेलेनी इतिहास के प्रमाण पर हम यह आधार कर सकते हैं कि हमारे पश्चिमों करना की समस्या, यदि सुलक्ष सकती है तो उसी दिशा या दिशाओं के बड़ी की राष्ट्रीय सत्ता को निम्न भेणी की प्रसित्त का क्या नही दिया गया है। हमारी मुक्ति परिचम यूरोप के राष्ट्रीय राज्यों डारा नहीं

मिल सकती क्योंकि वहाँ प्रत्येक राजनीतिक विचार तथा भावना संकृचित प्रभूसत्ता से बैधी हुई है और जिसे वे वैभवपूर्ण पुरातन का प्रतीक मानते हैं। इस एपिमेथियाई मनोवैश्वानिक चातावरण में हमारा समाज ऐसे किसी नये अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को नहीं खोज सकता जो संकुचित प्रभसत्ता को किसी ऊँचे विधान की मर्यादा के अन्तर्गत रख सके और अन्तिम प्रहार के विनाश से. जो अवश्यम्भावी है, सुरक्षित कर सके। यदि कभी यह खोज हो सके तो जिस राजनीतिक प्रयोगशाला में हमें यह संस्था प्राप्त होगी वह इस प्रकार की कोई संस्था होगी जैसे ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल, जिसने एक प्राचीन युरोपीय राष्ट्रीय राज्य के अनुभव को अनेक समद्र पार विदेशी राज्यो का जो अभी निर्माण काल में है गठबन्धन किया है, या वह सोवियत यनियन के समान कोई राजनी-तिक संघटन होगा जो अनेक अ-पश्चिमी जातियों को पश्चिमी कान्तिकारी विचारो द्वारा नये समाज में संघटित करने का प्रयत्न कर रहा है। सोवियत युनियन की तुलना हम सेल्युकस के साम्राज्य से कर सकते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य का रोमन राष्ट्रमण्डल से । क्या ये अथवा पश्चिमी श्रृंखला की सीमा पर का कोई राजनीतिक समाज अन्त में किसी ऐसे राजनीतिक संघटन का -निर्माण करेगा जिससे हमें उस अत्रौढ़ अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के स्थान पर, जो हम यद्ध के पश्चात के 'लीग आव नेशन्स' के बाद बनी है, वास्तविक स्थायित्व प्रदान कर सके । हम कह नहीं सकते, किन्तु हमें विश्वास है कि यदि ये नेता असफल रहे तो राष्ट्रीय प्रभुसत्ता वाले कट्टर भक्तो के द्वारा यह कभी नहीं हो सकेगा।

### पूर्वी रोमन साम्राज्य

ऐसी संस्था की अन्ध्र भक्ति का क्लासिक उदाहरण वह है जिसके कारण समाज को हुख भोगता पढ़ा, परम्परावारी हैंबाई जगत का रोमन सामाज्य के मूत के प्रति अत्योधक मोह था। यह प्राचीन संस्था अपना ऐतिहासिक कार्य समाप्त कर चुकी थी और हेलेंनी समाज से उत्पन्न सार्वभीर राज्य के रूप की अपने जीवन की अवधि पूर्ण कर चकी थी।

उपरी तौर पर ऐसा वान पहता है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य एक ही सस्या के रूप में बराबर उस समय से जब कान्स्टेंटाइन ने कान्स्टेंटिनोगछ की स्थापना की थी और स्थापना सुर हारी बाद कर जब उत्तमानिया नुकों ने १५५ में दे सन पार पर विजय प्राप्त की, कायन रहा । अथवा कम से कम उस तमान तक जब डीटन धर्म-बोदाओं ने १२०४ ई० में कान्स्टेंटिनोगछ अपने अधिकार में कर किया वा और अस्यायी रूप से पूर्वी रीमन साम्राज्य की सरकार को निकाल बाहुर किया था । किन्तु वास्तविकता दूसरी जान पहुंदी है। इन दोनों संस्थाओं को अलग-अलग समझना ठीक होगा। इन दोनों के बीच अन्तर का और समय के हिमाब से दोनों के बीच अन्तर काल साम्राज्य ठीक होगा। इन दोनों के बीच अन्तर काल था। मूल रोमन साम्राज्य का क्या इन किया था, अन्यकार काल में पहिचम में अन्तर हो चुका था। वाचें ने देखी और वाचिम कात्रां की सा शिक्तारिक इंग से सम् ४५६ है भे वज एक वर्ष रोधी में इटलों के अन्तिम करवुतलों सम्राद को गाही से उतार दिया और उसके नाम पर वह कान्स्टेंटिनोपल पर वाचन करता छा। सम्बद्धाः इस बात को अच्छी तरह नहीं माना जाता कि बही परिणाम मोजिक रोमन साम्राज्य का पूरत में से अन्यकार यूग समार हो ने पहले हो चुका था। उसका विचटन उसी समय हुआ जब ५६५ ई हो चुका सा ।

बन्तः काल बा । इससे हमारा यह अधिप्राय नहीं है कि ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने को रोमन समार कहकर कान्स्टीटिनोपल से राज्य करते थे । किन्तु यह युग विषरन और जन्म का था, जिसमें मृत समान के अवधोय को फेंका गया और उसके नये उत्तराशिकारी को जन्म दिया गया। अवसे पदनत्त्र ईसा को आठवीं अतो के पहले पवासे में लिखोलाइरस को प्रतिकास मृत रोमन साम्राज्य का मृत जगाया गया। परम्परावादी ईसाई समाज के इतिहास के पहले अध्याय के पढ़ने से यह जात पड़ता है कि लिखोसाइरस संबर्ग्य के माजक आधिकात या। आजिमान की असफलता के कारण परिवर्गी इसाई अमैतन्त्र से मध्यवा में अनेक सङ्घित परिवर्गी राज्य करात हुए जिल के मान्य पहले में स्थानिय जानकारी है । लिखों को सफलता ने गुन्तीवित सार्थीम राज्य के तंग बातकेट को परम्परावादी ईसाई समाज को कसकर पहला दिया, इसके पहले कि यह नवजात समाज अपने अंगों का संवालन भी कर सके । किन्तु इस अन्तर से लक्ष्य में कोई अन्तर न था। आजिमान और लिखों दोनों उसी अस्थायी और लुप्तप्राय से एपिसीवाई

परम्परायादी ईसाई जगत् की अपरिपक्वता तथा धातक महत्ता राजनीतिक सरका में पिक्यम के प्रति उन्हरूट होने का हम बया कारण बता सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम दोनों ईसाई समाजों के अतर एक साथ अवत के मुस्त्रपानों का आक्रमण था। सुदूर पिक्यम में अरबों ने सीरियाई समाज के लिए उत्तरी अफीका और रपेन में उसके खोये औपिनविधिक राज्य को फिर हो लेने के लिए आक्रमण किया। उसी समय जब उन्होंने पिरोज को पार किया और जब वे शिख्य पविचयी मसाज के हृत्य पर आधात कर रहे ये उनकी आक्रमणकारी किया और परिवर्धी किनारे पर आक्रमण करने वल रहे थे उन्हें दूसी और जब मुम्मध्यानार के दिश्यों और परिवर्धी किनारे पर आक्रमण करने वल रहे थे उन्हें दूसी में आस्ट्रेशियाई डाल के समान दीवार का सामना करना पढ़ा जिस पर उनके माले टीक निमाने पर न बैठकर इसर-उच्चर छिटक गये। यक आक्रमणकारी पर यह निर्फिक्य विजय सास्ट्रीयाय के परिवर्धी किया हो पर्वाची ता सहाना करना पढ़ा जिस पर उनके माले टीक सिमाने के लिए पर्याप्त में साम विचार करने महत्त्री का स्वत्री बना तेता बनाने के लिए पर्याप्त विपार साम प्रविच्या के साम कर सकने से योग्य था, तो इसमें आक्ष्य नहीं था कि परस्परावादी समाज में यूवी रीमन मामाज्य का टीम भवन बन वाय जो उस आक्रमणक के जिसने परस्परावादी समाज में यूवी रीमन मामाज्य का टीम भवन बन वाय जो उस आक्रमणक करने वाले हमने परस्परावादी समाज में यूवी रीमन पामाज्य का टीम भवन बन वाय जो उस आक्रमणक करने वाले हमने का सामना कर सके।

इस तथा और कारणों से किओसाइरस तथा उसके उत्तराध्रिकारियों ने उस रुध्य को प्राप्त किया जहाँ तक परिकस में शाकिमान नहीं गहुँच सका, या ओटो प्रथम, और तीसरा हेनरी गोप की सहमति से भी नहीं गहुँचा। और निक्य ही बाद के समाह नहीं भी पे के विरोध का सामना करना गहा नहीं गहुँच सके। पूरव (ईसाई जयत्) के सम्राटों ने अपने राज्यों में धर्म को

 श्री ट्वायनवी की बड़ी पुस्तक में पूर्वो रोमन साम्राज्य के प्रति अधिक विस्तार से लिखा गया है। उतना और किसी ऐतिहासिक उदाहरण के सम्बन्ध में नहीं। देखिए, माग ४, पृ० ३२०-४०६। —सम्पादक राज्य का एक विचान बना दिया और सब ईसाइयों के मुख्या (पेट्रियार्क) को एक प्रकार का सर्म का उपसचिव नियुक्त किया। इस प्रकार राज्य में और समें में सम्बन्ध पुनःस्थापित किय जिसे कान्स्टेन्टाइन ने बारम्म किया था और उसके उत्तराधिकारियों ने, बस्टीनियन तक, बनावें रखा। इस कार्य के दो प्रमाब हर। एक साम्रास्त्र और इसरा विशेष।

साधारण प्रभाव तो यह हुआ कि परम्परावादी ईसाई समाज के जीवन से विविधता तथा परिवर्तनवीलता (एलास्टिसिटी), प्रयोगधीलता तथा सर्जनात्मकता की भावनाएँ कर गयी और वे निर्जीव हो गयी। इसका दुर्जाएगाम जो हुआ उसे हम परिचम की सहीदरा सम्पता से जिसकी विधिष्ट उपलब्धियों हैं तुलना करके देख सकते हैं, जहाँ परम्परावादी ईसाइयों का प्रतिकर नहीं हैं अपन परम्परावादी ईसाई सामाज में हिल्डजैंड के पोप तन्त्र सी कोई वस्तु नहीं है और न स्व-शासित विववविद्याल है. न स्व-शासित नगर-राज्य।

इसका विशेष प्रभाव यह हुआ कि पुनर्जीवित साम्राज्य शासन ने स्वतन्त्र वर्षर राज्यों की जयस्थित सहन नहीं को जो उस क्षेत्र में फैंजे हुए ये वहां को सम्प्रता का प्रतिनिधित्य यह साम्राज्य करता था । इस क्सहिष्णुता का परिणाम ईसा को दसवी शती के रोमन-बुल्गायियन युद्ध थे, जिसमें पूर्वी रोमन साम्राज्य को अपूरणीय सति पहुँची यद्यपि ऊपरी हग से यह विजयी था और जैसा कि दूसरे स्थान पर हम बता चुके हैं इन युद्धों से परम्परावार्थी ईसाई समाज का विनाश हुआ । राजा, संसद और नौकरशाही

नगर-राज्य अववा साम्राज्य हो ऐसी राजनीतिक सस्याएँ नहीं है जिन्हे लोगो ने मिस्त और पूजा की दृष्टि से देखा है। ऐसी ही प्रतिष्ठा, राज्यों की और सत्ताकों को भी मिली है—चाहे वह 'दिवरीय' राजा हो अथवा 'सर्वसिक्तमान्' संगद हो। और परिणाम भी हता है छुता है। किसी जाति, वर्ग अथवा व्यवसाय के प्रति भी, जिसके कैक्षिण अथवा शक्ति के ऊपर किसी राज्य की निभेर रहना पड़ा हो, बैसी निष्ठा रही है और परिणाम बैसा ही हानिकारक हुआ है।

ऐसी मक्ति का महत्वपूर्ण उदाहरण जिसमें कि एक मानव की पूजा की गयी है मिश्री समाज के पुराने राज्य-तन्त्र में मिश्रता है। एक दूसरे सम्बन्ध में हम एकु देख चुके हैं कि मिश्री संयुक्त राज्य के राजाओं ने ईश्वरीय प्रतिष्ठा को स्वीकार किया अथवा उसकी मोग की, और उसका पिरामा यह हुआ कि दूसरे जैंवे उद्देश का 'महानू जिरस्कार' किया। मिश्री इतिहास की इस दूसरे चुनीती को स्वीकार न करने के कारण पातक असफलता इस समाज को मिश्री तिवक्ष कारण मिश्री समाज का अकाल प्रीड़ यौवन करती ही समाज हो गया और मिश्री सम्यता का पतन हो गया। मिश्री वीवन पर इन मानवी देवताओं ने चय देने वाले टुस्वण की मौति वो कुममाव बाला उत्तके प्रतीक पिरामित्र है जो प्रज से जबनदस्ती अम करतकर बनायों गये और इसर्विष्ठ कि ये पिरामित्र असर हों। जो कीशल, घन और परिश्नम भीतिक परिस्थितियों पर नियन्त्रण करने के लिए लगाना चाहिए वा, जिससे सारे समाज का हित होता, राज-पूजा की और गलत रासे पर राज्य प्रजा से थे।

मनुष्य में राजनीतिक बत्ता की इस प्रकार पूजा करना कैसी पय-भ्रष्टता है, इसका उदाहरण और भी दिया जा सकता है। यदि हम इसी प्रकार का उदाहरण आधुनिक पश्चिमी संसार में खोजें तो उसका भ्रष्ट स्वरूप फॉस के 'सूर्यवंशी' राजा 'रे' के राजकुमार चौदहवें लुई में पा सकते हैं। इस पश्चिमी सूर्य का बरसाई का महल क्रोस की घरती पर उतना ही भारी बोझ या जितना गाजा के पिरामित मिल पर। 'विश्रोप' भी ठीक इसी तरह कह सकता या कि 'में ही राज्य हूँ' और द्वितीय पेपी कह सकता या 'मेरे बाद प्रलय'। किन्तु आधृतिक पश्चिमी संसार में जो सबसे मनोरंजन उदाहरण राजसत्ता की पूजा का है उस पर ऐतिहासिक फैसला अभी नही सुनाया जा सकता।

बेस्टमिनिस्टर की 'संबदीं को जननी' को जो देव-तुत्य माना जाता है उसमें पूजा का पात्र व्यक्ति नहीं, एक सिनित हैं। समितियों को इस असाध्य नीरसता ने, जिही तथ्यात्मक आधुनिक अंबेजी सामाजिक परम्परा से सहयोग कर लिया है, इस कारण वहां के ससद की प्रतित जेवत सीमा मे हैं और कोई अंबेज जो सन् १९३८ में ससार की और देखें तो कह सकता है कि मेरी समृजित प्रतित के जो अपने राजनीतिक देवता के प्रति है, समृजित पुरस्कार मिछ रहा है। यह कहेता कि मेरे देश की महित जो 'संसदी को जननी' के प्रति है, सम्जित पुरस्कार मिछ रहा है। यह कहेता कि मेरे देश की महित जो 'संसदी को जननी' के प्रति है, स्वा उन प्रशिवियों से अच्छी नहीं है जो इसरे देवताओं के पीछ दोडे हैं ? क्या महाद्वीप की उन पष्ट प्रदा वता तीयों को शालि अवसा मुख मिला जो विदेशी हुवे, म्यूरार अथवा कमिसरों की विद्वश चार्डकारिता में दौड रहे थे ? किन्तु माण ही उसे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इधर हाल में संसदीय शासन की प्राचीन सकीण' (इनकुलर) सत्या से महादीप पर जो सस्वार्ण उत्पन्न हुई है वे अस्वस्य बंचने की पाति है और पानव की बीवित पीड़ी के अन्बिट्स बहुस्टेस्टक जनता को उनसे प्राचा नहीं मिला है और प्रज्ञान हुई से वा उनसे प्राचा नहीं मिला है और प्राचव का जीवित पीड़ी के अन्बिटस बहुस्टेस्टक जनता को उनसे प्राचा ही से रखा नहीं कर सकी हैं।

शायद सत्य यह है कि वेस्टिमिनिस्टर की संसद की वही विश्वेषताएँ जिनके कारण अंधेज उसे प्रेम और आदर की दृष्टि के देखते हैं, क्वाबर मी है जिनके कारण यह प्राचीन संस्था ससार के राजनीतिक रोगों की औषधि नहीं बन सकी। सम्मवत उस नियम के अनुसार जिसके सम्बन्ध में हम पहले कह मुंके हैं कि जो एक चुनौतों का सफलतापूर्वक सामना कर लेते हैं दूसरी चुनौती का सामना करने में सफल नहीं होते—वेस्टिमिनिस्टर की संसद मध्ययुग में पूर्ण सफल हुई स्थोकि उसने आधुनिक (अथवा इसके पहले के आधुनिक) मुग की जो अभी समाप्त हुआ है, किनाइयों पर विजय प्राप्त की। पर्त्त उसना प्रमुख सम्बन्ध सामने हो। की जो अभी समाप्त हुआ है, किनाइयों पर विजय प्राप्त की। पर्त्त उसना स्पूर्ण की चुनौती का जो इस समय हमारे सामने है, नबीन मौक्कि परिवर्णन करके, सामना करने में असमय है।

यदि हम ससद (बिटिश) की रचना की ओर ध्यान दें तो माजूम होगा कि वह मुख्यत स्थानीय निवांचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की समा है। जिस काल और जिस स्थान पर वह बगी उत्तरें यही आता की जाती है। क्षींक मध्ययुनीन परिचनी संसार के राज्य ग्राम-समुदायों के समूद में जिनके बीच-बीच छोटे-छोटे नगर थे। ऐसे तन्त्र में सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों के लिए पड़ोसियों का संगठन ही होता था, और इस प्रकार के बने समाज में भौगोणिक समूह ही राजनीतिक संगठन की स्वाध्यिक हमाई बन सकता था। किन्तु से ससदीय प्रतिनिधिय को प्रध्यवृत्तीन पितांचनी उद्यों पात्र स्वाध्यों उप्योग्धनों उप्योग्धन प्रवादी प्रतिनिधिय को प्रध्यवृत्तीन पितांचनी उपयोग्धन के आक्ष्य में अह स्थानी । आज स्थानीय प्रवादी राजनीतिक तथा और कार्यों के लिए सहस्वहीन हो गयी है। आज सरिह म अवेजी मतदाताओं से पूछें कि तुम्हारा पहोशों की है तो सम्भवाः उक्का उत्तर होगा, भिरा साथी रेखने-कर्मचारी या मेरा साथी बनिक चाहे वह लैड्स एफ सै बान आब सोट्स के बीच कही रहता हो। आज सारदिक्त स्वाधीय म होकर स्थानीयन न होकर स्थानशायिक हो गया है। किन्तु प्रतिनिधिय का यह आधार

वैद्यानिक 'अज्ञात देश' है और 'संसदों की जननी' अपने सुखी जरा जीवन में उसका पता लगाने की आवश्यकता नहीं समझती।

बीसवीं याती की संसद का प्रशंसक इसका चलता जवाब दे सकता है। अपूर्त रूप से वह कह सकता है कि बीसवीं ताती के समाज के लिए तेरदूवीं वाती को निवांचन प्रणाली अनुपयुक्त है। किन्तु साथ ही यह भी कहेगा कि सिद्धान्त रूप से जो अनुपयुक्त है वह अवहार में ठीक चल रही है। वह कहेगा, 'हम अरोंकों ने जिन संस्थाओं का निर्माण किया है उनमें हम किसी भी अवस्था में काम कर सकते हैं।' रहुगया विदेशियों के लिए फिर तो—और वह उसाशीनता प्रकट करेगा।

हो सकता है कि अपने राजनीतिक उत्तराधिकार के विश्वात का वह सदा समर्थन करता रहे कि 'वे छोटे लोग जिनके पाल विद्यान नहीं मां आरुष्ये करेंगे न्याँकि उन्होंने किल गोलो को सर्योत्तम निर्माद महाकर निगल लिया था, घोर अपन होने के कारण उसका तिरस्कार कर दिया। इसी उदाहरण के नद्वारा यह इंग्लैंड के लिए सम्पन नहीं होगा कि जिस तमहुवी शतों के कोशल से उसे सफलता मिली उसके बनुवार फिरवह कोई नयी राजनीतिक संस्था नहीं बना सकता जिसकी इस नये युग में आवस्यकता है। जब कोई नयी चील बनानी होती है। उसके यो हो इंग हो—सर्वन अपवा अनुकरण। वाल काही हो सकता जब तक किसी ने सर्वन न किया हो जिसका अनुकरण विश्वा जा सके। पश्चिम के इतिहास के चौथे अध्याय में, जो हमारे युग का अध्याय है—कीन नया राजनीतिक सर्वनकर्ता होगा ? आज हमे इसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि कोई इस पद के बोया है, किन्तु हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वह नवीन राजनीतिक सर्वक 'संसद को जनती' का कोई उपायक नहीं होगा।

संस्था के देवता के सर्वेक्षण को, हम वातियों, वर्गों और व्यवसायों की मूर्तिपूजा पर विचार करके, समाप्त करेंगें । हमारे पास इसके लिए सामग्री है। अविकरित्त सम्यताओं का अध्ययन करते समय हमें दो ऐसे समाव्य मिले—स्पार्टत और उस्मानकी वर्ग—विसके भवन का मूल जाति या जो वास्तव में तामृहिक देवता और देवता रूप में लेविजवादन था। यदि किसी जाति की भनित से सम्पता का विकास रुक सकता है तो उससे उसका विनाश भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रुकते हुए यदि हम मिक्सी समाज का अध्ययन करें तो हम देवेंगे कि देवी राज्य हो भनित का भयावह स्वप्न नहीं था, जिसका बोस 'पुराने राज्य' के मिन्सी किसानों की पीठ पर पड़ा या, शिक्तित वर्ष की नौकरशाही का भी जोश उन्हें बहुन करना एडता था।

 जोरों से लिखी गयी है, यह रचना मिली संकट के काल की है। हजार साल बाद की उसकी प्रतिवर्ष प्राप्त हैं वब 'नरे साम्राज्य' में स्कूल के विचार्षी उसकी लिपि उतारने का अम्यास किया करते थे। यह 'शिक्षा इजाफ ने अपने पुत्र येपी के लिए उस समय लिखी थो जब वह जहाज से 'रिवडेन्स' की जोत या रहा था जहीं वह अपने पुत्र को मजिस्ट्रेटों के लड़कों के साथ पढ़ने के लिए ले जा रहा था' विदाह के समय अपने पुत्र को महस्वाकांक्षी पिता की यह शिक्षा है:

'भैने उसे देखा है जो पीटा गया है, जो पीटा गया है, तुम अपना मन पुस्तकों में लगाना । भैने बेगार से मुक्त होने जालों को देखा है, किन्तु आद रखी पुस्तकों से बढ़कर कुछ नहीं है। जो बिल्ती होने से काम करता है वह उससे अधिक तक जीता है जो धरती खोदता है। सगदराख को हरफ़कार के कटोर प्रथार के काम करना पड़ता है। जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है उसकी बाहें शिथिल पड़ जाती है और वह बक जाता है। खेत में काम करने जाले का हिसाब सदा बना पहता है... , वह जितना पक जाता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। अपने करणे पर जुलाहें को किती होने से भी अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उसकी जोमें कमर से सदी रहती हैं और वह सांग नहीं ले सकता। हम यह भी बतला दें कि मछुए को क्या करना पड़ता है। बता उसे निर्योग में नहीं काम करना पड़ता जिससे पड़ियाल भरे रहते हैं। देखों कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है जिससे कोई निर्देशक न हो। केवल लिपिक का कोई निर्देशक नहीं है। वह स्वय

मुद्गर पूर्व सतार में सिक्षी 'जिरिक शाही' के ही समान मदारिन की भयावह सरथा थी जिसे सुद्गर भूवी समान ने अपने पूर्वजों के अनिवस्त यूपने उत्तराशिकार में पाया था। कानप्युवियस का दे सा विश्वत वर्ग ने लाखी अभिक्षों के परिश्ना के बीझ को हलका करने के लिए उंगली न उठाने के लिए अपने नखी को इतना बढ़ा लिया था। की र उत्तर-पूर्वी इतिहास में इतना परिवर्तन होने पर तथा इतने के बूप के प्रयोग करने के अतिरिक्त उनका हाथ और कोई कार्य नहीं कर सकता था। और उत्तर-पूर्वी इतिहास में इतना परिवर्तन होने पर तथा इतने अवसर आने पर भी उन्होंने अपने मिश्री सहस्तियों के समान अपनी दुख्यांने स्थित को दिसर रखा। परिवर्गन सहस्ति के सबसत में भी बहु अपने स्थान से हटा नहीं। अब कनप्रयोगयाई कासिक्स की परोक्षार्य नहीं होती किन्तु विश्वत वर्ग किसानों पर सिकागी दिश्वन विश्वत अपना रोत अपने सिकानों पर सिकागी व्यवन विश्वत अपना रोत है।

मिल्ली इतिहास में राजसत्ता के मानवीकरण ने—यद्यपि बहुत विलम्ब से—दीर्थकाल पीड़ित जनता के दुवों में जो कमी हुई उत्तका सन्तृत्वन अनेक बर्गजनित पीडाओं से हुआ। । नीकरबादी का बोस वहन करना मानो पर्याप्त नहीं समझा गया, नये साझाज्य में शक्तिदाली सर्व-मिल्ली सर्व के कर में पुरोहितवाद का सगठन किया गया और साझाद तोतिम्ब तृतीय (१४६०-१४३६ ई० पू०) ने मीबिस में अमीन-रे को उसका अध्यक्ष बनाया। इसके बाद से मिल्ली मंदारित के साथ मिल्ली बाह्यण भी जनता (क्यों चोड़े) की गर्वन पर स्वार हो गया। उसके बाद यह मिल्ली सरक्स का चोड़ा जिसकी रीड़ टूट चुके मी अपने चिरन्तन सक्त में ठोकरे खाता रहा और किर लिपिक तथा पुरोहित के पीछे एक शानदार सीनक भी तीकरा समार हो गया।

जिस प्रकार पूर्वी रोमन साम्राज्य अपने विकास काल में सैन्यवादी नही था उसी प्रकार मिस्री समाज अपने स्वामाविक जीवन काल में सैन्यवाद से अलग था। और जब हाइक्सो

राजाओं से मुठभेड़ होने लगी तब झखमार कर सैन्यवाद की ओर मुडना पड़ा जिस प्रकार पूर्वी रोमन साम्राज्य को बुलगारिया से लड़ाई करने पर विवन्न होने पर सैन्यवादी होना पडा । अठारहवी पीढ़ी के सम्राट हाइक्सो लोगों को मिस्री संसार की सीमा से बाहर निकाल कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए । आत्मरक्षा से आगे बढकर वे आक्रमणकारी हो गये और एशिया में मिस्री साम्राज्य बनाया। इस गैर जिम्मेदार कार्य में बढ जाना तो सरल था. लौटना कठिन था। और जब धारा पलटी तब उन्नीसवी पीढी के सम्बाटो ने देखा कि हमारे विरुद्ध धारा प्रवाहित होने लगी तो मिस्र की ही एकता स्थिर रखने के लिए उन्हें मिस्री समाज की शीझ क्षीण होती हुई शक्त को दढ करने के लिए विवश होना पड़ा । बीसवी पीढ़ी के राज्य में परानी और जर्जर ठठरी पर फालिज गिर पड़ा । उत्तर-मिनोई जनरेला के आवेग से यरोपीय, अफीकी तथा एशियाई बर्बरो ने मिलकर जो आक्रमण किया उसे विकल करने से इस अस्तिम असाधारण शौर्य के रूप से मिस्र ने उसका मल्य चकाया । जब (मिस्री घोडे का) शरीर धराशायी हो गया, वहाँ का शिक्षित वर्ग और पुरोहित अभी तक जीन पर बैठे हुए वे और गिरने से उनकी हड़ियाँ नही टटी थी। इनके साथ वही लिबियाई आकामक का पौत्र आ मिला, और मिस्री संसार में उसने भाग्य की परीक्षा करने वालें सैनिक की भौति पूनः प्रवेश किया । उसके दादा को इसी मिस्र की सीमा से उसी देश की सेना ने अपने अपूर्व बल से निकाल बाहर किया था। ग्यारहवी शती की धन लोभी सेनाओं से जिस सैनिक वर्ग का जन्म हुआ था वह हुजार वर्षों बाद तक मिस्री समाज पर सवारी करता रहा । यह वर्ग रणक्षेत्र में भले ही जैनिसारियों और स्पार्टिमेटों की अपेक्षा अपने वैरियो से कम शक्तिशाली रहा हो, किन्तु अपने देश में किसानों को अपने पाँव तले निश्चित रूप से दावे रही।

### (५) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध : अस्यायी तकनीक पर अंधविश्वास मछली, सरीरसप और स्तनधारी जीव

अब हम यार तकनीको पर अधीवरवास के सम्बन्ध में विचार करे, तो हमें उन उदाहरणों को स्मरण करना एउँगा जिन्हें हम देव चुके हैं और जिन्होंने कठोरतम रण्ड भोगा है। उसपानिया तया स्यार्टन सामाविक प्रणाजी में मूल तकनीक मानव रूपी पशुओं का गहेरीया नाना अववा मानव रूपी पशुओं का विकार खेलना था, जिन पर सही के सासको का अध्यविश्वास था और साथ ही साथ जिन संस्माओं के द्वारा में कियार होती थी, उन पर भी उनकी भन्ति हो भी और जब हम उन सम्माओं से वो मानवी चुनीती के कारण अविकासित रही तो हम देवते हैं कि उनकी भनित परिस्थितों को चुनीती के कारण विकसित रही तो हम देवते हैं कि उनकी संपत्ति का कारण तकनीक पर अध्यविश्वसनीय भनित ही है। खानावरोश और एपिनमी की सम्पता हम कारण विकसित रही सकी कि उन्होंने धिकार तथा पशुणालन के तकनीक पर अध्यविश्वसनीय सीच हो हो हो। खानावरोश और परिस्थित सम्पता हम कारण विकसित न हो सकी कि उन्होंने धिकार तथा पशुणालन के तकनीक पर अपनी सब शक्ति को केन्द्रीभूत कर दिया। उनके एकापी जीवन ने पशु की भीति जीवन-निवाह करते को बाध्य किया, जिसके कारण मानवी बहुमुखी प्रतिभा का ओर हो गया। और यदि हम हम धरती के मनुष्य के जन्म के पहले के इतिहास को देखें तो हम नियम के अनेक उदाहरण मिलेंगे।

इस नियम को एक आधुनिक पश्चिमी विद्वान् ने, जिसने अमानवी तथा मानवी जगत् का इस विषय का तुलनात्मक अध्ययन किया है, इन शब्दों में वर्णन किया है : "बीवन वापर से बारम्य होता है । वहाँ वह अवाधारण दक्षता प्राप्त करता है । वछिलमी ऐते क्यों में विकत्तित हो जाती है जो बहुत सफल होती हैं (उचाइरण के लिए जैंदे साक ) कि आज तक बिना परितर्न के उनका अस्तित्व हैं । किन्तु आरोही (एवंदिन) विकास हम दिसा में नहीं हैं। विकास में डाक्टर हें न समु के स्थान कोई विफलता नहीं हैं। 'जो जीवन अपने बातावरण के निजान अनुकूल बन गया है, जिस जन्तु ने अपनी सारी क्षमता तथा जीवनी विकास एक एक स्थान पर रेक्ट्रित कर के समाप्त कर दी है उनके या पृत्र (रिक्कर) परितर्वन के लिए कुछ वीव नहीं। रह बाता । वह सुन-पुन्ते तक अपने अविलय तथा अप्यासानुकर जीवन का सामना करने में अपनी वालित को कम-तै-कम व्यय करने लगता है। अन्त में यह होता है कि विना चेट्टा किये स्वयों के बेंग से वह सब कुछ कर लेता है जो उसे जीवित रहने के लिए जावदयन होता है। उस वियोध को में से सभी प्रतिद्वादियों को वह एरावित कर सकता है। किन्तु इसी के बाद यदि क्षेत्र में में एक मी प्रतिद्वादियों को वह एरावित कर सकता है। किन्तु इसी के बाद यदि क्षेत्र में परितर्वन हो जाव तो वह विक्लत हो जाता है। दक्षता की यही मफलता है जिसके कारण जातियों की विद्याल संक्या लोप हो गयी। जल-वायु में परिवर्तन हो गया। उन जीवों में अपनी सारी जीवन शक्तियां, जहीं वे ये उसके अनुकूल जातियां का वातावरण के अनुकूल अपने को बना सहें। वे सामनवस्त स्वाचित हो कर सके और लुप्त हो गया। ये

मछलियों की यह पूर्ण घातक सफलता जिसे उन्होंने सागरी जीवन में प्राप्त की और धरती पर के जीवन में नहीं, उसका विवरण इसी लेखक ने इसी सन्दर्भ में बताया है : 'जिस समय जीवन समद्रो तक ही सीमित था, मछलियों का विकास हो रहा था । उनके शरीर इस प्रकार बनने लगे कि एक रीड बना और इस प्रकार उस समय के सबसे विकसित कहोरुको (वटिब्रेट) मे उनका स्थान था। फिर सिर की सहायता के लिए रीढ़ से दोनो ओर टोह लेने वाले पंखे उगे, जो समय पाकर अग्र-पख (फोर-फिन) हए । शार्क में और प्राय सभी मछल्यों में इसी टोह लेने वालों ने विशेषता प्राप्त की और वे टटोलने वाले न रहकर खेने वाले चप्पे (पैडल) हो गये। और ये शिकारों के सामने पहुँचने के लिए अद्भुत तथा दक्ष पत्रे बन गये । शीध्र प्रतिक्रिया ही इसका कार्य हो गया, इसका कार्य अब धीरे-धीरे का नहीं रह गया । अब यह चप्पे टटोलने वाले, परीक्षा करने वाले, खोज करने वाले नहीं रह गये, केवल पानी में गतिमान होने की दक्षता ही पा सके और किसी काम के नहीं रह गये। ऐसा जान पडता है कि मत्स्य-जीवन के और रीढ वाले जीवन के पहले जीव छिछले गर्म तालो में रहते होगे और तल से इनका सम्पर्क रहा होगा जिस प्रकार आज गरनेट (एक प्रकार की मछली) अपने टटोलने वाले अवयव की सहायता से तल से सम्पर्क रखती है। परन्त बिना पर्व-विचार किये गति ही सब कुछ हो गयी. विशेषता के कारण मछलियो को तल छोड़ कर जल में ही आना पड़ा और तल से तथा ठोस धरती से सब प्रकार का सम्पर्क जाता रहा। जल ही उनके लिए आधार रह गया। इसका अर्थ यह हआ कि नयी परिस्थितियों से किसी प्रकार की प्रतिकिया बहत सीमित हो गयी: .... 'इसलिए वे ऊँची जाति की मछलियाँ, जिनसे और उच्च प्राणियों का विकास हुआ होगा, ऐसे जीव रहे होगे जिन्होंने इस प्रकार के पखो

(फिन) को विशेष रूप से विकसित नहीं किया होगा । पहली बात यह है कि वह ऐसा प्राणी रहा होगा जिसने तल से अपना सम्पर्क रखा होगा और उन मछलियों की अपेक्षा उद्दीपन (स्टिम्-लेशन) का अनेक ढग से प्रभाव पडा होगा, जिनका ठोस पृथ्वी से सम्पर्क छूट गया । दूसरी बात यह है कि इसी कारण वह ऐसा प्राणी रहा होगा जो छिछले-जल में रहता होगा और जिसने अपने अग्र अवयव से यह सम्पर्क बनाये रखा होगा । क्योंकि उनके चप्पे पानी हटाने वाले अवयवी की पूर्ण विशेषता नहीं प्राप्त कर सके इसलिए ये अंग साधारणतः 'अक्षम' टोह लेने वाले उन के रह गये। ऐसे प्राणी की ठठरी मिली है जिनके अग्र-अवयव भट्टे हाथों की भौति है और पखे के रूप में नहीं है। ऐसा जान पड़ता है कि इन्ही अवयवों के सहारे छिछले तालों से वे जलमय तटों तक पहुँचे । गहरा सागर छुट गया । धरती पर इनकी पहुँच हुई और जल-स्थलीय एम्फीबियन प्राणी का आविर्भाव हुआ ।" चतुर तथा निश्चित मछलियों से प्रतिद्वन्द्विता में इन टटोलने वाले जल-स्थलीयों की जो विजय हुई उसमें हम ऐसे प्राचीन नाटक का खेल देख रहे हैं जो अनेक बार विभिन्न अभिनेताओ द्वारा खेला गया है । दूसरे अभिनय मे, जो हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, हम देखेंगे कि मछली का अभिनय जल-स्थलीयों की भीषण सन्तान सरीसप (रेपटाइल) के उपकुल ने किया। और जल-स्थलीयों का निजी अभिनय उन लोगों के सिर पड़ा जो उन स्तनपायी प्राणियों के पूर्वज है, जिनमें मनुष्य की आत्मा अवतरित हुई। प्रारम्भिक स्तनपायी दुवेल और छोटे प्राणी थे जो अप्रत्याशित रूप में धरती पर आये । क्योंकि महान् सरीसुपो ने जो पहले सुष्टि के अधिकारी थे इसे त्याग किया था । एसकिमो और खानावदोशो की भाँति मेसोजोइक करप के सरीमृप ऐसे विजेता थे जिनकी विजय अति-विशेषता की अन्धी गली मे खो गयी।

'सरीम् न का एकाएक अन्त हो जाने का जो आमास मिलता है वह धरती के सारे दितहास में मनुष्य के आपमन से पहले तबसे विजिव कार्ति है। मम्मवत हमका सम्बन्ध यह काल से हैं जब हलने मंत्री वात स्वार का सहत बहुत बड़ा मुग समान हो मा और कठोर शीतकाल का जून आया। इस गुम में पीन्य-कर्तु चोड़े समन की होती थी किन्तु ताप अधिक था। मेसोजोइक काल' के पशुतवा वनस्पति हल्की गर्थ परिस्थितियों के अजुकूल करें ये और ठडक का सामना नहीं कर सकते थे। इस के विपत्त करने को सहत कर सकते थे। इस के विपत्त करने को सहत कर सकते थे। ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है... कि स्तत्रपाधियों में और कम योग्य सरीम्यों में सीधे प्रतिहत्ति हां हुई हो... परामेसोजोइक काल की बहुत-सी जबड़े की हिड्डियों मिली है जो स्तन्तपाधियों की हैं। किन्तु कोई दुक्ता, कोई ऐसी हट्टी नहीं मिली है जिससे यह सकते मिली कि ऐसा मेसोजोइक करना थी। सारी स्वार हो ही सारी है जो स्तन्तपाधियों की हैं। किन्तु कोई दुक्ता, कोई ऐसी हट्टी नहीं। सामना किया हो... (वे) छोटे-छोटे प्रभावहीन चूहों के आकार के जीव रहे होंगे।"

श्री वेल्स ने जो तर्क उपस्थित किया है वह यहाँ तक साधारणत: स्वीकार किया जाता है।

- १. जेराल्ड हडं : द सोसं आव सिविलिनेशन, पृ० ६७-६।
- २. एच० जी० बेल्स : व आउट लाइन आव हिस्ट्री, पू० २२-४।
- ३. विकास के इतिहास में मध्यकाल, अन्०
- ४. एच० जी० बेल्स : वि आउट लाइन आव हिस्ट्री, पू० २२-४।

सरीमुपों के स्थान को स्तनपायियों ने महण कर लिया क्योंकि उन भारी विकटाकार जीवों में यह समाता नहीं रह गयी कि तर्य बातावरण के जन्मकूल अपने को बना वक्षे। परन्तु जिस भीषण परि-स्थिति में इन सरीमुपों का विनाश हुआ उसमें तत्त्रपायी कित प्रकार वच गये। इस विशेष मनोरंजक प्रश्नन पर न से लेखित के लिया है। अपने स्वार्थ के लिया है। अपने स्वार्थ को लिया है। अपने स्वार्थ के लनुतार आरामक स्तनपायी इस्तिक्ष जीवित रह गये कि उनके सरीर पर बाल वे विससे लाने वाली शीत से उनकी रक्षा हुई। यदि इतना ही तर्क है तो हम इससे अधिक कुछ नही जान सकते कि विशेष परिस्थितियों में लोम (कर) शक्क (स्केल) से अधिक रक्षा करने बाला कवन है। किन्तु औ हुई का कहना है कि जिस कवन ने स्तार्थायों को रक्षा के इस हमारीरिक नहीं या, मानतिक था। इस मानतिक रक्षा में सित इस हमिलपायियों के रक्षा के प्रति हमिल प्रोर्थ के स्वार्थ के अधिक उत्तर वारतिक नहीं या, मानतिक था। इस मानतिक रक्षा में सित इस हमिलपायियों के रक्षा के प्रति हमिल क्षा वारतिक नहीं या, मानतिक था। इस मानतिक रक्षा में सित इस हमिलपायियों के रक्षा के प्रति हमिल के अलिक लोक एक हा है।

मानवों के आने के पहले विशाल सरीसपों का आशातीत रूप से ह्यास हो चका था.... उनका जीवन छोटे चलते-फिरते प्राणियो से आरम्भ हुआ था । वह इतने भीमकाय हो गये कि ये धरती के लौह-पोत कठिनाई से चल सकते थे....मस्तिष्क का प्राय. उनमे अभाव हो गया । उनके सिर केवल परिदर्शक (पेरिस्कोप) साँस लेने की नली, और चिमटे रह गये । 'इसी बीच जैसे वे मोटे और कठोर शरीर के हो रहे थे, जिसके कारण उनका विनाश होने वाला था. एक ऐसे प्राणी का निर्माण हो रहा था जो उस समय जीवन की सीमा निर्धारित थी उसे फौद जाने वाला था और नयी शक्ति और नयी चेतना का जीवन आरम्भ करने वाला था। इससे अधिक उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। जीव का विकास सर्वेदनशीलता और चेतना से होता है; रक्षा नही अरक्षा से; नगें रहनें से, शनित से नहीं, आकार से नहीं, छोटे होने से । स्तनपायियों के पूर्वज चहों के समान छोटे जीव थे । जिस ससार में भीषणकाय जन्त का साम्राज्य रहा हो उसका मविष्य ऐसे प्राणियों के हाथ में आया जिन्होंने अपना समय दूसरों की गति-विधि देखने में बिताया और दूसरों को राह दे दी। वह अरक्षित था, उसके शरीर पर शल्क नहीं, लोम थे। वह विशेषित (स्पेशलाइण्ड) नहीं था, उसके अग्र-अवयव में चेतना थी और निश्चय ही चेहरे और मुँह पर श्रुग के समान जो लम्बे बाल वे उनसे सदा उद्दीपन प्राप्त होता था। कानो और आंखो का विशेष रूप से विकास हुआ था । वह समतापी (वार्म-ब्लडेट) हो गया, इसलिए कि ठंड में बराबर उसमें चेतनता रहे जबकि सरीसप बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार उसकी चेतना को उत्तेजना मिली और इसका विकास हुआ। उसके सामने अनेक प्रकार के उद्दीपन आये और उसने अनेक ढंग से सामना किया क्योंकि यह प्राणी नया था और इसलिए सामना करने का एक ढंग नहीं, कई ये और कोई भी निश्चित ढग से स्थायी न ये ।'र

यदि यह हमारे पूर्वज का चित्र है तो हमे इससे सहमत होना चाहिए कि हमे उसका गर्व है और यह कि हम उसके योग्य नहीं हैं।

#### उद्योग में प्रतिशोध

सौ बरस पहले ब्रिटेन का यह दावा ही नही था, वह सचमुच 'संसार की कर्मशाला' (वर्क-

वाप) वा। आज वह संसार की अनेक कर्मचालाओं का प्रतिद्वन्दी है और उचका अपना हिस्सा बहुत वित्तों से छोटा, अपेसाइत छोटा होता जा रहा है। इस विषय पर कि 'बया किटन समाप्त हो गया' बहुत लोगों ने लिखा है और अनेक उत्तर मिल्हें है। सम्प्रवतः सब नोत को ध्यान में स्कर रह कहा जा सकता है कि निगत सत्तर वची में हमने उनसे अधिक किया जितनी आधा की जाती थी। यद्यपि निराणावादियों के और मस्तेना करने वाले मिल्क्य करताओं के लिए, जिसका वर्षन सामें हमने उनसे आधिक किया जितनों को लाए जिसका वर्षन सोई एक स्वात हम के लिखने हमारा बहुत दोब है, तो हम अपने उद्योग के नेताओं को नतायें यो उन्हों दिक्या लीता तकती तकता की स्वात के सामित के स्वात है किया है काफी गुजाइस है। 'कियु कोई एक बात हम ले ले जिससे हमारा बहुत दोब है, तो हम अपने उद्योग के नेतायें यो उन्हों दिक्यानी तकनी को की पूजा अभी तक करते हैं जिनसे उनके पूर्ववों ने सम्पत्ति अदित की।

इससे अधिक शिक्षाप्रद उदाहरण क्योंकि वह स्थापक नहीं है, संयुक्त राज्य का है। इससे कोई हमकार नहीं कर सकता कि उसीसवी शारी के मध्य में अमरीक्यों में अपने ओधीधिक आविक्कारों की विभिन्नता और कौशक में सबकी पीछे कर दिया था और इन आविक्कारों का उपयोग व्यावहारिक रूप से किया था। शीने की मधीन, टाइप रायस्ट, जूता सीने की मधीन, मैककारिनक की खेत काटने की मधीन, कुछ थन्त्र है जो 'यांकी करणना' के प्रक है और हमें पहले प्रयान में आते हैं। किन्तु आविक्कार ऐसा है जिसके प्रयोग में विदिशों की अपेक्षा अमरीकी पीछे रहा ये। यह पिछापन और भी विचित्र जान पहता है, क्योंकि विसकी अमरीकियों पोछे रहा ये। यह पिछापन और भी विचित्र जान पहता है, क्योंकि जिसकी अमरीकियों ने उसे सा जिसकी अमरीकियों ने उसे सा अहता अमरीकों के चप्यू-स्टीमर यातायात के लिए बहुत का अमरीका में पूर्व स्थापत है जित कर सिख हुए। इस सफलता का सीधा परिणान यह हुआ कि रुक्त के अमरीका में बहुतायत है, वे हितकर सिख हुए। इस सफलता का सीधा परिणान यह हुआ कि रुक्त के उसे लाले रिक्त में अमरीका से स्थापन में को सामा परिणान यह हुआ कि रुक्त के उसे लाले (क्यू मोकेटर) झुमपोलों के सचलन में जो सामापिक में चालन के लिए अधिक उत्तम था, अमरीकों बिटियों की अपेका देर में आये। क्योंक बे इराने अस्पात देश की अपिक मसत थे।

यद्ध का प्रतिशोध

सैनिक इतिहास में और प्राणि-इतिहास में जो साम्य है अर्थात् छोट कोमल लोम वाले जन्तु और मारी कवच वाले सरीसृप में जो प्रतिद्वन्द्विता है वह डेविड और गोलियय के द्वन्द्व-युद्ध की कथा में अंकित है।

इस पातक दिन के पहले जिस दिन गोलियध ने इसरायक की सेना को ललकारा था, उसने अपने साले से अनेक विजय प्राप्त की थीं। उसके भाले का इसा जुलाहे के तीर (बीप) के समान पा और उसका सिरा लोहे का छ सी पैकेल का बा बैरी के अरको से वह अपने की पूर्ण रूप से सुर्धात्वत समझता था क्योंकि उसका कवन, शिरस्तान, बसलापा, बाल तथा पिरहिल्यों के स्थान से वा था। दूसरे किसी शरून-सल्ला की वह करूना भी नहीं कर सकता था। और वह समझता था कि कोई स्वारकों की मुझ करूना भी नहीं कर सकता था। और वह समझता था कि कोई स्वारकों जो मुझते करने के दुस्ताहक करेगा वह भी इसी प्रकार दिस दे पीत वह कवन से दका रहेगा था।

अपने भविष्य वक्ताओं को छोड़कर और सब प्रकार से किसी देश का सम्मान होता है ।

२. यहूर्वियों की प्राचीन तौल । एक शैकेल आध सेर के लगमग होता वा ।--अनु०

और किसी भी प्रतिद्वन्द्वी का कवच मेरे कवच से हीन होगा । ये दोनों विचार गोलियब के मन में इतने जम गये से कि जब डेविड उसके सामने दौड़ा आया और उसके शरीर पर कोई कवच नहीं या और हाय में केवल एक डंडा या तो गोलियय डरा नहीं, उसे अपमानजनित कोध हुआ और वह कहता है—'क्या मैं कूत्ता हैं—जो तू ढंडा लिये जा रहा है ?' गोलियथ को यह सन्देह नहीं हुआ कि इस यवक की अशिष्टता केवल सोची-समझी सैनिक चाल है । वह यह नहीं जानता था कि उसके ही समान डेविड ने सोच लिया या कि गोलियथ की सैन्य-संज्ञा के सम्मख मैं कभी जीत नहीं सकता और इसलिए जिस कवच को पहनने के लिए साल ने उससे जिह किया था, उसने उसे नहीं पहना । गोलियय ने उस झोले (स्लिग) की ओर ध्यान नहीं दिया जो डेविड लटकाये था। न जाने क्या दृष्टता उस गड़ेरिये के झोले में छिपी हो । इस प्रकार यह अभागा फिलिस्तीन शान से अपने बिनाश की ओर चला गया--किन्त ऐतिहासिक तथ्य यह है कि उत्तर-मिनोई जनरेला का प्रत्येक हापलाइट!--गोथ का गोलियय या टाय का हेक्टर--डेविड के झोले से या फिलाक्लेटीज के धनव से नहीं हारा बल्कि मरमाइडनो<sup>र</sup> के ब्यह से । इनका विशाल समह था जिसमे सैनिक कन्धे से कन्धा और ढाल से ढाल मिलाकर खडे थे। व्यह का प्रत्येक सैनिक अपनी सैन्य-सज्जा में गोलियय या हेक्टर के समान था। वह भावना में होमरी सैनिक के विपरीत था क्यों कि व्यह का मल सैनिक मर्यादायुक्त था जिसके कारण व्यक्तिगत लड़ने वाले मर्यादायुक्त सेना में परिवर्तित हो गये थे । इसके नियमबद्ध विकास से उसका दस गुना कार्य हो सकता था जितना उतने ही उसी प्रकार अस्त्र-शस्त्र सिज्जत वह सेना कर सकती थी जिनमें आपसमे समन्वय नही था।

इस सैनिक तबनीक का कुछ पूर्वाभाय हमें ईवियड में मिलता है। इसी तकनीक का वर्णन इसिर स्पादने-मिलता है। इसे में स्पाद की सामाजिक सर्वेताची विवस हुई। किन्तु इस विवस से क्यारी-मेंसिनियाई यूड में स्पाद की सामाजिक सर्वेताची विवस हुई। किन्तु इस विवस से क्यारी-समाप्त नहीं होती है। अपने सब बिरोधियों को रणकेष से हटाकर स्पादों का ब्यूह कुछ दिनों के किए आराम करने लगा और चीची सती हैं। यू- में अपमान के साथ उसका निवास हुआ। । बहुले प्येती पेस्टास्टों द्वारा जो एक प्रकार डेविडों के समृद में, निसक्त सामना स्पादों के गोलियम क्यों सैनिक नहीं कर सकते ये—और फिर चीची देवा के समरतान्य के गये तकनीक से। किन्तु एयेनी और चीची तकनीक को एक क्षण में ३२८ ई० पू- में मैसिडोनी देवा ने परास्त और समय के प्रतिकृत कर दिया। मैसिडोनी तकनीक सह स्वी कि ब्यूह के प्रयोक उच्च भी के प्रशिक्षत

- १. प्राचीन यनान का भारी अस्त्र-सस्त्रों से सज्जित सैनिक । ---अनु०
- - ३. ईलियड---१६-२, २११-१७।
- प्रुतानी वैदल सैनिक जिनके हाथों में चाला रहता था और वैरी पर फेकर्ने के लिए पत्थर
   दे दुकड़े ।—अनु०

मैसिडोनी युद्ध के संगठन की मुल दक्षता सिकन्दर की उस विजय से प्रमाणित होती है वो उसने एकेमीनियाई साम्राज्य पर की। और मैसिडोनी सैनिक स्मृह रचना एक सी सत्तर साल तक मैनिक तकनीक का अनितम शब्द या। किरोनिया के युद्ध है, जिसमें यूनान के नगर-राज्यों की नागरिक केना समायत हो गयी, गाइकना की लड़ाई तक, जिसमें मेहिडोनी स्मृह रोमन कसीहिशी (लीजियन) से पराजित हो गयी, मैसिडोनी सैनिक तकनीक का महत्त्व था। मैसिडोनी सेना के इस एकाएक भाष्य परिवर्तन का कारण प्राचीन अस्थायी तकनीक के प्रति भवित थी। जब मैसिडोनी लोज अपने की हैली संसार की परिवर्गी सीमा को छोड़कर संसार का एकमान स्वामी समझते थे, और युप्तपाप कैंडे ये, रोमन महान हैनीवली युद्ध के दुखपूर्ण अनुभव को दृष्टि में रखकर अपनी युद्ध कला में भानिकारी परिवर्गत कर रहे थे।

रोमन अजीहिणी मींसडीनी ब्यूह पर इस कारण विजयी हुई कि उसने हस्की पैरल सेना के ब्यूह के समत्वय के साथ और आगे उन्नित की। रोमनी ने बासतव में नये कम (फारमेशन) और नये डग के सैंग्य-सज्जा का आविष्णार किया जिसके परिणामस्वरूप कोई सैंनिक और कोई इन्हों इच्छानुसार चाहे हलके पैरल सैंनिक की मींति छड़े, या हापछाइट की भींति, और वैरी के सम्मुख एक सण की मुचना पर एक से दूसरे रण कोशल में सपने को बदल है।

पाइडना के यद में यह रोमन दक्षता एक पीढ़ी से अधिक पुरानी नहीं थी। हेलेनी जगत की इस इटालियाई उपच्छाया में पूर्व मैसिडोनी ढग का व्यह कैत्री के रण में (२१४ ई० पू०) दिखाई पडा था। इसमें भारी रोमन पैदल सेना जो प्राचीन स्पार्टन त्यह के ढग पर रची गयी थी हैनोबल के स्पेनो और गैलिक भारी घडसवारों से घिर गयी और भारी अफ्रीकी पैदल सेना द्वारा दोनो पारवों में पशओ की भांति बँध गयी। इसके पहले भी लेक टेसिमीन में भी एक बार विपत्ति आयी थी जिसकी चोट से एक रोमन नेता ने प्रयोग करने का विचार किया और सोचा (भ्रमपर्णं धारणा के कारण) कि इससे रक्षा होगी । कैंत्री की घोर पराजय की कठोर पाठशाला में रोमनो ने अपनी पैदल सेना की तकनीक में सधार किया और एक क्षण में रोमन सेना हेलेनी संसार में सबसे दक्ष सेना हो गयी। फिर खामा, साइनोसिफाली, और पाइडना की विजय हुई। इसके बाद बर्बरों से. रोमनों से. और रोमनो तथा रोमनो से कितने ही यद हुए जिनका सचालन मैरियस से सीजर तक बड़े-बड़े कप्तानों ने किया । और रोमन अभौहिणी आग्नेयास्त्र के पहले जितना सम्भव हो सकता था उतनी दक्ष सेना हो गयी। इसी समय जब अक्षीहिणी अपने ढग की पूर्ण सेना बन गयी थी, घडसवार सेना ने रोमन सेना को कई बार पराजिल किया । इनकी तकनीक भिन्न थी। और उन्होंने अक्षौहिणी को सेना-क्षेत्र से निकाल बाहर किया। सन् ५३ ई० पू० में करीं मे बुड़सवारों ने अक्षौहिणी पर जो विजय पायी वह युद्ध फारसेल स के क्लासिक यद से पाँच साल पहले हुआ जिसमें अक्षीहिणी से अक्षीहिणी लड़ी थी । इस यद में रोमन पैदल सेना की तकनीक सर्वोच्च थी। कर्री के यद्ध का अपशकुन चार सौ साल बाद सन ३७८ ई० में एडियानोप्ल में ठीक उतरा जब भाले बरदार घडसवारों ने अक्षौहिणी पर अन्तिम प्रहार किया । इस युद्ध में समकालीन इतिहासकार अमियानस मारसेलिनस, जो सैनिक अफसर भी था. इस बात की साक्षी देता है कि रोमनो की सेना के तीन चौथाई लोग मारे गये और मत प्रकट करता है कि कैत्री के यद के पश्चात रोमन सेना पर ऐसी महान विपत्ति कभी नहीं आयी थी। इन दोनो यदों के बीच की ६ शतियों में से अन्तिम चार शतियों में रीमन लोग आराम ही

करते रहे। करीं की चेताबनी के पश्चात्, और गोपिक भाका बरदार मुझ्डवारों के फारसी प्रतिकथ के द्वारा जिल्होंने ३७८ ई० में बेलेन्स और उसकी अक्षीहिणों को नष्ट किया। सन् २६० ई० में बेलेरिजन में और ३६३ ई० में जूलियन की बार-बार पराजय की चेताबनी के बाद भी व्यान नहीं दिया।

एड्रियानोफ की दुर्घटना के बाद सम्राट् ियोशीस्वस ने उन बर्बर घुडसवारों को जिन्होंने रोमन पैदल सेना में बड़ी मारी दरार पैदा कर उसे भ्रष्ट कर दिया था, उन्हीं को उस स्थान को सरते के लिए नियुक्त करके, पुरस्कार दिया। और साम्राज्य की सरकार ने इस अदूरदर्धी में ति का मूल्य इस अकार चुकाया कि इन बर्बर कार्ड के टट्टूओं ने परिचमी प्रदेशों को विभाजित करके 'उत्तराधिकारी राज्य' बना लिया, अन्तिम समय जिस स्थानीय सेना ने, पूर्वी प्राच्यों को अलग हो जाने से बनाया, बहु इसी वर्बर डंग के माले बरदार चुडसवारों की थी। मारी अस्त्रों से सी स्थानिय के अलग हो जाने से बनाया, बहु इसी वर्बर डंग के माले बरदार चुडसवारों की थी। मारी अस्त्रों से सी स्थानिय के सिंद हो कि इस प्रकार को सेना विभिन्न देशों ने माले कर स्थानीय थी। यह भी आरम्बर्ध की बात है कि इस प्रकार को सेना विभिन्न देशों में मिति चित्र के रूप में हो या तीयारी, चौथी, पांचवों या छंडो शनी में कार्य के महाने में समानियाई राजा द्वारा तराशी हो या तीय पीड़ी (६१८-९०७) के पूर्व के योडाओं को सिट्टी को मृत्ति हो, या स्थारह्वी शती का बेयो (नगर का नाम) का परशा हो, जिसमें विलियम द काकरर के नारमन वीरो (नाइट) द्वारा पुराने अंग्रेजी पैदलों की पराजय कटी हुई है।

यदि भाजा बरदार पुडसवार का यह दीर्घ जीवन आदचयेपूर्ण है तो यह भी ध्यान देने की वात है कि यह सर्वध्यापक सैनिक पताने पुल अवस्था में है। एक प्रत्यक्षदर्शी में उसके पराजय का इस प्रकार वर्षन किया है। 'जब बहु टास्टरों से लड़ने शालित नगर (बरादाद) के रिष्क्य को ओर गया तब में उपभानी की सेना में था। जब बतन् १२५८ ईं ० (६५६ हिन्तरी) में उस नगर पर महान् विपत्ति आयी। हम लोगों का सामना नहर बचीर पर हुआ जो दुजेल के अधीन राज्य या। बहु हम लोगों में से एक सैनिक पूर्ण रूप से अरत्यों से सिज्यत अरबी थोड़े पर सचार दृष्ट पुत्र के लिए जाने बता मा यह सवार और उसका घोड़ा ठोस पहा के समान था। और हमारा सामान करने के लिए एक मंगोंक बतार आता था जो ऐसे थोड़े पर सवार दृष्ट वाथा थो गहे के समान या। उसके हाथ का भाला तकुर (स्पिक्त) सा दिखाई देता या। न उसके पास लबादा था, न कवन । जो लोग उसे देखते थे उन्हें हैंसी छूरती थी। किन्तु दिन कलते-बलते विजय उनकी थी और हमारों करारी हार दृष्ट जो अनिस्ट की कुनी थी और इसके बाद तो विपत्ति स्थायी सो आयी ।

इस प्रकार गोलियच और डेविड की पौराणिक कथा का युद्ध जो सीरियाई इतिहास के प्रभात में हुआ था तेईस शतियों के बाद सान्ध्य काल में दोहराया गया। और यद्यपि इस बार दैत्य और बौना भोड़ो पर है, परिणाम बही है।

 ई० जी० ब्राउन : ए लिटरेरी हिस्ट्री आब परिशया । माग २, पू० ४६२, फलकुद्दीन मूहम्मद बिन ऐदिमीर से उद्धत जिसके इस्न तिकतका के किताबल फ्राइरी से उद्धत किया । अजय तातार कञ्जाफ जिसने इराकी मारी भरकम विचाहियों पर विजय प्राप्त की और अवादा पर पेरा झाला और अव्यादा किला को मुखो मार झाल हक्का वचार था, उसका माला मी हक्का था। नह खानावदां इन का या विचन वाठवी तथा सातवी शती है ० पूर्व में सिमेरियाई और साइय के आजमण द्वारा दिखा-पिस्तम एविया में अपना परिचय दिया था और आतंक फैलाया था। किन्तु यदि बुडसवार देविड ने बुइसवार गोलियच को यूरीसामई स्टेप से आकर तातारी आकमण के आरम्भ में पराजित किया तो इस कपा की पुनर्पाष्ट्रीय मुख का परिणाम पहले की मारित किला की पार्ट प्राप्त में इन के वार्ट प्रमुख स्टेप से आप हो जो पराजित है आ पित के अवस्था स्टेप से आप हो हो की प्राप्त में स्टेप से आप हो जो पराजित है आ पर स्टिप्त में इस के से स्टेप से आप हो जो पर पर से स्टेप से आप हो जो पर पर से स्टेप से साम के साम के स्टेप से साम के स्टेप से साम के स्टेप से साम के साम

ते रहुषी शती के अन्त तक ममलूक कांसीसी और मगोलों के ऊगर अपनी श्रेण्ठता स्थापित कर चुके से और अपनी सीमा में सीनक श्रेण्ठता में बैठे ही बेजोंड़ चे जैसे पाइडना के बार रोमन असीहिंगी । इस उच्च किन्तु दुवंग करने वाला सिंत में ममलूक भी असीहिंगी के सर्वातानित निकास वेट परे । और यह विश्वत संयोग है कि ये लोग भी उत्तरी ही दिनों तक निल्काम रहे और पुराने बेरी ने नयी तकनीक के सहारे एकाएक उन पर आक्रमण किया । पाइडना और एड्डियानोफ के सुब में ५५६ वर्षों का अत्यर है, सत्त लूप पर ममलूकों ने जो विजय पायी और अपने उत्तर पिकारों ने नी स्थाप पायी और अपने उत्तर प्रिकारों के स्थान उत्तर प्रकार के साथ ५५५ वर्षों का अत्यर है। स्वत साई प्रवास के अधि में १५५ वर्षों का अत्यर है। इन साई पांच सी वर्षों में पैदल सेना का प्रभाव बढ़ पया । इस अवधि की पहली सामार होते-होते बेरिक स्था पैदल सेना ने 'लांच बो' द्वारा पुस्तवार गोंध्यियों को केशी में हराया था । इस परिणाम को लोगो ने अच्छी तरह समझा और आनेवास्त्र के आविष्कार से और जानिवारियों (एक सेना) की मर्यादा से इसला समर्थन हुआ ।

नैपीजियन से हारे जाने के बाद और तेरह साल के बाद जब मुहन्मद अली ने अन्तिम रूप से इसे नष्ट कर डाला तब जी बचे-चूर्ज वे में कपरी नील के पास चले गये और अपने अस्त्र तथा तकनील मुझान के महदी के बलीला के कजच्यारी पुरुत्तारों को दान कर दिया, जो सन् १८९८ में औमदुरमान में बिटिश पैदल सेना ने स्वस्त हुए।

जिस फोसीमी तेना ने ममलूकों पर विजय पायो वह जानिसरियो के पश्चिमी प्रतिकरप की पहली तेना से मित्र भी। वह फासीसियों की सामृहिक रूप से भर्ती की हुई सेना का नवीन परू भी। वह उस परिसमी तेना के नये पूर्ण अभ्यासभुस्त नमूने के स्थान पर से सुधार कर नहीं जिसे केंद्रियक महान् ने पूर्णता प्रदान की। विक्यु बब जेना में नेपीलियन की नयी सेना ने पुरानी प्रशिवन सेना को पराजित किया तब प्रशिवा के राजनीतिक तथा सैनिक सप्तरालों को प्रेरण मिली कि क्रांसीतियों से बड़कर जसाधारण व्यक्ति प्रारत की जाय । इसके लिए नये तैतिको को पुरानी मर्यादा की विद्या दी गयी । सन् १८१३ में इसके परिणाम का आभास मिला और सन् १८७० में वह स्पष्ट हुआ । किन्तु दूसरे वक में प्रशिवन सैनिक प्रशीत में उत्पानी जीर उसके सामी खेंस गये और अस्पत्ती को उसके सामी खेंस गये और अस्पति को प्रशिव के सामी खेंस गये और अस्पति हा आर्थिक नाकेवन की कर्यो तकनीक प्रयोग में लायी गयी । वर्षों कि बाइयों तथा आर्थिक नाकेवन की कर्यो तकनीक प्रयोग में लायी गयी । १९५८ में १८५० की प्रणाती केकार हो गयी । क्यों कि बाइयों तथा आर्थिक नाकेवन की स्था तथा तकनीक प्रयोग में लायी गयी । १९५५ में १८५० में १८५० के प्रणाती व्यक्ति प्रशेव के सामे कारी गयी । इत्येक कडी, आदिष्कार, विकास हो महिता कार्यों में लेवा की प्रशेव करी में विद्या के प्रकार को मिला में श्रीव हुता है । सीनक इतिहास के तीन हजार वर्षों में श्रीव और नीजियन के युद्ध से केकर और में मिला ने पंति की प्रशेव में श्रीव हिता हो साम प्राप्त मुख्य की प्रवास के साम की से सिता हो से सिता हो साम मिला के स्पार्थ के साम की से सिता हो से सिता हो से सिता हो साम सिता कर साम स्वर्ण की स्वर्ण के साम से हिता हो हो से सिता हो साम सिता हो सिता हो सिता हो साम सिता हो स

# (६) सैनिकवाद की आत्मघाती प्रवृत्ति 'कोरोस', 'युवरीस', 'एथ'

'निष्क्रियता का हमने सर्वेक्षण कर लिया । सर्जन के प्रतिक्षीध का यह अवसंग्य इंग है । अब हम जरा क्रियाशील विवयन को और क्यान दें जो तीन दूनानी सब्दों हारा व्यवत किया गया है । 'कोरोस', 'यूवरीस', 'एव' । इन सब्दों का आरमिन्ट और कारोस की अपिया है । कारोस के अपिया है । कारोस का अपे हैं अर्तन्त्रिय, 'यूवरीस' का 'अर्वाचार', और 'एव' का 'विनास' । आरमिन्ट दृष्टि से कोरोस का अपे सै क्टलता से विगडी हुई मानसिक परिस्थित, यूवरीस का अर्थ है क्टलिया के कारण मानसिक तथा नैतिक सन्तुवन का अभाव, एव का अपे हैं ही अनिवन्तित आरमो असम्भव कार्य करने की चेप्टा करती है । 'पीचवी साती के एयेनी ट्रेजियों में जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आज प्राप्य है तीन अको में यह मनीवैज्ञानिक विनास दिखाना साधारण विषय था । एसकाइलस के अगामेमनान नाम के नाटक से यही विषय है, अंतिस्था के पत्ती में यही विषय है, ओक्सिकी के नाटक एजेसस में यही विषय है, अंतिस्थ से अंतिस्थ हिरानस, किजोन के एन्टीमोनी और युरिपीडीब के बैके में पैन्युक की कहानी का मही विषय है। अष्टलात को अष्टान की पाण में :

"पिर अनुपात के नियमों के विरुद्ध कार्य करने का कोई पाप करता है और बहुत छोटो वस्तु को बहुत बड़ी बस्तु ले जाने के लिए देता है—बहुत छोटो जहाज को बहुत बड़ा पाल, बहुत छोटे शरीर को बहुत आधिक भोजन, तो परिणाम यह होगा कि सब ठलट-पलट जायगा। यूबरीस के विस्कोट के कारण बहुत अधिक खाने वाला घरीर तुरत बीमार पड़ जायगा, और घमण्डी व्यक्तित असल को और चलेगा क्योंकि यूबरीस से यह उत्पन्न होता है।" विनाश की ओर जाने के सिक्रय और निष्क्रिय ढंगों का अन्तर स्थष्ट करने के लिए हम सैनिक क्षेत्र में कोरोस, यूनरीस और एय का सर्वेक्षण करेंगे । जिस प्रकार निष्क्रियता का सर्वेक्षण अभी हमने समाप्त किया है ।

गोलियय के व्यवहार में दोनों का उदाहरण मिलता है । एक ओर तो हम देखते है कि किस प्रकार अपने व्यक्तिगत भारी अस्त्रों से सज्जित सैनिक की अपराजेय शक्ति की निष्क्रियता के कारण वह विनाश को प्राप्त होता है क्योंकि वह उस नयी उच्च तकनीक को पहले से न अपनाता है न देखता है जिसका प्रयोग डेविड करता है । साथ-ही-साथ हम यह भी देखेंगे कि डेविड के हाथों गोलियम अपना विनाश रोक सकता था यदि तकनीक की उन्नति की ओर न ध्यान देने के साथ-साथ स्वभाव में भी निष्क्रियता होती । दर्भाग्य से गोलियय ने सैनिक महत्ता के प्रति परातनपन की रक्षा करते हुए स्वभाव में संयम नहीं रखा। इसके विपरीत बेकार ललकार दिया। वह आक्रामक और अपर्याप्त सैनिक तैयारी का प्रतीक है। ऐसा सैन्यवादी अपनी योग्यता पर विश्वास रखता है कि मैं ऐसे सामाजिक या असामाजिक तन्त्र के कार्य-संचालन के योग्य हैं जिसमें सब झगडे तलवार के बल पर तय किये जाते हैं और वह लड़ाई में भिड़ जाता है। उसके बोझ का बल उसके अनुकल होता है और अपनी विजय को प्रमाण में प्रस्तुत वस्ता है कि तलक्षार ब्री सर्व शक्तिमान है। किन्तु कहानी के दूसरे अध्याय में परिणाम यह निकलता है कि उस विशेष परिस्थित में जिसमें उसकी अभिकृषि है वह अपने सिद्धान्त को व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित नही कर पाता । क्योंकि दमरी घटना यह होती है कि उससे अधिक वली सैन्यवादी उसे पराजित कर देता है । उसने इस सिद्धान्त को प्रमाणित कर दिया जिसका उसे आभास नहीं था----कि 'जो लोग तलवार उठाते हैं. तलवार से नष्ट होते हैं।'

इस भूमिका को पढकर हम सीरियाई कथा को छोड़कर ऐतिहासिक उदाहरणों पर ध्यान दे । असीरिया

६ १४-६ १० ई० पू० असीरियाई सैनिक यक्ति की जो पराज्य हुई वह इतिहास में सबसे पूर्ण सी । उससे केवल असीरियाई तिम्क तन्त्र का ही बिनाय नहीं हुआ असीरियाई राज्य और असीरियाई जात्र को सांचित्र का तर्ज से ही ब्रास सांक तक जीवित रहा, और लगमा वाई सो सांक तक वीवित रहा, और लगमा वाई सो सांक तक वीवित रहा, और लगमा वाई सो सांक तक दिवस प्रवास हिए सिया में प्रमुख कर से कियाशील रहा पूरी तरह मिट गया । यो सो दस वर्षों के बाद युक्त सांइरस की दस हजार यूनानी सेना कुनाक्सा के राज्येस की बाटों के कार रूप रूप के हो को लोट रही थी, तब उन्होंने काला जीर नेनिवा का स्थान देखा और उन्हें महान्य आदम है जा, इस कारण नहीं कि वहीं बड़े-बड़े किले में जोर नगरों का बाद सिवार या बहिक इसिलए कि मनुष्य द्वारा निर्मित इसने विद्याल नगर निर्वत हो । इन निर्वत परो की बिलक्षणता ऐसी यी कि किसी का निवास न होने पर भी के दूर में । इसने तमित होने परो की बिलक्षणता ऐसी यो कि किसी का निवास न होने पर भी के दूर में । इसने प्रमाणित होता या कि उन्में रहने वाले कितने धारिसालों में । इसका स्थान बुक्त मुक्त की कहानी जब आधुनिक एक्त सीह सह होते अनुभूति हुई थी, किया है। । किन्तु जेनोफेन की कहानी जब आधुनिक पाठक पढ़ता है तब उसे आस्वर्य होता है—स्थोिक पुरातत्विद्या ने वहीं खुवाई करके यो बोज को है उससे उसने असीरिया के भाष्य का झान प्रस्ति हाना सिया है जा भी सिया तम्ह के सिया सा झान प्रस्ति हाना सिया है जा साल विकर के सहस्ति कर के सहस्ति कर के साल पढ़ते होता है — स्थान साल पढ़ते होता है — स्थान सहस्ति कर के साल पढ़ते के साल पढ़ते होता है — स्थान साल पढ़ते हान स्थान के साल पढ़ते होता है — साल पढ़ते होता है — स्थान स्थान साल पढ़ते होता है — साल पढ़ते होता है साल पढ़ते होता है — साल पत्त होता है साल पत्त होता है साल पत्त होता है साल पत्त होता है साल पत्त होत

सारा बक्षिण-पश्चिम एशिया जरुसलेम से अरारात तक और एलम से लीडिया तक इन नगरों के स्वामियों के अधिकार में या और संवस्त रहा, उसके अच्छे-अच्छे वर्णन में वहाँ के इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है। असीरिया का नाम भी उसे नहीं मालूम था।

आरम्भ में असीरिया के दुर्भाग्य का कारण ठीक समझ में नहीं आता । क्यों कि मैसिडोनियनों, रीमनों और ममलूकों की माँति जन पर 'निकिस्ता' का दौष नहीं लगाया जा सकता । जब स्तर्क सैन्य-तन्त का विनास हुआ तब इनका तन अप्रचित्ति हो गया था और उनका मुद्यार नहीं हो सकता था । असीरियाई सैन्य-तन्त्र में बरावर सुधार होता रहा, जनका नवीनीकरण होता रहा, जनका नवीनीकरण होता रहा, जेर के समय तक प्रवित्त (री-इनफोर्स) होते रहे । ईसा की चौरहवी सती के आरम्भ में असीरिया की सीनक प्रतिना ने दिक्षण-पित्तम (शिया के स्वामित्व प्रहुण करने के सामम भारी कवनदारी पैन्य सीनक का शिख्य उत्तर कि स्वामित्व प्रहुण करने के समय भारी कवनदारी पैन व्यक्तिक का शिख्य उत्तर कि स्वामित्व प्रहुण करने के समय भारी कवनदारी पैन व्यक्तिक का शिख्य उत्तर कि सिव्य साम भारी कवनदार पे प्रवृत्त का साम प्रति क्षा था । यह थिए बीच की सात प्रतियो तक विकत्ति होता रहा । उत्तरकारिक असीरियो के चरित्र की विधियता थी कि अपनी युक्तका में वे बरावर मुधार करते रहे जी स्वामित्व विकत्ति होता रहा । उत्तरकारिक असीरियो के चरित्र की विधियता थी कि अपनी युक्तका में वे बरावर मुधार करते रहे जी तमहले होता रही है कि स्वाम समाण असने मूल स्वान में असीरी हित्रस के अन्तिम तीन सौ वर्षों को सैनिक साज-च्या तथा तकनीक का कमागत विकास बढ़े व्योर, सावधानी और यवार्यवा के दिखाया गया है । इनमें हम देवते है कि धरीर के कवच में, रस्ताधानी और वरार्यवा के स्वाम का की विधिय ना में वरावर प्रयोग और सुधार होता रहा। तब असीरिया के विनाश का क्या कारण का ?

पहले तो लगातार आक्रमणात्मक नीति थी और इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए शक्तिशाली साधन । इसके कारण असीरिया के यह के सरदारों ने अपने चौधे तथा अन्तिम उपक्रम को उस सीमा के आगे बढाया जहाँ तक उनके पूर्वज जा चके थे । असीरिया निरन्तर अपने सैनिक साधनों का आजान इसलिए करता रहा कि वह बैबिलोनी संसार की सीमा तक के क्षेत्र का रक्षक बना रहे. जिससे एक ओर जागरोस तथा टारस के बर्बर पहाडी निवासियों से और दसरी ओर सीरियाई सभ्यता के आरमीयन सैनिक अग्रगामियों से उन्हें सरक्षित रख सके। .. इसके पहले के तीन सैनिक संघर्षों में असीरिया ने इन दोनो सीमाओं पर रक्षात्मक से आक्रमणात्मक नीति ग्रहण की थी । किन्त इस आक्रमण में सीमा के आगे नहीं बढ़े और दसरी दिशाओं में जाकर अपनी सेना की शक्ति नहीं क्षीण की । फिर भी तीसरे संघर्ष में जिसमें नवीं शती ई० पू० के मध्य के पचास साल लगे, सीरिया में सीरियाई राज्यों का अस्थायी सम्मिलन (कोअलिशन) बना जिसने ८५३ ई० प० में करकार के पास असीरिया का आगे बहना रोक दिया और उरार्त का राज्य स्थापित न होने के कारण आरमीनिया में बड़ा विरोध हुआ । इन चैतावनियों के बावजद टिगलथ पाइलेसर(७४६-७२७ ई० प०) ने जब अन्तिम और सबसे बडा आक्रमण आरम्भ किया उसकी राजनीतिक आकाक्षा बढ गयी थी और उसका सैनिक लक्ष्य ऐसा था जिसके कारण उसे तीन नये बैरियों--बैबिलन, एलम और मिस्र का सामना करना पड़ा । इनमें प्रत्येक के पास उतनी ही सनिक शक्ति थी जितनी असीरिया के पास ।

टिगलय पाइलेसर ने जब सीरिया के छोटे राज्य को पूर्ण रूप से जीत लिया तब उसने मिस्र से लडाई ठानी । उसके उत्तराधिकारियों को यह लडाई लडनी पडी क्योंकि मिस्र इस बात पर तटस्य नहीं रह सकता था कि उसकी सीमा तक असीरियाई साम्राज्य फैल जाय । और उसने अमीरियाई साम्राज्य निर्माता की इस चेच्टा को निष्फल कर दिया । इसे तब तक के लिए असम्भव कर दिया जब तक असीरिया मिस्न को घेर कर परा राज्य न ले ले । सन ७३४ ई० प० में टिगलच पाइलेसर ने फिलिस्टिया पर अधिकार कर लिया । यह बढी कुशल रणनीति थी जिसके परिणाम-स्वासप अस्यायी रूप से समिरिया ने ७३३ में पराजय स्वीकार कर ली और ७३२ में डैमसक्स का पतन हो गया । किन्त इसका परिणाम यह भी हआ। कि ७२० ई० पू० में सारगन को मिस्नियों से लड़ना पड़ा और ७०० में सेनाशरीब से । इन अनिश्चित संघर्षों के बाद एसारहैडन ने तीन ग्राप्टों ६७५. ६७४ तथा ६७१ में मिस्र पर विजय पायी और उस पर अधिकार कर लिया । इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि असीरियाई सेना के पास मिस्र पर विजय पाने की शवित है. वह इतना ज्ञाब्तिज्ञाली नही है कि मिस्र को कब्जे में रख सके। एक बार और एसारहैडन मिस्र की ओर चला किन्त ६६९ में इसकी मत्य हो गयी। यद्यपि अशरबनिपाल ने ६६७ में मिस्री विद्रोह को शान्त किया उसे ६६३ में फिर से मिस्र को विजय करना पडा । इस समय तक असीरियाई सरकार ने समझ लिया होगा कि मिस्न में वह असम्भव कार्य करने मे लगी है। और जब सामेटिकस ने चपचाप असीरियाई सेना को ६५८-६५१ में निकाल बाहर किया तब अकारब-निपाल कुछ न बोला । इस प्रकार अपनी मिस्री हानि को छोड देने में असीरिया ने बद्धिमानी की किन्तु यह बद्धि तब आयी जब यह जात हो गया कि मिस्र के पाँच यद्धों में लगायी शक्ति बेकार हो गयी ! साथ ही मिस्र को छोड देना असीरिया के पतन की भूमिका थी जो दूसरी पीढी में हुई ।

टिगलय पाइलेसर का बैबिलोनिया में हस्तक्षेप का अन्तिम परिणाम सीरिया में हस्तक्षेप के परिणाम से कही अधिक गम्भीर था । क्योंकि इसके कारण और कार्य की शृखला के सीधे परिणामस्वरूप ६१४-६१० की विपत्ति थी ।

फिर भी लगभग सौ वर्षों तक अवस्थमभावी 'एव' टलता रहा क्योंकि असीरियाई सैन्य तन्त्र की यसता करावर बढ़ती रही। उदाहरण के लिए ६३६ में एकम पर ऐसा चातक महार हुआ कि उसका विच्लृंबल राज्य पूरवी सीमा से लेकर कारस के पहाड़ी निवासियों के राज्य में बाला गया और छलीन मारने वाला स्थान वन गया, बढ़ी से अकामीनिडी लोग एक सती के बाद सारे उत्तर-पश्चिम एविया के स्वामी वन गये। जब ६२६ में अबूरवनिपाल की मृत्यु हो गयी वैदि-क्षोन में नवीपीतास्मार के नेतृत्व में फिर एक बार विच्छत हुआ और उसने मीदिया से मिन्नता की, वी एक्स से अधिक सन्तिसाती या और सोलह साल बाद असीरिया संसार के नकसे से गायब हो गया।

जब हम डेढ सौ साल पुराने इतिहास की ओर देखते है जिसमें लगातार भीषण यद होते रहे । जो ७४५ ई० पू॰ से आरम्भ हुआ, जब टिग्लय पाइलेसर गृही पर बैठा और ६०५ में समाप्त हुआ, जब बैबिस्त्रोन के नब्दकदनजार ने कारचेमिश में फेरो नेको को पराजित किया। इनमें इतिहास विख्यात घटनाओं से पहली दृष्टि में पता लगता है कि बार-बार के आक्रमण से असीरियो ने समदाय के समदाय नष्ट कर डाले, नगरों को मिट्टी में मिला दिया और सारी जनता को बन्दी बना कर ले गयें । डैमसकस को ७३२ में, समारिया को ७२२ में, मुसासिर को ७१४ में, बैबिलोन को ६८९ में, सिडोन को ६७७ में, मेबिक्सको ६७१ में, थीबीस को ६६३ मे और ससा को सम्भवत ६३९ में । जहाँ तक असीरिया की बाहे पहुँच सकी उन सब देशों की राजधानियों में केवल टायर जैरुसलेम उस समय तक अछता रह गया जब ६१३ में निनेवाँ पर घेरा पडा । असीरिया ने अपने पडोसियों की जो हानि की और उन पर विपत्ति ढायी उसकी कोई गणना नही हो सकती । फिर भी असीरियाई सैनिक कृत्यों की उचित आलोचना उस अध्यापक के कथन के अनुसार होगी जिसने बालक को बेंत मारते समय कहा था--'तुम्हे कम पीडा होती है, मझे अधिक पीडा होती है।' असीरियार्ड योद्धाओं ने जिस निर्लंज्जता और आत्मतष्टि के साथ अपने निष्ठर कत्यों का बखान किया है उसका वही परिणाम हुआ । उन्हीं को अधिक पीड़ा हुई । जिन विजितों का नाम ऊपर दिया गया है वे पनः जीवित हो गये और उनमें कछ का भविष्य तो उज्ज्वल हुआ। केवल निनेवा जो मरासो मरा।

अतीरिया का बिनाश अपने डंग का एक ही है। उसकी समता उससे की जा सकती है वो ३७१ है० पूठ में स्वूकट्रा के रामधेत्र में स्मादों के जासे की बोर वो सन् १६८३ में विश्वना के युद्ध के पूर्व जानिसारियों की खाई में थी। वे सैन्यवादी जो अपने पड़ोसियों को तकराने के लिए उससे उस युद्ध किया करते हैं अपना ही बिनाश करते हैं। यह हमें कैरोजिवियनों और वैमुर्रो का स्मरण विजाता है जिन्होंने वैस्कानों और कारिस्थोंको तबाइ करते बड़े-बड़े साम्राज्य बनाये, जिनको हहें किनेदियाई और उडबको ने फिर लूटा । उस समय ये साम्राज्य-निर्माता एक ही जीवन-काल में शक्तिहोन हो गये और इस प्रकार अपने साम्राज्यवाद का मून्य कृष्टाया। इस प्रकार साम्राज्यवाद का मून्य कृष्टाया। इस प्रकार साम्राज्यवादयों के साम्य का निकटारा होता है। असीरायाई उदाहरण से एक और प्रकार को अस्मरायां उन सैन्यवादियों की गाद आती है जो बंद अववा उच्च सम्प्रात के हीं, जो सदा सार्वमीन राज्यों अथवा वह साम्राज्यों रा आक्रमण करते हो और उन्हें नष्ट करते हों और ऐसे राज्यों को जिनके द्वारा अपने देश को अथवा जिन देशों पर उनका शासन है, शासित और अयदमा प्राप्त हुई है। ऐसे विजेता साम्राज्य को निर्यवागुक्क नष्ट-प्रप्रट कर डाजते हैं स्ति वहां के लोगों के लिया वा जाती है। ऐसे विजेता साम्राज्य को निर्यवागुक्क राष्ट-प्रपट कर डाजते हैं स्ति वहां के लोगों के लिया वा जाती है। ऐसे विजेता साम्राज्य को निर्यवागुक्क राष्ट-प्रपट कर डाजते हैं स्ति वहां के लिया का जाती है। सिजय की महता से उनका पतन हो जाता है और बणाव्यत देश के दिन स्वामियों का भी हाल किकनेनी विक्लियों के समान हो जाता है और बणाव्यत के लिए मिनता का कार्य करती है। और इस ल्हेरी में से एक भी स्टुट का सार भी में के लिए नहीं रही जाता। के संस्ता हो अर्थ कारा की स्वास्ता का कार्य करती है। और इस लहेरी से एक भी स्टुट का सार भी में के लिए नहीं रही जाता।

हम यह भी देख सकते हैं कि जब मैतिशीनया वालों ने अकेमीनियाई साम्राज्य को नस्ट कर बाला और उसकी सीमा के और आपे भारतवर्ष पर आये तब उसका परिणाम यह हुआ कि उन बयालीस वर्षों के बीम जो मिनकपर की २२३ ई० पू० में मृत्यु और २८१ में जब कोरसीडियन में लाइसिमेक्स को हार हुई तब तक एक-दूसरे से ये व्हते ही रहें। यह विभोषका एक हुआ का लाइ बाद दोहरासी गयी जब आदिन मुसलमान अरबो ने बारह वर्षों में दक्षिण-परिचम एशिया के रोमन तथा सुनानियन राज्यों को तहस-नहस किया। यह लगमन उतना ही विस्तृत प्रदेश या जिले सिकस्टर ने य्यारह आलो में जीता था। और इस प्रकार सिकस्टर के कार्य को मिटा दिया। इस अरबो के बारह वर्षों की सुट्याट के यस्त्रात् चीबीस वर्षों तक वे एक-दूसरे की हत्या करते रहें। एक बार किर देखिए कि विजयी एक-दूसरे पर तत्रवार चलाते रहे और सीरियाई सार्वभीम राज्य नताने का अप और लाभ अर्थफारी उन्मेयदों और अव्वाधियों को मिला । पैयादन को जो बिजलों को गति के समान विजय प्राप्त करके राह बनायों उनके उत्तराधिकारियों को नहीं मिली। असीरियाई सैन्यवाद का आत्महत्या का बंग उन बचेरों में भी मिलता है जिल्होंने पतनो-मृख रोमन साम्राज के स्वार स्वार प्रदेशों पर आक्रमण किया जैता कि इस युस्तक के आरम्भ में कहा जा चुका है।

अमीरियाई सैन्यवाद के अनुरुव एक इसरा सैनिक विषयत हम उस समय भी पाते है जब असीरिया बड़ी सामाजिक ख्वतन्या का अन या जिसे हम वैविकानी समाज कहते हैं । इसमें असीरिया बड़ी सामाजिक ख्वतन्या का अन या जिसे हम वैविकानी समाज कहते हैं । इसमें असीरिया बहा सीमा यी जिसका कार्य के नेवन अपनी ही मुग्ता करना नहीं बा, बिक्त उस संसार का भी जिसका वह अंग था । अपनि उसका और पूरव के उपदायी पर्वेतियों से और दिश्वण तथा पविचन के सीरियाई समाज के आकामक पुरोगामियों हे । पहले की विचा भेद बाली सामाजिक अवस्या वाले किसी देश को होमा हो इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित करने से सारे समाज का लाम होता है । वर्षीक इस सीमा के कारण बाहरी दवाब रोका जाता है और अवसर का भाग अपनी आनिक परिस्थित इसरों हु मौतियों का सामना करने के अपनी आनिक परिस्थित इसरा है । यह अपनिवास करने के लिए सुरिक्षत इस्ता है। वह अपनिवास करने के लिए सुरिक्षत इस्ता है। यह अपनिवास करने के लिए सीनक शिक्षा पायों है, अदर बालों पर आक्रमण करके अपनी आक्रमां का सामना करने के लिए सैनिक शिक्षा पायों है, अदर बालों पर आक्रमण करके अपनी आक्रमां का सामना करने के लिए सैनिक शिक्षा पायों है, अवसर बालों पर आक्रमण करके अपनी आक्रमां का सामना करने के लिए सैनिक शिक्षा पायों है, अवसर बालों पर आक्रमण करके अपनी आक्रमां का सामना करने के लिए सैनिक शिक्षा पायों है, अवसर बालों पर आक्रमण करके अपनी आक्रमां आक्रमण आप है।

लमें। परिणाम होता है गृह-पुद्ध। इसी से इस भयाबह परिणाम का कारण मालूम होता है थो उस समय हुआ जब टियल्य पाइलेसर तृतीय ने ७४५ ई० पू० में असीरियाई सेना द्वारा बैक्लो-निया पर आक्रमण किया। इस प्रकार सीमावालों का अन्दर की और आक्रमण करना सारे समाव के लिए विपत्ति कारक है मगर सीमा वालो की तो इसमें आयसहाया ही है। इकका ऋय उस हाय के समान है जो तल्यार एहा और उसी झरीर में भोंक ये जिस सरीर का वह हाय है या उस लक्ष्वहार के समान है जो उसी डाल को चीर रहा है जिस पर वह बैठा है। वह तो डाल के साथ धम से नीचे गिर पढ़ता है, पैड़ का तना खड़ा रहता है।

#### गार्लमान

जिस अनुचित दिशा में शक्तियों के प्रयोग के परिणाम का ऊपर वर्णन किया गया है सम्भवतः बही अन्तर्ज्ञान था जिसने आस्टेशियाई फ्रैंको को ७५४ ई० में अपने योद्धा पेपिन को पोप स्टेफेन के निर्णय का बलपूर्वक विरोध करने को विवश किया था जब उसने उनके लम्बाडी भाडयो से लडने के लिए कहा था । पोप की दब्टि इस परा-आत्पस वाली शक्ति की ओर थी और उसने पेपिन को ७४९ में इसोलिए राजा बना दिया जिससे उसकी अभिलाषाएँ तीब हो गयी और उसे वास्तविक अधिकार प्राप्त हो गया क्योंकि पैपिन के समय आस्टेशिया अपनी दोनो सीमाओं की रक्षा करके प्रसिद्ध हो चका था। अर्थात राइन के पार सैकसन बात्यों से और आइबीरियन प्रायद्वीप के विजेताओ, अरब मसलमानों से, जो पिरेनीज की ओर बढ़ रहे थे। सन ७५४ में आस्टेशियाइयो से अपनी शक्ति इस क्षेत्र से दसरी और लगाने के लिए कहा गया कि वे लम्बाडों को नष्ट करे जो पोप की राजनीतिक अभिलाषाओं के मार्गके रोडे थे। आस्टेशियाइयो की सेना में इस आक्रमण के सम्बन्ध में बहुत सन्देह था और उनके नेता की अभिलाषाओं के प्रतिकल उनका सन्देह अधिक ठीक निकला । अपनी सेना के विरोधों को ठकराकर पेपिन ने राजनीतिक तथा सैनिक बचन-बद्धता की श्रुखला की पहली कडी बनायी । जिसके कारण आस्टेशिया इटली के साथ और भी जकड गया । सन ७५५-६ के उसके इटालियाई अभियान के कारण शार्लमान का ७७३-४ का अभियान हआ । इस अभियान के कारण सैक्सनी की विजय में भयानक बाधा उपस्थित हुई । जिसके लिए वह चला था। इसके बाद उसके सैक्सनी के कठिन आक्रमण में आगे तीस साल में चार बार बाधाएँ उपस्थित हुई क्योंकि इटली में समय-समय पर संकट उपस्थित होता रहा और इन अवसरो पर उस समय उसका रहना आवश्यक हो गया । उसके परस्पर विरोधी आकाक्षाओं के कारण बार्लमान की प्रजा पर जो बोझ पड़ा उसके कारण आस्टेशिया की पीठ पर जो बोझ पड़ा वह इतना बढ़ा कि वह उठ न सका।

#### तैमुर लंग

 पर आक्रमण किया और निचली आस्सस क्वारिज़्म महद्यान (बोएसिस) को जूजियों के खानाबदोशों से मुस्त करके अपने राज्य की सीमा ठीक की । १३८० में जब यह काम वह पूरा कर
चुका तैसूर की और बड़ा राज्य मिला । उसे चयेच खाँ का पूरा साम्राज्य मिल गया । स्वीकि
तैसूर के समस खानावदोश लोग महभूमि और उपजाक भूमि के बीच की सीमा के सब स्थानों से
पीछे हट गये । यूरीशया के रिवहास का दूसरा अध्याय चयेच खाँ के उत्तराधिकार को प्राप्त
करने के लिए आस-पास के नव-जायत निष्क्रिय जारियों को दौड़ का इतिहास है । इस होड़ में
मोलडेवियन और लियुपीयन इतनी दूर ये कि दौड़ में सिम्मिलत नहीं हो सकते थे । सबसोसात्र प्रियंत जारी लियुपीयन इतनी दूर ये कि दौड़ में सिम्मिलत नहीं हो सकते थे । सबसोसात्र प्रतिवृद्ध हो एवं ये जी जापने विद्या से वीध हुए थे । कञ्जाक तथा ट्रांट-अनसोनियन
मात्र प्रतिवृद्ध है एवं ये जो अपने नित्यत्व जीवन के गुणे को त्यापी बना स्टेप में रहने के अम्मरत
हो गये थे । इन दोनों में ट्रांस-आनसेनियनों की सफलता का अच्छा अवसर था । बह अधिक
शिक्ताली भी ये, स्टेप के केन्द्र के निकट ये और क्षेत्र में पहले उतरे भी। सुभी धमं का रक्षक
होने के कारण नित्यक मुसलिम समुदायों में उसके यक्तिशाली सहायक भी थे, वो स्टेप के सामने
की सीमा पर इस्लाम के चौकीदार थे ।

कुछ क्षण के लिए तैमूर ने इस अवसर को उपयुक्त समझा और दृवता से इससे लाभ उटाना बाहा। किन्तु पोड़े-से बीरतापूर्ण हुमलो के बाद वह दक्षिण की ओर पूम गया और ईरानी ससार के अन्दर अपनी सेना को लें गया और अपने जीवन के अन्तिम चौबीस वर्ष उसने इस क्षेत्र से अमग्र तथा विज्ञालक आक्रमण करने से लगा थे।

तीमूर का यह मूर्वेवापूर्ण आचरण सैन्यवाद की आत्महत्या का सुन्दर उदाहरण है। यही नहीं कि उसका साम्राज्य उसके बाद रहा नहीं, बीत्क राम्नाज्य के बाद का कोई स्पष्ट मिन्न मी नहीं रहा। उसका बाद का प्रमान निषेद्रास्त्रक ही रहा। यो कुछ राह में आया उसकी स्कार करते हुए वह अपने विनाध की ओर तेजी से वह रहा था। तीमूर के इस साम्राज्यवाद ने दीक्षण-परिचम एशिया में राजनीतिक और सामाजिक शून्यक (बैंकुकम) बना दिया। इस शून्यक के कारण उसमानली समुदाय और सफाबी लड़ यदे जिसने ईरानी समाज को धराशायी कर दिया। खानावदीशी सवार की विराजत ईरानी समाज को नहीं प्राप्त हुई। इसका प्रभाव पहले

धर्म पर पहा । तेन्यूर के समय से चार तो साल पहले से इस्लाम बुधी स्टेप को सीमा पर रहते वाले निरचल लोगो पर अपना प्रभाव कमा, जमाता चला आ रहा था । और जब भी खाना-बदोश लोग मरुमूमि छोड़कर उर्जर भूमि में आते थे उनके द्वारा पकड़ लिये जाते थे । चौदहवी याती तक ऐता मालून होने लगा कि सारे यूरीशया में इस्लाम धर्म फैलने से कोई रोक नही सकता। किन्तु तेनूर की जोजन-यात्रा को समाप्ति पर यूरीशया में इस्लाम की प्रपति एकस्म बन्द हो साथी। और दो सो मालू बाद मंगोल और कालमुक महायान बुद धर्म के लागाई रूप में परिवर्तित हो गये। प्राचीन विलुक्त भारतीय (इंकि) सम्मता की, जो जीवास्म (कासिब) हो चुकी थी, विजय के कल्दस्वस्य पूरीवार्याई खानाबरोशों के कारण तैमूर की मृत्यु के दो सो वर्षों में इस्लाम की प्रतिष्ठा बहुत गिर गयी। राजनीतिक बरातल पर, जिस ईरानी संस्कृति का तैमूर ने पहले समर्थन किया या और फिर उसके प्रति विश्वसासपात किया उसका भी यही हाल हुआ। जिन निरमल समाजों ने यूरेशियाई बाताबयोशों को राजनीतिक दृष्टि से पराजित करने का कमाल दिखाया वे कसी और चीनी थे। बाताबयोशों के रितहास के बारा-बार दौहरायों जाने वाले नाटक के अन्तिम दृश्य का भविष्य उस समय जान लिया गया जब ईसा की सत्रहवी सती के बीच ससकोशों के कज्जाक चाकर और चीन के मंत्रू मालिक एक-दूसरे से मिड़ गये। ये लोग उत्तरी स्टेप की सीजा पर एक-दूसरे से आमने सामने जा रहे थे और उक्तरा गये और यूरेशिया पर अधिकार करने के लिए उनकी पहली लड़ाई आमूर के ऊपरी बेसिन में चेंगे वा के युराने चरागाई के रास हुई। सौ साल के बाद इन प्रति-इतियों के वीच यूरेशिया विश्व के पात हुई । सौ साल के बाद इन प्रति-इतियों की चरित्रा मालिक एक विश्व के साल के सामने सामने जा विश्व विश्व स्वीच यूरेशिया का विभावन हो गया।

ऐसा विचार व्यक्त करना विचित्र जान पड़ता है कि यदि वह यूरेशिया की ओर से मूँह न मोइता और ईरान पर सन् १३८१ में आक्रमण न करता तो आज ट्रांस-आकरीतया और रूस में से तो सामग्य है, उसका उलटा होता । इन काल्यनिक परिस्थितयों में स्सा उस सामाण्य में होता जितना आज सोवियत रूस का है, किन्तु उसका मुक्त्य केन्द्र (संटर आज ग्रेबंटी) दूसरा होता जितना आज सोवियत रूस का है, किन्तु उसका मुक्त्य केन्द्र (संटर आज ग्रेबंटी) दूसरा होता । वह ईरानी सामाण्य होता जिसमें समरकन्य मासको पर शायद शासन करता, न कि मास्को समरकन्य पर । यह काल्यनिक चित्र विचित्र जान परेगा क्योंकि साढ़े पांच सो साल की वास्तिक घटनाएँ भिन्न है । पश्चिमी इतिहास के वैकल्पिक रास्ते का साढ़ पांच सो साल की वास्तिक घटनाएँ भिन्न है । पश्चिमी इतिहास के वैकल्पिक रास्ते का स्त्र भारण पर यदि हम नकशा बार्चिक सालमान का आक्रमण जो तैमूर के आक्रमण से कम तीत्र और कम घातक था, पश्चिमी सम्यता के लिए उतना ही विमायकारी होता जितना तैमूर का ईरान के लिए, तो कम-से-कम आस्थियंजनक चित्र सामने आता । इस तुलना के आधार पर हम देखते हैं कि सत्त्री हाती के अन्यकार में आल्ट्रीया माणवरी द्वारा निमन कर लिया गयाहोता, मूस्त्रिया बाइकिंगो द्वारा और कैरोलिजियन सामाल्यो का क्षेत्र इसी वर्च स्वामियों के हाथ में होता । उस समय तक जब चौरहवी शती में उपमानिक्यों का आगमन हुआ और उन्होंने बर्चर से समय तक जब चौरहवी शती में उपमानिक्यों का आगमन हुआ और उन्होंने बर्चर से समय तक जब चौरहवी शती में उपमानिक्यों का आगमन हुआ और उन्होंने बर्चर से सम्ब सुरा विदेशी शासन इन परिचर्मी ईताई जगत की त्यन्त सीमाओं पर स्थापित किया।

कन्तु तैमूर का सबसे विनासकारों कार्य उसके अपने ही विरुद्ध हुआ। उसने अपने नाम को इस प्रकार अमर किया कि भावी पीड़ियों ने उसके सब कार्यों को भुला दिया जिससे बह सदा के लिए याद किया जाता। कितने जादमी ईसाई जगद में या दासस्लाम में नातरे हैं कि वह बबरें। लिए याद किया जाता। कितने जादमी ईसाई जगद में या दासस्लाम में नातरे हैं कि वह बहरों और निवासियों के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त की। अधिकास लोगों के लिए तैमूर कम के नाम का कोई अर्थ है तो यहीं कि बह सैनिक या जिसने विनासकारी आक्रमण किये और चौबीस वर्षों तक उसी भीषणता का कार्य किया जो पीच असीरियाई राजाओं ने एक सी बीस वर्षों में। इस उसे उस पिशाय के रूप में स्पर्या करते हैं जिसने सन् १३८१ ई० में इसफ्राइन को भूमिसात किया, जिसने सक्तावार में १३८३ में दो हजार जीवित बन्दियों का टीका बनवाया और उसे ईटो से भूनवा दिया, जिसने उसी साल जीरों में पाँच हजार सनुष्यों के सिरों की मीनार बड़ी की, जिसने लूरी के जीवित बन्दियों को १३८६ में बहुनारों के ऊर से नीचे फेंक्सा दिया, जिसने १३८७ ई० में सत्तर हजार आदिम्यों को करल करके इसकहान में उनके सिरों की मीनारें बनवायी, वासने से सत्तर हजार आदिम्यों को करल करके इसकहान के उसके कियों जा वह सन १४०० में सीवास के गैरिजन ने समर्पण कर दिया तब जिसने चार हजार ईसाइमों को जीवित गड़वा दिया। और सीरिया में जिसने सन् १४०० और १४०१ में मनुष्य के सिरों की बीस मीनारें नवसायी। हुमें तीनूर इन्हीं कारनामी से याद जाते हैं। और हम स्टेप का उसे दानव समझते हैं जैसे चीज बाते और अटिला या सही प्रकार के जीर विनाशकारी देश जिनने विषद्ध उसने अपने जीवन का अधिक भाग धार्मिक मुद्ध लड़ने में विदाया। यह पानल व्यक्ति वा जिसने एक सनक भी कि संसार यह समझ कि भेरे समान सीनक धान्ति वाला कोई व्यक्ति नहीं है और जिसने इस प्रस्ति का कुम्मयोग इसीलिय किया। इसी को अपेड का विचार सोनी लगीने अर्युनित के साथ बड़े मुन्दर इंग से छिखा है और उसे तीनूर के मुख के कहनावा है:—

युद्ध के देक्ता ने अपना स्थान मुखे दे दिया है,

कि मैं सक्षार का जेनरफ कर्नू,

देस्वर मुखे हथियार लिए देखकर पीला पड़ गया,

उर्क भय हो गया कि मैं उसे गही से उतार न दूँ।

जहाँ कही भी में जाता हूँ धातक बहनों को पसीना छूटने लगता है,
और मृत्यु भय खाकर दथर-उधर दौदने लगती है,

कि वे सदा मेरी तलवार को अद्धा अधित करती रहे।

करोडों आत्माएँ स्टाइन्स के किनारे बैठी रहती है

कि कब कैरन अकर हमें उस पार नरफ में ले जाता है?

सर्व और नरफ उन मृत्यों की प्रतासाओ से भरा है

वे मेरी लगति क्यों और नरफ से मैं छाजें

## गवर्नर डाकूबन गया

तैपूर और सार्लमान तथा पिछले असीरियाई राजाओं के जीवन-बृत्त के विस्तेषण में हमने देखा कि तीनों उदाहरणों का एक-सा हाल है। रामाज जिस सैनिक शक्ति को अपनी सीमा के निवासियों में इसिलए एष्ट करता है कि वह बाहरी बैरियों से रक्षा करे, वह यदि अवान्तर मूर्मि भे अपने उचित कोत्र को छोड़कर अन्दर की ओर सीमा के निवासियों के साइयों पर आक्रमण करने लगे तो वह अमानकारी और नैजिक दोष हो। बाता है। इस सामाजिक बुगाई के और भी जबाहरण हुएं याद आते हैं।

हम मरशिया के बारे में विचार करेगे जिसने ब्रिटेन में रोम के दूसरे उत्तराधिकारी राज्यों पर आक्रमण किया। उसने अपनी सेना इसलिए तैयार कर रखी थी कि वेल्स के विरुद्ध अंग्रेजी

```
    प्राचीन यूरोपीय साहित्य में भाग्य की तीन बहनें मानी गयी है ।
```

२. यूनानी पुराण की वंतरणी ।

३. वह नाविक जो वंतरणी में नाव खेकर आत्माओं को पार से जाता है।

४. किस्टोकर मारलो : तैमूर महान्, २, २२३२~८, २२४४–६ ।

सीमा की रक्षा करें, अंग्रेडी प्लैटेजेनेट राज्य का उदाहरण भी है जिसने इसके बजाय कि केल्टिक सीमा को पार करके लेटिन ईसाई सझार लोक को बढ़ाये, कांत को विजय करने के लिए सो साल तक लड़ाई की, और सिसली के नारमन राजा रोजर का उदाहरण है जिसने अपनी सैनिक शक्त इटलो के राज्यों को जीतने में लगायी और अपने पुरखों के उस कार्य को नेही किया कि परम्प-राजादी ईसाई जगत और दारुसलाग पर विजय प्राप्त करके भूमध्यसागर में पश्चिमी ईसाई ससार के क्षेत्र को बढ़ाये । इसी प्रकार पूरोपीय घरती पर मिनीई सम्बता के माहसीनियन चौकीशारी ने अपनी शक्ति का दुरुयोग किया अपनी जन्मभूमि कीट को तहस-नहस करने में । यह शक्ति उन्होंने महादीप के बबरी से रक्षा करने के लिए अजित की सी।

मिस्री ससार में नील नदी के पहले प्रपात के दक्षिण, दक्षिणी सीमा के लोगों ने इसलिए सैनिक सांसित अजित की कि उत्तर के न्यूबियन वर्बरों के आगमन को रोक सके किन्तु उन्होंने पीछे मुड़कर अन्दर के लोगों पर आक्रमण किया और पशुबल से दो राजाओं को मिलाकर समुक्त राज्य बनाया। भैन्यवाद की इस घटना को इसके अपराधी ने बढ़ी आरस्तुन्दि के साथ मिस्रों सम्प्रता के सबसे प्राचीन अनुलंखों में अकित कराया है। नारमर के चित्र में अकित है कि क्यर का मिस्री सोधा विजयोल्लास के साथ निजले मिस्र को पराजित करके आ रहा है। उसका अकन इस प्रकार है—विजयों राजा अति-मानव की भाति फूल गया है और बह अकड़ हुए सखा बरदारों के पीछ-पीछ चल रहा है। और उसके सामने बैरी की सिर कटी हुई लाशों को दो हरी पित्रत्या है। इसके नीचे एक बैल के रूप में बहु पिरे हुए बैरी को कुचलता है और एक नगर के किले के दरवाजें को छोड़ रहा है। इसके साथ अनुलेख है जिसमें लिखा है उसने १२०,०००

#### (७) विजय का मद

पावन धर्ममण्डल (द होली सी)

एक और साधारण रूप जो हमें 'कोरोस, युवरीस और एय' की दुखमय श्रृंखका में मिळता है, वह है विजय का मद। जाहे वह तींमंक विजय के पुरस्कार के कारण हो या जाह्यारियक संघय में विजय का परिणाम हो। रोग के इतिहास से इन दोनों प्रकारों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। दूसरी साती ई॰ पूर में रिपल्किक के नयट हो जाने पर सैनिक विजय का नहा और आध्यारियक विजय का नहा और आध्यारियक विजय का नहा और आध्यारियक विजय का नहा जो ईसा को तेरहवी घती में पोपतन्त्र की समास्तिय पर हुता। रोगन रिपल्किक के विनाश के सान्याम में इम कह चुके हैं। अब हम दूसरे विषय पर कहेंगे। सिक्सी संस्थानों में सबसे बहा रोगन पर्यमणक था। इसके इतिहास के जिस अध्यार से हमारा अभिप्राय है वह र० दिसन्दर, इन र० १० १४ से आरम्भ होता है जब समार हैनरी सुतीय ने सुतारी के धर्म-परिषद् (साइनाड आव सुतारी) का उद्धाटन किया और बीछ सितन्त्रर को सुत्र र० के रान्य विजय र अध्यार से हाता है।

मानवी संस्थाओ में पोप का यह 'ईसाइयों का जनतन्त्र' अद्वितीय है। दूसरे समाजों में जिन संस्थाओ का विकास हुआ है उनसे इनकी नुजना करना बेकार है क्योंकि उनमें और इसमें मीजिक अन्तर है। नकारात्मक रूप में ही इसका ठीक वर्णन हो सकता है। यह जनतत्त्र सीजर-पोप सासन का ठीक उलटा या, जिस सासन की यह सामाजिक प्रतिक्रिया आध्या-त्मिक प्रतिवाद सी। यह वर्णन और किसी वर्णन से अधिक ठीक हिल्डब्रैड की सफलताओं को बताता है।

जब ग्यारहवी सती के दूसरे चतुर्योग में टमकनी का हिल्डबैंड-रोम में आ बसा, उसने अपने को पूर्वी रोमन साम्राज्य की परिवक्त सीमा में पाया जिस पर बाइजेन्टाइन समाज की एक निकृष्ट साखा ने अधिकार कर रखा था। इस युग के रोमन सैनिक दृष्टि से उपेक्षणीय, सामाजिक स्वाप्ट से दिवारिय थे। वे अपने देश के तथा सामर पार की पोपकी सामाजिक दृष्टि से उपेक्षणीय, सामाजिक द्वार को सामर पार की पोपकी सामाजिक द्वार की सामर पार की पोपकी सामाजिक दिवारी अपोरी को स्वाप्ट से सामाजिक दिवारी सामाजिक स

पोप की यह सब विजय ईसाई जनतन्त्र के विधान के कारण थी, जिसकी सीमा का विस्तार पोप लोग कर रहे थे। यह ऐसा विधान या जिससे छोणों में विरोध के जजाय विश्वास होता या। इस विधान में दो नीतियों का सयोग था। वर्ष सम्बन्धी केन्द्रीय सासनवादी नीति और साम्य की राजनीतिक विजिन्नता और अधिकार के हस्तान्तरण की नीति का यह मिलाप वा और बैद्यानिक विज्ञान्त से लैकिक शनित पर जाम्यासिक शनित का प्रमुख मुख्य बात थी, इस संयोग में एकता प्रमुख मी । इसके कारण परिचमी समाव की स्वतन्त्रता और ल्यीलापन असुल्य बना रहा, जो विकास के लिए आवस्पक है। उन मम्य के राज्यों में भी जहीं पीए श्रामिक तथा लीकिक रोनो प्रकार के अधिकारों का दावा करता था, बारह्वी शती के पोरों ने नगर-राज्यों को स्वतन्त्रता के विकास की ओर प्रोस्ताहित किया। बारह्वी और तेरहवी शती में जब इटली में नागरिक आन्दोलन पूरी शतिक तर या, जीर जब परिचमी हिशाई जगर में पोरों का अधिकार शिखर पर था, जेस के एक कवि ने कहा कि कैसी विविचता है, जहीं रोम में पोर को ताइना, एक तिनक को भी नहीं हटा सकती वह इचरी जगह राजाओं की सत्तानों को मैंपा रही है। गिराल्डस केन्ब्रनसिस ने अनुभव किया कि मै एक विरोधाभास उपस्थित कर रहा हैं लो व्यास के लिए मुन्द विजय है। इस सुग में परिचमी ईसाई जनत् के अधिकांश राजाओं तथा नगर-राज्यों ने पोर का आधिपत्व विना आनाकांगी के स्वीकार किया। उसका कारण यह पा कि यह सन्देश पी पति हो। साथ प्राच्यानी के स्वीकार किया। उसका कारण यह पा कि यह सन्देश दो था हिए पोर लेकिक शरी कर करता करता।

उस समय जब पोपों की महत्तवाही (हायराकी) लौकिक तथा क्षेत्रिक (टेरिटोरियल)
आकाषाओं से तटस्य रहते की इस राजममंत्रता की मीति के साथ सासन को शिक्तवाली
तथा साहिसिक समता मिली हुई थी। यह क्षमता रोम के पोपों को बार्ड नहां के लिए प्रयोग
किया गया कि रोमन साम्राज्य के पुनर्जीवित ग्रेत को यथार्थ बनाया जाय, जो प्रयत्न पातक
था। इससे परम्परावादी ईसाई समाज एक प्रयोग
किया गया कि रोमन साम्राज्य के पुनर्जीवित ग्रेत को यथार्थ बनाया जाय, जो प्रयत्न पातक
था। इससे परम्परावादी ईसाई समाज एक प्रयाद हम्या के लोक से तब गया, क्योंकि यह
बोस बह नहीं संभाल सकता था। जब कि ईसाई जनतत्त्र के रोमन सर्वनकर्ताओं ने अपनी
सासन-समता, नयी योजना द्वारा और विस्तृत अधार पर, हस्की रचना ने कमायाँ। पोप
के मकड़ी के जाले के महीन प्रयोग ग्रेंग को पहले बुगा गया था मध्ययुगीन परिचर्मी ईसाई समाब
स्थानता से फ्रेंग प्या जिससे प्रयोग को भी और समूर्ण समाब को लाभ हुआ। बाद ने जब
स्थार्थ के आधात से प्रयोग नियं कीर कठोर हो गये, थे रियमी धाने लोहे के पहु बन गये। इस अस स्थार्थ के आधात से प्रयोग नीट कीर कठोर हो गये, थे रियमी धाने लोहे के पहु बन गये। इस स्थार्थ स्थानीय राजाओं और जनता पर हतना अधिक दबाद पड़ा कि उन्होंने ऐसी मतस्थिति में उन्हों तोड़ा कि इस बात की परवाह नहीं की कि हम अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करने में उस सम्पूर्ण ईसाई जगत् की एकता को छित्र-भिन्न कर रहे है जिसे पोपतन्त्र ने स्थापित किया था

शासन की समता भी भूमि प्राप्त करने की आकांक्षा का अभाव पीप के निर्मित कार्य में, मूळ प्रेरूक शस्ति नहीं था। पीप तन्त्र हालिए सर्जनात्मक हो सका कि उसने एक प्रोप्त समाज की जायत इच्छा को, जो विकास और उच्च जीवन चाहती थी, विना संकोच और प्रतिबन्ध के अपना नेतृत्व प्रदान किया उसकी अभिव्यक्ति की और उसका संगठन किया।

बी राइट रेबरेंड एक के मानसियनर मैन : वि लाइब आव वि पोप्स इन वि विविक-एकेन, खण्ड ৪, पु० ७२।

पोपतन्त्र ने उसका आकार स्थिर किया और कीतिवान् बनाया और विश्वरे अस्पसंस्यकों तथा अलग-अलग व्यक्तियों के दिवान्धन को साकार किया। और एक मत से उन लोगों की विवास हो गया कि इस उद्देश के लिए चेटा करता श्रेयस्कर है। उन्हें यह जानकर और भी अतान्य हुआ जब उन्होंने देखा कि पवित्र प्रमेशक्त की बाजों लगाकर भी पीप लगे। इसके लिए प्रवाद कर रहे हैं। इंगाई लोकतन्त्र की विजय के लिए पोप का यह अभियान था कि एवरी वर्ष हो है। इस हो स्वार और आर्थिक प्रस्टाचार है, वे यह भी वाहते वे कि लीकिक गरिवर्धा धर्म के विवयं में हस्तक्षेत्र न करे और पूर्वी हैसाई लिए प्रवाद करने को इस्तान के तुर्वी हिमार्थियों से मुक्त किया जाय। किन्तु हिस्तब्धियों से मुक्त किया जाय। किन्तु हिस्तब्धियों से प्रेंच तम्ब हुने के शेष तन्त्र का कुछ यही काम नहीं या, क्योंकि कठिन-मे-कठिन ममय में जब पोपों के नेतृस्व में ये 'पवित्र मुख होने रहे, उन्हें शास्त्र के साम के कार्यों के लिए किया और दश्श्व की प्रस्तिक कारण वर्ष की मुन्दरतम आस्वाभित्र्यांक्त होती रही और उसके हारा सर्वनास्त्र कार्य होता स्वार त्यांत्र कारण वर्ष को मुन्दरतम आस्वाभित्र्यांक्त होती रही और उसके हारा सर्वनास्त्र कार्य होता स्वार त्यांत्र कारण कारण होता स्वार सर्वार कारण निम्ने कारण साम स्वार सराव्य होता स्वार सर्वार कारण निम्ने कारण साम स्वार सराव्य होता सर्वार सर्वार सर्वार सर्वार सराव्य स्वार सर्वार सराव्य स्वार सर्वार सराव्य स्वार सर्वार सराव्य होता सराव्य सराव्य सराव्य होता सराव्य सराव्य होता सराव्य सरा

हिल्हबंदी चर्च का पतन उतना ही विचित्र है जितना उसका उत्कर्ष था। क्यों कि जो भी गण उसमें उस समय थे जब बह शिखर पर था वे सब उसके ठीक उलटे हो गये जब बह अधीबिन्द पर पहुँचा । वह ईश्वरीय सस्था भौतिक शक्तियों के विरुद्ध आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के लिए लंड रही थी और जीत रही थी। वह उन्हीं दोषों में भर गयी जिनका वह विरोध कर रही थी। जिस पवित्र धर्ममण्डल ने धार्मिक पदो के विकय के विरुद्ध संघर्ष किया था लसी ने अब पादरियो को विवश किया कि धार्मिक पदोन्नति के लिए रुपये देकर रोम से रसीद प्राप्त कर ले। यद्यपि रोम ने स्वय मना कर दिया था कि किसी लौकिक अधिकारी से पदोन्नति न खरीदे । जो रोम के पोप की मरकार (क्यरिया) नैतिक तथा वौद्धिक उन्नति का शीर्षक थी और सबके आगे थी. बही आध्यात्मिक सहीर्गना का दुर्ग बन गयी । धर्म की प्रभसत्ता ने स्वय अपने लीकिक अधीनस्थ लोगो अर्थात् स्थानीय राजाओं और उभरते हुए स्थानीय राज्यों के हाथों में आर्थिक और शासकीय साधन दे डाले । इन साधनों को पोप ने ही निमित्त किया था जिससे असके अधिकार का प्रभाव रहे। अन्त में पोपतन्त्र की एक जागीर का वह स्थानीय राजा रह गया। जिस पोप के पाम कभी महान् प्रभुसत्ता थी उसी को अब पोपनन्त्र के विनष्ट साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों का सबसे छोटा भाग पुरस्कार में मिला । उसे इसी थोड़े-से राज्य पर सन्तोष करना पडा। क्या कभी कोई सस्था इतनी पतित हुई कि ईश्वर के विरोधियों को उसकी निन्दा करने का अवसर मिली। यह कैसे हआ और क्यो ?

किस प्रकार ऐसा हुआ। यह हिल्डबैंड के सार्वजनिक जीवन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम लिखित विवरण से पता चलता है।

रोमन वर्ष की मर्जनात्मक आत्मा जिसने स्वारह्मी शती में ईसाई जनतन्त्र स्थापित करके सामनती अराजकता से परिवसी समाज को मुक्त करने का जैसे प्रयस्त किया उसी प्रकार द्विविधा में ग्रह गये जिस प्रकार हमारो समय में उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय अराज-कता को दूर करने के लिए विश्व-जयस्था स्थापित करने क्यों है। उनके आध्राया का मूल या शारीरिक बल के स्थान पर आत्मिक अधिकार स्थापित करना। और उनकी वड़ी-बड़ी विजय आध्यात्मिक तलवार से हुई। किन्तु ऐसे अवसर भी आये जब ऐसा जान पड़ा कि शारीरिक बल आध्यासिक शक्ति की मिलनता के साथ जबहेलना कर सकता है और ऐसी ही अवस्था में रोमन जब की सैनिक तन को जुनौदी मिली कि स्किवस की पहेली का उत्तर दे। अर्थात् क्या देखर के सैनिक को अपने आध्यासिक दास्त्र को छोड़कर किसी दूसरे अरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी गाँद स्थिय हो जाय ? या उसे अध्यक्षार है कि जब शैतान देखर से युद्ध करे तब बैरी के विश्व उसी के अरह का प्रयोग करे ? हिल्ब्बैंड ने अन्तिम विकल्प को जुना। जब मेगरी युष्ठ ने उसे पोप के खजाने का सरक्षक मनोनीत किया और उसने देखा कि कराबर उसे लुटेरे लूट रहे हैं उसने सेना तैयार की और लुटेरे को सेना हारा पराजित किया।

जिस समय हिस्डबैंड ने यह कार्य किया उसके आन्तरिक नैतिक चरित्र का पता लगाना कितन या। चालीस साल के बाद उसके अतिनस समय धो इस ए रहेले का तर योडा नोडा है। त्यार हो हैं तर हो हो जा ना स्वीकि जब वह सन् १००५ में सेलेरियों में निर्वासित होकर पोत के लग ने मर रहा था, रोम दूसरी विपत्ति के बोझ से बराझायी हो गया या और यह उस नीति के लगर में मर रहा था, रोम दूसरी विपत्ति के बोझ से बराझायी हो गया या और यह उस नीति के लगर को उसके दिवाद हारा व्यवहृत की गया थी। निर्वास निर्वास नेदी से तो पोत को लोर उसे जला दिया। पोप ने इन्हें इन्हें गहा लाया या कि सन्त पीटर की बेदी से, जो पोप का खानाना या, उस पर जो तीनिक समर्थ हो रहा था, उसे सहायता दें। यह समर्थ सारे परिचयों ईसाई ससार में फैल गया। हिल्डबैंड और सम्राट हेनरी चतुर्ष के बीच के युद्ध की चरम सीमा से कुछ उस युद्ध की चारमा मिलली है जो बेड सी साल बाद इनसीट चतुर्ख की एक प्रियश कीर विश्वस की साल या। जब हो पर फेडिएल हितो के में हुआ और जो अधिक भीयल और निवास करने वाला या। जब हम इनोनेट चतुर्थ ते स्पृत्र ते हैं, जो बक्शेल से सैनिक बन गया या, हमारे सन्देह दूर हो जाते हैं। हिल्डबैंड सब हल्डबेंडो चर्च को ऐसी राह पर लावा जिससे उसके बैरियों की विजय हो—उसके बैरियों सेतार जो देशी तान जो ईस्वर के नगर को ब्वस्त करना चाहते ये जिसे बह धरती पर लाना वाइता या—

उसने किसी बुद्धिमान् को स्वीकार नहीं किया
न किसी शिशक को; चर्च भी अपने
पुरोहितो की सभा में इसलिए बैठा चा
कि सोज्द की गहीं पर सन्त पीटर को बैठावे
और इस प्रकार मानव के लिए उन बचनों को पूरा करे
बिनके लिए ईसा को उन्होंने पूजा और उससे प्रेम किया।
इस किसी बात ने उसके प्रांमिक नियमों को
शिषक नहीं किया कि वह लैंकिक शासन का विस्तार करे।

यदि हम इस बात को समझा सके हैं कि किस प्रकार पोषतन्त्र को झारीरिक शक्ति के दैत्य ने यस लिया, जिसका वह शमन करना चाहता था, तब हम उस तथ्य को भी पा गये कि किस प्रकार पोप के गुण दोषों में परिवर्तित हो गये। आध्यात्मिक तलवार की जगह भौतिक

१. राबर्ट क्रिनेक : वि टेस्टामेन्ट आव ब्यूटी, ४,२, २४६-६४ ।

तलबार का आना ही मुख्य परिवर्तन है, सेव सब तो स्वाभाविक परिणाम है। उबाहरण के किए यह सैसे हुआ कि पवित्र धर्मभण्डल लिकका खारहबी सती में मुख्य सम्बन्ध पुरोहितों की अर्थ-अवस्था से केवल इतना या कि परोभति के लिए धन न लिया जाय, नहीं तेरहबी शती में अपने नियुक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए धन की अवस्था करें? और चीरहबी शती में अपने लाभ के लिए उली धार्मिक आय पर कर लगाये जिसे उचने लीकक अधिकारियों को धार्मिक परोश्रति के लिए पुणित कहकर वर्षित्रत कर दिया या। इसकी उत्तर है कि योपतन्त्र सैनिक-वादी हो गया और युद्ध में धन की आवस्थकता पहती है।

तेरहवीं शती के पोपो और हाहेनस्टाउफ़ेन के बीच जो महान् पुढ हुआ उसका वही परिणाम हुआ जो उन पुढ़ी का हुआ करता है जो कर्ष्युमं अन्त तक होते हैं। माम माम के विकयी ने अपने पराजित पर धातक प्रहार किया और उसी में अपने के उपर भी बातक प्रहार कर डाला। निक दोने में अपने पराजित पर धातक प्रहार किया और उसी में अपने के अप भी बातक प्रहार कर डाला। निक दोने प्रवास साल बाद केवरिक हितीय की मृत्यू ने परवात पोच जीनफेस अपने ने फंस पर उसी बच्च से प्रहार किया जिससे उसने पिश्व रोगन) सम्राद को अन्त किया था। परिणाम में सन् १२२७-१८ के बीच के पुढ़ के कारण पोप-तत्व भी उतना होनयट हो गया जितना पोर पा साम्राज्य उस पुढ़ के पहले वा, जिससे दोनों ने एक-हूसरे को नष्ट कर दिया। राजा फिल्प छा बेल ने नोबदाम के पिरवायर के सामने पोप के आदेश (बुल) को जला दिया जिससे पारियोश के प्रहार कर दिया। उसकी मृत्यू के बार पोप की सहसति यी। किर पोप का अवहरण कर दिया और जनता की सहसति यी। किर पोप का अवहरण कर दिया और उन्दान की सदसति पीर के स्व स्व पा विकास ने पारियोश कर हिया। उसकी मृत्यू के बार पोप की राजधानी रोम से एविपनान को वरलवा दी। इसके बार (१३०५-१४१५) तक दोन तथा फीस में विकास के दिया और अवहरण कर दिया और अपने अवहरण कर दिया और अपने का दिया निक से पार की राजधानी रोम से एविपनान को वरलवा सी। इसके बार (१३०५-७८) तक वह बन्दी रहा और (१३७९-१४१५) तक रोम तथा फीस में विकास देश हो।

मह अब निश्चित हो गया कि स्थानीय लौकिक राजा, घीघ्र या विलम्ब से अपने-अपने राज्यों में उन वब सासकीय और आधिक संगठनों को पा जायेंगे जिन्हें पीच अपने लिए निर्मित कर रहे थे। यह स्थानान्तरण केवल तमय की बात थी। सड़क के सीमा-चिह्न के रूप में देखें— संगठ की प्रीवाइन्दों की सर्विधिं, (सन् १३५१) और प्रियुनायर (१३५३), वे सुविधाएँ, जो सी साल बाद क्युरिया को विवश होकर क्षांस और जरमनी को इसलिए देनी पदी कि बैले की परिषद् में बह सम्बर्धन न करें, सन् १५१६ की क्षांत क्या पोष की सन्धि और १५३४ का संगतिका एवट आव सुधियेसी। ' पोष की सत्ता का लौकिक शासक के हाथी में स्थानान्तरण 'रिफार्यका' (धामक सुधार का आन्तोलन) के दो सी साल पहले से आरमक

स्टेट्यूट आव प्रोवाइनर्स—इस कानून के अनुसार पोप किसी को किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त नहीं कर सकता था जो रिक्त न हो ।—अनु०

बह कानून जिससे मिलस्ट्रेट को अधिकार होता था कि उन कोगों को तलब कर सके जो पोप की व्यवस्था इंग्लैड में रखने का प्रथास करते थे ।—अनु०

३. वह विधि जिससे पोप का अधिकार हटाकर राजा का अधिकार स्वापित किया गया । ---अनुवादक

हो गया वा और बहु उन सभी राज्यों में हुना वो कैपोलिक बने रहे और वो जोटेस्टेंट हो गरे। सोकह्वी वारी में मिश्रमा पूरी हो गयी। और यह संयोग को बात नहीं है कि उसी वारी में वह नींव पढ़ी जिस पर आयुनिक परिवासी समाज के अधिकेटिक (टाटिलटेरियन) राज्य बढ़े हैं। वो बुख सीमा-चिद्ध हमने बताये हैं उस प्रक्रिया में प्रमुख बात यी सार्वभीम धर्मतन्त्र (वसे) से हटकर स्थानीय स्त्रीकिक राज्यों को और मिक्त का चला जाना।

उन कूट के माजों में सबसे मूल्यवाद निर्धि मानव-हृदय पर अधिकार था जो इस महान् तथा उच्च संख्या है स्ट्रें मिलों थी। स्वेर्गिक आय के लिए इन उत्पाहने और लेना सज्जित करी की अपेक्षा भक्ति प्रायत करना अधिक अध्यक्तर है और इसी से ये नये बने राज्य अपने को लेकित रख तके। इसी जक्षण के जनुसार, हिल्डिंड का जो आध्यात्मिक उत्तराधिकार हमें मिला है, उससे जो स्थानीय राज्य एक समय निर्दोष थे वे आज सम्यता के लिए अभिधाप वन मधे हैं। क्योंकि मिलित की भावना जो भगवान, हमें तेवा के कारण परोपकारी सर्वनात्मक धर्मित, सी, नहीं जब मनुष्य के गढ़े देवतानों की और जमी तब विनाधात्मक धर्मित हो गयी। जैसा हमारे मध्यपूर्णान पूर्ख जानते थे, स्थानीय राज्य मनुष्य की बनाधी संस्थाएं हैं वे आवश्यक और लाभकारी थी और जागककता किन्तु विना जोश के, उनसे साधारण सामाधिक कर्तव्य-पालन की अपेक्षा करती थी। जिन प्रकार आज हम नगरपालिकाओं और जिला परिषदों के प्रति कर्तव्यपालन करते हैं। इन सामाजिक तन्त्रों के प्रति देवता के समान मिला दिखाना विनाश को बलाना है।

हमें सम्प्रवत: उस प्रश्न का कुछ उत्तर मिल गया कि किस प्रकार पोपतन्त्र को ऐसे विविध् भाग्य परिवर्तन का सामना करना पड़ा। किन्तु प्रक्रिया के वर्णन करने हो हमने कारण नहीं बताया। क्या कारण या कि मध्यपूर्णन पोपतन्त्र अपने ही यन्त्रों का दास वम गया और उसने बपने ही भौतिक साधनों से अपने को ही धोखा दिया। क्यों वह आध्यारिक पक्ष से रह गया जिसके लिए उसका निर्माण हुआ था। इसका उत्तर इसमें आन पड़ता है कि आरम्भ की सफलता का दुर्णायपूर्ण प्रभाव था। शक्ति और शक्ति का संवर्ष मयंकर है। किसी सीमा तक तो यह उसित है, जो अन्तरात्मा से जाना जा सकता है—कैसे यह नहीं कहा जा सकता परन्तु इसका परिणाम भयावह होता है क्योंकि आरम्भ में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो आती है। पवित्र रोमन साम्राज्य से संकटमय संवर्ष में आरम्भ में दिवय के मद में आवाद होगी सप्तम (हिल्डबैंड) ने शक्ति का प्रयोग जारी रखा और आध्यारिक धरातल पर की विजय अपना ही अन्त हो गयी। इस प्रकार पोप बेगरी सप्तम साम्राज्य से इस्तिलए लड़ रहा था कि धर्मतन्त्र के सुधार में जो जड़नन है उसको हटाये, पोप इनोसेंट वष्ट साम्राज्य से इस्तिलए लड़ा

क्या हम उस विशेष प्रकरण का पता लगा सकते हैं जब हिल्बबैंड की नीति पम से विचलित हो गयी, या पुरानी परम्परा की भाषा में संकीण राह से बह हट गयी। हमें उस प्रकरण के पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए जब वह गलत रास्ते की ओर मुझी।

सन् १७०५ ई० तक पादरियों की काम-वासना तथा आधिक फ्रष्टाचार के विरुद्ध टोहरी छड़ाई सारे पश्चिमी संसार में सफलता के साथ आरम्म हुई। यह विजय रोमन धर्ममण्डल की धास्ति से हुई। यही रोमन धर्ममण्डल पवास साल पहले अपने व्यक्तिचार के लिए कृष्टात था। यह विजय हिल्डबैंड का व्यक्तिगत कार्य था। यह लड़ाई वह आल्यस के पार लड़ा और पोष की गड़ी के पास । और अन्त में बहु उस पद वर पहुँचा जिसे उसने घुल से से ऊपर उठाया। वह यह यूद्ध भौतिक ता आध्यात्मिक सभी शास्त्रों से लड़ा, जिनका भी वह प्रयोग कर सका। वह वह योप बेगरी सप्तम के रूप में शासन कर रहा था, उस समय विजय की घड़ी में उसने ऐसा करम कठाया जिसे उसने समर्थक है कि बहुत आवस्पक था और उसके लिए तर्क उपस्थित करते हैं कि वह विनाशकारी था। उसी साल हिल्डबैंड ने अपने युद्ध-भेत्र को बड़ाया। पहले तो यह युद्ध रखेलियों के रखने और असी साम हिल्डबैंड ने अपने युद्ध-भेत्र को बड़ाया। पहले तो यह युद्ध रखेलियों के रखने और असी तिम के विरुद्ध था जो उचित जान पहता था, अब वह धार्मिक अभियेक के विरुद्ध भी वहा, जो समर्थ विवादास्पर है।

तर्क की दृष्टि से धार्मिक अभियंक के विरुद्ध का समर्थ कदाबित् उचित जान पड़े समोकि
रुप्वेलियों के रखने और धर्म-पर-विक्रम के विरुद्ध के समर्थ का यह अनितम रूप जान पड़ता है
और परियं तेनी समर्थ धर्मनेन को स्वतन्त्रना का समर्थ माना आया। हिल्किक की दृष्टि में
सारा परिश्रम क्यां जान पड़ा यदि वह काम और लश्मी के विरुद्ध त्रकर प्रमंतन्त्र को लेकिक
धार्मिक के वन्धन में छोट रेजा। किन्तु इस तर्क से एक प्रस्त उठका है जिसे हिल्किक के आलोचक
पूछने के अधिकारी है वधिय वे स्वय उनका उत्तर रुनके समर्थन या विरोध में नहीं दे सकते।
मन् १०७५ में क्या पूरीम परिम्मित सी जिनमें कोई तीय बुद्धि और दृढ़ मन बाला व्यक्ति, वो
पोप की गड़ी पर वैठा हो, यह सीच सकता था कि धर्म-तन्त्र के मुधारवादी रुक में जिसका प्रतिनिधि
रोमन कपूरिया था और दूराई राष्ट्रमण्डल को लीकिक प्रसिद्ध में, विसका प्रतिनिधि परित्र प्रमाण
का प्रदीया था और दूराई राष्ट्रमण्डल को लीकिक प्रसिद्ध में, विसका प्रतिनिधि परित्र प्रमाण
का बाई कर मन्त्र-सुर्यों को सिक्त व्यक्ति पर है।

पहली बात यह है कि न तो हिल्डबँड, न उसके समर्थक—सन् १०७५ के उस आजाित (डिकरी) के पहले या बाद जिनसे को पादरी नहीं ये उनकी पदार्शित का निषशिक्षया गया था— इस बात से उनका कर मकते कि धर्मतन्त्र के, गोप से लेकर नीचे तक के, पादरी अधिकारियों के चुनता को उसका कर कर के कि धर्मतन्त्र के गोप से लेकर नीचे तक के, पादरी अधिकारियों के मुनाव में लोकिक अधिकारियों का भी योगदान था। हुमरी और १००५ से पहले तीस वर्षों में रोमन धर्ममण्डल और पवित्र रोमन नामान्य रखें दिख्यों और धर्म-व्यवस्था में परोक्षति वाले सार्थ में कन्ध्रे में कन्ध्रा मिलाकर काम कर रहे हैं। यह भी स्वीकार करना होगा कि हैनरी तृतीय की मृत्य के कार को उसके पत्र के की अवस्थलका (मावनारिय) से साध्याप्य का यह सहयोग कम हो गया और जब हैनरी चतुर्थ के को अवस्थलका (मावनारिय) से साध्याप्य का यह सहयोग कम हो गया और जब हैनरी चतुर्थ वे पान को अवस्थल अवस्थल के हो से स्वत्र के साथ हो गया और जब हैनरी चतुर्थ वे पान को पान की प्रति हो के अवस्थल हो गया और जब हैनरी मुद्ध उसके प्रति हो से हा कर साथ साथ साथ सब उसकेनाओं के होते हुए हिल्डबँड १०५५ से युद्ध के लिए न लक्कारता तो ऐसा समझा जाता है कि अवश्व सम्बन्ध कर स्वार्थ कर साथ होते हुए से इस के अवस्थल समस्य कर साथ होते से अवस्थल सम्बन्ध कर साथ होते हुए से हुए उसके साथ के साथ साथ साथ स्वार्थ के स्वत्र होते हुए से साथ होते हुए से हुए अवस्थल के वित्र होते हुए सह होते हुए से साथ होती होते हुए सह होते हुए साथ से साथ साथ साथ होते हुई थी, अस अपसाम का बदला, जो १०४६ से मुतारी की धर्मकामा में, पतित रोपतन्त्र का किया गया था । यह अन्तिम धारणा इस बात से और दुढ़ हो जाती है कि पोप का ताज पहनते समय हिल्डबैंड ने ग्रेगरी का नाम रखा जो उस पोप का था जिसे उसने गही से उतारा ।

पदोन्नति के इस तये प्रश्त को सैनिक बरू के सहारे उठाने के कारण साम्राज्य और पोपतन्त्र के बीच संवर्ष संकटपूर्ण या क्योंकि यह तीसरा विषय पहले दोनों विषयों की अपेक्षा कम स्पष्ट या । पहले दोनों विषयों पर कुछ ही पहले साम्राज्य और पोपतन्त्र सहमत ये ।

सन्दित्धता का एक कारण इसिलए यह था कि हिल्डबैंड के समय तक यह निश्चित हो चुका या कि विशय की श्रेणी के पादरी अधिकारी की नियुक्ति में अनेक रली की सहसित आवश्यक थी। धार्मिक तन्त्र की सर्वादा का प्रारम्भिक एक नियम था कि विशय का चुनाव पादरियों तथा उत्तरे धर्मभण्डल के लोगो द्वारा होना चाहिए और उसका पवित्रीकरण सस्कार उसके प्रदेश के विशयों के निश्चत कोरम द्वारा होना चाहिए। और जब से कामस्टाइन के धर्म-मित्तने के समय यह प्रदन उटा, किसी लैकिक शक्ति ने विशयों के धर्मिक विशेषाधिकार को हृदयने की चेया नहीं की, न चुनौतों दी। कम-से-कम सिद्धान्ततः यह अधिकार पादरियों और जनता का या। विश्वानतः स्याउन्तिन है इसका विचार स्थानित करके लैकिक अधिकारियों द्वारा स्थापेत: यही होता रहा कि प्रत्याशियों को वे नामाक्ति करके और चुनाव में उन्हें प्रतिचेध (विटो) का अधिकार था। हिल्डबैंड ने स्वयं अनेक अस्परी पर इसे स्वीकार किया था।

इसके अतिरिक्त ग्यारहवी शती तक व्यावहारिक दृष्टि से पादिरयों की नियुक्ति पर परम्परागत लौकिक तियनत्रण और दृढ हो गया था । क्योंकि पादरी बहुत दिनों से दूबरे अधिकाधिक
धामिक कृत्यों के साथ-साथ लौकिक कार्य भी करते आये थे । सन् १०७५ तक पिदिचार्म देश कगत् का बहुत कुछ सिविल शासन पादरियों के हुए में था । जो सामन्ती काल से करते आये थे । जो पादरी नहीं है उनके धर्म-सकार में पादरियों का हाथ न होने से लौकिक शस्ति के अधिकार क्षेत्र से उसके कार्यक्षेत्र का बहुत-सा भाग निकल जाता और धर्मतन्त्र सिविल और धार्मिक दोनों प्रकार का एक में ही शासक बन जाता । यह धारणा कि लौकिक शासकों के हाथों में सिविल कार्यभी सौंप दिये जाते, बेकार हैं । समर्थ के दोनो दल जानते ये कि ऐसे कार्य करने वाले लौकिक कर्मचारी नहीं हैं ।

१०७५ में हिल्डबंड ने जो कार्य किया उसकी गम्भीरता उसके मयकर परिणाम के आयाम (डाइसेयन) में प्रकट होतों है। इस झामिक परीम्रति के विषय पर हिल्डबंड ने अपनी सारी प्रतिष्ठा की बाबी लगा दी वो उसने पोपतन्त्र के लिए पिछले तीस वर्षों में प्रारत भी । हेतरी चतुर्ष के आरुस पार के राज्य की ईसाई अगने के हृदय पर बहुत प्रभाव था और उसके साथ-ही-साथ सैक्सन सेना की सहायता थी जिसके बल पर बहु सम्राट् को कैनोशा' लाया। यद्यपि कैनोशा में सम्राट् का ऐसा अपमान हुआ जिसका किर प्रतिकार नहीं हो सका किन्तु यह युद्ध का कन्त नहीं था, पुनरारम्भ था। पन्त क्या जिसके बल पर वारी थी जिसके कारण संघर्ष आरुस्म हुआ।

यह इटली का एक गाँव वा जहाँ १०७७ में हेनरी चतुर्च हिस्डबंड (पोप प्रेगरी सप्तम)
 के पास आया और उसने क्षमा माँगी । —अन०

यह बाई किसी कुशल समझीते से पट नहीं सकती थी । पदोश्चित का विवाद ११२२ की ब्रामिक सिन्ध के बाद भले ही मृत हो गया हो किन्तु इसके कारण जो बैर उलाब हो गया था वह बढ़ता ही गया और मनुष्य के हृदय की कठोरता के कारण और उनकी आकाक्षाओं की विकृति के कारण नवे-नवें कर के ती गया।

हमने १०७५ के हिल्डबंड के निरुचय पर बिस्तार से विचार किया क्यों के हमें विश्वास है जो कुछ बाद में हुआ हती महत्त्रपूर्ण निश्चय का परिणाम है। हिल्डबंड में अपनी निषय के मेर से नित्त संस्था के करक के पत के उठाकर वेषण को ऊँचाई पर प्रतिष्ठित किया था उसी की गलत रास्ते पर बहु ले गया और उसका कोई उत्तराधिकारी उसे ठीक राहू पर न ला सका। हम इस कमा के और व्योरे में न जायेंगे। हगोसेट तृतीय पोष का कार्य कारण (११९८-१२१६) एन्टोनाइन पूर्ण है, हिल्डबंड के पोपतन्त्र का भारतीय भीमा। किन्तु इस पोष की महत्ता परि-स्थिति विशेष के कारण है। वेसे होहेनस्टाउकेन बचा की बहुत विशो की अवस्वस्त्रता और उसका जीवन वरित इस बात का उदाहरण है कि एक उत्कृष्ट शासक अदुरवर्धी राजवर्षम (स्ट्रिममैन) हो सकता है। इसके बाद पोप का युद्ध केडरिक हितोय और उसके पुत्र से बिनाश होने तक चला, हिर अनेती का दुवपूर्ण अन्त जो केनीसा का लीकक हाम्ये डार पृणित बरला था, केंद्र और बिज्जेंद, धार्मिक परिवर्द के आन्दोलन की ककाल प्रमुत संसदीय व्यवस्था, इटाजियाई वृत्तकीगरण के काल में पोपतन्त्र का अन-ईसाईचन (पोनाइनेश्वर)), खुप्तर आन्दोलन से (एकामेंशन) संभागक सर्थ अठाउदावी सती में पोष की नगण्यता और उसीस्वारी प्रस्त असके विष्ट असनेदारता।

किन्तु यह अपूर्व संस्था जीवित है। जाज जिस समय हम इस निर्णय पर पहुँचे है, यह उचित है कि परिचमी संतार में जितने पुरुष और स्त्री जीवित है और जिन्होंने ईसाई मर्स स्त्रीकार किया है वे 'वचन के अनुसार' उत्तराधिकारी हैं। और हमारे साथ जितने गैर-ईसाई हैं, जिन्होंने पित्रमी जगत के जीवन का अनुकरण कर लिया है, वे धी उसी 'वचन' के 'उत्तराधिकारी' है। उन्हें वाहिए ईसा के पुरोहित (गेप) से विनती करें कि अपनी महान् पदवी की प्रतिस्त्रा स्वापित करें। क्या पीटर के स्वामी (ईमा मसीह) ने पीटर से नहीं कहा था कि जिसे अधिक दिया गया है, उससे अधिक लिया जयात, जिसे मनुष्य ने बहुत सौंपा है उससे उत्तरा ही अधिक वे चौरोंगे ? रोम के देवहूत (गेप) को हमारे पूर्वजों के पित्रमी ईसाई जनत का माय्य सौंप दिया या, जो जनसे सारी समर्पत वो। जब ईस्वर के नेवह ने 'जो उसकी इच्छा जानता था, 'जपने के तो उसकी इच्छा के अनुसार सम्रद्ध नहीं किया। तब उसे 'जनके कोई! का टक्ट' मिछा। इसका आधात,

यह काल रोम साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है । इसमें टाइटस एन्टोमीनस तथा उसके पुत्र ने राज्य किया (सन् १३८ से १८० तक) ।—अन्०

२. एक विक्यात रोमन कैयोलिक विद्वाल में एक बार निजी बात-बीत में कहा (इसके लिए उसका नाम नहीं बताया जा सकता)—"मेरा विचार है कि कैयोलिक धर्मलम्ब ईम्बरीस है। उसके ईम्बरीय होने का प्रमाण में यह समझता है कि कोई मानवी संस्था जिसका संचालम इस प्रमंत्रमापूर्ण पायस्पन से किया जाता, पन्नह दिन भी नहीं दिक सकती थी।—सम्पादक

'उन पुरुषों और त्रियों' पर भी पड़ा जिन्होंने अपनी आत्मा ईश्वर के दासानुदास को सौंप दी। दास के 'यूपरीम' का दण्ड हमें मिला। अब जिसके कारण दण्ड मिला उसका करांव्य है कि, चाहे कैपीलिक हो या प्रोटेस्टेट, ईसाई या गैर-ईसाई, सबका उद्धार करे। यदि इस संकटकाल में दूसरा हिल्डबंड जन्म के तो क्या वह उस पीड़ा से शिक्षा लेगा जो खिला पोप प्रेगरी सप्तम के जियन पे कि कि जैंदी हो के जिया है यह से सिवाई के कारण उत्पन्न होनी चाहिए। और उससे सचैत होकर हमारा रक्षक हमारी रक्षा करेगा।

### सभ्यताम्रों का विघटन

# १७. विघटन का रूप

#### (१) साधारण सर्वेक्षण

साध्यताओं के पतन के परचात् उनके विधटन पर विचार करते समय हमें वैसे ही प्रस्त का सामना करना पड़ेगा जैंद्या सम्पताओं के जन्म तथा उनके विकास पर विचार करते समय करना पड़ा था। विघटन नथी समस्या विष्वाच पतन स्वाधाविक और अवस्थमाओं विपारणात है? हमने जब पहुंचे की समस्या पर विचार किया था कि क्या सम्प्रताओं के विकास की समस्या उपकी उत्पत्ति से भिन्न है तब हमें पीकारात्मक उत्तर मिला था। इसका कारण यह था कि हमें इस बात की जानकारी हो गयी कि अनेक अविकासत सम्प्रताएँ है जिन्होंने उत्पत्ति की समस्या तो मुलक्षा जी, किन्हीं विकास की समस्या न मुलक्षा सके। अब हम उत्तर के उत्तरी प्रकार के प्रता का उत्तर भी स्वीकारात्मक देने । हम दिखायों कि कुछ सम्प्रताओं का विकास पतन के बाद रुक गया और बहुत काल तक वे अदमीकरण (पीटुक्तिकेशन) की अवस्था में रही।

अश्मी कृत सभ्यता का क्लामिकी उदाहरण मिस्त्री सभ्यता के इतिहास के एक समय से मिलता है, जिम पर हम विचार कर चुके हैं। जब पिरामिड निर्माताओं के बोझ से मिस्री समाज का पतन हो गया और जब विषटन की पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी अवस्था में वह पहुँच गया, जो इस प्रकार थी। सकट की स्थिति, सार्वभीम राज्य और अन्त.काल। और तब यह समाज जो मतप्राय दिखाई देता था, अप्रत्याक्षित रूप मे एकाएक दूसरी ओर मुड गया । उस समय ऐसा जान पड़ना था कि वह अपना जीवन पूरा कर रहा है । यदि हम अस्थायी रूप में हेलेनी उदाहरण को मानक माने, पहले-पहल यह प्रक्रिया हमें दिखाई दी थी तो हम देखेंगे कि मिस्री समाज अन्त काल के बाद दूसरी राह पर चला गया । उसका विघटन नहीं हुआ और उसका जीवन दुगना हो गया । यदि हम मिस्री समाज के समय-विस्तार को उस समय ले ले जब उस पर ईसा के पहले सोलहवी शती के प्रथम चतुर्यांग में हाइक्सो के आक्रमण से गैलवीनी (गैलवेनिक) प्रतिक्रिया हुई थी और उम समय तक जब ईसवी सवत् की पाँचवी शती आयी और मिस्री संस्कृति का अन्तिम चिह्न मिट गया तो हम देखते हैं कि यह दो हजार साल उतना ही लम्बा है जितना भिस्नी समाज की उत्पत्ति, विकास, पतन और पूर्ण विघटन का काल । यदि हम विपरीत ढग से इसकी गणना करे तो ईसा के पूर्व सोलहवी शती से भिन्न पून सगठन से लेकर ई० पू० चार हजार वर्ष पहले, किसी अज्ञात तिथि तक जब आदिम स्तर से वह पहले-पहले उठा, इतना ही समय होता है । परन्तु दूसरे युग में मिस्री समाज का जीवन-काल मृत्यु के समान ही था । इन दो हजार वर्षों में जो फालतू थे, वह सम्मता जो पहले सजीव और सार्षक थी, बिना विकास और शक्ति के जैसे-तैसे जीवन-यापन कर रही थी।

केवल यही उदाहरण नहीं हैं । यदि हम मुद्दूर पूर्व समाव के मुख्य देश चीन के इतिहास को देखें और उसके पतन-काल को देखें ती उसकी ममता हैं हा की नहीं शती के अनियम चतुर्थांश में ताना साझाग्य के पतन काल को देखें ती उसकी ममता हैं हा कि दिस्त हैं हो हि हुए सार्वभीम राज्य वनते हुए विपटन की प्रत्रिका हम देख सकते हैं और फिर एकाएक प्रतिक्रिया होती है जो उसी प्रकार की है जो हाइक्सो के आक्रमण के बाद मिलियों की हुई । मिका वंश के स्थापक हुंग वू के नेतृत्व में दिलों जोन को विपटन की प्रतिक्र की हम दिलाया हो । यह वन-विपटन की याद दिलाता है जो आठवें वशे के प्रतिक्रपण कमीणिन ने स्थापित किया था । यह वन-विपटन की याद दिलाता है जो आठवें वशे के प्रतिक्रपण कमीणिन ने त्यावत में तुत्व में हुआ था । यह उस 'उत्तराधिकारी राज्य' के विरुद्ध जो अवेद हुए स्थाप के एक भाग पर स्थापित किया था । परिणाग में भी समानता है । क्योंकि मुद्दूर पूर्व समाव जन्दी से सार्वभीम राज्य (तथाकियत मध्य साम्राज्य) के एक भाग पर स्थापित किया था । परिणाग में भी समानता है । क्योंकि मुद्दूर पूर्व समाव जन्दी से सार्वभीम राज्य वनकर अन्त का व्यतित कर विपटित होकर विनष्ट नहीं हुआ । इसके विपरीत अदभीभूत रूप में बहुत दिनों तक रहा ।

इन दो उदाहरणो के साथ हम और विकुत्त अस्मीभूत सम्मताओ का नाम जोड़ दे, जो हमारी दृष्टिन आये हैं, भारत में मैंन, कका, बर्मा, ध्याम और कवेडिया में हीनवानी बौद, तिक्का और मोगींडवा के लामा दन के महावानी बौद । ये सब मारतीय सम्यता के अस्मीभूत टुकड़े हैं, इसी मकार यहूरी, पारसी, नेस्टोरी और मोनोफाइसाइट सीरियाई सम्मता के अस्मीभूत टुकड़े हैं। इस अपनी सभी और नहीं देवा सकते. मगर इतना कह सकते हैं कि मैकाले के विचार से

हुस अपना भूषा आर. नहा बचा जरून, नगर दाना कर वनक हा कि मन्याक के विवार के सह महत कर का कृतन हैं ना की तीसरी और चीची वार्ती में हेन्ती संभ्यात की होने होते रहु गया । 'दो प्राचीन विकास राष्ट्री के मानवा विशेष उन से बहिष्कार वार्ची थी । ऐसा तथ्य जान पहता है कि यूनानों केवल अगले करर सुध्य में और रीमन अपने करर तथा यूनानियों पर मुख्य में 1... इसका परिणाम विवारों की सर्कांच्या और तहपूरता थी । यह इस पह प्रकास कहें तो कह सकते हैं कि उनको बुद्धि अन्दर को ओर ही प्रकासित रही और इसलिए यह बच्चा हो गयी, उसका अब पतन हो गया । सीकरों की निरकुशता, उनका धीरे-धीर सब राष्ट्रीय विशेषताओं का मिटाना और दूर-से-दूर प्रदेशों को एक-दूसरे में आत्मात करना—इसले करा—इसले प्रकास किया के स्वार वार्ती की तथा हो यह गया। ईसा की तीसरी वार्ती की समाध्य के बाद मानवता का प्रविध्य म्यानक रूप से विवादसम हो गया था । यह महान समाज उनसे भी भयावह विपत्ति में पढ़ने वाला था, जो राष्ट्री पर एकाएक भस्म कर देने वाली विनायकारी व्यक्ति के रूप में आया करती है । बहु व्यक्ति इस्त की तीसरी वार्ती की समाया पर आने वाली मी यह खाखि उद्देशकारता, राष्ट्री वार एकाएक भस्म कर देने वाली विनायकारी व्यक्ति के रूप में आया करती है । बहु व्यक्ति स्वार वार्ती के समान चीनी सम्यता पर आने वाली थी । यह खाखि उद्देशकहाता, राष्ट्री वार्ती की समावा वीनी सम्यता पर आने वाली थी । यह खाखि उद्देशकहाता, राष्ट्री कर सम्यता पर प्रवास की विपत्ती की अपने की स्वार विवार की स्वार वार्ती के समान चीनी सम्यता पर आने वाली थी। यह खाखि उद्देशकहाता, राष्ट्री कर स्वार वार्ती के समान वीनी सम्यता पर आने की की आता की आप का किया की सामाव्य रुवाकी वार्ती की सम्यता पर आने की स्वार की स्वार की सम्यता पर अने वार्ती की स्वार वार्ती की स्वार की स्वर की स्वार की स्वार की स्वार की स्वार की स्वार की सामाव्य स्वार की स्व

१. स्ट्रुल्डबुग—'गृलिवर की बाबा' में वह जाति जिसे अमरता का अभिशाप मिला था ।
 अनुवादक

२. रोम का सम्राट् को नितान्त निरंकुश शासक या ।--अनुवादक

के लोगों में अनेक समानताएँ दिखायी जा सकती हैं जहाँ शतियों तक लोगों ने न कुछ सीखा है, न कुछ अनसीखा है। जहीं शासन, शिक्षा और जीवन की सारी व्यवस्था केवल रस्म रह गयी। जीवन को बहुर्ग न वृद्धि है, न विकास और जिस प्रकार कोई सिक्का घरतों में गाड़ दिया जाय या स्थाल में लदेंट कर रख दिया जाय, उसी प्रकार उनके अनुभव न घटते हैं, न बढ़ते हैं। इस जहता को दो कान्तियों ने दूर किया—एक नैतिक और दूसरी रावनीतिक, एक अन्यर से हुई और एक बाहर से ।

इस प्रकार का दयापूर्ण छुटकारा, जिसके लिए मेकाले के अनुसार साम्राज्यवादी गुग का हेलेनी समाज बर्मतन्त्र और वर्बरों का म्हणी था, सुखमय ही था, निश्चय रूप से कहा नहीं जा सकता था। जब तक प्राण एहता है सदा यह सम्मय है कि मृत्यु की कैची से निदंयता से कतरे जाने के बजाय वह पक्षाधात के आक्रम से शियिल होकर जीवन में ही मृत्या हो जाय। और हमारे पश्चिमी समाज की यही दशा नहीं यह विचार कम-से-कम वर्तमान पीड़ी से एक इतिहास-कार के मिस्तफ में में हराता एड़ा है।

भी नहीं समझता कि हमारे सामने अराजकता का भय हैं। भय है निरंकुणता का, आस्मिक स्वतंत्रवा के ह्वाल का, एक्टलीय सासन का, और कराबित्त सहार भर के सार्वभीम एक रलीय सासन का। राष्ट्रों और वर्गों के के संव के कारण स्थानीय अपवा अस्थानी अराजकता हो सकती है, किन्तु वह कुछ काल तक के लिए होंगी। अराजकता अनिवार्य रूप से दुवंछ होती है और अराजक ससार में कोई भी शक्तियाली रल विसका सगठन बौद्धिक और वैज्ञानिक वग से हुआ है पूरा प्रभुत्व जया सकता है। और अराजकता और वगह रित्कुश सासन का स्वायत करेगा। तब संसार आरिक 'अदमीकरण' के युन मे पहुँच जायगा। रीमन सामान्य और चीन के सासने यह अस्मीकरण कमान्यात्रिक कियालों की मृत्यु हो जायगी। रीमन सामान्य और चीन के सासने यह अस्मीकरण कम कठोर रहा होगा क्योंकि हमारे युग में हुमारे शासकों के रास शक्ति के अनेक वैज्ञानिक सामन है। बया आपने मेकाले के इतिहास पर निजन्य पढ़ा है? उनका तर्क है वर्नरों का आक्रमण। अन्त में बरदान निकका क्योंकि उतने अस्मीकरण को नष्ट किया। 'यूरोप को भीन की दुआवस्था से वर्मने में एक सहस्य वर्षों कर वर्गकर सामान करना पढ़ा में 'पह सहस्य वर्षों कर बर्गकर सामान करना पढ़ा में भीन की दुआवस्था से वर्मने में एक सहस्य वर्षों कर वर्गकर महाना करना पढ़ा में भीन की दुआवस्था से वर्मने में एक सहस्य वर्षों करने स्वर्धान तही है।

"मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ऐसे एक दलीय राज्य में दर्शन और काव्य का द्वास होगा और वैज्ञानिक क्षोत्र को वृद्धि नये-नये आविष्कारों से होगी। यूनानी विज्ञान के पनपने के लिए टोलंभी' के राज्य का बतावरण जनुपद्मत नहीं था जोर साधारणत: में कह सकता हूँ कि प्राकृतिक विज्ञान निरुद्ध शासन में विकसित होता है। शासक दल के लाभ की यह बात है कि पूर्वी शक्ति को वृद्धि को प्रोसाहन दें जिससे उनकी शनित बहें। क्यानि नहीं, यही मेरे लिए प्रविच्य का टु:स्वान है, यदि हम आज के भाई-माई के सबसे को समाप्त नहीं करते। किन्तु ईशाई धर्मतन है,

१. लार्ड मेकाले: एसे आन हिस्ट्री ।

निल का क्योतिकी और मृगोल वेता। १२७—४१ उत्तने बताया था कि पृथ्वी अचल हैं और उत्तकी चारो ओर पूर्व, चौंद आदि घुमते हैं।—अनु०

जिस पर बरोसा किया जा सकता है। भविष्य के विश्व-राज्य (वर्ल्ड स्टेट) में उसे जपनी बाहुति सके ही देनी एडे परन्तु जिल प्रकार उसने रोमन-विश्व राज्य को, कम-से-कम बौपचारिक रूप अपने को हैसा के सुपुर्द कर देने को विश्व किया, उसी प्रकार अपना बिल्डान करके वह मविष्य के बौदिक बौर वैज्ञानिक विश्वराज्य पर विश्वय कर सकता है।"

ये विचार बताते हैं कि सञ्चताओं के विघटन से जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए । सच्यताओं के विकास के अध्ययन के समय हमने देखा कि उन्हें हम चुनौती और सामना करने के नाटक के कम का विश्लेषण कर सकते हैं। एक के बाद दसरा इसलिए आया कि प्रत्येक सामना चुनौती का उत्तर ही नहीं था, बल्कि वह नयी चुनौती भी उपस्थित कर देता था। क्योंकि चनौती पर विजय प्राप्त करने के बाद नये सामना के आगे नयी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी । इस प्रकार सम्यताओं के विकास की प्रकृति के मूल में एक सजीवता है जो चुनौती दिये गये समाज को सामना करने की प्रक्रिया में सन्तुलन से कुछ अधिक शक्ति प्रदान कर देती है और यह बढ़ी शक्ति नयी चनौती के रूप में उपस्थित होती है। चनौती का बारम्बार दोहराना विघटन की सकल्पना में भी है, किन्तु इस परिस्थित में दोहराना विफल हो जाता है। परिणामस्वरूप इसके विपरीत कि एक चनौती पराजित हो जाय, और वह इतिहास की वस्तू हो जाय, और उसके स्थान पर दूसरे प्रकार की चनौती आये, हमारे सामने वही-वही चुनौती फिर-फिर आती है। जदाहरण के लिए हेलेनी ससार के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में. उस समय से जब सोलोनी आर्थिक कान्ति का बेलेनी समाज को सामना करना पड़ा कि ससार में एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाय । तब डेल्यिन लीगन द्वारा यह समस्या सूलझाने में एथीनियन असफल रहे, मेसेडन के फिलिप की चेष्टा कारिश्यिम लीग द्वारा समस्या सुलक्षाने का भी प्रयत्न असफल रहा और रोमन साम्राज्य का रोम द्वारा शान्ति-स्थापन का प्रयत्न भी विफल रहा। इस प्रकार उसी चनौती का बार-बार उपस्थित होना इस परिस्थिति की प्रकृति है। जब प्रत्येक सामना का परिणाम विजय न होकर पराजय होता है तब वह चनौती, जिसका उत्तर हम नहीं दे सके, टाली नहीं जा सकती । वह बार-बार उपस्थित होती है । तब तक जब उसे या तो उसका विलम्ब से और दोषपूर्ण ढग से सामना किया जाता है, या चुनौती द्वारा उस समाज का नाश हो जाता है जो उचित दंग से उसका सामना करने में असमर्थ रहा ।

तब क्या हम कह सकते हैं कि अश्मीकरण का एक ही विकल्प है—पूर्णक्य से बिनाशा। इसका स्वीकारतमक उत्तर देने के पहले हम अवनित तथा संबदित प्रक्रिया को स्मरण करें जिबके सम्बन्ध में इस अध्ययन के आरम्म में हमने विचार किया है। इसलिए संप्रति बृद्धिमानी की बात यह होगी कि क्रम सीलन के अनिम रुगाय को और अपने निर्णय को स्पृणित खें।

जब हम सम्पताओं के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे, हम प्रक्रिया के विश्लेषण के पहले विकास की क्सीटी खोज रहे थे, यहाँ इंग हम विषटन के अध्ययन में रखें। इस तर्क में सीढ़ी का एक डंबा हम छोड़ देंगे। हमने यह निश्चय किया था कि मानवी अथवा मीतिक परिस्थितियों पर अनुसासन की कम्याः चुढ़ि में सम्पताओं के विकास की कसीटी नहीं मिलती, हम पूरी तरह यह भी कत्यना कर सकते हैं कि ऐसे अनुशासन का अम्राव विचटन का कारण नहीं है। परन्तु जहाँ तक प्रमाण मिनने हैं कि परिस्थितियों पर विजना ही अधिक अनुशासन होंगा उतान ही विकास नहीं, विचटन होंगा। सैनिकवाद पतन तथा विचटन दोनों का साम नृष्ण है। और इसके द्वारा आवत समान तथा प्रकृति की निजींब शांक्तियों पर समाज का अनुशासन बढ़ता है। किसी सम्यता के जीवन की पतनोन्मूख अवस्था में आयोनियन दाशीनिक हिराक्ला-स्टस के कथन में सत्य हो सकता है कि 'युद्ध मब चीजों का पिता है'। चूँकि मानव की सम्पन्नता का अनुमास साधारण लोग यांक्ति और सम्पन्ति से लगाते हैं, ऐसा बहुआ होता है कि किसी समाज का अनुमास साधारण लोग यांक्ति और सम्पन्ति से लगाते हैं, ऐसा बहुआ होता है कि किसी समाज का प्रमुता साधारण लोग यांक्ति और सम्पन्ति के लगाते हैं, ऐसा बहुआ होता है कि किसी समाज का प्रमुत्त मात्रिक अस्ति स्वाक्ति की साधनों को युद्ध में लगायों । क्योंकि इसी युद्ध से वे साधन प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए जो धन और मानव-वाक्ति सिकन्दर को विजय वारा प्राप्त हुए उन्हें उनके उत्तराधिकारियों ने मृह्युद्ध में लगाया, और जो मानव तथा धन की महत्त्र में स्वा किया ।

विषटन की प्रक्रिया की कसीटी हमें कहीं और ढूँढ़नी पड़ेगी। इसका रहस्य हमें समाज के उस विभाजन और कूट में मिणता है जो बातावरण पर अनुभासन की बृद्धि के साथ-साथ बढ़ते जाते हैं। इसी की हम आधा भी करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि विषटन के पूर्व, पतन के जो मुख्य कारण होते हैं वे आन्तरिक कूट के परिणाम है। इनके कारण समाज के आत्मनिर्णय की क्षमता जाती रहती है।

हस फूट की अभिव्यस्तित अरात. शामाजिक भेदों में होती है जिसके कारण पतित समाज दो आयामों में विभाजित हो जाता है। भौगोजिक कारणों से विच्छिप्त समुदायों में शिरोवृत्त (बंदिकल) भेद होता है और भौगोजिक कारणों से मिश्रित समुदायों में कींतिज (हारिजेटल) भेद होता है।

जहाँ तक विरोय्ता भेर का प्रस्त है, हमने देखा है कि ऐसे समाज के लोग नासमझी से अन्तर-राज्यों को लड़ाई में रत रहते हैं और इस प्रकार अपनी आरसहत्या के मार्ग पर अग्रसर होते हैं । किन्तु विरोय्त मेंद ही अगरे की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, जिससे समाजा को होना है। समाज का स्थानीय समुदायों में विभाजन मानव-समाज के सभी बंदो (जीतस) का गुण है, बांदे वे सम्य हो या असम्य । और अन्तर-राज्य युद्ध उस शक्तिशाली आरस-विजाधी यन्त्र का दुष्पर्याग है जो कोई समाज किसी समय कर सकता है। इसके विपरीत किसी समाज का श्रीतिज मेंद, समाज के ही वर्गों के बीच, केवल सम्यात की विश्वयता ही नहीं है, बल्कि सम्य-ताओं के पत्रन के समय उसका आविकांव होता है। उत्तन और विश्वटन का यह विशेष चिक्क है और सम्यता की उत्पत्ति तथा विकाम के समय में नहीं पाये जाते।

इस प्रकार के दीतिक भेद को हमने देखा है। जब हम अपने परिचमी समाज को समय-आयाम के दिचार से विकोम दिला में जिस्तृत कर रहे थे, हमें इस प्रकार का घर मिला। हम हैसाई धर्मनत तक पहुँचे और हमने अनेक वर्ष रह्य के जत्यो को देखा जो रोमन साम्राज्ञ नत्तरी सीमा में परिचमी यूरोर से ईसाई तन्त्र से भिट्टे। और हमने युद्ध के जल्दो और धर्मतन्त्र, दोनों संस्वाओं में देखा कि जिस समाज के दक ने इनका निर्माण किया या वह हमारा परिचमी समाज नहीं था। यह निर्माण हमारे रहके के समाज-हैकनी सम्यता का निर्माण था। हमने हैकाई धर्मतन्त्र के निर्माताओं को आन्तरिक सर्वहारा बताया वा, और वर्षर युद्ध के दक को हैकेनी समाज का बाहरी सर्वहारा कहा था।

जब हमने अपने अन्वेषण को और आगे बढ़ाया, तब हमने देखा कि ये दोनों सर्वहारा हेलेनी समाज से 'संकटकाल' में अलग हो गये थे । इस समय हेलेनी समाज सर्जनात्मक नही था. ज्यासो-नमखाया । थोडा और पीछे चलकर हमने देखा था कि यह अलगाव इस कारण हुआ था क्योंकि हेलेनी समाज के शासक वर्ग में परिवर्तन हो गया था । जिस सर्जनात्मक अल्पसंख्या की असर्ज-. नात्मक जनता स्वेच्छा से भक्त थी, क्योकि सर्जनशीरुता में भक्त बना रुने का गण होता है, वही अब शक्तिशाली अल्पसंख्या बन गयी क्योंकि वह सर्जनात्मक नहीं रह गयी । यह शक्तिशाली अल्पसंख्या बल से अपने स्थान को स्रक्षित रखने में समर्थ रही । ईसाई समाज तथा यद का गिरोह इसकी निरकुशता के कारण अलग हुआ। अनुचित ढंग से यह शक्तिशाली अल्पसख्या सबको एकता के सुत्र में बाँधे रखने का प्रयत्न करती रही, किन्त असफल रही । शक्तिशाली अल्पसंख्या की केवल यही उपलब्धि हमारे सामने नहीं है। उसने रोमन साम्राज्य के रूप में अपनी यादगार छोड़ दी है। रोमन साम्राज्य धर्मतन्त्र और युद्ध के गिरोह से पहले जन्मा। जिस वातावरण में इन दोनों ने जन्म लिया उसी में रोमन साम्राज्य भी था और इन संस्थाओं के विकास में इसका भी हाथ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता । जिस सार्वभौम राज्य ने हेलेनी शक्तिशाली अल्पसंख्या को अपने में परिवेष्टित कर लिया या वह उसी प्रकार या जैसे विशाल कछए का ऊपरी खोल । बर्बरों ने अपने यद करने वाले गिरोह को उसी कछए की पीठ पर अपना पंजातीचाकरने की शिक्षादी।

अन्त में अपने अध्ययन के बाद एक स्थान पर हमने स्पष्ट रूप से यह समझना चाहा कि अल्य-सच्या की सर्जनात्मक शिक्त जोग हुई और यह बहुसंख्यकों की पूर्णों से आइल्ट कर शिक्त द्वारा जीतने लगी, इसमें क्या कारण-कार्य सम्बन्ध है? और यही हमें सर्जनात्मक अल्यसंख्या के सामाजिक अध्यास की और संकेत करना पहना है क्योंकि अधर्जनात्मक अन्ता को अपने साथ के चलने का यही सरल उपाय है। विकास की परिस्थित में यही सामाजिक अध्यास अल्यसंख्या और बहुसख्या के सम्बन्ध का दुर्बल स्थल है। इस दृष्टि से अल्यसंख्यों और बहुसंख्यकों के बेत समय घेर बहुत बढ़ जाता है जब सर्वहारा अल्य हो जाता है। यह सम्बन्ध-विष्यद उस कही के टूटने का परिणाम है, जो विकास-काल में भी अनुकरण की शक्ति का अध्यास कराके मुर्गक्षत रखी जाती है। इसमें आस्वर्य नहीं कि जब नेताओं की सर्जन-यानित समाप्त हो जाती है तब अनुकरण-विकास सामाप्त हो जाती है। क्योंकि विकास-काल में भी अनुकरण की कही परिश्वत रखी जाती है। इस समय अविक्वननीय खेट मावना होती है क्योंत जाति लिएन दास की भावना होती है वा किसी भी योगिक कोशल के साथ याची बाती है।

क्षैतिज मेद की खोज से हमें ये सूत्र मिल्ले जो हमारे हाव में है। आगे की खोज के लिए सबसे आशापूर्ण ढंग यह होगा कि इन सूत्रों को एकत्र करके हम रस्सी वटें।

हमारा पहला कदम यह होगा कि हम तीन भागों का अर्थात् शक्तिशाली अल्पसंख्या और

आग्तरिक तथा बाहरी सर्वेहारा का निकट से और विस्तृत वर्षेषण करें। हेलेनी उदाहरण तथा और दूसरे उदाहरणों से जिनका हमने इस अध्ययन में विवार किया है, हमें प्रतीत हुआ है कि पतने ग्मुख समाज में, जब सींतिब फूट पड़ जाती है तब हह समाज छित्र-भिन्न हो जाता है। इससे बाद हम पूर्ण (मैक्कोकाच्या) से यूक्त (माइकोच्यम) को और विचार करेंगे जैसा हमने विकास के समय किया था। और उसमें हम देखेंगे कि विचटन के साथ-साथ आरमा के विकास में भी अवतीय हो। अर्थात है। इस बांज में, पहलो चृत्रिक से स्मेप सिक्ता में सिक्ता सके सी अर्थात है। अर्थात् विवटन को प्रतिकाग में हमें पुनर्जीवन का आभास मिन्नता है जिसमें अपने पूर्वजों के पूर्ण दिवाई देते हैं। तर्कत यह किया विचटन में प्रतिकृत है।

अपने विस्त्रेवण की समाध्ति के बाद हम रेखेंगे कि विषटन के साथ गुणों का जो परिवर्तन होता है, यह दिकास के परिवर्तन में जो गुण उत्पन्न होते हैं, उसके विपरीत हैं। विकास की प्रक्रिया में हमने देखा है कि अने किया विपरीत विषटन में एक-समानता आ जाती हैं।

एक-समानता की ओर की प्रवृत्ति और भी स्पष्ट हो जाती है, जब हम देखते है कि उसे कितनी विभिन्नताओं पर विजय प्राप्त करना होता है। पतन वाली सभ्यताओं का जब विघ-टन होने लगता है तब उनके साथ विभिन्न प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती है जैसे कला की ओर, यन्त्रो (मशीनो) की ओर या इसी प्रकार की और बातो की ओर जो उन्होंने विकास के समय अजित की थी। वे एक-दूसरे से और भी अधिक भिन्न हो जाती है क्योंकि पतन उनके जीवन के विभिन्न कालों में होता है। उदाहरण के लिए सीरियाई सम्यता का पतन सीलोमन की मृत्यु के बाद हुआ, जो सम्भवत. ९३७ ई० में हुई। यह समय कदाचित उस समय से दो सौ साल से कम है जब मिनोई सम्यता के बाद के अन्त:काल में पहले-पहल इस (सीरियाई) सम्यता का जन्म हुआ । इसके विपरीत उसी अन्त:काल में एक ही समय हेलेनो सम्यता का भी जन्म हुआ था । इस सम्यता का पतन पाँच सौ साल बाद नहीं हुआ । एथेनी-पेलोपोनीशियन युद्ध के बाद हुआ । परम्परा-वादी ईमाई सभ्यता का पतन महानु रोमानो-बलगारियन यद्ध के समय ९७७ ई० में हुआ और उसी के साथ हमारी सम्यता अनेक पातियो तक विकसित होती रही और जहाँ तक हम समझते है अभी उसका पतन नहीं हुआ है। यदि समकालीन सभ्यताओं का जीवनकाल भिन्न-भिन्न होता है तो स्पष्ट है कि सभ्यताओं के विकास का जीवन समान अवधि का नहीं होता । इन बातो से स्पष्ट हो जाता है कि विकासोन्भुख सभ्यताओं का अन्तर गम्भीर और विस्तृत होता है। किन्तु हम यह देखेगे कि सभ्यताओं के विघटन की प्रक्रिया समान ढग की होती है। अर्थात् क्षैतिज भेद जिससे समाज तीन भागो मे, जिनका विवरण बताया गया है, टूट जाता है । और इन तीन में से प्रत्येक भाग द्वारा अलग-अलग विशेष सस्थाओं का निर्माण होता है—सार्वभौम राज्य, सार्वभीम धर्मतन्त्र और वर्बर योद्धा-दल।

यदि हम सम्यताओं के विषटन का पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो इन सस्याओं का और इनके रचिवताओं के सम्बन्ध में समझना होगा । किन्तु सरल यह होगा कि प्रत्येक सस्या का अध्ययन अलग-अलग पुस्तकों में करें।' न्योंकि ये सस्याएँ विषटन की प्रक्रिया से कुछ और अधिक हैं। यह भी सम्भव है कि एक सम्यता के दूसरी सम्यता से सम्बन्ध स्थापित करने में भी इनका योगदान रहा हो। जब हम सार्वभीम धर्मतन्त्रों का अध्ययन करेंगे तब हम यह प्रदन उठाने की विवय होंगे कि इन तनो की हम पूर्व रूप से उन सम्प्रताओं के इतिहास के ढीचे से समझ सकते हैं, जिनमें उनका उदय हुआ या हम उन्हें किसी दूसरी जाति (स्पीसीज) के समाज का प्रतिनिधि समझें जो उन जाति वाली सम्यता से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार से सम्यताएँ आदिस समाजों से

इतिहास के अध्ययन में यह महत्त्व का प्रश्त है किन्तु हमने जिस प्रकार की खोज का वर्णन किया है, उसकी दूसरी छोर पर यह है।

## (२) भेद और पुनर्जीवन

जर्मन यहूरी कार्ज मानवं (१८१८-८३) ने एक अगूहीत खामिक परम्परा के इल्हामी स्वन्त से रन उधार जेकर दिवाल चित्र बीचा है जिसमें उन्होंने सर्वहारा के अक्त होने और परिणामस्वरूप वर्ग-समर्थ का चित्र किया है। समर्थ के सीतिकश्री इरुहामी ने करोड़ों लोगों पर प्रभाव डाल है। इसका कारण कुछ तो मानवंदादी चित्र में राजनीतिक सूबिमवता है। इस चित्र को मानवंदारी सुत्र के आधिकार और चलन को हम इस ताल कारण कुछ तो मानवंदारी सुत्र के आधिकार और चलन को हम इस बात का सर्वेत समस्त कि हमारी परिचमी सम्वादारी सुत्र के आधिकार और चलन को हम इस बात का सर्वेत समस्त कि हमारी परिचमी सम्वादा से चटन के पर पर है हम इस अध्ययन के अन्त में देखेंगे जब हम अपने परिचमी सम्यता के भविष्य पर विचार करेंगे। यहाँ पर हमने मानवं को और कारणो से उद्धा किया है। पहला कारण यह है कि हमारे पूर्ण ने याने-सर्थ को नह क्लाधिक अध्याक्षा को हम स्वाद करेंगे। यहाँ पर हमने मानवं को और कारणो से उन्हर्स क्या है। पहला कारण यह है कि हमारे पूर्ण ने याने-सर्थ को नोई साई इल्हामी आदशों से मिलता है जो हिसारसक पराकार्थ के बाद कोमल अन्त का विच दिव्यकारा है।

इस साम्यवादी पैगम्बर की अन्त-प्रवा की सिक्या का परिणाम ऐतिहासिक भौतिकवाद या गिवतस्वाद है। उसके अनुवार सर्वहारा को क्षानित द्वारा वर्ग-संघर्ष निष्यत है क्षित्रमें सर्वहारा विजयी होगा। परन्तु सर्घयं का यह रस्त्रमय परिणाम उसका अन्त भी, क्षोंकि सर्वहारा निष्यत्व और पूर्ण होगी। और सर्वहारा की क्षानित्वकादाद जो क्षानित के बाद स्थापित होगा स्थायी संस्था गही होगा। एक समय आयेगा जब एक नया समाज प्रकट होगा जो जन्म से ही वर्गीबहीन होगा और इतना प्रोड और विक्ताश्रील होगा कि अधिनायकवाद को क्षानित्य अन्तिम और स्थायी आनन्य इस गये मार्कसी स्थापृत का यो होगा कि सर्वहारा पर सुमायना वाद ही गही हट जावगा, किसी भी सस्या का आधार न होगा और राज्य भी नहीं रह प्रावणा

इस अध्ययन के सन्दर्भ में सार्कसी प्रतथ विज्ञान का इतन ही सम्बन्ध है कि आइचर्य की बात है कि एक दुप्त धार्मिक विश्वसार की छ्यारा वर्ग-संचर्ध के ठीक राह का विश्व नताती है या पतित समाम में बीतज में के की रह का ठीक-ठीक चित्र बीचांची है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि पतित समाज यही राह अपनायेगा। इतिहास हमें बताता है कि विचटन की प्रक्रिया युद्ध से सार्गित की और । स्पष्टत, मुख्यबान् बत्तुओं का वर्षदतापूर्ण विनाध होता है और उसी विनाध की जारा में से नया सर्जन होता है विदक्षी विशेषता उसी अज्ञान के कारण होती है विदस्ती विशेषता उसी अज्ञान के कारण होती है विदस्ती विशेषता उसी अज्ञान के कारण होती है विदस्ती विशेषता उसी अज्ञान के

भेर स्वयं दो नकारात्मक आन्दोलनों का परिणाम है। दोनों अधिव आवेगों से प्रेरित होते हैं। यहले, शक्तिशाली अल्पसंक्या उस अधिकार के स्थान को बल से प्रहण किये रहती, जिसकी उसमें समता नहीं रह गयी है। तक सर्वेहार अन्याय का उत्तर कोछ से देता है, भय का पृणा से और हिंसा का हिंसा से। परन्तु सारे आन्दोलन का परिणाम सर्वनात्मक होता है, सार्व-कोम राज्य मर्वक्षमीय प्रयंतनक और वर्षर योदा-रल।

इस प्रकार सामाजिक भेद केवल भेद नहीं हैं । सारे आन्दोलन को हम भेद-----बीर पुनर्जीवन कह सकते हैं । और यह समझकर कि समाज-त्याग एक विषोध दंग से अलग होना है हम भेद और पुनर्जीवन की दोहरी गति को उसी गरिस्थिति का एक उदाहरण माने जिसे हमने 'अलग होने और लोटों 'के सीर्पक में सामारण वंग से एक्टे अध्ययन किया है।

एक बात है जिससे जरून होने और लीटने का यह नचीन रूप उन उदाहरणों से भिन्न है
जिनका हमने पहले अध्ययन किया है। क्या वे सर्जनात्मक संक्या अधवा व्यक्तियों की उपलध्वियों नहीं भी और समाज त्यागने वाले चंडेहारा बहुतक्षक है जो शिक्तशाली अल्यसक्या के
विरोधी है? एक अम विचार करने के परचात यह जान पड़ता है, और को बास्तव में सच्चा
चित्र है कि यदापि समाज-त्यान बहुतंक्या हारा होता है, सार्वभीम धनंतन्त्र की स्थापना उन
अत्यक्षक सर्जनशील वहां या व्यक्तियों की है जो इस बहुतक्या में रहते हैं। ऐसी अवस्था
में अवजंतशील बहुतंक्या, शक्तियों ली लिक्त स्थापना उन
अत्यक्षक सर्जनशील बहुतंक्या, विस्ताती अल्यस्थ्या और सर्वहास से मिलकर बनी होती है।
यह भी स्थाप होगा कि हमने बताया था कि विकासीन्युक अवस्था में सर्वतायक अप्यसंख्या का
सर्जनशील तवस बारी-की-सारी अल्यक्या नहीं थी, बिक्त उसमें का कोई दल या। होनों में
अन्तर यह है: विकासकाल में असर्वन्त्रील बहुतक्या में ऐसी जनता रहती है जिस पर सरस्ता
से प्रमाय पह सकता है और वह तेताओं की राह का अनुकरण करती है, विषटन काल में अवजंतसंक्या का जो विर्यित व्यक्तियों की छोड़कर समाई हरपूर्वक अल्या रहती है।

## १८ सामाजिक जीवन में भेद

## (१) शक्तिशाली अल्पसंख्यक

यास्तिशाली अस्पसंख्यक में भी भिन्नता के तस्य हो सकते हैं। इस तस्य के होते हुए भी
कोकाचार की एक निर्मिष्य स्थितता एवं एकस्पता हो इसका विशेष कन्ना है। शक्तिशाली
अस्पसंख्यक अपने रंगस्टों के अनुवेर संभाग को अनुवेरिकरण के आस्ययंजनक नमुनों के रूप
में परिवर्तित करने का कार्य सम्पादन कर सकता है। क्यातार इन रंगस्टों को शक्तिशाली
अस्पसंख्यक अपने हासोन्मूख दल में जबरदस्ती भरती करता है। शक्तिशाली अस्पसंख्यक अपने हासोन्मूख दल में जबरदस्ती भरती करता है। शक्तिशाली अस्पसंख्यक इस
दल की उच्च रचनात्मक शास्ति को जियानित्त करने में स्वतःशाधक नहीं हो सकता, जो केवल
सार्वभीम राज्य में ही नहीं, यर रायंतिक सम्प्रयायों में भी दिखाई देती है। तदनुसार हम देवते
हिं मह एवं सिवानों अस्पसंख्यक अपने में उन अनेक सदस्यों को मिलाने के लिए बाध्य है, जो
अद्भुत रीति से उत्त समुदाय के विशिष्ट गुणों से जलग हो जाते हैं, जिसके वे सदस्य रहे है।

में विशिष्ट गुण उन सैन्यवादी एवं निकृष्ट शोषकों के हैं वो उनके दल का अनुसरण करते हैं । हेलेंगी इतिहास से इसका उदाहरण देना अनावस्यक हैं । हम सिकन्दर में इन सैन्य-नादियों का उत्तम रूप तथा 'वेर्स में शोषकों का निकृष्ट रूप देखते हैं । इनके सिसिटी के अन्यायी शासन के सम्बन्ध में वास्तविकता का उद्देशाटन सिस्सी की पुतितकाओं एवं भाषणों के संबहीं में हैं । किन्तु, रोमन सार्वभीम राज्य के अधिक दिनों तक टिके रहने का कारण यह या कि उसके सैन्यवादियों तथा शोषकों ने, आगस्टी अवस्था के पश्चात् अवस्थ्य मृत्यामा सैनिकों तथा उन वसैनिक अधिकारियों ने, निन्होंने अपने पूर्वचों के कुकुत्यों का प्रायंविचत्त अपने गतिहीन समाज को अनेक पीड़ियों तक भारतीय शीध्य की तीब यूप में तथाकर किया।

इसके अतिरिक्त रोमन कर्मचारी परार्थवादी रूप में हेलेनी शक्तिशाली अल्पसंख्यक के न तो एक मात्र ही और न आरम्भिक अवतारणा हैं। विवेरी युग में स्टोइक सत्राट् मारकस आराजियस रोमन इतिहास के सर्वविवित तय्य है। वन स्टोइक जूरो लोग 'स्टोइक आचार का रूपालर रोमन विधान में कर रहें थे, रोमन फेंड्रिय को अफलातूर्ना पहरेदार कुते में रूपालरित करना यूनानी दर्यन का बद्धमुत कार्य प्रकट हुआ। यदि रोमन प्रशासक हेलेनी शक्तिशाली अल्पसंख्यक की ब्यावहारिक कुशक्ता के परार्थी प्रतिनिधि व तो पूनानी शालितक यूनान के बोदिक नेता। यूनानी रचनात्मक शालिकों के उस स्विध्यम प्रवेखना ने, वो अकलातून (२०३६ कर) ई) की पीड़ी में समाप्त होती है, रोमन सार्वविनिक सेवा को ध्वरत होते हुए देखा। यह प्रख्यका सुकरात (४७० ई० पू०-३९९ ई० पू०) से आरम्य होती है। जब रोमन सम्यता का पतन हुआ या, तब इसका विकास हुआ। यूनानी शालिक और रोमन प्रशासक के उस क्या विवाद या। वार्षितकों के अस से प्रशासकों के प्रवर्णों की अपेका अधिक मुत्यवान् बौर टिकाक परिणाम उत्पन्न हुआ। ऐसा इसिलए था कि वे विषिटित सामाजिक जीवन के मौतिक ताने-बाने के सम्पर्क में नहीं थे। जब रोमन प्रशासकों ने हेलेनी सार्वमौम राज्य का निर्माण किया, तब सार्विनिकों ने अपनी सन्तित को एकेडेमी में शिक्षा प्रदान की और उन्हें अरस्तू ने स्टोजा तथा गार्डेंन ऐसी प्रतिभाएँ दी। अपनी भावी पीढ़ी को दार्शनिकों ने 'सैनिकों' की स्वतन्त्रता के प्रशस्त मार्ग और अफलातून के नये अनुयासियों को 'हार्दिक इच्छाओं की अलैकिक घरती' प्रदान की।

यदि हम अन्य पतनोत्मखी सभ्यताओं के इतिहासों का सर्वेक्षण करें, तो हम परमार्थवाद की उच्च भावना को शोषको एवं सैन्यवादियों की निकृष्ट तथा भयानक भावना के समानान्तर पायेंगे। उदाहरणार्थ, जिन्होंने हैन राज्यवश के अन्तर्गत चीनी सार्वभौम राज्य में शासन (२०२ ई० प०-२२१ ई० ) किया था, उन कन्फ्शियस के अनुयायियों में वह सेवा का भाव एवं संघभाव था, जिसे उन्हें रोमन असैनिक अधिकारियों के साथ एक ही नैतिक स्तर पर ला दिया था। ये रोमन असैनिक अधिकारी कन्फ्शियस के अनुयायियों के समकालीन तथा जनकी क्रियाशीलता के पूर्वार्ध में ससार की दूसरी ओर थे । पीटर महान के शासन से लेकर दो शतियो तक चिनोवनिको (रूस में नौकरशाही के प्रतीक उच्च अधिकारियो) ने परम्परावादी . ईमाई सार्वभीम राज्य का प्रशासन किया और अपनी अयोग्यता तथा भ्रष्टाचार के कारण अपने थर के साथ-ही-साथ पश्चिम के देशों से कुख्यात हुए । वे स्वय इस बदनासी से इतने निन्दा रूप से मक्त न हो सके जितनी बदनामी 14 कल्पना बहुधा इस महान दोहरे कार्य के करने में की जाती थी । यह दोहरा कार्य गतिशील रूसी साम्राज्य का पोषण करना तथा उसी समय पश्चिमी नमने की नयी नीति में उसे रूपान्तरित करना था। परम्परावादी ईसाई साम्राज्य के मूख्य भाग में उसमानिया बादशाह के गलाम परिवार को एक ऐसी सस्था के रूप में कदाचित याद किया जायगा जिसने कम-से-कम एक प्रमुख सेवा रूढ़िवादी समाज के लिए की है । यह परम्परा-वादी ईसाई साम्राज्य इसी तरह अपनी रियाया का शोषण करने के लिए बदनाम हुआ था। दो यगो की अराजकता के बीच स्वतः पीडित संसार में उसमानिया शान्ति लाकर इन दासो ने समाज की सेवा की । जापान के सुदूर पूर्वी समाज में सामन्तों और उनके 'सैमराई' दासों ने समाज को शिकार बनाया । टोकूगावा शोगनेट साम्राज्य की स्थापना के आरम्भ से चार शतियो तक एक-इसरे का शिकार करने में बिताया । सामन्तवादी निरकशता को सामन्तवादी व्यवस्था में परिणत करने के आइयास के सर्जनात्मक कार्य में हाथ बटाकर उन्होंने अपना अतीत पुनर्जीवित किया। जापानी इतिहास के नये अध्याय के आरम्भ में वे आत्मसयम की दिव्य पराकाष्ठा पर पहुँचे । उन्होने स्वतः अपनी सुविधाओ को तिलाजलि दे दी, क्योकि उन्हें विस्वास हो गया था कि उनसे इस त्याग की कामना की जाती है । वह जापान को उस पश्चिमी ससार में अपनी धाक जमाने के योग्य बनाने में समर्थ कर रहे थे जिससे वह स्वय को अलग नहीं रखसकताथा।

स्वभाव को सञ्जनता एक गुण है जो जापानी समुराई में दिखाई देता है। यह गुण शत्रुओं द्वारा भी सो अन्य शासक अल्सकंब्यक पर लारोपित किया जाता है। ये दो शासक अल्पसंब्यक है,—एडियन सार्वभीम राज्य के 'इनका' तथा वे फारसी अभिजात लोग, जिल्होंने सीरिया के सोबभीम राज्य पर शासन एकैमेनिजा के राजाबों के राजा के उपशासकों के रूप में किया था। स्पेनी मैक्सीको विजेताओं ने भी इनका के इन गणों का अनुमोदन किया । युनानियों द्वारा चित्रित फारसियों के इस चित्र में हिरोडोटस ने फारसी बाल-शिक्षा का सार दिया है-वि ५ वर्ष की अवस्था से २० वर्ष की अवस्था तक के लोगों को तीन कार्य करने का--केवल तीन कार्यं करने का प्रशिक्षण करते हैं। ये तीन कार्यं थे--- घडसवारी, चाँदमारी तथा सत्य बोलना। इस फारसी बालशिक्षा का रूप वैसा ही है जैसा हिरोडोटस ने फारसी बालको का उनकी यवा-बस्था का बताया है। फारस के राजा जरक्सीज के अनुवायियों के सम्बन्ध में हिरोडोट्स की एक कहानी है। इसमें समद्र में तुफान आने पर सच्टि के स्वामी की प्रार्थना करना तथा जहाज को हल्का करने के लिए सागर में कद पडना, दिया है। किन्तु सिकन्दर फारसी गणी का सबसे प्रभावशाली प्रमाण है। परिचित हो जाने के बाद वह फारसी लोगों के सम्बन्ध में कितने उच्च विचार रखता था. इसका प्रदर्शन उसने अपनी गम्भीर करनी से किया न कि इल्की कथनी से । फारसियों की घोर विनाशकारी प्रतिक्रिया की परीक्षा को ज्यों ही उसने जान लिया. त्यों ही उसने निर्णय किया जिस निर्णय ने मकदनिया के लोगों को ही असन्तब्द नही किया, बरन उनकी भावना को भी उत्तेजित किया । यद्यपि जान-बुझकर उसने ऐसा नहीं किया । अपने उस साम्राज्य की सरकार में फारसियों को साझीदार बनाने का निश्चय कर चका था, जिसे मकदुनिया-वासियों के शौर्य ने फारसियों से छीना था। उसने अपनी इस नीति को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया। उसके एक फारसी दरवारी की लडकी से शादी की। वह मकदूनी अधिकारियों को अपना अनयायी बनाने के लिए या तो घुस देता या या धमकाता था । वह अपने मकदूनी रेजिमेन्ट में फारसियों को जबरदस्ती भरती करता था। ऐसे लोगों में, जो अपने पैतक शत्रओं के नेता से सम्मानित होते हैं, अपनी पूर्ण पराजय के समय भी 'शासक जाति' के प्रतिष्ठित गण अवश्य स्पष्ट रूप से रहते हैं।

शांतितशाली अल्पसंब्यक के प्रशंसनीय शांसक वर्ग को उत्पन्न करने की समता के सम्बन्ध में हमने अधिक-से-अधिक प्रमाण देने की व्यवस्था की है। ये प्रमाण उन अनेक सार्वभीम राज्यों से लिये यहे हैं, जिनका निर्माण उन्होंने किया है। वीस पतित सम्बताओं में से कम-से-कम पत्रह इस अवस्था से होकर विनाश की ओर जाने वाले मार्ग पर गयी है। निम्निलिखित राज्यों में हम इस सत्य का मिलान कर सकते हैं। रोमन राज्य में हेलेंनी सार्वभीम राज्य, इनका साम्राज्य में एक्या, चीनी राज्य में हैत तथा सित्तम वहा, मिनोस के सागर राज्य में मिनोई, सुमेर तथा अक्कार साम्राज्य में मुमेर तथा अक्कार साम्राज्य में मुमेर तथा अक्कार साम्राज्य में मुमेर तथा अक्कार साम्राज्य में मार्ग, ११ वें तथा १२ वें राजवंध के 'मध्य साम्राज्य में मिली राज्य, एकेमेनियाई साम्राज्य में सिन्न, मक्कीची साम्राज्य और सुदूर पूर्वी संसार में चीन से मगील साम्राज्य में राज्य तथा में टीकगावा की मन्त्रीय साम्राज्य में साम्राज्य में सिन्न से मगील साम्राज्य में राज्य तथा में टीकगावा की स्वीर जापान में टीकगावा की मोन्न से साम्राज्य साम्राज्य से साम्राज्य में राज्य साम्राज्य में राज्य साम्राज्य में राज्य और साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य में राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य साम्राज्य से राज्य साम्राज्य स

राजनीतिक क्षमता केवल एक सर्जनात्मक धनित ही नहीं है जो शक्तिशाली अल्पसंध्यकों का सामान्य गुण है। हम पहले ही देख चुके हैं कि हेल्नी शक्तिशाली अल्पसंध्यकों ने केवल रोमान्यशासन की ही उत्पत्ति नहीं की, वरन् यूनानी दर्धन की भी सुण्टि की। हम तीन और ऐसे उदाहरण पा सकते हैं जिनमें शक्तिशाली अल्पसंध्यक ने ही दर्धन की उत्पत्ति की। उदाहरणार्थ, वैविकोनिया के इतिहास में ई० पू० वाठवीं वाती के संकट-काठ ने ज्योतिय-शास्त्र का अचानक विकास तथा वैविकोनिया और असीरिया के शतवर्षीय युद्ध का आरम्भ देखा। इस मुन में वैविकोनिया के वैज्ञानिको ने अनादि काठ से होते रहने वाठ दिस और रात की कमबद्धता तथा चरि के घटने और वड़ने का अन्वेषण किया तथा मही की गतियों का बड़े पैमाने पर दिख्यान कराया। ये तारे अनुशासन में वैसे ही बेचे है जैसे मूर्य, चौर और आकाश का 'मूर्य'। इस तारो का परम्परित नाम अपनी कक्षा में अस्थिर दिखाई पड़ने के कारण 'सह' पड़ा है।

अविधारित तथा अपरिवर्तित प्रणाली जो नक्षत्रीय सृष्टि को नियन्तित करती हुई पायी गयी थी, वही सम्पूर्ण बहाएक को सीतिक एव आध्यात्मिक और निर्जीव एक सजीव दृष्टि से नियन्तित करती हुई मान की गयी। मूर्यष्ट्रण या शुरू का सम्मण्य अवीत में सैकड़ों वर्ष एक एक निविच्त समय में केंत्रे हुआ या, इसको गणना की जा सकी तथा युद्द स्विच्य में टीक समय पर कब होना निरिच्त है, इसकों भी भविष्यवाणी वैती ही दुढ़ता के साथ को गयी। इसी प्रकार क्या मानवीय किया-कलाप को मानना उचित नहीं है ? क्या ये भी बैते ही दुढ़ एव

बह्याण्ड का अनुशासन इंगित करता है कि विश्व के सभी यह आएस की दृढ एकरूपता के साम पार्तविश है । तो क्या यह मान लेना अनुवित होगा कि सितारों की नवीन उद्धादित गति मानवीय माम्य की एक्ट्रेग के कुनी नहीं है ? जिसके हाथों में ज्योतिष का यह सुन है, वह निरोक्त अपने पढ़ोसी की जन्म तिथि तथा जन्म समय जानकर उसके भाग्य के सम्बद्ध में क्या भविष्य-वाणी करने में समर्थ होगा ? यह यूनितपूर्ण हो या न हो, किन्तु ये धारणाएँ वड़ी सुक्षता के साथ बनायों गयी। इस प्रकार एक सनसनीपूर्ण वैज्ञानिक खोज ने नियतिवादी हेत्याभास मूजक दर्शन को जन्म दिया, जिसने एक सामाजिक जीवन के बाद हुसरे सामाजिक जीवन को आकृष्ट किया। प्राय: २००० वर्षों के बाद भी इस आस्था को बिलकुल अस्वीकार नहीं विषय जाता।

ज्योतिष-बास्त्र की संगोहन प्रांक्त उसके उस मिष्या प्रचार में है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को स्थट करों वार्ल सिद्धान को उस आभास के साथ मिलाती है जिसमें लल्लू-बुद्ध सभी को बताया जा सकता है कि दर्बी में कीन ओतेगा । इस दोहरे आकर्षण के कारण वैविलोगी समाज के विनाश होने पर भी वैदिलोगी दर्शन ईसा के पूर्व की अलितम प्रांते भी बीवित रहने समर्थ हुआ । कालडिया के पंगितजो ने अराधायो होलेगी समाज को वह दर्शन दिया जिसे कल तक पीकिंग के दरबारी ज्योतिषयों तथा इस्तरबीठ के मृतन्त्रिय बाधी प्रदक्षित करते रहें।

हम लोगो ने बैबिलोनो नियतिवादी दर्शन पर विचार किया है, क्योंकि इसमें हेलेती दर्शन की अपेका बर्तमान कार्टमी (कार्टीमधन) युग के परिचमी संसार के अपरिपश्च दर्शन में सादृश्य अधिक हैं। इसरो और करीच-वर्शत सभी हेलेनी विचारों के सम्प्रदायों का प्रतिक्ष्य भारतीय एवं चीनी दर्शनों में पाया जाता है। विचटित भारतीय हमध्या के प्रसिद्धालों अल्पसंख्वकों ने महायरि के बनुपायियों का जैन धर्म, विद्वार्थ नीतम के आर्रामक अनुपायियों का बादि बौद्ध धर्म तथा महायान का स्थानतीरत बौद्ध धर्म उत्तम किया। (यह बौद्ध धर्म प्राचीन के धर्म क्यों के स्थान स्थान का स्थानतीरत बौद्ध धर्म के उत्तम के स्थान स्थान का स्थानतीरत बौद्ध धर्म करा के स्थान स्थान के स्थान स्थान के स्थान स्थान का स्थानतीरत बौद्ध धर्म करा स्थान स्थान का स्थानतीर की का स्थान स्थान स्थान का स्थानतीर स्थान के स्थान स् में वी विभिन्न शाखाएँ वार्षी, वे बुद्ध से प्रमावित होने के बाद के हिन्दू धर्म के विचारों का जंग थीं। बीनी सम्पता के प्रमावशाली अल्पलंक्सकों ने कन्कृशिययस के नीतिसंगत कर्मकाय-बाद तथा कर्मकार्थी नैतिकता और टावों के विरोधामासी उस्ता को कन्म दिया जो लाजोस्से की पौराणिक प्रतिका द्वारा जारीपित किया गया था।

## (२) आन्तरिक सर्वहारा

## हेलेनी आदिरूप

जब हम प्रभावशाली अल्पसंक्षक से सर्वहारा की ओर अवसर होते हैं, तब तथ्यों के सूक्ष्म परीक्षण से हमारी घारणा दूब होती है कि विषटित समाब के उन खण्डों में से प्रत्येक में रूप की विभिन्नता है। इस आध्यासिकता के क्षेत्र में बाहरी सर्वहारा एवं आन्तरिक सर्वहारा को हम यो विरोधी छोरों पर पाते हैं। आन्तरिक सर्वहारा की व्याप्ति बहुत अधिक विस्तृत है, जब कि बाहरी सर्वहारा की व्याप्ति उस प्रभावशाली अल्पसक्यक वर्ग से संकोणे है। विस्तृत क्षेत्र का हमें पहले सर्वक्षण करना चाहिए।

यदि हम यूनानी आन्तरिक सर्वहारा की उत्पत्ति आरम्भिक भूग अवस्था से जानने की इच्छा करें तो हमारे लिए पुनीडाइहस के एक अवतरण को उद्धृत करने से उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। इस अवतारणा में हेलेंनी समाज के पतन का दिन्दर्शन कराने वाले इतिहासकार ने अनुवर्ती सामाजिक मेद का वर्गने उसके आरम्भिक रूप में किया है, जैसा कि कोरसाइरा में यह सर्वप्रयम दिवाई दिया।

'कोरसाइरा के बगै-युद्ध' (स्थैतिकता) को बबैरता ऐसी थी कि जब बह विकसित हुई तब उसने अगरे डंग का गहरा प्रभाव उत्पक्ष किया। अन्त में सह उपक-पुष्ठक समूर्ण वृत्तानी संसार में करीव-करीव किया। प्राथमी। प्रत्येक देश से मंबहाय के उन ने नोजा और उनके उन प्रतिक्रियावादियों में संपर्ध था किन्होंने एयेन्त तथा क्षेत्रीयों में संपर्ध था किन्होंने एयेन्त तथा क्षेत्रीयों में संपर्ध था किन्होंने एयेन्त तथा क्षेत्रीयों को बुलाने का न तो अवसर था और न उनकी इच्छा थी। किन्तु जब युद्ध हुआ, तब होनों दलों के किसी भी निवेशी में अपने दक के बलवर्धन तथा अगरे विश्विध के किया था। अग्वेन्यु के कि किया था। वर्ष-वृद्ध की अभिवृद्धि एक के बाद हुसरी विपत्ति युनानी देशों में काती रही। ये विपत्तियों तब तक आती रहीं, जब तक मानव स्वमाव में परिवर्तन नहीं हुआ, मधि ये विभक्तियों से वृद्ध सुआता आता कहाती हों। अता करा के विभक्तियों से क्ष्य सुआता आता कहाती रहीं। यो विपत्तियों के वृद्ध सुआता अपने किया से विभक्तियों से वृद्ध सुआता अपने किया से विभक्तियों से वृद्ध सुआता सकता है। शानिक के सम के अनुकूक दक्षा में देश तथा अपनिक सी में प्रदूष कि अपने प्रधान करते हैं। स्वीति के स्वत्व हों हों । करा प्रधान के से स्वर्ध पर स्वत्व हों से उपने स्वत्व कर देशा है। अता अपिक सो अपने स्वत्व कर देशा है। अता अपने स्वत्व हों से उपने सुक्त के से वर्ध में सुक्त किया एक के बाद एक वर्धन्य कर से स्वता है। । अताय यूनान के देश यर्ध-युक्त कर है पर प्रविद्ध का एक के बाद एक वर्ध-युक्त कर से देशन स्वत्व हुए। एक के बाद एक वर्ध-युक्त कर से देशन स्वता हुए। एक के बाद एक वर्ध-युक्त से स्वता हुए। एक के बाद एक वर्ध-युक्त कर से देशन स्वता हुए। एक के बाद एक वर्ध-युक्त कर से स्वता हुए। एक के बाद एक वर्ध स्वता प्रधान प्रधान स्वता अपने स्वता अपना स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता हुए। एक के बाद स्वता है।

#### १. युंतीडाइड्स की पुस्तक, तृतीय परिच्छेव ६२ ।

इन फिबाकलापों की दशा का पहला सामाजिक प्रमाव 'राज्य-विहीन' निवासित बलमान जनसंका को अधिक-से-अधिक उत्पक्ष करना था । हेलेनी इतिहास के विकास काल में ऐसी दुरंखा असाधारण थी और प्रयानक रूप से असामान्य समझी जाती थी । निकाले हुए विरोधियों को शास्ति के समस्य पर लीटा लाने के लिए उस समय के नगर-राज्यों के शासक वर्षों को राजी कराने के सिकन्दर के उदार प्रयत्नों के द्वारा भी यह बुराई समाप्त न हुई । यह अपिन स्वयं अपना दुंबन बनाती रही । एक बात यह थी कि निवासित लोगों को माडे के सैनिकों के रूप में ही भरती होने का मौका मिलता था । सैनिक जनशित को इस बाद ने युद्ध में नियो उत्तेशना जाइन की, विससे नने निवासित पैरा हुए, जो अधिक भाटे के सैनिक होते थे ।

मृद्ध ने विनासकारी आर्थिक सांस्त की किया-प्रणाली उत्तलन की जिसके द्वारा यूनान के लीगों में से युद्ध की भावना के नीतिक पतन के प्रभाव का प्रत्यक्ष उन्मुख्य करके शक्तिशाली इस से उनका सलवर्षन किया गया । उदाहरणार्थ, दक्षिण-पित्वमी एशिया में सिकन्दर और उसके उत्तराध्य कारियों के यूनों ने यूनात के मृद्धिहीनों के एक दल को सेना में दल के नैतिक पतन के प्रभाव का उन्मूलन करने के लिए नौकरी दी । दो सतावित्यों से समझीत अकेमीनयाई खानानों के धन से इस आई के मैतिकों को ने ततन देकर एकत्र धन संचरण में लागा गया । मुद्रा की इस अचानक मृद्ध ने क्ष्मों को कारीयारी में बाहाही मचा दी । दास बढ़ी । इस विनोध कारित ने साम में एक अस को भिवारी बना दिया जो अब तक साथेल मुख्या में या । सी साल बाद पुन हैनिवली युद्ध के आर्थिक परिणामों के फलस्वरूप बहु पैसे-पैसे की मृहताजी का प्रभाव उत्तरह हुआ। उस समय इटली की घरती से हणकों को उच्चाद दिया गया, एहले हैनिवल के सैनिको द्वारा बराया । स्व मार इतिक उच्चा को सी सिक कारण । इस भीर दुरेशा में इतिका द्वारा वराया और फिर बहुत दिनों तक रोम को सैनिक सेना के कारण । इस भीर दुरेशा में इतिका हारा बराया और फिर बहुत दिनों तक रोम को सैनिक सेना के कारण । इस भीर दुरेशा में इतिका हारा गया था सैनिक ध्वसाय के महत्वाज उत्तराधिकारियों के लिए, जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध उच्चाइ डाला गया था सैनिक क्ष्म साम स्वार्थ पार कि कार में साम स्वर्ध प्रवार्थ के प्रमाण वा साम सिनक ध्वसाय के मिलिक ता और कोई बारा नहीं था । यह व्यवसाय उनके पूर्वजी पर बेगारी के कर में साम साम प्राराण प्राराण साम स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन से कारण स्वर्धन साम स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन स्वर्धन साम स्वर्धन साम स्वर्धन स्

'अ-अजातिकरण' (डीरेसिनेयान) के इस कठोर तरीके में हम नि.सन्देह यूनानी आन्तरिक सर्वहारा की उत्पत्ति का अवलोकन कर रहे हैं । इस तय्य के होते हुए भी आरम्भिक पीड़ियों में, किसी भी भात्रा में, इस तरीके के जिलार आरम्भिक अभिक्त लोग थे । क्योंकि कर्यहारामें में, किसी भी भात्रा में, इस तरीके के जिलार आरम्भिक अभिक्त लोग थे । क्योंकि कर्यहारा अब्द का प्रयोग किया, तब हमने अपने उदेश्य के लिए सामाजिक तत्त्व या समूह के रूप में इसकी परिभावा दी। ये मामाजिक तत्त्व या समूह के क्या में इसकी परिभावा दी। ये मामाजिक तत्त्व या समूह किसी भी तरह समाज में या समाज के इतिहास में समाज 'में 'बे 'के' नहीं । यह परिभावा स्थार्ट के निर्माशित जनरल अलीमरका, साइरस दि यंगर के दूसरे कुली- नहीं। यह परिभावा स्थार्ट के निर्माशित जनरल अलीमरका, साइरस दि यंगर के दूसरे कुली- नहीं। यह परिभावा स्थार्ट में किया है। ये मजदूर मिस्र के मैंसीझोनियन राजाओं तथा रोग के जनरलों के नेतृत्व में भाड़े के सैंनिकों के रूप में भरती हुए । इस सर्वहार का बासलिक प्रमाण-चिद्ध त तो गरीबी है और न नीच जाति में जन्म लेना है, वर्ग्यह एक करती है। साम में अपने पूर्वजी से प्राप्त को जाती है और पह चेतना क्षीम को उत्तीजित करती है। से माम में अपने पूर्वजी से प्राप्त को जाती है और पह चेतना क्षीम को उत्तीजित करती है।

इस प्रकार हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा मे सर्वप्रयम विघटित यूनानी राज्य निकायों के स्वतन्त्र

नागरिकों में से यहाँ तक कि कुलीनवर्गीय लोगों में से भी भरती किये गये । इन पहले रंगरूटों से सर्वत्रवम आध्यारिसक जयसिद्ध अधिकार छीनकर रहें उत्तराधिकार से बॉन्ड कर विध्या गया । किन्तु, निस्तिक रूप से इन्हों आध्यारिसक विध्यता ने पीतिक भ्रयतान पर परिक्रम मुहतानी का बहुधा साथ दिया । यह आर्थिक मुहतानी का बहुधा साथ दिया । यह आर्थिक मुहतानी करीन-करीन सदैव आध्यारिसक विषयता के बाद आयी । इसरे वर्गों से रंगरूटों को भरती करके शीघ्र ही सर्वहारा का बरू-वर्धन किया गया । ये दूसरे वर्गों से रंगरूटों को भरती करके शीघ्र ही सर्वहारा का बरू-वर्धन किया गया । ये दूसरे वर्गों से रंगरूट आरम्भ से ही जैसे आध्यारिसक वे वैसे ही भौतिक सर्वहारा के थे ।

मकदूनिया के विजय-प्रयाणों ने हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दी। इन युद्धों ने सम्पूर्ण सीरिया, सिख तथा बैबीलोनिया के जन-समूहों को यूनानी शिन्तशाली अल्प-संख्यकों के जाल में पेंसा दिया जब कि रोज में ने बाद की विजयों ने यूरोप तथा उत्तरी अफीका के आप्रे अंतरी लोगों को समारत कर दिया।

हेलेंगी सर्वहारा की बलबृद्धि में अपनी इच्छा के बिरुद्ध आये। विदेशी आरम्भ में कदाचित् यूनात के वास्तिक निवासी सर्वहारा से एक दृष्टि में अधिक भाष्याशाली थे। यद्यपि वे नैतिक दृष्टि से उत्तराधिकार से बचित किये गये और सीतिक दृष्टि से चूट लिये गये, फिर भी शारीरिक दृष्टि से नित्तृ न तहीं किये गये। किन्तु विजेताओं के बाद दासी का व्यापार आरम्भ हुआ और ईसा पूर्व की दो शातिब्यों तक भूमभ्यमागरी तटो के श्लेष की जनस्वस्था इटली के दासों के बाजार की अनुत्व मोगों की पूर्ति के लिए थी। इस जनसक्था में पश्चिमी असम्य तथा पूर्वी सम्य दोनो प्रकार के लोग थे।

अब हम देखते हैं कि यूनानी विषटित समाज का आन्तरिक सर्वहारा तीन विधिन्न तस्वों से बना है । ये तस्व है — (१) समाज के सदस्य जो उत्तराधिकार से बिचत तथा सामाजिक जोवन से उन्मुलित है, (२) विदेशी सम्यताओं के उत्तराधिकार से आधिक रूप में विचत तथा जात आदिम समाज के सदस्य जो विना निर्मूण किये पराजित और शोधित किये गये थे, (३) दीहें उत्तराधिकार से बिचत वाबाय होकर उस प्रवावमें से वमें तीनक विनकों केवल उन्मूलन ही नहीं किया, वरन् जिन्हें दास बनाया गया और मृत्यु तक कार्य करने के लिए सुदूर उपनिवेशों को निवासित किया गया । इन तीनों प्रकारों के विषय्यस्व दलों की यातना वैसी ही मिन्न- मिन्न भी, वैसी उनकी उत्पत्ति मिन्न-भिन्न थी, किन्तु सामाजिक उत्तराधिकार से बचित होने के लक्ष्य स्वाप्त से अधिक होने से स्वयन्त साधारण अभ्य एवं शोषण से समाज बहिष्करण द्वारा ये मिन्नताएँ सीमा से अधिक हो गयी थी।

जब हम परीक्षण करते हैं कि इन अन्याय के विकार हुए लोगों की प्रतिक्रिया अपने भाष्य के साथ केंसी होती है, तब हमें आस्वर्ध नहीं होता कि उनकी प्रतिक्रियाओं में से एक अपनी बंदरता का उद्पाटन है। यह बंदरता हिसा में अपने शोषक एवं अध्याचारियों की निमंस निष्ठुरता को भी मात दे देती हैं। निराध सर्वहार के उध्दब के कोलाहल में आश्रोध के स्वर की एकस्पता गूँजती है। हम इस गूँच को निरन्तर कम में मिस्न के मैसीडोनी राजाओं के शोषण के विकद्ध की जनता के बिडोह में तथा जुड़ास मैकाबियस १६६ ई० पू० के उत्थान से लेकर बार कोकाबा (१३२ ई० पू०-१५ ई०) के नेतृत्व की परिस्वस्त आशा तक में गुनते हैं। यही आकोष का स्वर परिवामी एशिया माइनर के अर्ड मुनानी तथा अस्थन सम्य लोगों में दो बार. बटालिड बरिस्टोनिक्स (१३२ ई॰ पू॰) तथा पोन्टस के राजा मिप्पावेटिस (८८ ई॰ पू॰) के नेतृत्व में रोम के बदला लेने वालों पर प्रचण्ड कोध प्रदक्षित करने की प्रेरणा में था। सिसिली और दक्षिणी इटली में भी बाल निर्दोह की एक प्रचला है। यह पिडोह मेंस (पूनान का प्राचीन नगर) के पेशेवर फरार सैनिक एवं दासों के विद्रोही नेता स्पार्टक्स के उब कार्यों में चरम सीमा पर्या। स्पार्टक्स ने समूर्ण इटली प्रावदीप में सर्वत्र इस विद्रोह मेंता पत्राल किया और रोम के भेडिये को उसके मीद में ही लक्कारा (७३ ई॰ ए॰ से ७१ ई॰ वृ॰ तक )।

इन विद्रोहों की उवता सर्वहारा के केवल विद्रोही तस्वी में ही नहीं थी। गृह-मुद्ध में रोम के नागरिक सर्वहारा ने बबेता डारा रोम के धानकतन्त्र को बदल विद्या और उस पर अधिकार कर लिया। विशेष रूप से यह वर्षरता ११ ई० १० —८२ ई० १० के आवेष में थी। यह वर्षरता जुडास मैकेडियस या स्पार्टक्स की वर्षरता के सथान ही थी। रोम के क्रान्तिकारी नेता-सारटो-रिरास्, सेक्सटम्, पाम्पिवस् मैरियस् और कैटेलाइन—जो अपने भाग्य-क्षक के कुछ असाधारण परिसर्तनों के डारा स्वतः मृह के बल मिनेट के बाहर गिरे, सबसे अधिक सैतान थे। इन धैतानों की काली आहर्ति की अधुम प्रतिच्छाया ससार को आकान्त करने वाली विद्रोह की ज्वाला

हेलेगी आन्तरिक सर्वहारा की प्रतिक्रिया केवल आत्महत्यात्यक हिंसा ही नहीं थी। प्रतिक्रिया की एक दूसरी प्रणाली पूर्ण कर से बी, विसकी उच्च अभिम्बासिक ईसाई द्वामें में पायी गयी। दल से अलग होने की इच्छा की स्वामायिक अभिम्बस्ति वैसी ही उदार एवं अहिसक प्रतिक्रिया है, जैसी हिमात्यक प्रतिक्रिया है,

उच्च कुकोरान्त शहीर यहूदियों के करीसी सम्प्रदाय के आदि गृह से, और करीसी ' वे है, ओ स्वयं को अलग रखते हैं। इसी से ये 'किच्छेदवादी' कहलाते हैं। यह उपाधि उन्होंने स्वयं धारण कर ली है। करीसी रोमी भाषा को व्यूत्यत्ति के अनुसार 'सेसेशनिस्ट' (विच्छेदवादी) का रूपात्तर हैं। इत उच्च कुकोरण शहीरों को पकासियों की द्वितीय पुस्तक में वृद्ध धर्मिलिष्क एलीवर और सात भाई तथा उनकी मी के रूप में स्माप्त की हातीय पुस्तक में वृद्ध धर्मिलिष्क एलीवर और सात भाई तथा उनकी मी के रूप में स्माप्त किया गया है। ईसा पूर्व द्वितीय शती के बाद से हेलेंगी संसार के पूर्वी आन्तिरक सर्वहारा के इतिहास में हम हिसा तथा सीम्यता को आत्मा के उनक्य के लिए पणीरच प्रयत्न करते हुए तद तत के देशी ।

आरम्भ में यह बात उठी । सम्यता का वह मार्ग को आदि शहीदों के द्वारा १६७ ई० १० में अपनाया गया था, हिसक जुड़ास (ईसा के १२ जिष्यों में से एक जिसे हिसक होने के कारण नरक मिला।) द्वारा चीघ छोड़ दिया गया। इस बर्वहारा की 'जिसकी लाठी उसकी मैंस' बाली मीतिक सफलता ने भावी पीड़ी को इतना चकार्योंग्र कर दिया, क्याप यह मीतिक सफलता बाकि वक्ष्यणूणं होते हुए भी क्षणभगुर थी कि ईसा के सर्वप्रिय साथी भी अपने गुक की नियति सम्बन्धी भविष्यवाणियों सर्य होती थीं, तब वे प्रणस्त होते हैं ये जिस होते हैं ये जिस होते हैं ये प्रणस्त होते थीं, तब वे प्रणस्त होते थे। तिस पर भी ईसा के बिलदान के कुछ हो महीने बाद मैनिलएल (सन्तपाल का

बहुदी उपदेशक) ने ईसा के चमत्कारिक रूप से एकत्र शिष्यों को ऐसे मनुष्यों की भौति देखा जो सिद्ध कर सकते में कि ईश्वर उनकी ओर है। कुछ साल बाद गैमेलिएल के शिष्प पाल ईसा की भौति उपदेश दे रहे में।

ईसा की प्रथम पीड़ी में हिंसा के मार्ग से शान्ति के मार्ग को परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन भौतिक आशाओं को आपात से छित्र-फित्र करने के मूल्य पर खरीदा गया। ईसा को सूछी पर लटका कर ईसा के अनुसायियों के साथ देशा ही किया गया जैवा ७० ई० में जेक्सकम को नष्ट कर अपर-परावादी यहूदियों के साथ हुआ। 'जुड़ाइक्स' (यहूदियां) के नये सम्प्रदाय का उदय हुआ। इस सम्प्रदाय ने यह सायान्याय की कस्तुओं को बाह्य अवस्था ही ईस्वर का राज्य है जो शीह्र ही प्रकट किया जाने वाका है।

वे ईश्वर-जान सम्बन्धी लेख पैगम्बरों तथा धार्मिक कानून के सामान्य नियमों से अरूग कर दिये गये, जिनमें यहूदियों के हिसारमक तरीके की साहित्यिक अभिव्यक्ति पायी जाती थी। बैनियल की विधिष्ट पुस्तक ही केवल हमका अपवाद है। इसके विपरीत मानवीय हाथों से इस ससार में ईश्वरीय इच्ला के पूर्ण करने की धारणा के विकास के सभी प्रयत्नों से स्वय को अरूग एवं को तिस्तान्त यहूदियों की परम्परा में इतने बीड़ मुल-मिरू गये कि कहुर अधिदशाधी मृत्याय इसरायल ने सहूदीवादी आन्दोलन को सन्देहास्यद दृष्टि से देखा और बीसबी धाती के फिलस्तीन के यहूदियों ने राष्ट्रपामि के निर्माण-कार्य से स्वयं को एकदम अरूग रखा।

यदि अन्ध्रविश्वाची यहूदियों का हृदय-परिवर्तन परम्परावाद के रूप में उन्हें जीवित रखने में समर्थ हुआ तो इसी के साथ ही ईसा के साथियों के हृदय-परिवर्तन ने ईसाई बमंतन्त्र की विजय के लिए मार्ग प्रसस्त किया । ईसा को सूली पर चढ़ाना ईसाई बमंतन्त्र को चूनोती की प्रतिक्रिया इलीचर तथा सात भावतीं की सीम्य पद्धति में व्यक्त हुई । इसका पुरस्कार हेलेनी कांत्रताली अन्यसंख्यक के परिवर्तन तथा इसके बाद बाह्य सर्वहारा के जंगली तथा लड़ाकू दलों के परिवर्तन के रूप में मिला।

प्रथम शती के अपने विकास में ईसाइयत का प्रशास विरोधी हैलेंगी समाज का आदिस धर्म अपने नवीनतम छ्ययंव में या। धर्म का यह छम्मवेष बाहस्स सीजर के व्यक्तित्व में हेलेंगी सार्वभीम राज्य की मूर्तिपूजा में या। अपने सदस्यों को मूर्तिपूजा की अनुमति देने से धर्मतन्त्र का इनकार करना पद्म होते हुए भी दुराष्ट्री था। वर्षाण सह केवल दिखाबटी और रिवाणी तरीका या जिससे राजकीय वश्य की मूर्वंखा आरम्भ हुई। अन्त में रोम की साम्राज्य-सरकार को उस आप्रधारिनक शिक्त के समस्य आरमसमर्थण करने के लिए बाध्य विद्या गया वो सरकार को बाध्य करने में स्वय समर्थ नहीं थी। किन्तु, स्विप साम्राज्य का आदि राजधर्म सरकार के सभी अधिकारियों की सम्पूर्ण शनित से बनाये रखा गया, किर भी मानव हृदय पर उसका प्रभाव नहीं के बराबर था। राजधर्म के प्रति पारमित्त समान प्रारम्भ और अन्त में था। इस सम्मान को रोम के मजिस्ट्रेट ईसाइयों को धार्मिक पूजा के हरकों को प्रवित्त कर दिखाने की आबा देते थे। इसमें उन गैर-ईसाइयों के किए इससे कुछ और अधिक नहीं या कि उनसे जी कुछ कहा जाय वे वही करें। ये नहीं समझते ये कि ईसाई मामूकी रीति-रिवाज के अनुसार कार्ये करने की अपेक्षा आस्मविक्दान पर क्यो जोर देते हैं। ईसाई धर्म के प्रतिक्रन्दी जो स्वयं शक्तित झाझो ये, न तो राज-पूजा ये और न तो धर्म का कोई आदि रूप ही ये। एक प्रकार का— उच्चतर धर्म या जिसका उदय हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा से ईसाई मत की भौति हुआ या। ईसाई धर्म का यह प्रतिक्रन्दी स्वय स्थानीय आकर्षण के कारण शक्तिशाली या तथा उसे राजनीतिक बाध्यता के समर्यन की आवश्यकता न थी।

विभिन्न सूत्रों को स्वय स्मरण कर हम इन प्रतिद्वन्द्वी 'उच्चतर धर्मी' को कल्पना कर सकते हैं जिनसे हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा के पूर्वी सैन्यरल को उत्पत्ति हुई। ईसाई धर्म सीरियाई जनता के पूर्वजो से आया। सीरियाई ससार के आधे ईरानियों ने मिन्धाबाद को योगदान किया। आधे उत्तरी भिन्न को दरिद्वता में दूबने प्राइसियं की पूजा का प्राइपीद हुन । इनातील के मेंट मदर साईविलों की पूजा सम्भवत: उस हिताइती समाज के योगदान से आयी हुई समझी जा सकती है, यो धर्म को छोडकर समाज के प्रत्येक धरतल से बहत पहले ही समारत हो चली थी।

यदि हम स्वय 'बेट मदर' की मूल उत्पत्ति का पता लगाना आरम्भ करे, तब इसे अपने मूल इप में इशतार नाम से मुमेरी संवार में मुपरितित पायेंगे ।—एमातांलिया में पेसिनस में 'साइ-'बिलों के रूप में स्थापित करने के पहले या डिरापीलिस में 'बी साइरा' की भांति अथवा उत्तरी सागर या बास्टिक सागर के 'पवित्र द्वार्थ' के कुनो में ट्यूटोनी भाषी पुजारियों की 'धरती माता' की भांति—यह ग्रेट मदर—पायी जाती है।

# मिनोई काल की रिक्तता तथा कुछ हिताइत अवशेष

जब हम अन्य विषटित समावों में आन्तरिक सर्वहारा के इतिहासों को खोजते हैं तब हमकों स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ स्थितियों में अल्प प्रमाण मिलते हैं या एकरम नहीं मिलते । उताहरणाई, हम 'नाया' समाव के सर्वहारा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते । मिनोई समाव के मंद्रारा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते । मिनोई समाव के मामले में कुछ ब्रत्तुवों के अवयोध की, वो ऐतिहासिक 'लेगिक क्षमंतन' के विजातीय तरवों में सुरिक्तर एवं जा सकते हैं, तृष्णा उत्तीवत करने वाली आजा की टिमटिमाहट की सम्भावना में हमार ध्यान विश्व जाता है । हम कुछ अवयोधों को मिनोई सार्वभीम धर्मतन्त्र कहा जा सकता है । ईसा के पूर्व बठी धतानों के बात है हें जी इतिहास में औष्टिक धर्मतन्त्र का अतिरक्ष आरम्य हो सी सार्व वेद वेदा सार्व वेद वेदा सार्व वेद वेदा सार्व वेद वेदा से सार्व है आप सार्व के आत्रीक सार्व का सार्व का सार्व का सार्व का सार्व का सार्व है । हम किसी प्रकार निरंपत नहीं कर सकते हैं कि और की सार्व के अवयोध अधिक कर बर्द में ही तिकले हैं । पुन. इसके बाद हम हिताइती सम्याज के अवयोध अधिक रूप से सी तिकले हैं । पुन. इसके बाद हम हिताइती सम्याज के अवयोध आधिक रूप से सीरियाई समाज से तथा आधिक रूप से सीरियाई समाज से तथा आधिक रूप से सीरियाई समाज से तथा आधिक रूप से होंगी समाज में आप करनी मांहिए ।

बहुत-से विषटित समावों में से एक हिताइती समाज है, जिसे विषटन की प्रणाली से पूर्ण होनें से पहले ही उसके एक पड़ोसी ने निगल लिया । ऐसे मामलों में यह स्वामाविक है कि एक आन्तरिक सर्वेहारा शक्तिवाली जल्पसच्या के भविष्य के माग्य का सम्मान उपेक्षा की दृष्टि से या सन्तोष के साथ करें। जब स्पेनी विजेताओं ने अचानक आक्रमण किया, तब इन्डियन सर्व-क्यापी राज्य के आन्तरिक सर्वहारा का व्यवहार परीक्षा की बात (टेस्ट-केश) है। अब तक तिनते विचरित मामन पैदा हुए ये, उनमें 'ओरेबोन्स' ही कदाचित सबसे अधिक उदार शिवन-साली अव्यसंक्ष्मक या, किन्तु इसकी उदारता परीक्षा के समय हुछ भी काम न आयी। इसी प्रकार उनके (ओरेबेन्स के) सावधानी से पालित सनुष्यों के झुंडों ने बिना किसी हिचित्रकाहरू के स्पेनी विजय को स्वीकार किया जिस प्रकार उन्होंने 'इनकार' की सावंभीम शान्ति को स्वीकार किया था।

हम उन स्थितियों की ओर भी सकेत कर सकते हैं जिनमें आन्तरिक सर्वहारा वर्ग ने अपने प्रभावी अल्पसंख्यक वर्ग के विजेताओं का अदम्य उत्साह के साथ स्वागत किया है। उन नये बैबिलोनी साम्राज्य के फारसी विजेता का स्वागत 'विउटरो इसीहा' के भाषणों के समहो में मुखरित है। इस विजेता ने यहूदियों को बन्दी बनाया था। दो सौ वर्षों बाद बैबिलोनी लोगों ने हेलेनी विकन्दर का स्वागत एकेमैनियाई प्रभन्त से मस्ति दिलाने वाले के रूप में स्वतः किया।

# जापानी आन्तरिक सर्वहारा

सुद्गर पूर्वी समाज के जापान के इतिहास में जापानी आन्तरिक सर्वहारा के पार्षक्य के कुछ स्पष्ट चिह्न पाये जा सकते हैं। परिवची समाज के हारा इस सर्वहारा के समापत होने से सहले भी ये विपतियों के समय दिखाई देते हैं और अपने सार्वभीम राज्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। यदि इस उदाहरण के लिए हेंलेनी नगर-राज्य के उन नागरिक्सों के प्रतिक्यों को देखें, जिनका उन्मूलन निरन्तर मुद्ध एवं क्रान्तियों ने क्ष्या—ये मुद्ध तथा क्षानियों ४३१ ईं पूर से आरम्भ हुई थी—इस तमय नगर-राज्य के नागरिक्सों ने मां के सीनक होकर एक राह पायी —री हम सक्ते एक्स मानागानत उदाहरण 'रोनिन' या स्वामी विहीन बेकरा त्रीकिसों में पायेंगे। ये सैतिक सामन्ती अराजकता के द्वारा जापानी सकटकाल में नष्ट किये गये थे । पुत्रः विचारार्थ 'एटा' या 'नीच बाति' के ले सकते हैं, जो आज भी बहिल्कत जाति के रूप ने जापानी समाज में बच्च हैं, तथा जो मुख्य द्वीर के 'एट्' वर्बर जाति में आत्मसात होने से आज भी बच गये हैं। अविद्या जो मुख्य द्वीर के 'एट्' वर्बर जाति में आत्मसात होने से आज भी बच गये हैं। अविद्या जो मुख्य द्वीर के 'एट्' वर्बर जाति में आत्मसात होने से आज भी बच गये हैं। अविद्या जो मुख्य द्वीर के 'एट्' वर्बर जाति में आत्मसात होने से आज भी बच गये हैं। अविद्या जो प्रतिक्रम होने से प्रतिक्रम होने से प्रतिक्रम होने से स्वारा में से से इसे से से प्रतिक्रम होने अपनित्र के प्रतिक्रम होने से स्वारा में से से हिनको द्वारा में जो उन्हें सहती पत्री ने अपनी उन यातनाओं की सर्वहारा में रोम के सैनिका द्वारा में रागी जो उन्हें सहती पत्री सी या ने अपनी उन यातनाओं की सर्वहारा में रोतिक्या बोजी और रागी जो उन्हें सहती पत्री सी सी

ये धर्म जोडो, जोडो चित्तु, होक्को और बेन ये । ये सभी ११७५ ई० के परमात् उसी शती में स्माप्ति किये गये थे । ये सभी धर्म उन हेल्ली पर्यायों के सदूत हैं जो विश्यी तेरणा से उत्पन्न हुए थे । ये चारों महायान के विभिन्न रूप थे । योन विषय की आध्यात्मिकता की समानता की पिक्षा कैने के क्षेत्र में इन चारों धर्मों में सेतीन ईसाई धर्म से मिलते थे । सरल

#### १. एक पुरानी सम्यता की जाति ।-अनुवादक

जनता को अपना धार्मिक उपदेश करते हुए इन धर्मों के प्रचारकों ने चिर क्लासिकी चीनी लिपि का बहिल्लार किया। असे लिखना पड़ा, सरक जापानी लिपि में लिखना। धर्म संस्थापकों के रूप में जनकी मुख्य दुकंलता यह थी। कि अधिक-से-अधिक जनता के परिताण की इच्छा में लिखने अपने किया साथ करने की पद्धति का केवल सूत्र निस्त्रक किया का । हुछ ने रूपंत्रक करने की पद्धति का केवल सूत्र निस्त्रिक कीम कुछ भी नही डाला। किन्तु यह समस्या रखना होगा कि 'पारों को क्षमा करने के मुख्य सिद्धान्त का विभिन्न कालों और स्थानों में अपने आप वर्ग हैं साई तिलां हो डार दुस्परोग किया गया या गलत बंग से समझा गया। इन ईसाई नेताओं ने उपर्युक्त एक या दोनों आरोपों का उद्घाटना किया। उदाहरणाई 'जूबर' ने रोपन धर्मतेल हारा किये जाने वाले पाप से मुक्त की बिक्की पर आक्रमण किया। कुयर ने अपने प्रमुक्त की लिखी पर आक्रमण किया। कुयर ने अपने युग की रोमन धर्म तर से 'पाप से मुक्त की कियी की प्रयाक्त विरोध किया और कहा कि पह कर्मकाण्य के रारदे में स्थापारिक लेन-देन ही हैं। किन्तु साथ ही-साथ उसने पाल के विवस्त साल लिखान का आरेर उसके पाप से तिवृत्ति के डंग का समर्थन किया। और इस प्रकार ने विवस्त की स्वित्र करा आ उति उसने पाप से तिवृत्ति के डंग का समर्थन किया। और इस प्रकार ने विवस्त की स्वित्र कराति कराति का अप साथ से निवृत्ति के डंग का समर्थन किया। और इस प्रकार ने वित्र की स्वत्र से सिद्ध कराति का अप साथ का अपराधी बना। से स्वित्र के स्वत्र का समर्थन किया। और इस प्रकार ने वित्र का समर्थन किया।

विदेशी सार्वभौम राज्य के अन्तर्गत आन्तरिक सर्वहारा

विषटित सम्यताओं के एकदल द्वारा एक विवित्त दृश्य उपस्थित होता है। स्थानीय शिक्तशाळी अल्पसंख्यक के तथ्य पाराजित कर दिये जाने के बाद बाह्य घटनाओं का क्रम सामान्य अवस्था में होता बळता है। ती तमानों के—हिन्दू, धुद्ध पूर्वी चीनी तथा निकटवर्ती पूर्वी परम्पादाशी दिसाई—लोग पतन के माने में विषटन की और बड़े। यह सार्वभीम राज्य उन तीनो समाजों ने स्वय नहीं बनाया था, वरन् उन्हें विदेशी छोगों से वरतान के रूप में मिला था या विदेशियों द्वारा उन पर ठादा गया था। एक 'सार्वभीम राज्य' ईरानी छोगों से परम्परावादी देशाई राज्य के मुख्य अंश को उसमानिया सामाज्य के रूप में विषा दूर पर हिन्दू स्थार में तैमूरी सामाज्य के रूप में निमाज था। अवेशों ने शीघ निमित्त सुगल राज्य का पुनर्तिमाण नीव से किया। चीन में वे मानोज वे जिन्होंने मुनाचे या उत्यमानिया छोगों की भूमिका अदा की। विद्यार पुनर्तिमाण का कार्य जिस दुइ आधार पर अंग्रेशों ने किया वैसे ही चीन में मंत्रुओं ने किया।

जब विघटनोन्मुख समाज में कुछ विदेशी राज्यनिर्माता सार्वमीम राज्य के निर्माण के छिए प्रवेश कर लेते हैं, तब विघटनोन्मुख समाज का शिक्तशाली अस्पतंत्रकार अपने को यूर्ण अयोग्य एवं निर्मीत स्वीकार कर लेते हैं। वपमानजनक मनवनन (डिसफेंनाइवमेंट) इस अकालिक वृद्धता का अपरिदार्थ दण्ड है। जो विदेशी शिक्तशाली अस्पतंत्रकार का कार्य करने आते हैं, वे स्वभावतः प्रभावशाली अस्पतंत्रकार के अधिकारी होने का कार्य अपने उपर छे लेते हैं। विदेशियों हारा निर्मात सार्वमीम राज्य में सम्पूर्ण स्थानीय अस्पतंत्रकार कान्तरिक संबद्धार के रूप में जबनत कर दिये जाते हैं। में मोल या मुख्य स्थानीय अस्पतंत्रकार कार्नारिक संबद्धार के रूप में जबनत कर दिये जाते हैं। में मोल या मुख्य संबद्धार्थ में अपने कि स्थानिया बाद्धार्थ को से विद्या कि स्थानिया विद्या के स्थानिया विद्या के स्थानिया विद्या के स्थानिया विद्या के स्थानिया कार्य स्थानिया विद्या के स्थानिया कार्य स्थानिया कार्य स्थानिया कार्य स्थानिया स्थानिया स्थानिया स्थानिया कार्य स्थानी प्रतिष्टा को से स्थानिया स्थानि

अपनी पीढ़ी में हिन्दू समाज के आन्तरिक सर्वहारा में हम सर्वहारा की दो प्रकार की हिसक तथा अहिसक प्रतिकियाओं का मेद कर सकते हैं। हिसावादी बंगाकी कान्तिकारियों द्वारा की गयी हत्याएँ तथा गुकराती महात्मा गांधी के अहिसात्मक उपदेश, में दोनों प्रतिक्रियाएँ एक दूसरे की बिरोधी हैं। अनेक धार्मिक आन्तिकानों से सर्वहारा की उत्तेवना के कम्ब बोते उस दित्तास से हम निकर्ष निकाल सकते हैं विवसमें ये वो विरोधी प्रवृत्तियां समान रूप से दिखायी गयी हैं। सिख धर्म में हम हिन्दू तथा इस्काम के युद्धात्मक सर्वहारा का तथा ब्रह्म-समाज में हिन्दू सर्म तथा उदार प्रोटरन्टर ईसाई धर्म की अहिसा की संहति देखते हैं।

श्रीन के तुदूर पूर्वी समाज में, बच्च शासन के अन्तर्गत आन्तरिक सर्वहारा में बह कार्य टैंपिंग आन्दोलन में देखते हैं जो प्रोटेस्टेन्ट ईसाई धर्म की उदार भावना के लिए बहा-समाज का ऋणी है, किन्तु वह सिख धर्म का भी मुद्धारमक प्रवृत्ति के लिए आभारी है। इसी उपर्युक्त सर्वहारा ने इंडाई यन तो १९ को धती के मध्य सामाजिक रामच को प्रभावित किया था।

ईसाई युग के १४ वी शती के पीचवे दशक में परम्परावादी ईसाई साम्राज्य के मुख्य अब क सर्वहारा में हुई मैलेनिका की 'जीलट' फानित में हमें सर्वहारा की हिलारकर प्रतिक्रिया की शांकी परम्परावादी ईसाई धर्म के घोर संकटकाल में मिलती है। यह संकटकाल उसमानिया विजेता के कठोर अनुतासन द्वारा परम्परावादी ईसाई समाज के सार्वचीम राज्य में मिलाये आने के पहले की अन्तिम पीढ़ी में आया था। तात्कालिक सम्य प्रतिक्रियाएँ आये बहुत दूर तक नहीं बढ़ी। १८ वी तथा १९ वी शती की मोड़ पर यदि परिवमीकरण की प्रणाली का अनु-सरण उसमानिया साम्राज्य के साय-ही-साथ नहीं किया गया होता तो हम अनुमान कर सकते हैं कि 'बेकटासी' आयोजन पूरे निकट यूप में स्वतः वह स्थिति प्राप्त कर लेता जिले अल्बेनिया में उसे प्राप्त करने में बात्विक सकलता मिलती।

बैबिलोनी तथा सीरियाई आन्तरिक सर्वहारा

यदि अब हम बैक्लिमी सत्तार को देखे तो हम पायेगे कि आन्तरिक सर्वहारा की हुखमय आत्मा में धार्मिक अनुभव तथा खोज की उत्तेजना वैसी ही सिक्त थी, जैसी ईसा से सातवी तथा आठवी धतियो पूर्व असीरियाई आतंक के अन्तर्गत दिक्षणी-पश्चिमी एशिया में तथा जैसी उपयुक्त घटना के ठमपम छ: धतियो बाद रोमनी आतंक के अन्तर्गत भूमध्य सागर के हेंठेनी समुद्रतरी र वी। असीरियाई सैनिको द्वारा विधटित वैविकोनी समाज का विस्तार भौगोलिक दूष्टि से वेहे ही और हुआ जैसे मैसिकोनी तथा रोमन विजयों द्वारा विधटित हेंठेनी समाज का हुआ था।

ईरान में पूरव की ओर वैश्वोस के आगे असीरियाई लोगो ने एपेनाइन के परे पूरोप में रोम द्वारा अनेक आदिम समाजों को जीत कर शोषण की आशा कर की थी। परिचम की ओर दजला नची के आगे बार्डेनस्स के एशिया की ओर दो विदेशी सम्पताओं को पराजित कर मैसिडोनी धोषण की असीरियाई लोगों ने आशा कर रखी थी। ये सीरियाई तथा मिस्सी लोग सामाज में समान थे। उपर्युक्त बार में से दो समाब सिकन्दर के सामरिक अभियान के बाद हेकेंगी आन्तरिक सर्वहारा में मिला लिये गये। वैविकांनी सैन्यवाद के विदेखी शिकार दिना निर्मृत्व किये जीत लिये गये थे। पराजित जनसंख्या को निर्वासित करें इसरायकों लोग बसीरिया के पूढ के सरदार 'सारमान' द्वारा पुनन्सांत्वित किये गये। गये वैविकांनी युद्ध सरदार नेबुक्दनवार के द्वारा यहाँदयों का वैविकांनी ससार के मध्य वैविकांनिया में पुनन्सापन किया गया।

पराजित लोगों का उत्साह भंग करने के लिए बैबिलोनी साम्राज्यवाद की मुख्य युक्ति जनसंख्या का अनिवार्य परिवर्तन थी और निष्ठुत्ता विदेशी तथा बबेरी पर ही आरोपित नहीं को गयी। बैबिलोनी ससार में आनुहत्ता पुढ़ की अभावशाली शक्तियों आपस में बैसा ही जयबहार करने में जरा भी नहीं हिचकिचायों। सैमेरिटन समुदाय जिसके कुछ अतिनिधि अभी गीरिडम पर्वत की छाया में पाये जा सकते हैं, जनसंख्या के पुनःस्थापन के समारक हैं। ये जून स्थापित लोग असीरियनों द्वारा बैबिलोनिया सहित अनेक बैबिलोनी नगरों से निवर्तीयन किये गये थे।

यह देखा जायगा कि उत्साही असीरियाई तब तक समाप्त नहीं हुए, जब तक उन्होंने उस वैबिलोनी सर्वहारा का अस्तित्व स्थापित नहीं किया जो अपनी उत्पत्ति, बनावट एव अनुभव मे हुंकेनी आन्तरिक सर्वहारा के कमान था। इस दोमों दूखा में समान ही फल रुसे, व सीरियाई समान का हेलेनी सर्वहारा में बाद के समावेचन ने यहूदी धमंत्रे ईसाइसत का फल पैदा किया, उसी सीरियाई समान के बैक्लोनी आन्तरिक सर्वहारा के आर्यभक्त समावेचन ने स्थानीय समुदाय के आदि धमं से यहूदी धमंत्रे फल की उत्पत्ति तब की बी, जब सीरियाई समान ने उसे स्वीकार किया।

मह देखा जा सकता है कि तब तक मृत्यी धर्म तथा ईसाई धर्म दार्धानक दृष्टि से समकालीन तथा बरावर हैं जहां तक वे दो विदेशी समाजों के हितिहालों के समान अवस्था की उत्पत्ति समसे लाते हैं। एक दूसरों दृष्टि और भी है, जिसमें ये एक दूसरों के बाद को अवस्था को आठाएं समसे प्रतिकृति एक हुएरों दृष्टि और भी है, जिसमें ये एक दूसरों के बाद को अवस्था को आठाएं प्रतिकृति के साथ हों-साथ नहीं खड़ा है, वरन् उसके कम्यं पर है, जब कि ये दोनों आदिम इसराइक धर्म से अंदे हैं। ईसा के पूर्व आठाएं हों ने अवस्था उसके वाद करें विद्या कि उसके का अंदे हैं। ईसा के पूर्व आठां सो अवस्था उसके वाद करें के हैं। देश की अवस्था उसके वाद कर के वाद कर के वाद के साथ हों हों के साथ हों तो प्रतिकृति के साथ तो उसके वाद कर के वाद कर के वाद कर के वाद के साथ के साथ के वाद के साथ के वाद के साथ के वाद के साथ के वाद के साथ है। इस साथ के साथ है साथ के साथ है साथ के साथ है। इस साथ के साथ है साथ के साथ है। इस साथ के साथ है साथ के साथ के साथ है साथ के साथ है साथ के साथ है साथ के साथ है साथ ह

उच्च यहूदी धर्म की उत्पत्ति ने स्वयं अपने सम्बन्ध में इसरायल तथा जूडा के पूर्व निर्वासित पैगम्बरों की पुस्तकों में ब्रिडिवीय डग से पूर्ण तथा स्पष्ट उल्लेख किया है । अत्यन्त आध्यात्मिक भगीरण प्रयत्न के इन जीवित जिमलेकों में हम एक ज्वकला प्रस्त देखते हैं जो हमें अन्य स्थानों पर मिला है। यह प्रस्त हैं हिंसा और अहिंहा में से एक के चुनाव की कठोर परीक्षा का। इस मानले में अहिंहा ने बीर-भीरे हिंहा के ऊपर और मी विजय पायी। संकटकाल जब अपनी पराक्षण पर पहुँचा और उसे पार कर गया, तब उसी सकरकाल ने उसातार प्रखर आषात किया। इस आषात ने हिंहा के उत्तर में हिंहा की निस्सारता जूशा के घोर संघर्ष- वील हिंहा होंगी। नवीन उच्चतर वर्म जो सीरिया में आठवी सती में आरम्भ हुआ था, बैंबिलीन्या के निर्माण्य निर्माण हुआ था, बैंबिलीन्या के निर्माण की निर्माण की स्वार्थ हुआ था, बैंबिलीन्या के निर्माण की निर्माण की स्वर्थ के हिंदी के कुट- कटकर यह 'उच्चतर वर्म के क्या में बिटा क्या था।

रोमन इटळी में पूर्वी निर्वासित दासो की भौति नेबुंकदनजार के बैबिळोनिया में निर्वासित यहूदी अपने विजेताओं के ठोकाचार के अनुसार स्वय को सरलता से ढालने में असमर्थ सिद्ध हुए ।

'हें जेव्सलम्, यदि मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो मेरे दाहिने हाथ का कौशल काम न आये ।' 'यदि मैं तुम्हें स्मरण न कर सकें तो मेरी जिल्ला मेरे ताल से सट जाय ।''

अपने घर को वह स्मृति, जिसे ये निर्वामित नवीन भूमि पर भी अपने मस्तिष्क में संबोधे रहते ये, केवल नकारात्मक छाप नहीं थी। यह तिर्वचत कर से सकारात्मक किया द्वारा प्रीरत काहर- निक सुष्टि थी। अलीकिक प्रकास की हस पृष्टिय आंख्रों के बीच करता दुर्ग दिखाई पड़ा को चहुत पर स्वे उस 'पश्चित नार' में क्यान्तारित हो गया था, जिसके समुख नरक का द्वार कर या। पराजित लोगों ने दिवती तों के सामन के गीत को गाकर सुनाते की समक अस्वीकार कर दी और अपनी वीचा फरात की द्वारा के स्वारत कर दी और अपनी वीचा फरात की द्वारा के कि समक अस्वीकार कर दी और अपनी वीचा फरात की द्वारा के कि समक अस्वीकार कर तो और अस्वी नाम करता की द्वारा के किया के स्वारत कर दी और अस्वी नाम करता की द्वारा के स्वारत कर तो अस्व स्वारत स्वारत स्वारत कर तो अस्व स्वारत स्वारत

'हे सायन, जब हमने तुम्हे स्मरण किया तब हम बैबिकोनी घारा के किनारे बैठे और रोथे ।'<sup>र</sup> और उस रुदन में यहदियों की भमि ने प्रकाश पाया ।

यह स्पष्ट है कि सीरियाई अनिवायं फीजी भरती की लगातार धामिक प्रतिक्रियाओं में तमा बींकोंगी और हैंलेंगी इतिहास में समानता बहुत निकट हैं। किन्तु, बींकोंगी चुनौती से उतिजित प्रतिक्रिया उन विष्कृतस्त लोगों में नहीं पायी गयी जो विवेशी सम्याता के सदस्त में, बरत् जो बर्बर भी थे। यूरोगी तथा उत्तरी अफीका के बर्बरों ने, जिन्हें रोमनों ने जीता था किसी भी अपने निजी धर्म का अन्वेषण नहीं किया। उन्होंने अपने साथी पूर्वी सर्वहारा द्वारा बोंग्रे धर्म के बीजों को केवल स्वीकार किया। जो अकीरवाई राजा के आधिपत्य में बर्बर ईरानी लोग से, जिनमें एक जरपूष्ट्र नाम के स्थानीय पैगम्बर पैया हुए। ये पारसी धर्म के सस्थापक में। अरपूष्ट्र की तिथि बिजादाम्य है। हम गिरियत रूप ने नहीं कह सकते कि उनका पारसी धर्म असीरियाई चुनौती की स्वतन्त्र प्रतिक्रिया थी या इनकी ध्विन इसरायल के विस्मृत उन

१. साम १३७, ४-६।

२. बही, १३७-१।

पैगम्बरों के पुकारों की केवल प्रतिष्विन मात्र थी जो 'मीडील'' के नगरो में बीरान छोड गये थे । यह कुछ हद तक स्पष्ट है कि इन दोनों 'उच्चतर घर्मों' में जो भी मीलिक सम्बन्ध हो सकते थे, उनके अनसार पारसी धर्म तथा यहदी धर्म अपनी प्रौडता में समान दिखाई पड़े ।

किसी प्रकार जब बैबिलोनिया का संकटकाल असीरिया के यतन से समाप्त हुआ और बैबिलोनी संसार नवीन बैबिलोनी साम्राज्य के रूप में सार्वभीम राज्य से गुजरा, तब ऐसा बात हुआ मानों यहुंदी धमंं और पारसी धमं इस राजनीतिक डीम सार्वभीम धमंतन्त्र की स्थापना की मुजबसर प्राप्ति के लिए होड लगा पहें हों। ऐसी ही होचे देसाई धमंतया सिध्यवाद ने रोमन साम्राज्य के डीचे में मुजबसर प्राप्ति के लिए लगायी थी।

यह पर्याप्त कारण नही या कि नवीन बैविलोनी सार्वभीम राज्य रोमन सार्वभीम राज्य की तुलना में अस्पायी सिद्ध हुआ । ट्रावन, सेवेरस और कान्स्टेन्टाइन ने शतियों तक बैविलोनिया के अमस्टस, नेबुकदनजार का अनुसरण नहीं किया । इसके तत्कालीन उत्तराधिकारी नेबोनिकस तया बेल्याजार ये, जिनकी तुलना जुल्यिन तथा बैलेस से की जा सकती थी। एक शती के भीतर हो नवीन बैविलोनी राज्य भीडीस तथा कारम कोलो को दे दिया गया। यह अबेमेनियन माम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से देरानी तथा सास्हृतिक दृष्टि से सीरियाई बग का था। इस प्रकार वातिश्वाली अवस्ववक्षक तथा आस्तरिक सर्वहारा के क्रियाकलाए एक-इसरे के विरोधी थे।

इन परिस्थितियों में बहदी धर्म तथा पारसी धर्म की विजय अत्यन्त शीध तथा निश्चित समझी जाती थी. किन्त दो सी वर्षों बाद भाग्य बीच में आया और घटनाओ की श्रखला को दसरा अप्रत्याशित मोड दिया । अब भाग्य ने मेडोनी विजेताओं के हाथों में 'मीडीस' तथा फारस के लोगो का राज्य दिया। सीरियाई सार्वभौम राज्य के जीवन समाप्त होने के पहले ही सीरियाई ससार में हेलेनी समाज के हिसारमक प्रवेश ने सीरियाई सार्वभीम राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया। इसके कारण दो ऊँचे धर्म (जैसा कछ प्रमाणो से इगित है) अकेमीनियाई अभेदा सरक्षा के भीतर शान्तिपूर्वक फैलते रहे और अपने उचित धार्मिक कृत्यों को राजनीतिक भूमिका में बदलकर विनाश-कारी रूप से पथश्रष्ट हो गये। वे ऊँचे धर्म अपने-अपने धरातल पर हेलेनीबाद के प्रवेश के विरुद्ध सीरियाई मध्यता के सघर्ष के समर्थक बने । भमध्य सागरी क्षेत्र में, अपनी बही हुई पश्चिमी स्थिति में यहदी धर्म अनिवार्य रूप से निराशा में बदल गया और रोमवासियो तथा यहदियों के ई० ६६-७०, ई० ११५-१७, और ई० १३२-३५ में हए यद्धों में यह यहदी धर्म रोम की भौतिक शक्तियों के विरुद्ध पूर्ण रूप से छिन्न-भिन्न हो गया । जैगरोस के पूरव अपने किले में पारसी धर्म ने ईसा की तीसरी शती की विषम परिस्थितियों में संघर्ष आरम्भ किया। जितना यह दी धर्म मकाबीयों के छोटे-छोटे राज्यों में हेलेनी विरोधी संघर्ष करने में समर्थ हआ उसकी अपेक्षा संसानियाई राजतन्त्र में हेलेनीबाद के विरुद्ध पारसी धर्म अधिक शक्तिशाली सप में पाया गया । ससानियाइयों ने धीरे-घीरे चार सी वर्षों के संघर्ष में रोमन साम्राज्य की शक्ति नष्ट कर दी। यह संघर्ष ई० ५७२-९१ तया ई० ६०३-२८ के रोम और फारस के

भीडीस—ंफारस की जनता के निकट सम्बन्धी वे लोग को पहले एशिया माइनर में रहते थे। जिनके जिला मीडिया के नाम पर ही उनका यह नाम पड़ा।—अनवादक

परस्पर ब्लंसकारी मुद्ध में चरम बीमा पर था। यहाँ तक कि ससानिया की शांकित अफीका और एशिया से हेलेंनीवाद को उखाइने के कार्य को दूरा करने में अदितीय सिद्ध हुई। यहिदयों को राजनीति की जोखिम के लिए जितना अधिक उधार लेना पड़ा, पारसी धर्म को उसी मात्रा में अन्त में चुकाना भी पड़ा। संप्रति पारसी भी विश्वखित हिद्दा होने शिति जीवित रहे। ये जीवाधिमत हुए धर्म जिन्होंने अब तक दो समुदायों के विबारे हुए सदस्यों को बढ़े शनितशाली इंग से वीधकर रखा था मतक सीरियाई समाज के अवशेष के रूप में शेष रह गये।

विदेशी शास्कृतिक शक्तियों के भात-अतिपात ने इन उच्च धर्मों को केवल राजनीतिक मार्ग पर परिवर्तत ही नहीं किया, वरन् उन्हें इकड़ों में विवर्ध रिया। राजनीतिक विरोध के शास्त्री दारा यहूरी धर्म तथा वारसी धर्म के परिवर्तन के बाद सीरिया की धार्मिक प्रतिभावों ने सीरियाई जनकथा के उस अंक में अरण ली वो हेलनी चुनौती का हिसासक तरीके द्वारा नहीं, वरन् शानित्तृषंक विरोध कर रहे थे । सीरियाई धर्म ने अपनी आत्मा और धारणा के लिए वह नमी अभिव्यक्तित पायी जिसे बहुदी धर्म और पारसी धर्म ने छोड़ दिया था । सीरियाई सम्सा अहेलनी विवेताओं को अपनी सद्भावना को शक्ति से पराजित करने के बाद ईसाई धर्म अपने नये वप में तीन शावाओं में विभाजित हो गया । इन शावाओं में से एक या कैयोलिक तन्त्र जिसने हेलेनीवाद से सन्धि का करार किया था और दो थे नेस्टीरियनवाद (बुद्धिमानीवाद) तथा मोनो फाइसिटवाद (ईसा को नेवल एक प्रकृति को मानने वालों का सम्प्रदान) के प्रतिपक्षी अधर्भ किरहों ने हेलेनीवाद को सीरियाई क्षेत्र के निकाल बहुर करने में अधिक यूर्ण सफलता प्राप्त किये विना ही पारसी धर्म तथा यहंदी धर्म के सैन्यवादी राजनीतिक क्रिया-कलापों को प्रवृत्त किया

इन दो लगातार असफलताओं ने हेलेंनीबाद के सीरियाई सैन्यवादी विरोधियों में किसी भी प्रकार मानसिक जड़ता एवं निराशा कम नहीं थीं। एक तीसरा प्रयत्न किया गया। इसे सफलता मिली। एक दूसरे सीरियाई समाज को हेलेंनीबाद पर यह अस्तिम राजनीतिक विश्वय मिली। अन्त में इस्लाम ने दिसण-पिश्चम एशिया तथा उत्तरी अफीका से रोमन साम्राध्य को उबाइ दिया और सीरियाई सार्वभीम राज्य के पुत्रनिर्माण के लिए अब्बासी खलीकों के रूप में सार्वभीम धर्मतन्त्र बता।

भारतीय तथा चीनी आन्तरिक सर्वहारा

भारतीय समाज सीरियाई समाज की भाँति अपने विघटन के बीच हेलेनी प्रदेश से प्रचण्ड रूप से विताड़ित हुआ । इस सम्बन्ध में यह देखना मनोरजक है कि किस सीमा तक एक समान चुनौती द्वारा समान प्रतिक्रिया उत्तेजित हो सकती है ।

उस समय जब सिन्धु पाटी पर सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप भारतीय तथा हेलेगी समाज का प्रयम सम्पर्क हुआ तब भारतीय समाज सार्वभीम राज्य में प्रवेदा करते ही बाला वा और भारतीय दानिज्ञाली अल्संक्यक बहुत दिनों से जैन-प्रमं तथा बुद्ध-धमं के रूप में दो शांतिक सम्प्रदायों का निर्माण करके विषटन रोकने का बोर प्रयत्न कर रहे थे | किन्तु सका कोई प्रमाण नहीं है कि उसके आत्रारिक सर्वहारा ने कोई उच्च धमं उत्तक किया । बौद धमं के शांतिक राजा व्योक्त ने, जिसने २०३ ई ० पुर के २२२ ई ० पुत कह सांत्रीम राज्य की गही पर लिकार राजा व्योक ने, जिसने २०३ ई ० पुर के २२३ है पुत तक सांत्रीस पर तिया की स्वाप्त के ब्याहा भी यह केवल पिछले दिनों में या कि बौद्ध धर्मने सिकन्दर के बाद हेलेनी संसार के महस्वपूर्ण तथा विस्तृत प्रान्तों पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। ये प्रान्त वैक्ट्रिया के यूनानी राज्यों द्वारा शासित थे।

किन्तु जब तक बौद्ध धर्म में आमूल परिवर्तन नहीं हो गया तब तक उसने पुन: आध्यासिक विजय नहीं प्राप्त की । यह बौद्ध धर्म सिद्धार्ष गौतम' के आरम्भिक अनुयायियों के प्राचीन देशेंन द्वारा नये 'महायान' धर्म में परिवर्तित किया गया था।

"महायान सरवत. नया धर्म है। आरिम्मक बौड धर्म से इसका इतना मीजिक मेद है कि हसने बाद के बाह्यण धर्म के सम्पर्क सम्बन्धी समानता में अनेक अकेत सैसे दिखाये थे जैसे महायान के अपने पूर्ववर्ती धर्मों के साथ दिखाये थे। यह पूर्ण रूप के कि स्थी अनुमक ही किया पाया कि उठ सुधारवादी कांनित ने बौड धर्म के रूप का उत्तसमय कितना परिवर्तन किया, जब ईसा की प्रथम धर्मी में उत्तको नयी आत्मा पूर्ण विकतित हुई। यह नयी आत्मा किसी प्रकार बहुत समय तक धियों थी। व्यक्तिनत निर्वाण सम्बन्धी नास्तिक तथा आत्मा को अस्वीकार करने वाले पूर्ण निर्वाण तथा मानव निर्माता की स्मृति की साधारण पूजा की भावना-सम्बन्धी दार्धीनिक उपदेश को जब हम देखते हैं तथा जब हम अमणित देवताओ तथा ऋषियों से घिरे हुए महान् ईरवर के साथ विद्याल उच्च धर्म द्वारा हमें अतिक्रमित होते देखते हैं, तब भक्ति हो, धार्मिक इत्यों से तथा कर्ममाण से परिपूर्ण एक धर्म साथी बोचों को सर्ववर्णामी मृति के आतर्थ के साथ पाते हैं, बुद तथा बोधिवरखों की देवी इत्या से मृतित शह्म (कि अपने के विनास में नहीं, बरल् पिरन्त जीवन से मृतित हैं। यह कहना न्यायोगित होगा कि धर्मों के दिशहकों ने समे और पुराने के बीच अपनी सीमाओं में ऐसा ध्यतिक्रमण नहीं देखा है। ये नबीन तथा प्राचीन धर्म उसी धर्म सस्थापक हारा स्मातित हुए हैं। "

यह परिवर्तित बुढ-धर्म जो विस्तृत हेलेनी संसार के उत्तर-पूर्व में पुष्पित तथा पल्छवित हुआ, वास्तव में भारतीय 'उच्चतर धर्म' या जिसकी तुलना अन्य उन धर्मों के साथ है जो उसी युग के हेलेनी समाव में प्रवृष्ट हो रहे थे । उस व्यक्तिगत धर्म का मूल क्या था जो महायान

9. यह विवादपरत प्रत्न है जिसका उत्तर कवाजित् निरम्वण्युवंक कभी नहीं विया जा सकता है कि बौद वर्गन (जिसका वर्णन क्सी बिद्दान को कृति से स्थि हुए निम्नलिखित गढ़ांश में है) जिसके विषद नहायान ने अगित की, सिद्धार्थ गीतिस की व्यक्तिगत विदास का प्रतिकृति या या प्राप्तक अनिव्यक्तित । कुछ विदानों का नत है, बहुं तक हम बुढ़ के उत व्यवस्तित हों को सतह से नीचे उनकी व्यक्तिगत शिक्ता की कुछ सकक पाते हैं, बो हमारे लिए हीनपान के वर्ण-प्रयों में हैं, तब हम अनुमय करते हैं कि बुढ़ ने स्वयं आत्मा की निव्यता तथा यथार्थता में अविश्वास महीं किया था । हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनके आव्यात्मिक अभ्यात का उद्देश निर्वाण वीवन से विपको हुई सासना को पूर्ण परिसमाप्ति को प्रकास के विश्व से विवय है। यह वातना हो बोवन को समग्र कप से बीवित रहने से रोकती है। —ए० के टी॰ ।

२. थ० शरबाट्स्कीः द कन्सेप्शन आव बृद्धिस्ट निर्वाण, पृष्ठ ३६।

का विशेष रुजन तथा उसकी सफलता का रहस्य, दोनों था। इस नये धार्मिक प्रभाव ने बौद्ध सर्थ की सारमा को ही गम्भीर रूप से परिवर्तित कर दिया। यह नया धार्मिक प्रभाव भारतीयता से इर वैसा ही विदेशी था जैसा यह होलेनी दशेन से दूर था। क्या यह भारतीय आन्तरिक सर्व-हारा के जनूमक का फल या या यह सीरियाई अमि से निकली एक चिनवारी थी जिसने पारती सर्थ और यहूदी धर्म को प्रज्यानित किया। दोनों दुष्टियों के पक्ष में प्रमाण दिये जा सकते है, किन्तु सास्तव में हम दोनों में से एक को भी चूनने की स्थिति में नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि बौद्ध उच्चतर धर्म के सामने भारतीय समाय का धार्मिक इतिहास उसी प्रणाली से आरम्भ होता है जैसा सीरियाई समाज में हुआ था, जिसे हम देख चुके है।

जहाँ तक हमने उसे वर्तमान स्थिति में देखा है महायान का दितहास उस कैयोलिक ईसाई सम्प्रदाय के इतिहास के इस बात में समान है कि जिस अन्हेंसनी समाज में वे दिवा हुए ये उसे परिवर्तित करने के वजाय दोनों ने अपने कार्य-अंत हेलेनी समाज में वर्षा हुए ये उसे परिवर्तित करने के न्यान प्रताम वह है, जिसमें ईसाई घर्मनन का इतिहास अपित दिखाई देता है। ईसाई घर्म ने व्यंतानमुख हेलेनी समाज के क्षेत्र में घरण की और अन्ततीगत्वा वह दो सम्प्रताओं को ईसाई सम्प्रदाय प्रदान करने के लिए जीवित रहा। इन ईसाई सम्प्रदायों में एक हमारा सम्प्रदाय और हूतरा परम्पराखादी ईसाई सम्प्रदाय था। ये दोनो हेलेनी से सम्बन्धित थे। इसरी ओर सहायान मध्य एधिया के उच्च प्रदेशों की पार कर नदवर हेलेनी बैक्टरियाई राज्य में होता हुआ व्यंतानमुख चीनी संसार में पहुँचा और व्यनी जन्मभूमि से दो ओर बड़कर चीनी आन्तरिक सर्वहार का सार्वभीन झर्म बन गया।

# सुमेरी आन्तरिक सर्वहारा वर्ग की विरासत

बैंबिकोनी तथा हिताइती, दोनों समाज 'सुमेरी समाज से सम्बन्धित हैं', किन्तु इस विषय में हम 'सुमेरी बान्तरिक सर्वेहारा' के मध्य किसी उस सर्वेब्यापी धर्मतन्त्र का अन्वेषण नहीं कर सकते हैं जिसका निर्माण किया गया हो तथा जिसने बणनी सम्बन्धित सम्यताओं को विरासत में कुछ दिया हो। बैदिलोनी समाज सुनेरी शनितशाली अत्यसंस्थक का धर्म ग्रहण करते हुए बात होता है और दिवाहती धर्म का कुछ बंध इसी उद्दाग से निकला हुआ मालूम पड़ता है। किन्तु हम सुनेरी संसार के धार्मिक इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कम जातते है। यदितम्बूर्ण तथा इस्तार की पूजा सुनेरी आन्तरिक सर्वहारा के अनुभव का स्मारक है तो हम कह सकते हैं कि इस पूजा के सर्वन की चेटा सुनेरी समाज ने जकाल प्रमुल घी और इसका एक कही और मिला।

इन समेरी देवी-देवताओं के लम्बे जीवन ये तथा यात्रा के लिए विस्तृत क्षेत्र था। उनके परवर्ती इतिहास का एक मनोरजक लक्षण उनके सापेक्षित महत्त्व की भिन्नता है। इन बोहरे देवताओं की पूजा के हिताइती संस्कारण में देवी की प्रतिमा ने उस देवता को महत्त्वहीन तथा निष्प्रभ कर दिया, जिसने एक साथ ही पुत्र तथा प्रेमी एवं संरक्षक और विषद्ग्रस्त की विरोधा-रमक भमिका देवी के समक्ष अदा की थी। सीबेलेड्स्तर के समक्ष एटिस-तम्मूज तुच्छ मालुम पडता है और सदूर उत्तर-पश्चिम सागर से घिरे अपने द्वीप में नेर्यंस इश्तर बिना किसी पुरुष (देवता) के अकेली वैभवसम्पन्न मालम पड़ती है। किन्त, सीरिया और मिस्न के दक्षिण-पश्चिम यात्रा के बीच तम्मज का महत्त्व बढता है तथा इश्तर का कम होता है । जिस एटार-गेटिस की पूजा बैबाइस से एसकैलोन तक प्रचलित है, नाम से ही उसका इश्तर होना ज्ञात होता है । इसका सम्मान ऐटी की सर्गिन के कार्यों पर आधृत था । फोनिसिया में एडोनिस 'तम्मज' देवता था। जिसका निधन दिवस एस्टारटे इंश्तर दुख के साथ मनाता था। मिस्री ससार मे ओसाइरिस ने अपनी स्त्री और बहिन को निश्चित रूप से वैसे ही निष्प्रभ किया जैसे आइमिस ने बाद में ओसाइरिस को निष्प्रभ किया जबकि इसके बाद उसने हेलेनी आन्तरिक सर्वहारा के हृदय में अपने लिए एक साम्राज्य बना लिया । सुमेरी धार्मिक विश्वास के इस संस्करण में विलाप करने वाली देवी की नहीं, बरन् नश्वर देवता या जिसकी उपासक पूजा करते थे । यह सुमेरी धार्मिक विश्वास सुदूर उस स्कैन्डेनेवियाई बर्बरो में फैला हुआ ज्ञात होता है, जहाँ वाल्डर तम्मूज की देवता कहा जाता था, जबकि उसकी प्रभावहीन पत्नी नाना का नाम सुमेरी 'मातदेवी' के रूप में अब तक प्रचलित था।

#### (३)पश्चिमी संसार के आन्तरिक सर्वहारा

आन्तरिक सर्वहारा के सर्वेक्षण की समाध्यि करते हुए हम उस क्षेत्र का परीक्षण कर रहे हैं जो हमारे पर के निकट है। क्या परिचम के दिवहास में वे ही लक्षण पुतः रिखाई देते हैं। जब हम परिचम के अन्तरिक सर्वहारा के अस्तित्व का प्रमाण खोजते हैं, तब हम प्रचुर प्रमाणों के सबेग से आर्तिभूत हो जाते हैं

हम पहले देख चुके हैं कि आन्तरिक सर्वहारा का एक सामान्य उद्गम प्रचुर परिणाम में हमारे परिचमी समान्त के तमे रनक्टी की घरती है। पिछले जार ती चर्ची में, क्रम-से-कम दस विषयोन्युत सम्पन्ताओं की मानवीय शक्तियों का परिचमी समान्त में बलात् विलयन किया गया है। हमारे परिचमी आन्तरिक सर्वहारा को मिलाने में उनका इतना मानवीकरण हो गया है

तम्मूज्—वैद्विलेनिया का सूर्य देवता जो यूनानियों में एडोनिस के नाम से विद्यात है ।
 मनवादक

कि उनकी विधिष्टताएँ धूमिल हो गयी हैं, कुछ तो नष्ट हो गयी हैं जिनके द्वारा यह अनिमल समुवाध एक-दूसरे से पिश्व था । हमार समाज अपने ही समान सम्प्र समाज को लूटने में सन्तुष्ट नहीं हुआ। । इसने करीब-करीब सभी आदिस जीवित समाजों को पराजित किया जैसे टास-मेनियन तथा उत्तरी अमेरिका के अधिकांच (दिवयन कबीलें । उनमें ते हुछ इस आधात से नष्ट हो गये । दूसरी जातियों ने, जैसे उल्लावित्यतीय अफीका के नेग्रो, जीवित रहने की व्यवस्था की और नाइजर को हदसन की और तथा कांघों को मिसीसीपी को ओर बैसे ही बहने दिया जैसे उन्हीं परिवर्षी दानवों ने योगटती को मारककार जिल्हमसम्प्रय की और बहने दिया । नेग्री वासों को नहांचों में बैठाकर अमरीका में तथा तिमल या चीनी कुलियों को मूमध्यरेखीय क्षेत्र या हिन्द महासायर की दूसरी और लगा गया । ये तीमल तथा चीनी कुली उन दासों के प्रतिमृति वे जिन्हें ईसा के पूर्व को दो शतियों में मूमध्य सागर के सभी तटों से लेकर रोमन इटली के की में ये बित दिया गया था ।

हमारे परिचमी आन्तरिक सर्वहारा में अनिवार्य भरती किये जाने वाले विदेशियों का एक और अंश है। जिनका निर्मृलन तथा आमूल रूप से परिवर्तन भीतिक रूप से उनके अन्य रुपानों से हरायें बिना आध्यासिक रूप से किया गया। किसी भी समुदाय को जो अपने जीवन को विदेशों नम्पता के अनुरूप बनाने का प्रयत्न कर रहा हो, एक विशेष सामाधिक वर्ग की आब-ध्यकता होती है जो ट्रान्यफामंर की भीति विद्युत के एक वोस्टेज से दूसरे वोस्टेज में परिवर्तित हो मके। यह वर्ग जो अचानक तथा कृतिम रूप से इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आता है। स्वी नाम "वृद्धिजीवों नो के नाम से कहुत जाता है। यह वृद्धिजीवों वर्ग एक अकार का सम्पर्क अधिकारियों का वर्ग है जिसने सम्पताओं के प्रवेश करने की युनित वहाँ तक सीखी है कि जिस सम्पता में प्रवेश किया जाय वे अपने सामाजिक जीवन को छोडकर प्रवेश करने वाली सम्पता के जीवन के अनुरूप उसे बना दें। इस प्रकार उन विदेशियों पर जो विजयी सम्पता अधिक-से-अधिक अपने सम्पता लाव देता है।

इस बुद्धिजीबों वर्ग में पहले प्रवेश करने वाले सैनिक तथा नाविक अधिकारी थे । ये प्रभाव-शाली समाज के युद्ध-कीशल को उतना जानते थे, जितना इस के पीटर महालू को परिचयी स्वीडन द्वारा पराजित होने से रोकने तथा बाद के युगों में नुर्की और जापान को इस द्वारा पराजित होने होने से रोकने के लिए आवश्यक था । इस समय तक आकामक का जीवन-यापन आरम्भ करने में स्वत समर्थ होने के लिए क्स का सन्तीयप्रद रूप से पश्चिमीकरण हो गया था । अब हम कूटनीतिक लोगों पर आते हैं जो परिचयी सरकारों के समझौतों के अनुसार व्यवहार करना जानते हैं, जो युद्ध में असकत होने के बाद उनके समुदाय पर लादा जाता है । हम देख चुके हैं कि उसमानलेश राजवंश के लोगों ने अपनी राया। को राजनीतिक कार्य के लिए वह तक परसी किया, जब तक उसमानली बाद स्वयं इस अर्चित्रुण कार्य में प्रचीश न हुए। इसके बाद व्यापारी आते हैं, होग सौदागरों को कैण्टन में और मुमण्डसामार के पूर्वी किनारे के तथा थीक और अमरीकी

 रोमन लेखक बुवेनल ने अपने समय में (ईसा के बाद की दूसरी शती का आरम्म) अब्दें हेलेनी कृत सीरियाई पूर्वी लोगों के रोम में अन्तः प्रवेश को लिखा है कि 'ओरोन्टस् टाइवर में मिल बच्ची है।' सीदागरों को उसमानिया बादसाह के साम्राज्य में देखिए। अन्ततो गत्वा बृद्धिजीवी वर्ग अपने चरित्रगत विषेदताओं को उस समाज में विकसित करता है जिनके सामाजिक जीवन में पिडियाने-रूपवाद को 'बानीर' और विषाणु गम्मीर क्ये से प्रमाव करता रहता है। वह समाज खाससात् तथा किन्त हो जाने की प्रमालों में रहता है। ये बृद्धिजीयों वर्ग के लोग है, अध्यापक जो परिचयी विषयों के पढ़ाने के कला जानते हैं, नागरिक अधिकारों जो परिचय के अनुसार नागरिक प्रसान की कला का जम्मास करते हैं तथा वकील जिन्हें कांत्र की न्याय-कार्य-प्रमालों के अनुसार 'नेगोलियन कोड' के संस्करण लगा करने की दक्षता प्राण्य है।

जहाँ कहीं हम बुद्धिजीवी वर्ग को पाते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल दो सम्प्रताएँ ही सम्पर्क में नहीं जाती, किन्तु दो में से एक अपने विरोधी आन्तरिक सर्वहारा में आत्मसान होने की प्रणाली में हैं। हम बुद्धिजीवी वर्ग के जीवन में एक दूसरे तथ्य का और निरीक्षण कर सकते हैं जो प्रत्येक बुद्धिजीवी के मुख्यम्बडल पर सबके पढ़ने के लिए अंकित रहता है कि बुद्धिजीवी बच्ची रहने के लिए ही पैदा हजा है।

यह सम्पर्क वर्ग ऐसा वर्णसंकर है, जन्मजात दुःख के रोग से पीड़ित है, जो उन दोनो परिवारों से बहिष्कृत रहता है, जिनसे उनका जन्म हुआ है। बुद्धिजीवी वर्ग अपनी ही जनता द्वारा घणित एवं तिरस्कृत किया जाता है, क्योंकि बद्धिजीवी वर्ग का अस्तित्व ही उनके लिए भर्त्सनापुर्ण होता है। उनके बीच ये बद्धिजीवी वर्ग घणाभरी विदेशी सभ्यता के अटल एवं जीवित स्मारक हैं। इस विदेशी सभ्यता को हटा नहीं सकते. इसलिए उसे प्रसन्न किया जाता है । जब फरीसी प्रबल्किन से मिलता है तो प्रत्येक बार उसे यह स्मरण दिलाया जाता है, जीलाट प्रत्येक बार हिरोडियन से मिलता है तो उसे स्मरण दिलाया जाता है। इस प्रकार बद्धिजीवी अपने घर में ही लोगों को प्रसन्न नहीं करते । उसे उस देश में भी सम्मान नहीं दिया जाता जिसके रीति-रिवाज तथा कौशल को परिश्रम और बद्धिमता से उसने नकल की है। मारत और इंग्लैण्ड के ऐतिहासिक सम्पर्क के आरम्भिक दिनों में वे हिन्दु बद्धिजीवी अंग्रेजों के उपहास के पात्र थे। जिनको ब्रिटिश राज्य ने अपनी प्रशासनिक सहलियत के लिए पाला था । भारतीय बाबओं का जितना अधिक अधिकार अंग्रेजी भाषा पर होता था उतना ही अधिक अग्रेज साहब बाबओ की भाषा मे अनिवार्य रूप से आयी बेमेल गलतियों पर व्यंग्यपूर्ण हैंसी हैंसते थे । ये व्यंग्य मध्र होते हए भी बोट पहेंचाते थे। इस प्रकार बद्धिजीवी दोहरे रूप में हमारे सर्वहारा की परिभाषा के अनुकल होता है। यह सर्वहारा केवल एक समाज में नहीं, दोनों समाजो 'में' होते हैं उन समाजों 'के' नहीं होते । बद्धिजीवी वर्गे अपने इतिहास के प्रथम अध्याय में यह अनुभव करते हुए स्वयं सालवना दे सकता है कि हम दोनों समाजों के अनिवार्य अंग है, जबकि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है उसे सान्त्वना भी नहीं मिलती । जहाँ मानव स्वयं व्यापारिक वस्त है और समय पाकर बद्धिजीवी मानव अधिक उत्पादन तथा बेकारी से पीडित होते हैं, वहाँ माँग और प्रति की व्यवस्था मनध्य की बद्धि से परे है।

 कवाचित् पाठकों को याव होगा कि १८१६-४० ई० के विश्वयुद्ध के समय राजनीतिक बीव को देश-तोहीं शब्द से भी द्वायनवी ने वर्णन किया था, उसी के सामाजिक क्य से समा-नाम्तर 'बळिबीची' सम्ब का प्रयोग किया गया है ।

पीटर महान को अनेक रूसी उच्च पदाधिकारियों की या ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अनेक क्लकों की या मुहम्मद अली को अनेक मिस्री मिल मजदूरों और जहाज बनाने वाले कारीगरो की आवश्यकता थी। इन कूम्हारों (पीटर महानु, मुहम्मद अली, तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी) ने मानवी मिट्टी से ही तुरन्त उनके (उच्च पदाधिकारी, क्लकं और मजदूर आदि) निर्माता का कार्य आरम्भ किया, किन्तु बद्धिजीवी के निर्माण की प्रणाली का अन्त होना उसके आरम्भ होने से अधिक कठिन है, क्योंकि घणा से वे उस सम्पर्क वाले वर्ग को देखते हैं जो उनकी सेवाओं से लाभा-न्यित होता है । उनकी दष्टि में इस घणा की क्षतिपूर्ति उनकी उस प्रतिष्ठा द्वारा होती थी जो उन्हें सम्पर्क वर्ग में भरती होने के अधिकारी होने में प्राप्त होती थी। इन प्राधियों की संख्या अवसर के अनुसार ब्रुद्धती जाती है। नियक्त हुए बद्धिजीवी से उस बौद्धिक सर्वहारा की सख्या अधिक होती है जो बेकार अनाच तथा वहिष्कृत है। ये थोडे-से रूसी उच्च पदाधिकारी कान्ति-कारियों (निहिल्स्टो) की अपार सख्या द्वारा पन. शक्तिशाली बनाये जाते हैं और काम चलाने वालें बाबओं की सक्या बी० ए० फेल लोगों से बढ़ायी जाती है। बद्धिजीवी वर्ग में आपस की कटता आरम्भिक अवस्थाओं की अपेक्षा बाद की अवस्थाओं में अधिक होती है। वास्तव में हम इस प्रकार का एक सामाजिक कानन बना सकते हैं कि अंकगणितीय अनपात में बढते हए समय के साथ बृद्धिजीवी वर्ग में जन्मजात अप्रसन्नता ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती जाती है। १९१७ की विष्वसातमक रूसी कान्ति में बद्धिजीवी वर्ग ने बहत दिनों से एकत्र हुई उस घणा को प्रकट किया, जिसका आरम्भ ईसा की १७ वी शती में हुआ था। जिसका आरम्भ १८ वी शती के अन्तिम भाग में हुआ था वह बगाली बद्धिजीवी वर्गआज भी उस हिसारमक कान्ति की मनोवत्ति का प्रदर्शन करता है, जिसे ब्रिटिश भारत के दसरे भागों में नहीं देखा जा सकता। इन भागों में ५० या १०० वर्षों बाद भी स्थानीय बद्धिजीवी अस्तित्व में नही आये।

यह सामाजिक सिवार वहीं तक सीमित नहीं भी जिसमें यह उगी थी, यह बाद में पश्चिमी संतार के हृदय में अर्डेपरियमी रूप में दिवाई दी। दूस निम्म मध्यम वर्ग ने माध्यमिक शिक्षा ही नहीं, उच्च विकास भी यहण की थी। यह वर्ग बिना अपनी प्रशिक्षत योग्यता प्रदिश्तित किये हुटली में फासिस्टी दल और वर्गनी में राष्ट्रीय समाजवादी रक का मेरुरफ था। वे देवी संचालक शनित्या जिन्होंने मुनोलिनी और हिटलर को शनित के लिए उसेजित किया था, बुद्धि-जीवी सेवहारा के आकोष से यह जानकर पैदा हुई थी कि आत्मसुमार के कट्यूण प्रयत्न स्वतः उन्हें सगितित पूर्वी तथा सगावित कम की चक्की के उत्तर तथा नीचे के पाटो के बीच से बचाने में पर्यान्त नहीं थे।

वास्तव में पश्चिमी समाज के स्थानीय गठनों से पश्चिमी आस्तरिक सर्वहारा का संबर्धन देखने के लिए वर्तमान जाती तक हमें राहु नहीं देखना होगा क्यों कि पश्चिमी तथा हेलेंनी ससार में से संब्हारा लोग केवल पराभूत विदेशी लोग नहीं थे जिनका कह से उन्मूलन कर दिया गया था। १६ वीं तथा १७ वीं जाती के धर्मेनुद्धी ने उन प्रत्येक देश से कैपोलिकों को निकाल दिया या उन्हें कष्ट दिया, नहीं योचन प्रोटेस्टैन्टों के हाथ में थी तथा जहीं धर्मित कैपोलिकों के हाथ में थी तथा जहीं धर्मित कैपोलिकों के हाथ में थी वहीं से ग्राटेस्टैन्ट निकाल पाये या दर्मित हुए। इसीविष्ट कांस के प्रोटेस्टैन्ट हिंगु-नोट) उत्तराधिकारी प्रवास केलेंकर पर्धिण अभीका तक फैले हुए हैं बीर आयरर्टण्य के कैपोलिकों के उत्तराधिकारी प्रवास वेलेंकर पर्धिण अभीका तक फैले हुए हैं बीर आयरर्टण्य के कैपोलिकों के उत्तराधिकारी आदिया से थींली तक फैले हैं। यह रोग बकान की शांगि की देश सामव

द्वेचबाद के द्वारा नहीं समाप्त हुआ जिसका अन्त घामिक युद्धों में हुआ था। कांस की राज्यकान्ति से और उसके बाद घामिक विदेष ने राजनीतिक गत्यावरोध के आरम्भ के लिए प्रेरणा दी और नवें निर्वाधित लोगा निर्मूळ हुए। ये निर्वाधित १७८९ में फास के कुलीन, १८४८ के यूरोपीय उदारावारी, १९१७ के खेत कसी, १९२२ तथा १९२३ के जर्मन तथा इटालियाई प्रजातान्त्रिक, १९२२ तथा १९२९ से ४५ तक के युद्ध में घिकार हुए लाखों लोग ही।

पुन: हम हेलेनी संकटकाल मे देखते है कि इटली तथा सिसिली में किस प्रकार स्वतन्त्र जनता को कवि की व्यवस्था में आर्थिक कान्ति द्वारा ग्रामो से निर्मल कराके नगरो की ओर भगाया गया। दासों के उपनिवेशों के द्वारा जीविका के लिए छोटे पैमाने पर मिश्रित खेती की पुनःस्थापना की गयी। यह पुन स्थापना विशिष्ट खेती की वस्तुओं के सामहिक उत्पादन के स्थान पर हुई। अपने आधुनिक पाश्चात्य इतिहास के प्रायः हम ठीक ऐसा ही सामाजिक संकट उस ग्रामीण आर्थिक कान्ति में पाते हैं. जिसमें नेग्रो दास स्वतन्त्र श्वेत अमरीकी सघ में कपास के क्षेत्र में लाये गये थे। ये क्वेत 'कतवार' जिनका पतन इस प्रकार सर्वहारा की श्रेणी तक हो गया, रोमन इटली के अधिकार भ्रष्ट एवं दरिद 'स्वतन्त्र कतवारो' के समान थे । उत्तरी अमरीका में इस ग्रामीण आर्थिक कान्ति का कैन्सर की भौति दोहरा विकास ताहजीरिया के दासो एव देवेत भिखारियो के रूप में हुआ । वैसी ही ग्रामीण आर्थिक कान्ति बीद्य और कर दग से उत्तरी अमरीका मे ग्रामीण आर्थिक कान्ति के रूप में हुई। इस कान्ति का विस्तार तीन शतियो तक अग्रेजी इतिहास में था। अंग्रेजो ने दासों का प्रयोग नहीं किया, किन्तु उन्होंने रोमवालो का अनकरण किया और अमरीकी किसानों तथा ढोर पालने वालों की पहले से ही कल्पना की और स्वतन्त्र किसानों को निर्मल करके उनके खेतों तथा चरागाहों के स्थान पर कुछ धनवानों के लिए बाडे बनवाये। पश्चिमी ससार में गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या के जाने का मख्य कारण कोई आर्थिक कान्ति नहीं थी। इसके पीछे मध्य प्रेरणा किमानों के छोटे खेतो को बड़े कृषि क्षेत्रों से बदल ने की नहीं थी. बल्कि भाप से चलने वाली मशीनों के द्वारा हस्त-कौशल को हटा करके नागरिक औद्योगिक ऋतिन को आगे बढाने में थी।

करीब १५० वर्ष पहुले जब पश्चिमी जीद्योगिक कान्ति पहुली बार इंग्लैंग्ड में फैली, तब इसकी उपयोगिता इतनी विस्तृत दिखाई थी कि इस परिवर्तन का प्रगतिशील लोगों ने उत्साह के द्वारा स्वागत किया तथा इसे आशीर्वाद दिया। यद्यपि बच्चो और जीरती का कारखानों में मबदूरों को प्रथम पीढ़ी का रूप्ते चण्डों से पीडित होने का विरोध किया गया, जीद्योगिक कान्ति के प्रशसकों ने इन मबदूरों के पर तथा कारखानों की हीन दशा को बहु क्षणिक बुराई कहा वो दूर की जा सकती है जीर दूर की जायेगी। यह भाग्य की विडम्बना का प्रतिफल है कि यह मुदर भविष्यवाणी विस्तृत रूप से साल निकली, किन्तु उतने ही विश्वास के साथ प्ररती को स्वर्गनाने का आशीर्वाट उस अभिकाप द्वारा निष्कल हो गया जो एक घती पहुले आशावादियों तथा निराशावादियों को अद्योग में समान रूप से लिया था। 'एक जीर बाल-अस समायत किया

मैकाले के निबन्ध 'सबेज कालोस्विब' (१८३०) में आशासाय और निराशासाय की सम-रूप से प्रतिष्ठित व्याख्या मिलती है।—संगासक

गया । रित्रयों का श्रम उनकी शक्ति के अनुसार निर्धारित हुआ । अमिको के वण्टे कम किये गये । सभी मान्यताओं के अनुसार भी घरो में तथा कारखानों में जीवन की दशाएँ सुधारी गयी जिल्हें हम पहचान भी नहीं सकते । औद्योगिक मशीनो के आदू के द्वारा सम्पत्ति आयी । इसी समय यह संसार वेकारी के भूतों से निष्यम भी हुआ । प्रत्येक बार नागरिक सर्वहारा अपना 'बेकारी का अनुसान' पाता है और उसे याद दिलाया जाता है कि वह समाज 'में है, समाज 'का' नहीं है ।

अनेक स्नोतों में से यह विश्वाया गया है कि किस प्रकार हमारे आमुनिक परिचमी संसार में आन्तरिक सर्वहारा की भरती की गयी। अब हमें विचार करना है कि यहां भी, जिस प्रकार और देशों में, हिंसा और ऑहसा के दो विशिष्ट गुण अपने परिचमी आन्तरिक सर्वहारा की कठिन परीक्षा की प्रतिक्रिया ! दिखाई देते हैं और यदि दोनों विशेषताएँ देखी जायें तो इन दोनों में कौन प्रवक्त होंगी?

अपने परिचयी ससार के निम्नस्तरीय लोगों में सैन्यवादी प्रवृत्ति तुरस्त रिखाई देती हैं । अतिमा १५० वर्षों की रस्तरिजत कांत्रित की गणना करना आवस्यक है। जब हम उसके तिपरित अहिमात्मक भावनाओं का समाण बोजते हैं तब हुख के साथ कहना पड़ता है कि इसके सम्बन्ध में कीई भी संकेत नहीं मिलता । यह सब्द है कि इस अध्याय के आरमित्मक अनुकेद में लिखित अन्याय से पीड़ित धार्मिक या राजनीतिक उत्पीड़ित या निकासित बकीकी दासों, उन्नडें किसानों ने वहली पीड़ी में नहीं तो इसरी पीड़ी में अनुक्क परिस्थित में अपनी अवस्था को मुधार लिया था । यह हमारी सम्यता की यौक्तशील प्रवृत्ति का उदाहरूण हो सकता है, किन्तु हमारी बोजों पर इसका प्रभाव नहीं है । यह सर्वहारा वर्ष की समस्या का समाचान है कि हिसात्मक तथा अहिसात्मक प्रवृत्तियों को न चुनकर, सर्वहारा वर्ष में ही निकल मार्गे । आधुनिक परिवास में अहिसात्मक प्रवृत्तियों को न चुनकर, सर्वहारा वर्ष में ही निकल मार्गे । आधुनिक परिवास में अहिसात्मक प्रवृत्तियों को न चुनकर, सर्वहारा वर्ष में ही निकल मार्गे । बाधुनिक परिवास में अहिसात्मक प्रमान करने वालों में अपनी खोज में हम अंग्रेजी व्हंतर के हमें तथा हमारे हम से प्रवृत्ति स्व

द्गिलिया सोवायटी आव केण्ड्स के जीवन की प्रथम पीड़ी में हिसात्मक प्रवृत्ति का कुछ प्रभाव इंग्लैंड तथा मसाजुरेद्दस में दिवाई एड़ा। यह हिसात्मक प्रवृत्ति का लिक्यवाणियों में तथा वर्ष में पूजा के समय मर्यादाविहीन शोरगुरू में अध्यक्षत हुआ। किसी प्रकार यह हिसा शीन्न ही और स्थायी रूप से उस विष्टता द्वारा हटा दी गयी वो वर्षकर के जीवन का खास अंग बन गयी। ऐसा जान पड़ा कुछ समय के लिए सोसायटी आव केण्ड्स पश्चिमी संसार में आर्टिमक ईसाई प्रमंतन की मूनिका अदा कर सकता है, जिसको मावना तथा व्यवहार ईसा के सियाओं के शामिक कानृत के रूप में दिया गया है, उसी के अनुसार उन्होंने (वर्षकर, एगाबारिटटट आर्टि) ईसाई धर्म की आध्यात्मिकता तथा धार्मिक हत्यों पर अपने जीवन का निर्माण किया।

- सोसायटी आव फ्रेंड्स के सदस्य को शान्ति और सरस्ता के उपासक थे ।—अनुवादक ।
- २. एक प्रकार के प्रोटेस्टेंट, वो क्वेकरों के समान ये ।--अनुवादक
- ३. जिसका दो बार बपतिस्मा हो ।-अनुवादक

किन्त ये मित्र अहिंसा के नियमों से कभी नहीं हटे और सर्वहारा के प्रतिकृत रास्ते पर दृढ़ होकर चलते रहे। एक प्रकार अपने गणों के ही शिकार हुए। यह कहा जा सकता है कि विद्रेष में उन्होंने भौतिक उन्नति प्राप्त की क्योंकि व्यापार में उनकी सफलता उनके उन महान निश्चयों में देखी जाती है जिसे वे लाभ के लिए नहीं, वरन आन्तरिक प्रेरणा से करते हैं। भौतिक उन्नति के मन्दिर की अनिच्छित तीर्थयात्रा का प्रथम चरण दिना सोचे-समझे तब उठा. जब ये ग्रामों से नगरों की ओर आये। नागरिक लाभों के प्रलोभनों से नहीं, वरन यही एक सत्य राह एपिसकोपेलि-यन' चर्च को अपनी आय का दसवाँ भाग कर देने से बच सकें और इस टैक्स के वसूल करने वालों का शक्तिपूर्वक विरोध कर सके। उसके बाद जब क्वैंकर कोको बनाने छगे, क्योंकि वे नशे का बिरोध करते थे उन्होंने फटकर दकानदारों के सामानों पर उनके निश्चित दामों का उल्लेख कराया क्योंकि वे बाजार के उतार-चढाव में मल्यों की अस्थिरता नहीं चाहते थे। वे जान-बझकर अपने धार्मिक विद्वास के लिए सम्पत्ति को जोखिम में डाल रहे थे। इसके फलस्वरूप उन्होंने इस कथन की सत्यता प्रमाणित की 'ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है' और इस स्वर्गिक आनन्द का उदघाटन किया कि विनम्र धरती का शासन करेगे । इन्हीं सकेतो के द्वारा उन्होने अपने विश्वासों को सर्वहारा के धर्मों की सुची से हटाया । ये ईसा के अनकरणीय शिष्यों के समान नहीं थे। ये अब भी उत्साही धर्मावलम्बी नहीं थे। ये चने लोग बने रहे. यदि क्वैकर अपनी श्रेणी से अलग विवाह करते तो नियमानुसार उन्हें समाज का सदस्य नहीं होने दिया जाता था।

एनाबास्टिस्ट के दोनो दलो का इतिहास यद्यपि अनेक दृष्टियो से बर्वकरों से मिन्न है, एक दृष्टि से उनमें समानता है। इसी से यहाँ मेरा सम्बन्ध है। हिंसा के आरम्भ होने के बाद अब उन्होंने अहिंसा के नियमों का पालन किया, तब वे सीघ्र ही सर्वहारा नहीं रह गये।

परिचमी वर्षहारा के अनुभव पर प्रकाश डांकने वाले नये धर्म के सम्बन्ध में हमारा अन्वेषण अभी कोरा है। हमें स्मरण रहे कि चीनी आन्तरिक सर्वहारा ने महायान के रूप में नया धर्म पाया था। अनजान में ही यह महायान पिछले बौद्ध दर्शन का परिवर्तित रूप था। मानसंवादी साम्यवाद में हम अपने आधुनिक परिचमी दर्शन के बीच एक कुळ्यात प्रमाण पाते हैं। यह आधुनिक परिचमी दर्शन के बीच एक कुळ्यात प्रमाण पाते हैं। यह आधुनिक परिचमी दर्शन के अपने के स्वत्य करने किया या वार्ष ने सर्वहारा के धर्म में बदल किया गया। ऐसा करने में हिंदा का मार्ग हहण किया गया और नये जेहसलेम की रचना रूस के धरातल पर बलपूर्वक तलवार के और से हुई।

यदि कार्ल मार्क्स से अपने आध्यारियक नामकरण तथा पता देने के लिए कुछ विकटोरियन सेन्सर अधिकारियो द्वारा मांग की गयी होती तो उसने अपने को आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में हिरोल के इन्द्रबाद का प्रयोग करने बाला दिनेत का शिष्य बताया होता, किन्तु जिन तत्यों ने साम्यवाद का निर्माण विस्कोरक शक्ति के रूप में किया वे हिरोल की मिट नहीं थे। इन तत्यों पर स्पष्ट रूप से परिचय के पूर्वजों के धार्मिक विश्वास का प्रमाण अंकित है। यह धार्मिक विश्वास उस ईसाई धर्म का है, जिसे देकार्टी की धार्मिक चुनतीती के तीन सी क्यों बाद मी परिचय

१. वह ईसाइयों का धर्मतन्त्र जिसमें विशय द्वारा शासन हो ।--अनुवादक

२. १४१६-१६४० फ्रांस का वार्शनिक।--अनुवादक

का प्रत्येक बालक जपनी माता के हुछ के ताब ही बहुण करता है और परिषम के प्रत्येक स्त्री तबा दुख्य में स्वांत के रूप में प्रवाहित है। इन तत्वों का पता यदि ईसाई धर्म में कही लगा सकता तो यहूदी धर्म में कंगाया जा तकता है। ये तत्व ईसाई धर्म के कदिष्टिय रूप हैं वो यहूदी देस्पोरा द्वारा मुर्पित रखे यये थे। ये अविद्युट्य बहूदियों के गेटों के स्थापन तथा मामसे के पूर्वजों की पीड़ी में परिषमी बहूदियों की मुस्ति की मानना द्वारा भाग की मीति उद्घा दिये गये। मानसे ने जपने देवी-देवताओं के लिए जेहीबा के स्थान पर 'ऐतिहासिक आवश्यकता' नामक देवी को बहुण किया। अपनी चुनी हुई जनता के लिए यहूदियों के स्थान पर परिषमी संसार के आन्तरिक सर्वहारा को स्थीकार किया था। अपने 'मसीहाई राज्य' को सर्वहारा की तानाधाही के रूप में सोचा। यहूदियों के ईस्वर-कान का प्रमुख लक्षण इसके पीछे स्पष्ट रूप में दिखाई देता है।

ऐसा मालम होता है कि यह धार्मिक रूप साम्यवाद के विकास में अस्थायी होगा । ऐसा जान पडता है कि स्टालिन के अनुदार राष्ट्रीय साम्यवाद ने पूर्णरूप से ट्राट्स्की के सार्वभीम कान्तिकारी साम्यवाद को पराजित कर दिया । सोवियत संघ अब बहिष्कृत संसार नहीं है । निकोलस या पीटर के समय जैसा रूसी साम्राज्य था, वैसा ही रूस पूनः हो गया । आदशों की अपेक्षा किये बिना रूस ने महान शक्ति के रूप में अपने मित्र और शत्रु का चुनाव राष्ट्रीयता के आधार पर किया । यदि रूस 'दाहिने' मड चका है तो उसके पडोसी 'बाये' । जर्मनी का राष्ट्रीय समाजवाद और इटली का फासिस्ट आरम्भ में तडक-भड़क दिखाकर केवल समाप्त ही नहीं हुआ, बरन उसके प्रत्यक्ष रूप से प्रजातान्त्रिक देशों की असंगठित अर्थव्यवस्था की योजना पर अवाधित अतिक्रमण किया । इन प्रजातान्त्रिक देशों ने सम्राव दिया कि निकट भविष्य में सभी देशों की सामाजिक बनावट सम्भवतः राष्ट्रीय और समाजवादी दोनों होगी । पंजीवादी तथा साम्यवादी शासन एक साथ जारी रहते सम्भवतः नही दिखाई देते । यह हो सकता है कि पंजीबाद तथा साम्यवाद एक वस्त के ही दो भिन्न नाम हों. जैसा टैलेरैण्ड के व्यंग्यात्मक कथन के अनसार हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप एक ही बात थी। यदि ऐसा है तो हमारा निष्चय है कि साम्यवाद की जो उन्नति कान्तिकारी सर्वहारा के धार्मिक रूप में हुई थी. उससे साम्यवाद वंचित हो गया । इसमें पहली बात यह है कि मानव मात्र के कल्याण के बजाय यह स्थानीय राष्टीयता रह गयी। इसरी बात यह कि उसने अपने समकालीन विश्व के इसरे राज्यों को लगभग मानक बनकर आत्मसात कर लिया है।

मेरी इस बोज का निष्कर्ष यह माजूम होता है कि आन्तरिक सर्वहारा में नये रंगक्टो की भरती के प्रमाण कम-से-कम उतने ही प्रमुर है जितने हमारे पश्चिमी संधार के आधुनिक इतिहास में हैं या जितने किसी भी सम्यता के इतिहास में हैं। जहाँ तक सर्वहारा के सार्वभीम धर्मतन्त्र की स्थापना का प्रश्न है, हमारे परिचम में, परिचमी इतिहास में एक भी प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि स्थापना प्रमाण का प्रश्न है, हमारे परिचम में, परिचमी इतिहास में एक भी प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि स्थापना प्रमाण का प्रश्न हो हम के प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापना स्थापन स्थ

## नगर में यहूदियों के रहने का महल्ला। —अनुवादक

हमने अपने तथा हेलेनी समाज के बीच बहुत-सी तुलनाएँ की हैं, किन्तु इनमें एक मौलिक भेद है। हेलेनी समाज ने अपने मिनोई पूर्वजों से कोई भी सार्वभौम धर्म नहीं पाया। ब्रात्य-बाद (पेगानिज्म) की दशा में ई० पू० पाँचवी शती मे हेलेनी समाज पैदा हुआ था उसीमें वह समाप्त हो गया, किन्तु वास्तव में स्थानीय बात्यवाद प्रथम अवस्था नहीं थी, चाहे हमारी अपनी सभ्यता की वर्तमान स्थिति के निकट यह हो । जो अपने को पश्चिमी सभ्यता कहने का अधिकारी था। तिस पर भी यदि हम ईसाइयत के उत्तराधिकार को फेक देने में सफल हए, धर्मच्यत होने की यह प्रणाली मन्द तथा श्रमसाध्य हो चकी है। दढ़ सकल्प होने पर भी हम इस प्रणाली को पूरा करने में जैसा चाहते हैं, सफल नहीं हो सकते । इतना होने पर भी उस परम्परा से मक्त होना इतना सरल नही है जिसमें हमारे पूर्वज पैदा हए थे तथा १२ सी वर्षों से हम पाले गये हैं। उस समय पश्चिमी ईसाई साम्राज्य कमजोर शिश् के रूप में 'चर्च' के गर्भ से पैदा हुआ था । जब डेकार्टे, वाल्टेयर, मान्सं, मैकियाबेली, हाव्स, मुसोलिनी तथा हिटलर ने हमारे पश्चिमी जीवन को गैर-ईसाई बनाने का भरसक प्रयत्न किया, तब भी हम इतना कह सकते हैं कि उनका मार्जन तथा शृद्धिकरण आशिक रूप से प्रभावशाली हुआ । ईसाइयत का विषाण्या अमृत हमारे पश्चिमी रक्त में है (इस अनिवार्य द्रव के लिए दूसरा नाम उपयुक्त नहीं है।) यह कल्पना करना कठिन है कि पश्चिमी समाज की आध्यात्मिक रचना कभी विशुद्ध हेलेनी वात्यवाद के रूप में हो सकती है।

इसके अतिरिक्त हमारी व्यवस्था में ईसाइयत के तस्य केवल सर्वव्यापी ही नहीं है, वरन् बहुमुखी भी हैं। ईसाइयत ने अपने जीवन-रस के तील टिचर को उन नि.सक्षमक दिरोधी तस्यों में भीरे-धीरे प्रविष्ट कराया जो बड़े दिक्तिशाली डाब में ईसाई धर्म को बीझ बना रहे थे। निर्मूल होने से अपने को बचाने के टिए ईसाइयत के प्रिय उपायों में से सह एक था। हमने नाम्य-वाद में ईसाइयत के तस्यों को पहले ही देख लिया है। साम्यवाद आधुनिक परिचमी दशेन का ईसाइयत विरोधी प्रयोग का रूप मालूम होता है। टालस्टाल और गांधी पारचारय विरोधी आधुनिक नम्रता के देवदूती में है। उन्होंने ईसाई धर्म से प्राप्त प्रेरणा को छिपाने का बहाना नहीं किया।

परिचमी आन्तरिक सर्वहारा की सूची में आने के छिए कठोर प्रयत्न करने वाले पैतृक सम्पत्ति से बरित रिक्यों और पुरुषों के अनेक वित्तिम सैन्यरुकों में सबसे अधिक पीडित अफीका के आदिन ने यो लो गये । इन ने वो लोगों को दास बनाकर अमरीका लाया गया था । उत्तमें हम परिचन के सप्तान हो अवासी दानों को पोते हैं। ये प्रवासी दान मूमध्यमागर के सभी दूसरे हिलारों से रोमन इटली में ईसा के पूर्व को दो वातियों में लाये गये थे । हम देखते हैं कि इटली- ओरियेन्टल की मौति अमेरिको-अफीकन पुनःस्पापित दासों ने महान् सामाजिक चुनीती धार्मिक प्रतिक्रिया के साथ स्वीकार की । इस अध्ययन के आरम्भ में हमने दोनों की तुलना करते हुए अनेक साइस्प्र दिखाये हैं, हिन्दु उनमें दोन वैसा ही एक विशेष अन्तर भी है। सिक्कों, सीरियाई और एपिया माइनर के प्रवासी दास उस धर्म है सन्तुष्ट ये जिस वे अपने साय लाये थे, किन्तु अफिकी दास अपने स्वासियों के पैनृक धर्म को स्वीकार करने में ही सन्तुष्ट हुए ।

इसका समाधान कैसे दिया जाय? निःसन्देह दासो के दोनों दलो के सामाजिक इतिहासों में अन्तर है। रोमन इटली के पुनःस्थापित दास प्राचीन और संस्कृत पूर्वी जन-वर्ग से िल्ये गये थे। इन पूर्वी लोगों के बच्चे अपनी पूर्वजों को संस्कृति के अनुवासी हो सकते थे, किन्तु अफीका के नेघो दासों का पैतृक सर्म अपने गोरे स्वामियों की अधिक अच्छी सम्भता का सामना नहीं कर सकती थी। इस सम्बन्ध में दोनों स्वामियों की सांस्कृतिक विभिन्नता की पूर्व व्याख्या का प्रमान रखना होगा।

रोमन इटली में ये पूर्वी दास वास्तव में अपने पैतृक धार्मिक उत्तराधिकार के बाहर कहीं भी धार्मिक सात्वता नहीं खोजते थे, स्पोकि इनके रोमन स्वामी की आध्यास्मिकता श्रून्यता थी। इन दासों के मामले में धार्मिकता का यह अमुख्य मोती उन्हें अपने उत्तराधिकार के रूप में मिला था न कि उनके स्वामियों के उत्तराधिकार में। परिचमी अवस्था में सम्पूर्ण सासारिक धर्मित तथा सम्पत्ति के साथ आध्यास्मिक खजाना दासों को सचालित करने वाले प्रभावशाली अस्प-सब्बक के हाथों में या।

अपने स्वामियों के धर्म द्वारा दासों के इस धर्म-परिवर्तन के चमत्कार में हम आन्वरिक सर्वहारा तथा शक्तिशाली अल्यासब्यक के बीच स्पष्ट मेर देखते हैं। परिचमी समाज में यह मेर उस हंसाइयत द्वारा समाप्त किया गया, जिसस्त वाच्यन करने की चेच्छा हमारे शक्तिशाली अल्यासब्यक ने की थी। ईसाई मिश्वनरी के अन्तिय दिनों के किया-काणों में से एक अमरीकी नेवों का धर्म परिवर्तन हैं। हमारी युद्ध से समस्त पीड़ी में वहीं नव-बारवायीं अल्यास्थयक का उन्ज्वल भविष्य धूँबला हो गया, एक बार फिर जीवन का रस परिचमी ईसाई साम्राज्य की सभी

पिलिस्तीन के प्राचीन नगर सोडम की रक्षा के लिए अक्षाहम ने जेहोवा से प्राचना की थी: जेनीसिस १८,२४।

साबाजों में व्यक्त रूप से प्रवाहित हुआ। इस दृश्य से ऐसा ब्राल होता है कि इन सबके बाद परिवामी इतिहास का अरुवा अध्याय करावित्त हैनेनी इतिहास के अतिम अध्याय का अनुसरण नहीं कर सकता। नष्ट हुई तथा विषटित सम्प्रता के अविध्य दिवासत पाये लोगों की भांति हम आप्तरिक सर्वहारा की जोती गयी धरती से उप्तथ नये ईसाई धर्म का सिहावजीकन करने के स्थान पर उस सम्प्रता का अध्ययन करेंगे जिसने अपने वैतृक धर्मतत्म के उन्हीं हाथों पुरिवित होने की संभावना समझी। जिसे उसने दूर रखने की अवफल केटा की। इस हम्या में भांतिन तथा पर दिवादटी विजय के नये में लड्डबड़ाती हुई सम्प्रता ने आप्यास्मिक उसति के लिए हुसरे की सम्पत्ता (या दोन) ईश्वर की ओर ध्यान किये विना अपने ही लिए रख ली। उसे उस अपपास से मुक्त किया जा सकता है, जो उसने अपने अपर आरोपित किया—अर्थात कोरोस- यूबरोस-एव का गांग। हेलेगी भाषा में, त्यागा परिचमों ईसाई समाज संवीमी ईसाई समाज के रूप में पिर से जम के जो उसका परले का तथा उसम आरोपित किया—अर्थात कोरोस-

क्या ऐसा आध्यात्मिक पुनर्जन्म सम्भव है ? यदि मैं निकोबेसस का प्रदन प्रस्तुत करूँ कि क्या एक मनुष्य दूसरी बार पुन. माता के गर्भ ने वा सकता है और देदा हो सकता है, तो उसके प्रधानक का ही उत्तर दिया जा सकता है कि "मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि वह मनुष्य वो आध्या-रियक जल से नहीं देदा होता, वह देखर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।"

# (४) बाहरी सर्वहारा

आत्तरिक सर्वहारा के समान वाहरी सर्वहारा भी शनितशाली पतित सम्यता के अलग होने से उत्पन्न होता है। जिससे अलगाव होता है वह भेद स्पष्ट है। आत्तरिक सर्वहारा शनितशाली अल्पसंध्यक के साम भौगोजिक दृष्टि से आपस में मिणते रहते हैं, जिनसे तैतिक बाई द्वारा यह विभाजित हो जाते हैं। बाहरी सर्वहारा न नेकल नैतिक दृष्टि से परिवर्तित निया जाता है, वरन् शनितशाली अल्पसंध्यक द्वारा भौतिक रूप से सोमाओं में विभाजित किया जाता है। यह सीमा मानवित्र पर देखी जा सकती है।

यह सीमा ही वास्तव में यह स्पष्ट चिह्न है, जिससे यह विभाजन होता है। जब तक सम्पता विकासोन्मुख रहती है, जबके अप्रभाग के अतिरिक्त उन्नकी कोई निरिक्त सीमा नहीं रहती। व जहाँ वह दूसरी सम्यता और उसकी जातियों से टकरती है। दो या अधिक सम्पताओं की ऐसी टक्करें ऐसा आभाव उत्पन्न करती हैं जिसके रिरोझण का अवसर हुई इस अध्ययन के अत्मिम भाग में मिलेगा। के किन्तु, इस समय हम इस पर विचार करना छोड़ देगे और अपना ध्यान उत्पित पर ही केन्द्रित करेरी जिसमें सम्पता का पढ़ीसी दूसरी सम्पता नहीं है, बेल्कि आदिय जातियों का समाज है। इस परिस्थित में हम देखें कि अब तक सम्पता विकासी-मुख रहती है, उत्पक्त सीमाएं अस्पर्य ट्राईसी हम हम विकासोन्मुख स्वर्ध है, उत्पक्त सीमाएं अस्पर्य ट्राईसी हम हम विकासोन्मुख स्वर्ध है, उत्पक्त सीमाएं अस्पर्य ट्राईसी हम हम विकासोन्मुख स्वर्ध है,

<sup>9.</sup> जान ३. ४-४

२. उस खण्ड में को अवतक अप्रकाशित है।

बातावरण में यहुँव आर्येगे जो निश्चित रूप से आदिम हैं। ऐसी यात्रा में कही भी हम एक रेखा खोच कर नहीं कह सकते कि "यहाँ सभ्यता समाप्त होती है और हम आदिम समाज में प्रविष्ट होते हैं।"

वस्तुतः जब एक क्रियाशील अल्पसञ्च्यक सम्यता के विकास के जीवन में अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करता है और एक ऐसी चिनगारी प्रज्ज्वलित करता है जो घर की सभी वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए दीपक जलाती है, तब इस ज्योति की किरणें बाहर भी जाती है। ये घर की दीवारों से बड़ी नहीं बनायी जा सकती। क्योंकि वास्तव में कोई दीवार है नहीं और बाहरी पड़ोसियों से प्रकाश छिप नहीं सकता। स्वभावत प्रकाश तब तक चमकता रहता है, जब तक वह लोप बिन्दू (वैनिशिंग पाइट) पर नहीं पहुँच जाता। इसका कम सूक्ष्म है। गोधुली की धुँधली कहाँ समाप्त होती है और अन्धकार कहाँ से आरम्भ होता है, इसकी विभाजन-रेखा खीचना असम्भव है । वस्तुतः विकासीन्मुख सभ्यताओ के विकिरण की संचालक शक्ति इतनी महान् है कि बहुत पहले ही, कम-से-कम कुछ अशो मे, वह शक्ति जीवित आदिम समाजो की सम्पूर्ण व्यवस्था में व्याप्त होने में सफल हो चुकी है । यद्यपि सभ्यताएँ सापेक्ष रूप से मानव की अत्यन्त आधुनिक उपलब्धि हैं। कही भी ऐसे आरम्भिक समाज की खोज करना असम्भव होगाजो किसी एक या दूसरी सभ्यता के प्रभाव से पूर्णतः मनत हो । उदाहरणार्थं १९३५ में पापुआं (ब्रिटिश न्यूगियाना द्वीप का दक्षिणी-पूर्वी भाग) के आन्त-रिक भागमे एक ऐसे समाज की खोज हुई जो पहले पूर्ण रूप से आज्ञात था। यह समाज सघन खेती की वह तकनीक जानता या जो किसी अज्ञात काल में किसी अज्ञात सम्यता से अवश्य सीखी गयी होगी।

आदित समाजों का जो कुछ योष है उससे हम जब इस वियोध स्थिति का निरीक्षण करते हैं तह दूमें आदित समाजों के प्रभाव की व्यापकता सभी सम्याजों में दिखाई पहुंची है। दूसरी कीर याई पहुंची है। दूसरी कीर याई पहुंची हम्मान कीर याई पहुंची है। दूसरी कीर याई पहुंची हम्मान कीर याई पहुंची हैं। दूसरी कीर याई पहुंची हमान नहीं रहते कि जैसे ही क्षेत्र बहुता आता है बैसे ही प्रभाव की श्रामित का विकित्य कम होता बताता है। जब हम उस सिक्के पर हेनेजी कच्छा के प्रभाव को श्रीमा का विकित्य कम होता बताता है। जब हम उस सिक्के पर हेनेजी कच्छा के प्रभाव को श्रीमा का व्यवस्था की अपना करते हैं जो हम को त्या वा वा अववा यूग की प्रमाव सोने अक्यानित करते हैं जो हम की त्याची शब देवी को देवाहे हत्व परा चलता है कि बिटिया सिक्का मैसेडोनिया का व्यंप्य चित्र है और अक्यानित्तान की वह सब-देवी व्यापारी कछा का नक्की उत्पादन है। उच्च कोरि की अनुकृति भी उपहास की बरतु हो जाती है। अनुकृति का आञ्चान आकर्षण में होता है। इस कम से अनेक सजीनात्रक अल्यस्थ्यक काम में लाते हैं। उससे केचक वही नहीं कि पर में विमानन से स्था होती है, अपने वही सिची हारा आक्रमण से तमा होती है, जहाँ तक यह आविष्य समाज पहोशी है। स्थानित अल्यस्थिक अल्यस्थ्यक के क्षित्रक अनुमानन द्वारा ही यह आकर्षण सम्मान के विकास में दिखाई देता है। वस कमी विकासो मुख सम्पता वा सिचा में विकास स्थानित अल्यस्थ्यक स्थानित वहा सिचा के अनुकृति को अल्यस्थ के अनुकृति को अल्यस्थ के अल्यस्थ के विकास में दिखाई देता है। वस कमी कीर हम स्थानित अल्यस्थ्यक स्थानी का साम साम वहा सिक्स में सिचाई है तब उसका सर्वनित अल्यस्थ्यक स्थानित वहास्थ्यक सर्वनित अल्यस्थ्यक स्थानी वहास्थ्यक सर्वनित अल्यस्थ का स्थानित करने अल्यस्थ का उत्तर का स्थानित करने अल्यस्थ हम स्थान हम स्थान के स्थानक स्थान ही अल्यस्थ हम स्थान हम स्थान करने साम हम स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्थानित स्थान हम स्थान हम स्थान करने स्थान हम स्थान हम स्थान हम स्थान स्थान स्थान हम स्थान स्

१. वि टाइम्स, १४ अगस्त १६३६, और पापुलन बन्डर लैच्ड : जे० जी० हाइडस् ।

अनुकृति को भी आकृष्ट करता है। किन्तु, यदि चारों ओर के आदिम समाजों और सम्मता के बीच यह सामान्य सम्बन्ध तब तक है, जब तक सम्पता दिकाशोग्मृख रहती है। तब उस समय महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जब सम्मत्य का पतन होता है, तब वह विचरित हो जाती है। सर्जनवील अल्पसंक्यक ने आकृष्ण द्वारा स्वेच्छा से राजमस्तित पायी है। सर्जनवित अल्पसंक्यक ने अपने से सित प्राप्त की है, क्योंकि उनमें सर्जनात्मकता है, शक्तिवाली बहुसंक्यक में सर्जन-शीलता नहीं है इसलिए उसे शक्ति का सहारा लेना पहना है। इनके चारो ओर के आदिम समाज के लोगों पर आकृष्ण नहीं होता, ये अल्प कर दिये जाते हैं। विकाशोग्मृख सम्मता के ये सरल अनुपादियों ने विष्यता का परित्याग कर दिया और ये वे वन गये जिन्हें बाहरी सर्वहारा कहा। जाता है। ये विचरित सम्मता भी होते हैं, कभी उस के नहीं होते।

किसी सम्यता के विकिरण का विश्लेषण तीन तत्त्वों में हो सकता है, आर्षिक, राजनीतिक और सास्कृतिक। जब तक समाज विकास की अवस्था में होता है से तीनो तत्त्व समान धरित से विकीण होते हुए समान आकर्षक मानूम होते हैं। मैं यह बात भीतिक दृष्टि से नहीं, वरन् मानवी दृष्टि से कर रहा हूँ। किन्तु, सम्यता का विकास ज्यों ही बन्द हो जाता है, उसकी संस्कृति का आकर्षण माप की भांति उड़ जाता है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक विकिरण की शस्त्रियों वास्त्व में पहले की अरोशा अधिक तेजों से विकरित होती हैं। यह विकास अर्थ, यूड और राक्षत के बनावदी धर्मों के सफलतापूर्वक सर्थमंन के लिए होता है जो पतनोन्मुख सम्यताओं के विशिष्ट लक्षण हैं। किन्तु सास्कृतिक तत्त्व सम्यता का सार है और आर्थिक तथा राजनीतिक तत्त्व अर्थीकत रूप से उस जीवक की नगण्य अभिक्यिक है, जो उनमें हैं। ऐसा मानूम होता है कि आर्थिक और राजनीतिक विकिरण को अत्यधिक प्रदर्शनीय विजय अर्थण तथा खतरानक है।

यदि हम आदिम जनता की दृष्टि से इस परिवर्तन पर ध्यान दें तो हम पूर्वोक्त सत्य की ही अभिम्यासिक करेंगे कि पतित सम्मता की शक्ति को कछा की उनकी अनुकृति समाप्त हो जाती है, किन्तु वे उसके सुधारों तथा उनकी प्राविधक युक्तियों की नकक करना जारी रखते हैं। ये उद्योग-याथे युद्ध और राजनीति में उनकी नकक करते हैं इसिछिए नहीं कि वे उनके साथ एक ही सके, वरन् इसिछिए कि उनकी हिंसा के विषद वे अपनी रक्षा प्रभावशाकी हम से कर सकें क्योंकि यही अब उनका विशिष्ट पुण हो जाता है।

आन्तरिक सर्वेहारा को प्रतिक्रियाओं और अनुभवों के पहले सर्वेक्षण में हमने देखा है कि किस प्रकार हिंसा के मार्ग ने उन्हें आकृष्ट किया तथा किस प्रकार हस आकर्षण के कारण अने तिनाय को पहुँचे । यिषुप्रास और जुड़ास ऐसे लोग अवस्थ ही तलवार से नष्ट हुए । जब वे नम्रता के पैगन्यर का अनुसरण करते है तभी आन्तरिक सर्वेहारा अपने विजेवाओं को नहीं बना पाते हैं। यदि बाहरी सर्वेहारा हिंदाा की प्रतिक्रिया करना चाहता है तो बह रोसा नहीं

१. जब हम इत 'में' कहते हैं, तब हमारा ताल्पर्य मौगोक्तिक दृष्टि से नहीं होता । बाहरी कहे जाने पर भी स्पष्ट कप से वे बाहर नहीं होते, बरन् 'उनमें' ही तब तक रहते हैं, जब तक वे स्वेच्छा से सिक्र्य सम्बन्ध की स्थिति में रहना बारी रखते हैं ।

कर वकता । सम्पूर्ण जान्तरिक वर्षेहारा शक्तिशाली अल्पसंक्ष्मक के निकट ही रहता है। किसी सोमा तक बाहरी सर्वेहारा शिवशाली अल्पसंक्ष्मक की सैनिक किसा के प्रमाय क्षेत्र के बाहर रहता है। अब जो संपर्ष होता है उसका परिणाम यह है कि पतित सम्यता अनुकृतियाँ को नहीं आकुष्ट करती, शक्ति का विकित्स करती है। इस परिस्थित में बाहरी सर्वेहारा के निकटतम सदस्य सम्प्रवतः औत किसे जाते हैं और आन्तरिक सर्वेहारा में उन्हें शामिल किया जाता है। किन्तु एक समय ऐसा आता है, वस शक्तिशाली अल्पसंक्यक की सैनिक शक्ति उनके सम्पत्ती की अपेसा अधिक थेष्ट हो जाती है।

जब यह अवस्था आती है तब सभ्यता और उसके बर्बर पडोसियो के बीच परिवर्तन क्रिया पूरी होकर सम्पर्क स्थापित हो जाता है। जब तक एक सभ्यता विकासोन्मुख अवस्था में ही रहती है, तब तक वह अपनी पूरी शक्ति से व्याप्त रहती है और उसका घर छिपा रहता है, । और उस पर असभ्यों का आक्रमण नहीं होता क्योंकि दोनों के बीच एक दीवार होती है जहाँ-जहाँ सम्यता क्रमशः क्षीण होते-होते असम्यता में बदल जाती है। दूसरी ओर जब सभ्यता पतित हो जाती है और उसमें भेद पैदा हो जाता है, और जब शक्तिशाली अल्पसंख्यक तथा बाहरी सर्वहारा के बीच का लगातार संघर्ष समाप्त हो जाता है और ये यद्ध की खाई में मुख्यवस्थित हो जाती है, तब हमें अन्तस्थ क्षेत्र अदृश्य हो जाता है । सभ्यता से बर्बरता की ओर भौगोलिक परिवर्तन कभी धीरे-धीरे नहीं होता, वरन् अचानक होता है। इन दोनो प्रकारों के सम्पर्कों के विरोध तथा सम्बन्ध को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाला लैटिन शब्द 'लिमेन' (अवसीमा) या अग्रेजी शब्द धेशहोल्ड (देहली) है। यह पहले एक क्षेत्र था जो अब सैनिक सीमा द्वारा बन गया है। जिसमें लम्बाई है, पर चौडाई नहीं। इस रेखा के पार पराजित शक्तिशाली अल्प-सख्यक और अपराजित बाहरी सर्वहारा शस्त्रो द्वारा एक-दूसरे का सामना करते हैं। यह सैनिक मोरचा सैनिक तकनीक को छोडकर सभी सामाजिक विकिरण को रोकता है। इस सैनिक तकनीक का तात्पर्य सामाजिक आदान-प्रदान की उन वस्तुओ से है जो शान्ति के लिए नहीं, वरन् उनके युद्ध के लिए बनायी जाती है, जिनके बीच इन वस्तुओ का आदान-प्रदान होता है।

सह सामाजिक आभात तब होता है, जब पुढ सैनिक भोरच की 'जबसीमा' पर एक जाता है। इस आमास पर हमारा ध्यान बाद में जायगा।' यहाँ इस मुख्य तथ्य का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा कि समयानुसार यह अस्थायी खतरनाक शक्ति का सन्तुलन अनिवार्य रूप से असध्यो के पक्ष की और शुक्ता है।

# एक हेलेनी दृष्टान्त

हेरेनी इतिहास के विकास की दया अन्तस्य क्षेत्र तथा अवसीमा के अनेक दूष्टान्तों से सम्पष्ठ है, जो विकासोनमुख सम्पता के घर में बहुत मिलते हैं। यूरोग महाशिष में मृतान का सार स्वामीपिकी के उत्तर अर्क-हेर्नेन मिलते में, केस्की के पश्चिम अर्क-हेर्नेनी एसीप्ता में मिल गया है। अर्क्क हेरेनीवाद, भेस तथा इसीरिया की पूर्ण बर्वरता से पूर्ण कम से से के लिया

#### १. उस खण्ड में, जो अब तक प्रकाशित नहीं है।

गया । पुन: एशिया माइनर की ओर, एशिया के तट के बीक नगरों के निकट प्रदेशों में हेलेगी-वाद का ल्लास हो गया है । ये नगर कैरिया, लीडिया और काइजिया है । एशिया की इस सीमा पर हेलीवाद की अपने बरेर विजेताओं को बन्दी नगाते हुए हम देख सकते हैं । यह इतना शिक्साशी था कि देसा से पूर्व छठी शती के द्वितीय चनुर्वाश में लीडिया की राजनीति में यूनान श्रीमयों तथा यूनान से करने वालों का पहली बार युद्ध सामने आया । जब लीडिया के राज्य का यूनान-प्रेमी महत्त्वाकाशी पैन्टालिजोन अपने सौतेले भाई कीसस द्वारा पराजित किया गया, तब हेलेनी विरोधी दल का नेता हेलेनी पक्ष के ज्यार के विच्छ तैरने में ऐसा नपूंतक सिद्ध हुआ कि बह हेलेनी तिर्मों का उत्तर संस्था बन नया, जिस प्रकार वह हेलेनी मविष्यवक्ताओं की सलाह मैं विक्वास करता था ।

समुद्रशार की पृष्ठभूमि में शान्तिपूर्ण सम्बन्धी तथा धीरे-धीरे परिवर्तन के नियम जान पढ़ते हैं। हेन्नेनीबाद शीव्रता से इटली के महान् मीस-मैगना ग्राइसिया की पृष्ठभूमि में फैला। रीम के प्रारम्भिक विस्तृत साहित्य में अफलातून के शिष्प हेराक्लीडीस पान्टिकस के हाथों की कृति का अवशेष है, विसमें यह 'लैटिन' राष्ट्रमण्डल हेलेनी नगर के नाम से बर्गित है।

इस प्रकार हेल्नी सतार की सभी सीमाओ पर अपने विकास की अवस्था में ओरिफ्यूज की सुन्दर आकृष्ठि हमें दिखाई देती है। यह बोरिफ्यूज वारी और के बदेर लोगो पर प्रभाव हालता हुंगा और उन्हें अपने बादू भरें संगीत को पुन. मुनने के लिए जनूपाणित करता हुआ दिखाई देता है। अपने अनगढ़ वाजे के बादूमरें संगीत से वह अपनी पिनृभूमि की पुष्कृम्मि के आदिम मानव को अनूपाणित करता न्या पर्वा सिक्य हमें के अनूपाणित करता न्या सिक्य स्वा से स्व क्षा सामान को अनूपाणित करता हमा पर्वा है। किन्तु हेल्नी सम्बता के स्वत पर उसी क्षण इस प्रवन्ध गीत का स्वर-चित्र नष्ट हो जाता है। जिस क्षण सगीत की लय कर्कश क्षा कर्म विकास के सिक्य क्षा सामान को अने स्व क्षा सामान करता से जागते दिखाई देते हैं और अपने निर्देख का में पुन: लीट आते हैं। वे दुष्ट असीनकों के विरुद्ध प्रवल बेग से सूद पर्वाई है जो सरक हमहूतों के परदे के बाहर आते हैं।

हेलेंगी सम्यता के पतन के लिए बाहरी सर्वहारा को सैनिक प्रतिक्रिया महान् श्रीस में अययन हिसासक और प्रमावधालों थी। वहीं बूटिया और कुकानिया के लोगों ने बीक नयन हिसासक और प्रमावधालों थी। वहीं बूटिया और कुकानिया के लोगों ने बीक नयन हिसा पार अपना के लोगों है किए महान् दोषों का आरम्भ दूर्व को आरम्भ दुर्लगी लोगों के लिए महान् दोषों का आरम्भ प्या। महान् श्रीस के सम्पन्न प्रारिभक्त समुदायों में से कुछ जीवित रह गये। इन्हें समुद्र को और प्रमायों जाने से मुख्य को लागे के लिए कुछ बाहें के सैनिकों को अपनी मातृभूमि से बुलाया गया। यह सैनिकों का अव्यवस्थित प्रवल्त (रि-इन्फोसेस्ट) इन्हली के आदिस निवासियों के की को रोकने में पूरा अवसर्थ हुआ, क्योंक वंदरों ने येविता का जरूवकरसम्प्रण पार कर लिया था, इसके पहले ही हैलेंगी कृत रोमन समोशी हटालियाई आदिमदासियों के बीच-बचाब से समुर्यों आव्योज अवानक समान्त कर दिया गया। रोमन राजनमंत्रता तथा उसकी सेना ने 'महान् सीस' को ही नहीं, हेलेनीवाद के लिए सारे इटली प्रायदीय को, औसकनों पर पीछ से हमला करके बचा लिया और इटालियाई बंदों तथा इटालियाई मूगनियों, दोनों में शान्ति

इस प्रकार हेलेनीबाद और बर्बाता के बीच का दक्षिणी इटान्स्याई मोरचा नष्ट हो गया। इसके बाद रोमन सैनिकों के बर्पों ने हेलेंगी शितस्वाली अल्पलंबस्क के साम्राज्य का विस्तार पूरीय महामित पार उत्तर-दिवसी का सकीका में किया। ऐसा ही विस्तार एविया में मेंबेलीनिया के सिकन्दर के द्वारा हो चुका था। इन सैनिक विस्तारों का प्रभाव बर्बरों के विरोधियों के मोरखों के हेटान नहीं था, किन्तु उनका विस्तार करना दाया शक्ति के केन्द्र से हर्द्धर तक केलाना था। कई शतियों तक उन्हें स्थिर किया गया, किन्तु नियमानुसार साथ के विषयन की किया वस्तार के किया की सिक्स करना स्था स्थान के से स्थान की स्थान की किया करनी रही। अब तक कि अनितार कर से बर्बरों ने आक्रमण कर दिया।

अब हम यह देखना चाहते हैं कि हेलेंनी शक्तिशाली अल्पसंख्यक पर बाहरी सर्वहारा के दबाब की प्रतिक्रिया क्या रही ? ऑहसक तथा हिंसक कोई भी प्रतिक्रिया का चिह्न दिखाई देता है ? और क्या बाहरी सर्वहारा में किसी प्रकार की रचनात्मक क्रियाशीलता थी ?

पहली ही दृष्टि में यह देखा जा सकता है कि हेलेजी स्थिति में इन दोनो प्रक्तो का उत्तर नकारात्मक होगा। हम हेलेजी विरोधी बबेरों का अनेक अवस्थाओं और परिस्थितियों में निरोधण कर सकते हैं। एरिओविसटस के रूप में सीजर द्वारा वह एश्योक से भगा विद्या जाता है, आरमिनिजस के रूप में अगस्टस का सामना करता है, आदोबेसर के रूप में बह रोमुख्य अगस्टस से बरला लेता है। सभी पुढ़ों में जय, पराजय और बराबरी के तीन ही विकल्प है। सभी विकल्पों में हिसा का ही शावन होता है और सर्जनात्मक शास्ति मन्द पड़ जाती है। हमें यह देखकर और स्मरण करके उत्तरह प्रप्ता होता है कि आन्तरिक सर्वेहारा भी अपनी आरमिक प्रतिक्रियाओं में ऐसी ही हिसा और अनुवंदता दिखाते है। अन्त में 'उच्चतर धर्म' ऐसे शिस्तशाली निर्माण में जो अहिंसा द्वारा अभिष्यस्त होता है, और सार्वभीम धर्म को सामान्य रूप में प्रमुखता प्रारत करने के लिए, समय तथा कठोर अप दोनों की आद-

उदाहरणायं, विभिन्न बबंर-गिरोहों के युद्धों में अहिंसा को भिन्न-भिन्न मात्राओं में हम अनुभव करते हैं। अर्थ-अर्थ हेलेनी विसिनाप ऐलेंपिल द्वारा रोम की ४१० ई० की बरवादी, उसी नगर की वाड़कों और बबंरों द्वारा की गयी जो ४५५ ई० की बरवादी से कम कूर थी। यह वह बरवादी थी जो रेबागाइसम (४०६ ई०) द्वारा हुई थी। अलारिक की सापेक्षित अहिंसा का सन्त आगस्टाइन ने वर्णन किया है:

"कूर नुसंसता इतनी हल्की दिखाई देती है कि विजेताओं ने बचों में विश्राम के लिए एवर्षित अवसर दिया था। आता दी गयी थी कि इस पुष्पस्थलों में किसी पर भी तलवार से प्रहार न हो और कोई भी बची न बनाया जाय। वास्तव में कोमल-हृदय शत्रुओं द्वारा अनेक ऐसे बन्दी इन चनों में लाये गये थे। किसी पर भी दास बनाने की गएव से कूर शत्रुओं ने अस्व से प्रहार नहीं किया।"

अलारिक के साले और उत्तराधिकारी अताबुल्फ से सम्बन्धित एक विचित्र प्रमाण और है

जिसका उल्लेख आगस्टाइन के शिष्य ओरोसियस ने नरबोन के एक सज्जन के कथन के आधार पर किया था जो वियोडोसियस सम्राट की सेना में काम करता था।

"इस सज्बन ने हमसे कहा कि नारबोन में अताबुल्फ का मैं घनिष्ठ मित्र हो गया हूँ। और उसने अनेक बार मुससे कहा है—और इस सम्भोदता से मानो सासी दे रहे हों—अपने सम्बन्ध की कहानी, जो इस वर्षर को, जो उत्साह, शक्ति और सजीवता का उदाहरण है, जि सम्पूर्ण स्मृत इती है। अताबुल्फ की अपनी जीवन की कहानी के अनुसार रोम के नाम सम्पूर्ण स्मृति को मिटा देने की प्रबल इच्छा के साथ उसने अपना जीवन आरम्भ किया या। उसकी इच्छा सम्पूर्ण रोमन राज्य को ऐसे साम्राज्य में बदलने की थी जो गोचो साम्राज्य में लीन हो जाय।"

"समय पाकर अनुभव से उसे विश्वास हो गया कि एक ओर तो अपनी बर्बरता के कारण नियनित औवन के लिए गोध अनुपयुक्त हैं, दूसरी ओर राज्य से कानून का शासन नष्ट करना अपराध होगा। अब कानून का शासन समाप्त हो जाता है, राज्य समाप्त हो जाता है। जब अतावुक्त को सत्य का झान हो गया, तब उसने बैभव की राज्य का प्रयास । यह ऐस्वर्य उसकी छुँब में या। उसने सबके लिए रोमन नाम के पुन: स्थापनार्थ गोधो की शक्ति का प्रयोग किया। रोम के नाम की पुन: स्थापना उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी।"

यह उद्धरण हेलेनी बाहरी सर्वहारा के लोकाचार में हिंसा से लहिंसा के परिवर्तन का प्रामाणिक बुष्टाल्त है और उसके प्रकास में हम आध्यारियक रचनारसक शक्ति के तात्कालिक निरिचत लक्षण देख सकते हैं, जिसने किसी प्रकार वर्षर आत्माओं की मौलिकता का आधिक रूप में उद्यार किया था।

उदाहरणार्थ, स्वय अतावल्फ अपने साले एलारिक के समान ईसाई थे, किन्तु उनकी ईसाइयत सन्त आगस्टाइन और कैथोलिक धर्मतन्त्र की ईसाइयत नहीं थी । युरोप के मोरचे पर उस पीढ़ी के बर्बर आकामक 'एरियन' लोग थे । सम्भवतः वे बिलकुल विधर्मी (पैगन) नही थे । यद्यपि उनका कैथोलिक धर्म में न होकर एरियन धर्म में परिवर्तन सयोग मात्र था। इस विधर्मी भावना की समाप्ति जान-बसकर हुई थी । इसके पश्चात एरियन धर्म विशिष्ट चिद्र था जिसे जान-बझकर धारण किया गया था । कभी-कभी अहंकार के साथ इसका प्रदर्शन विजेता और विजित जनता में सामाजिक अन्तर दिखाने के लिए होता था । रोमन साम्राज्य के बहुसख्यक टघटोनी उत्तराधिकारी राज्यों में से अधिकांश के एरियन धर्म दो शासनों के अन्तःकाल के अधिक बढे भाग में जीवित रहा। यह समय ३७५ ई० – ६७५ ई० का था। पोप ग्रेगरी ने. (५९० ई०-६०४ ई०) जो किसी एक आदमी की अपेक्षा पश्चिमी ईसाई साम्राज्य की नयी सभ्यता जो शुन्य से निकली, के सस्थापक के माने जा सकते हैं, लोमबाडी रानी थियोडेलिन्डा के कैयोलिक धर्म का परिवर्तन करके बर्बरों के इतिहास का एरियन अध्याय समाप्त किया । फांक कभी एरियन नहीं थे. किन्त विधीमयों से सीधे कैथोलिक बनाये गये थे । ऐसा क्लोबिस के रीमस (४९६ ६०) में ईसाई धर्म की दीक्षा के बाद हुआ था । विधर्मियों से कैथोलिक बनाया जाना हो शासनों के अन्त:काल में उन्हें जीवित रहने में सहायक हुआ और ऐसे राज्य-निर्माण में सहायता ही जो नयी सभ्यता की राजनीतिक नींव बना।

एरियन धर्म में जो बर्बर परिवर्तित हो गये, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लिया । किन्तु साम्राज्य की दूसरी सीमाओं पर हुसरे बर्बर लोग से, वो अपने अपने धार्मिक जीवन के प्रति विधिष्ट गीरक का अनुभव करते ये जो जाति की मावना से कही अधिक या। ब्रिटिश द्वीपों की सीमाओं पर 'केरिटक किनारे' के असम्य लोग एरियन हिंग्सी धर्म में नहीं, वरन् वेक्षीतिक धर्म में गरिवर्तित किये गये थे । उन्होंने अपने वर्बर दिरासत के अनुरूप होते हाला और सीमा पर अरब वर्ष के अफेशियाई स्टेप सीमा के बर्बरों के सामने अपनी मीलिकता बहुत अधिक मात्रा में दिवासी । मुहम्मद ताहब की रचनात्मक आला में गहरी धर्म तथा ईसाई धर्म का बिकिरण आध्यात्मिक शांका में में क्या में स्टिक्ट हुआ।

यदि हम अपनी बोज योशी दूर तक ले जायँ तो हम देखेंगे कि अभी-अभी उल्लिखत थे धार्मिक प्रतिक्रियाएँ पहली नहीं थी, जो हुँलेनी सम्प्रता के विकिरण से आदिन जातियों में दूर्ष थी। अपने अपनी तथा पूर्ण कर में सभी आदिम धर्म प्रिम्न-भिन्न रूपों में 'उंदर' धर्म थे। आदिम समाज मुख्य रूप से रचनात्मक शक्ति को पूजा चया यह शक्ति प्रजन्म में, तथा अताज के उत्पादन में रिखाई देती थी। विनायक शक्ति को पूजा या तो नहीं थी या न्यून थी। चूँकि आदिम समाज के मानव का धर्म सदा उसकी सामाजिक दशाओं की छाया है, जब उसका सामाजिक जीवन विरोधी तथा विदेशी समाजों के सम्मुख आता है और जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, तब उसके धर्म में कान्ति होती है। जब एक आदिम समाज धीरे-धीरे शान्तिपूर्वक विनासोन्मुख सच्या के लगभद प्रभावों को ग्रहन करता है, तब दस आदिम समाज को मोहक विनासोन्मुख सच्या के लगभद प्रभावों को ग्रहन करता है, तब इस आदिम समाज को मोहक वीना के साथ शोरिक्युन की प्रमावधाली आहुति दिखामी नहीं देती और उसके स्थान पर नष्ट होती शिक्तिधाली अल्सस्थक की मयप्रद मद्दी आहुति श्रीयष्ट प्रतिकृत्ता के साथ सामने आती है।

इस पटना में आदिम समाज बाहरी सर्वहारा के एक अब मे परिवर्तित हो जाता है और इस अवस्था में बर्वेर समुदाय के जीवन में सर्वनात्मक और विनायक कियाओं का सारेश रूप में एक कालिकारी विपर्यय होता है। जब युद्ध पूर्ण रूप से समुदायों का कार्य हो जाता है। जब युद्ध पूर्ण रूप से समुदायों का कार्य हो जाता है। जब युद्ध दिनक कार्य और भोजन प्राप्त करने के सामान्य कार्य की अरेक्षा अधिक सरस्वत सरस्वत से बहुत अधिक उत्तेजक होने के साप-साथ काष्यकर हो जाता है, वब डेमीटर या एकोकाइट अपने को ऐसे के विवद देखार की महत्तन अभिव्यतिक रूप में रखने की किये आधा कर सक्ता है ? इंदिबर को देखी युद्ध के नेता के रूप में पुत्र गढ़ा जाता है। हम कोजिय्पन वह-देवता पूर्वा में इस बेक नेता के के रूप में पुत्र गढ़ा जाता है। इस कोजिय्पन वह-देवता पूर्वा में इस बेख कुके हैं; हमने यह भी देखा कि जोजियम के बाकू देवता के स्वार्टी अर्थात की प्रतिकृति ये, विजनकी पूर्वा एकी से स्वार्टी अर्थात करें वे । इस अर्थात के स्वार्टी अर्थात करें वे । इस अर्थात के द्वारा के स्वार्टी अर्थात करें ये। इस अर्थात के इत्तर के विवास के स्वार्टी अर्थात करें ये। इस अर्थात के इत्तर देवाल्यों की पूजा एरियन या क्षेपीलक सामान्य के बाहरी सर्वहारा करते थे। इस अर्थात के इत्तर देवाल्यों की पूजा एरियन या क्षेपीलक सामान्य आर्थात करा के साम के स्वार्टी अर्थात करें ये। इस अर्थात के इत्तर देवाल्यों की पूजा एरियन या क्षेपीलक सामान्य होता होती थी। ये कुटेरे देवी-देवता अर्था में परिवर्तित होने के पहले रोगन सामान्य की सुद्ध पूरीपीय सीमाओं के ट्यूटोनी बर्बरो झारा होती थी। ये कुटेरे देवी-देवता अर्था सीमान्य की नार्वी थी। विश्वरित होते हैं प्रतिवस्व थे। इस देवी-देवताओं की पाणा रचनारणक कार्यों में की जानी चाहिए। ये हेलेनी संसार के ट्यूटोनी बाहिए से सहस्वी होत समस्वी की समस्वी का साम की जानी चाहिए।

धर्म के क्षेत्र से रचनात्मक कार्यों को एकत्र करते हुए क्या हम एक बार फिर इसी दृष्टान्त से कुछ और ओड़ सकते हैं ? 'उच्चधर्म' जो आन्तरिक सर्वहारा की शक्तिशाली खोज थी, वह कला के क्षेत्र में कुख्यात ढंग से कुछ सम्बन्धित है। क्या बाहरी सर्वेहारा के निम्न धर्मे में तस्सम्बन्धी कलाकृतियाँ देखने के लिए मिलती हैं?

इसका उत्तर निरिक्त कर से सकारात्मक होगा, क्योंकि हम ज्यों ही जीजिन्या इवेताओं का निरिक्षण करते हैं व्यां ही हम उन्हें होगर के महाकाव्यों में चित्रित देखते हैं। यह काव्य लस धर्म से उतना ही निरिक्त रूप से सम्बद्ध है, जितना झेगीर का मरिया या गोधिक वास्तु-कला मध्यपूर्णन परिवारी केशिक हमाइवार से सम्बद्ध है। आपोनिया के ग्रीक महाकाव्य की प्रतिमृत्त इंग्लैंड के उपूरोंनी महाकाव्य में तथा स्कृत्वेत्रिया के आइसलैंड के गद्य साहित्य में रिवार्ष देती है। स्कृत्येतिया की गद्य महाकाव्य में दिवार्ष देती है। स्कृत्येतिया की गद्य मध्य अवितर्भ की स्वार्थ कर से वितर्भ मानत उदी प्रकार संकृत्य हैं, अंगीति प्रकार संकृत्य हैं, व्यार्थ के साह मानत उदी प्रकार संकृत्य हैं, व्यार्थ के साह मानत उदी प्रकार संकृत्य हैं, वितर्भ से अवस्त होता हो स्कृत्य के साथ वा वास्त्य में महाकाव्य वाहरी सर्वहारा की प्रतिकृत्याओं के अत्यन्त छात्रीणक तथा विशिष्ट कल है जो मानवता को बसीयत के रूप में दी गयी हैं। कोई काव्य जो सम्यता से उत्यन हुआ है 'होमर की तीव्रता और मध्यता को न कभी पा सकता है न पारेता ''

हमने महाकाव्य के तीन उदाहरणों का उल्लेख किया है। इस सूची को बढ़ाना तथा इसके प्रत्येक उदाहरण को उस सम्यता के लिए बाहरी सर्वेहारा की प्रतिक्रिया बताना आसान है, विसक्ते साथ बाह्य सर्वेहारा का संघर्ष होता है। उदाहरणांध, बैन्सन है रोलैण्ड सीरी सार्व- सिक्त का बाह्य सर्वेहारा को इति है, जो अर्ड असम्य फान्सीसी धर्म-यूड करने वाले अंडाल्शियाई उम्मेयद खलीको के पाइरेनियन मोरच को तीड़कर ईसाई युग की ११वी साती में आगे बड़े, उन्होंने एक कलाइति को प्रीस्ताहन दिया जो उस समय तक पिचयी संसार की सप्ती जन सम्बन्ध की प्रतिक्रा है जो अर्ड प्रतिक्र स्वार्ध के प्रतिक्र स्वार्ध में बढ़कुल में उतना ही आगे या, जितना साहित्यक महत्ता में बढ़ इससे पीछे है। में

# (५) पश्चिमी संसार के बाहरी सर्वहारा

जब हम अपने परिचमी संसार के और उसका सामना करने वाले आदिम समाजों के सम्पर्क के इतिहास पर आते हैं, तब हम आरम्भिक अवस्या में हेलेनीबाद के विकास की दशा के समान उस परिचमी ईसाई समाज को पहचान सकते हैं, जिसने स्वधनैत्यागियों को अपने

### १. सी० एस० लेविस : ए प्रिफेस टु पैराडाइज लास्ट, पु० २२ ।

२. नहीं तक प्रमाण उपलब्ध होते हैं भी ट्वायनबी ने सभी सम्बताओं के बाहरी सर्वहारा का विषेचन किया है । में अन्यों को छोड़ कर सीधे परिचनी समाब के बाहरी सर्वहारा वर उपसंहार करने की ओर बड़ा हैं । इस सम्ब के लिए न को हुए कहने की आवश्यकरा है और न समायाचना की । मेंने अन्य रचकों पर भी हुए कम तीवता के साथ ऐसी ही योजना का अनुसरण किया है । वसाहरणाई, अन्तर्राक्ष कर्याय में और इवायनबी सभी की परीक्षा करते हैं । मेंने उनमें से वस्तंत्रान विचा के स्वक्तों पर विचार करते हैं हुए आये हैं अन्तर्राक्ष विचार करते हुए आये हैं अन्तर्यास में अंदी इवायनबी सभी की परीक्षा करते हैं । सेने उनमें से वर्तमान विचार के स्वक्तों पर विचार करते हुए आये को छोड़ दिवा हैं ।—संवादक

जादू से आहुन्य किया था । इनमें अत्यन्त विशिष्ट वे आरम्भिक धर्मत्यागी लोग ये को स्कैन्डे-नेविया की वकालप्रसूत सम्मता के सदस्य थे । अन्ततः ये आरम्भिक धर्मत्यागी लोग उस सम्मता के आध्यात्मिक श्रीये से सुकते के लिए विवश हुए, जिस सम्मता पर सैनिक शिक्त कि सक्त काक्ष्मण कर रहे थे । यह पराजय सुदूर उत्तर में उनके स्थानीय निवासस्थानों में, इनके पड़ाव से दूर आह्मलेक्य में ज्या बेनला और नारमण्डी की हैसाई घरती पर इनके शिविर में हुई । समकालीन खानाबरोध मागयरों और अंगलिनवासी पोलों का धर्म-परिवर्तन वैसा ही स्वतः प्रेरित था, किन्तु आरम्भिक अवस्था में परिवर्गी विस्तार दमनकारी हिसात्मक आक्रमणों से भी पूर्ण या, जो उत्पीदन उससे कही अधिक था, जितना मृतानियों ने अपने पड़ीसियों के प्रति किया या । इम सैक्तमों के विषद शालंगान' का धर्मपुद वेखते हैं, और दासित्यों बार एस्व और और के बीच स्लावों के विषद सैस्तारों का युद्ध है, और इससे भी अधिक भरंकर तेरहवी तथा

ईसाई साम्राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर यही कहानी दुहराई जाती है। प्रवस अध्याय में रोमन मिशनरी द्वारा शानिपूर्ण वंग से अंजों के धर्म-परिवर्तन का है, किन्तु इसका अनुसरण मुद्दर पिचमी ईसाइयों में वलपूर्वक हुआ। जो निश्चय ६१४ ई में हिटवी की सभा (साइनोड) में आरम्भ दुवा तथा आयर्डण्ड पर पीप की स्विकृति के साथ ईंग्डेंड के हेन्सी दितीय के हैं० १९७३ के सशस्त्र आक्रमण में पूर्ण पराकाष्ट्रा पर पहुँचा। यही कहानी समाप्त नहीं होती। बीभस्तता की ये आदर्त अटलान्टिक के पार पार्थ और उत्तरी अमरीका के इध्यानों में विस्तार करने में इसका अभ्यास किया गया। बीभस्तता के ये बण स्काटकेंड के पहाड़ों के केटिटक किनारों तथा आयर्डण्ड के दलहलों में येट विटेन ने सीखें थे।

आधुनिक शिवधों में सम्पूर्ण धरती पर परिचमी सम्याता का विस्तार-वेग इतना तीज था तथा इसके आदि प्रतिहादिग्वों में असमानता के स्त्रोत इतने अधिक थे कि यह आरदीलन जवाधित रूप में तवतक चलता रहा जवतक यहन ने बेवल अस्थिर जवसीमा तक ही नहीं पहुँचा, प्राकृतिक सीमा की अन्तिम छोर तक पहुँच गया। आदिम समाजों के पाइवें में परिचयी लोगों का संसारव्यापी मूलोच्छेदन या बल्ल्यूकं घासन या शोषण नियम-सा हो गया है और धर्म-परिचर्तन केवल अपवाद। वास्तव में ऐसे आदिम समाजों की गणना हम एक हाल की जैगाल्यों पर कर सकते हैं। जिसे आधुनिक परिचमी समाज ने अपने साथ लिया हो। स्काटी पहाइवें लोग हैं जो प्राचीन बचें में ले जवशेष आधुनिक परिचयी समाज और मध्यपुनीन ईसाई संसार के बीच पड़े हुए हैं, न्यूबीलैंड के माजोरी हैं, एन्डियन सार्वभीम राज्य के चीलों के बात्तरिक बचैर प्रान्त के 'बराबोक्तियन' हैं, जिनते स्तर्मन वालों ने कुळवहार किया क्योंकि इनकी पराजय के

इतिहास में सबसे बड़ा प्रमाण वह है जब जैकोबाइट (जेम्स द्वितीय तथा उसके पुत्र 'दि प्रिटेक्टर' के अनुपायी) विज्ञल (१७४५) के बाद काटी बहाड़ी लोग इंग्लैंड में मिला लिये गये, जब इन उजके बढ़ेरों का नितम लात चलाना निष्कल हो गया। डाँठ जासन या होरेस बाक्यों क और उन लड़ाकू गिरोहों के बीम, जो राजकुमार चार्की को इरड़ी के गये, की सामाजिक खाई पाटना उतना कटिन नहीं या, जितना ग्यूनीलैंड के सूरोपीय विस्थापितों या चीली और माओरी या बाराओकीनयों के बीच। बाज राजकुमार चाली के पीज और विग पहने, पाउडर लगायें कोलेंग्री तथा अंदों के जिल्होंने अपने में विजय पापी, बंधन निष्यय कर से समान सामानिक स्तर के हैं और यह लड़ाई जभी दो सी साल ही पहले हुई थी। यह अंपयें ऐसा हुजा कि ऐसी कवाएँ बन गर्यी कि एक्सानी नहीं जाती। स्काटलैंग्ड के निवासियों ने अपने को नहीं तो अंपोंचों को मेरित किया कि स्काटलैंग्ड का क्रनी चारखाना स्काटलैंग्ड की राष्ट्रीय पोधाक है। उसी प्रकार जैसे इंडियन के सिर की पर लगी उनकी टोपी। और आज लोलैंड के मिठाई बनाने वाले 'पितनवरा राह' को चारखानों दें बेठ कर्म में बेचने हैं।

ऐसी बर्बर परिसीमाएँ वो हमारे आज के परिचरीकृत संसार में पायी जाती हैं, अब तक पूर्ण रूप से परिचरी समाज में आत्मसात् न हुए अपिनमी सम्प्रताओं की देन हैं। इनमें मारत के उत्तर परिचम की सीमा विशेष महत्त्व की है, कमसे कम परिचम के स्थानीय राज्यों के नागिरकों के किए जिन्होंने विघटोन्मुख हिन्दू सम्प्रता को सार्वभीन राज्य बनाने का काम अपने अपर के रखा है।

हिन्दुओं के संकटकाल में (सम्भवत: १९७५-१९७५) यह सीमा नुकीं और ईरानी लुटेरो हारा बार-बार तोडी गयी। एक समय इसकी सुरक्षा हिन्दू संसार के सार्वभीम राज्य को मुगल राज्य के रूप में स्थापित करके की गयी। जब मुगल राज्य समय के पूर्व ही १८ वी शती के कारम्भ में समाप्त हुआ, तब पूर्वी ईरानी च्हेला और अफगानी बर्वर भीतर मुदे। ये विदेशी सार्वभीम राज्य के विच्छ मराज नेताओं को सैन्याची हिन्दू प्रतिक्रिया के एकमात्र शव को प्राप्त करने के लिए संधर्ष कर रहे थे। जब अकबर का कार्य विदेशियों ने पुनः किया और हिन्दू सार्वभीम राज्य बिटिश राज्य के रूप में पुनः स्थापित किया गया, तब उत्तर परिचम की सीमा की पुरक्षा सम्बन्धी वचनबद्धता सबसे अधिक महत्व की खिद्ध हुई। सीमा-मुरक्षा सम्बन्धी सम्मेदारी बिटिश राज्य के नियालों को लेनी पढ़ी थी। अनेक सीमा-मीतियाँ निर्धारित हुई, पर उनमें से कोई भी पूर्ण रूप से सन्तीयनक सिद्ध न हुई।

यहला विकल्प विवाने द्वारा बिटिया राज्य के निर्माताओं ने प्रयत्न किया, सम्पूर्ण पूर्वी हंरानी सीमा को जीतना तथा उसे हिन्दू संसार में मिलाना था। यह कार्य ठीक उसी तरह या उसे सुगल राज्य अपने पूर्ण विकास पर अपने राज्य में उनके वताबिकारी राज्यों के बोक्सत-बैक्सारेंस् के दोआं तथा सकावी साम्राज्य के साथ परिचमी हेरान को मिलाने की चेट्टा की थी। यह साहितक कार्य अलेकनेज्दर बतरेत द्वारा १८३१ से लेकर और आगे तक चलाया गया था। इसके बाद सन् १८२८ में बिटिया हिवन सेना को अफागित्सात में भेकर खाद बतरात कर पर ठाकर सच प्रवास कर्य किया गया। किन्तु उत्तर परिचमी सीमा समस्या का 'एकरकीय' चासन के रूप में समाधान सम महत्त्वाकाकी प्रयास का विनायकारी अन्त हुआ। १७९९ और १८१८ के बीच सिच्छ के बेसिन के देशिन पूर्व में समूर्ण भारत की सफल कुणा विवास के प्रथम बातन से बिटिया राज के विनायकारी अन्त हुआ। श्री हित्य से प्रथम चानत से बिटिया राज के निर्माताओं ने अपनी घर्मिक को अधिक और अपने विरोधियों की धर्मिक वीर प्रमाब को का मा अपने घर्मिक को अधिक और अपने विरोधियों की धर्मिक वीर अपने वित्ति होता जिल्हें

बे अधीन बनाना चाहते थे । वास्तव में ६० १८४१-२ में आक्रमण उससे भी अधिक बिनाश पर समाप्त हुजा, जितना १८९६ में अबीसिनिया के पहाड़ी प्रदेश में इटालियाई विनाश में हजा था ।

इस पहाड़ी प्रदेश पर स्थायी विजय प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा को इस प्रसिद्ध पराजय के बाद विदिश्य शासकों ने कभी प्रयोगात्मक रूप से जीवित नहीं किया । १८९४ ई० में पंजाब की विजय के बाद सीमा नीति की मिकताएँ युद्धनीतिक होने की अपेक्षा सामरिक कीशक की अधिक सी । बस्तुतः यहाँ वैसी ही राजनीतिक विन्यास सम्बन्धी 'अवसीमा' हम स्वेच हैं, जैसी ईसाई युप की आरोमक हाती में राहन और वेन्यूस से निक्तत रीमन साम्राज्य की अवसीमा थी। जब बिट्ट-इण्डियन अल्पसंक्यक हिन्दू आन्तीरिक सर्वहारा के अनुशासन की ओर सुके और अपने बढ़ते हुए अपर्य के अस को उन्होंने समाप्त कर दिया, तब यह देखना मनौरंकक है कि इस मुक्ति से आनतिक सर्वहारा को उत्तर-पश्चिम की सीमा-समस्या मुलक्षाने में कहाँ तक समर्थ हो सकता है, जब अपने चर में वे अपने मालिक हो जायें।

यदि अब हम यह पूछे कि इतिहास की भिन्न अवस्थाओं में पिरुषमी संसार ने जो दुनिया के विषिन्न भागों में बाहरी सर्वहारा को जन्म दिया है उन्हें किवता तथा धर्म के क्षेत्र में रवना-स्तक कार्यों के लिए भी प्रेरित किया है? तो हमें प्रीप्त ही केल्टिक सीमा में तथा मर्कियें तथा में किये गये वर्वर पुष्ठ भाग के दलों के सुन्दर रचनात्मक कार्यों का मान राज्य साता है। ये वर्वर एक्ट आपना के हेना है किल्य परत्क प्रयत्न करित है, किन्तु परिचम के हैना है सामाज्य की नवजात सम्यता के साथ इनके संघर्ष में ये अवस्थल हो गये। इस अध्यवन के हूसरे सन्दर्भों में इन सपर्यों पर पहले ही विचार किया जा चुका है। आधूनिक मुग के विस्तृत परिचमी संसार से पैदा हुए बाहरी सर्वहर्भों में इन सवस्था पर हम अवद्यान के हमा संचित्रण हो से सर्वहर्भों में इन संवर्भों में इन स्वर्भों में मून स्वर्भों में स्वर्भों में इन संवर्भों में स्वर्भों में इन देशों में दवसर कर सकते हैं। इस विचाल क्षेत्र के सर्वहर्भा हमें दोनों मुन्यक्यों में बदरें से दचनात्मक हान्तिक का एक-एक उदाहरण प्रयोग्त होगा। इन दोनों मुन्यक्यों में इन देशों की स्वर्भाग होगा।

काव्य के क्षेत्र में हमें 'बीर' काव्य पर ध्यान देना होगा । ये काव्य ईसाई युग की १६ वी तथा १७वी सती में डेन्यूनी हैम्यून रं एजतन्त्र की दिक्षण-पूर्वी सीमा से दूर बोसनिया के बर्बरों हारा रचे गये थे । यह उदाहरण मनोरक है क्यों कि पहली दृष्टि में यह उस नियम का अपदाद दिवाई देगा कि विषटोन्यून सम्मता का बाहरी सर्वहारा तव तक बीर काव्य के निर्माण की प्रेरणा देने योग्य नहीं होता, जब तक विचाराधीन सम्यता सार्वभौम राज्य की स्थिति से नहीं गुजराता और अल-काल नहीं आता जिसमें बर्बर जनरेला के लिए अवसर मिलता हैं । रुक्त कोर पेरिस की दृष्टि में डेन्यूनी हैम्बर्ग का राजतन्त्र परिवर्गी संतार की राजनीतिक विषयत परिस्थिति कोने स्थानीय राज्यों में से एक के अतिरिक्त और कुछ भले ही न रहा हो, न ही इनकी प्रजा तथा अपिक्यों में एक के अतिरिक्त और कुछ भले ही न रहा हो, न ही इनकी प्रजा तथा अपिक्यों में में एक के अतिरिक्त और कुछ भले ही न रहा हो, न ही इनकी प्रजा तथा अपिक्यों में में एक के अविरिक्त और प्रिष्ट में इस राजतन्त्र में परिक्यों सर्वभागि राज्य की सभी भीम्यताएँ एवं विशेषताएँ जान पहती थी जिनके वितरो में उन्होंने सम्मूर्ण परिक्यी इंताई समाज के सदस्यों को इसने प्राप्त में की।

बोसनियाई यूरोप महाद्वीप के बबेरों के पीछे के दस्ते थे, जिन्हें पश्चिमी ईसाई समाज तथा

धर्म के क्षेत्र में बाहरी सर्वहारा की सर्वनात्मकता के दृष्टान्त अनेक स्थानो से मिळते हैं, १९ वी शती में रेंड इष्डियनों के विरुद्ध यूनाइटेड स्टेट की सीमा पर के अनेक दृष्टान्त दिये जायेंगे।

यह ध्यान देने की बात है कि उत्तरी अमरीका के इण्डियनो के युरोपियन आक्रमण पर भी सर्जनात्मक धार्मिक प्रतिक्रिया रेड इण्डियनो में होती । यह देखते हुए कि अंग्रेज अधिवासियों के प्रथम आगमन से लेकर सीयों के युद्ध (१८९०) में जब इण्डियनों ने अन्तिम सैनिक विरोध किया और जब वह कुचल दिये गये अर्थात दो सौ अस्सी साल तक वे लडते ही रहे । यह भी विशेष व्यान देने योग्य है कि इण्डियनों की प्रतिक्रिया अहिसात्मक दन की थी । हम इण्डियनों के युद्धक दलों से ऐसी आशा करते थे कि ये या तो अपने इच्छानसार बहदेवतावादी धर्म इरोक्वाय ओलिम्पस या असमार्ड के रूप में निर्माण करेंगे या अपने आकामकों के काल्विनिस्टिक प्रोटेस्टैन्ट धर्म के विशिष्ट सैनिक तत्त्वों को स्वीकार करेंगे। परन्तु १७६२ ई० के ढेलाबार के अज्ञात पैगम्बर से लेकर १८८५ ई० के करीब नेवाडा में आविर्मत बोबोका तक ने एक-दूसरे ही प्रकार का धार्मिक उपदेश दिया । उन्होंने शान्ति का उपदेश दिया तथा अपने शिष्यो से उन तकनीकी भौतिक विकासों को त्याग देने के लिए कहा जिन्हें उन्होंने अपने श्वेत शत्रओं! से बन्द्रकों के यद में आरम्भ में पाया था । उन्होने घोषणा की कि यदि उनकी शिक्षाओं का अनसरण किया जाता है, तो घरती के स्वर्ग में ही उन इण्डियनो को आनन्द का जीवन बिताने का सौभाग्य प्राप्त होगा । इस धरती के स्वर्ग में उनका जीवन अपने पूर्वजों की आत्माओं से सम्बन्धित होगा और यह रेड इण्डियन मसीहाई राज्य टोमहाको (उत्तरी अमेरिका के रेड इण्डियनों का एक अस्त्र) से, गोली से नहीं, जीता जासकता। इस प्रकार की शिक्षाओं के प्रहण करने का क्या परिणाम हुआ हम कह नहीं

सकते । किन्हें इस प्रकार की पिकाएँ दी गयी वीं, उन बबेर बीरों के लिए ये घिकाएँ अधिक कठिन तथा ऊँची दिख हुई। किन्तु, अव्यकार से पूर्ण तथा बयानक शितिज पर ऑहसा के प्रकाश की सिक्तिमजाहट में हम आदिम मानव के हुदय में ईसाई धर्म के सामाजिक जीवन का आकर्षक दुख्य देखते हैं।

वर्तमान समय में ऐसा जान पड़ता है कि कुछ बबंद समाज नकशे पर घोव रह गये हैं। उनके जीवित रहने की एक मान सम्मावना उन अबोट्टाइटो और िल्युवानियाँ की नीतियों को अपनाने में है, जिन्होंने हमारे पिश्वमी विस्तार के इतिहास के मध्य अध्याय में, पहले से ही आकाश सम्पात की संस्कृति को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेने की धार्मिवाली दूरविधता दिख्लांगी। यह आकामक सम्माता उनके विरोध को रोकने में वही धार्मिवाली थी। आज जो हमारे प्राचीन वबेरों के संसार के अवशेष हैं उनमें वबेरता के दो गढ़ घिरे हुए मौजूद हैं। उनमें से प्रयोक में जोबिम सहने वाले बबेरों के सीनक सरदार धार्मिवाली प्रयत्न कर रहे हैं कि उस स्थित को जो अभी विच्छुल बेकाबू नहीं हो गयी है, धांस्कृतिक आक्रमण से, जो मुरसा भी होगी बचा लें।

पूर्वी ईरान में यह सम्भव प्रतीत होता है कि बारत के उत्तर-परिचम सीमा की समस्या का समाधान हो जाय । बारत अफगानिस्तान सीमा पर असम्य बंदरी के विकट किसी उस कार्य हारा नहीं, वरन् दनेच्छा से अफगानिस्तान के परिचमीकरण द्वारा । क्योंक यदि अफगानों का प्रत्यास सफल हो आये ती इसका एक परिचाम यह होगा कि बारत की ओर के सैनिक दो आक्रमणों के बीच वह अपयेंगे और इस प्रकार इनकी स्थित अरक्षणीय हो जायेंगी । अफगानिस्तान में परिचमीकरण का आव्योंकल सम्राट अमानुरूख्य (१९१९-२९) द्वारा प्रधिक बीटिक उत्ताह से आरम्भ हुआ । इसके परिचामस्वरूप वादयाह ने गई से हाथ धोया । किन्तु अमानु-रूख्य हो व्यक्तियत असफलता से अधिक महत्त्व इसका है कि इस अवरोध के कारण आव्योजन नहीं कहा । १९१९ तक परिचमीकरण की अपनाली इतनी दूर तक चली गयी कि बच्चा सक्का ऐसे लूटेरों के कार्य को से सहन नहीं कर सकते थे । राजा नारित तथा उसके उत्तराधिकारियों के सातन में सहन नहीं कर सकते थे । राजा नारित तथा उसके उत्तराधिकारियों के सातन में वर्षक्यीकरण की यह प्रणाली बरावर जारी रही ।

िकन्तु अवरुद्ध वर्षरता के किले को अधिक परिवर्गकरण करने वाले नज्द और हुआइ के राजा अब्दुल अवीज अल साउद हैं जो राजनमंत्र और सैनिक हैं। इसका जन्म देश के बाहर हुआ था। सन् १९०१ से जब ये राजनीतिक वनवास में ये इन्होंने अपने को उक्तलखाशी के सिद्धम से लेकर यमन के उत्तर के सेना के राज्य तक अरब का स्वामी बना लिया। वर्षरों के मुद्ध के सरदार के रूप में इन्ज साउद की तुलना बौद्धिक इपिट से विसियोध अतावृष्क से हो सकती है। उन्होंने आधुनिक परिवर्गी वैज्ञानिक तकनीक की शक्ति का अनुभव किया और उसके उपयोगों के प्रति अपनी निर्मायक दृष्टि दिखायी। यह दृष्टि पाताल तोड़ कुश्री, मोटर-गाड़ियाँ और वायुवानी के प्रयोग ने दिखाई दी। ये सभी मध्य अरब के स्टेप में प्रभावशाली हुए। किन्तु, इस सबसे अपर उन्होंने दिखाया कि परिवर्मी जीवन का अनिवार्य आधार शान्ति और अवस्था है।

किसी प्रकार जब अन्तिम विरोधी पश्चिमीकृत संसार के नकशे से अलग हो जायगा, तब क्या हुम अपने को बधाई देंगे कि बर्बरता अन्तिम रूप से समाप्त हो गयी। बाहरी सर्वहारा की असम्पता का पूर्ण विनाश केवल साधारण आनन्द दे सकता है, क्योंकि इस अध्ययन में हमें विश्वास हो गया है, (यदि इस बध्ययन से कुछ लाभ है) कि अनेक सम्प्रताओं के विनाश का कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि बारमहत्या की ही प्रक्रिया थी।

"जो हममें आन्तरिक त्रटियाँ है हम उन्हीं से धोखा खाते हैं।" पुराने ढंग के बर्बर उस अवान्तरभमि से नष्ट हो गये हो जो बर्बर विरोधी सीमाओं के आगे पड़ती है और जहाँ तक भौतिक विजय हमने कर ली है। किन्तु यह विजय किसी काम की नहीं है यदि विनाश के समय ये हमारे बीच घस आये हैं। क्या ऐसा नहीं है कि हम बबंदों को इस प्रकार मोरचेबन्दी करते हुए पाते है ? प्राचीन सम्यताएँ बाहरी असम्यों द्वारा नष्ट कर दी गयी थी । 'हम स्वयं अपने बर्बर पैदा करते हैं। " क्या हम अपनी ही पीढ़ी में नही देखते कि अनेक नये वर्वरों के सैनिक दल एक देश के बाद दूसरे देश में हमारे सामने आये और वे भी सीमाओं पर नहीं. हमारे ईसाई जगत के बीच । ये फासिस्टी तथा नाजी लड़ाक लोग बर्बरो के अतिरिक्त और क्या थे ? क्या उन्हें यह सिखाया नहीं गया कि वे उस समाज के सौतेले पुत्र हैं, जिसके हृदय से वे पैदा हुए हैं ? क्या उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि वे पीड़ित दल के हैं, जिन्हें बदला लेना है तथा वे नैतिक रूप से संसार में शक्ति के प्रयोग द्वारा अपने लिए सौर मण्डल में स्थान पाने के अधिकारी हैं? क्या यही शिक्षा बाहरी सर्वहारा के सैनिक सरदार 'जेन्सेरिक तथा अटिला' अपने बहादुरो को नहीं देते रहे जिन्हें संसार की लुट-पाट में वे ले जाते थे। जो ससार अपनी ही गलती से अपनी रक्षा की शक्ति खो बैठा था। काली चमड़ी नहीं बरन काली कमीज (फासिस्टी दल के लोगों की पोशाक) इटली-अबिसीनिया युद्ध में (१९३५-६) निश्चित रूप से बर्बरता का चिह्न था. और काली कमीज बाले अधिक भयानक और अनिष्टकारक थे। ये काली कमीज बाले कृर थे, क्योंकि जानबुझकर उत्तराधिकार में मिले सास्कृतिक प्रकाश के विरुद्ध पाप कर रहे थे। अपने पापो के कारण वे भयावह हो गये थे। उनके पास उत्तराधिकार में मिली वह तक-नीक थी जिसे वे परमातमा की सेवा से इटाकर शैतान की सेवा में लगाने के लिए स्वतन्त्र थे। किन्तु, उपसहार के लिए हम विषय को जड़ तक नहीं ले गये हैं, क्योंकि हमने अपने से अभी यह नहीं पछा है कि किस उदगम से इटली की नव-वर्बरता पैदा हुई थी।

एक बार मुसोजिनी ने यह घोषित किया वा कि मैं इटली के सम्बन्ध में बैसा ही सोचता हूँ जैसा बिटिया राज्य के महान निर्माताओं ने इस्केट के लिए सोचा वा सा जैसा महान फ़ासीसी जयनिवेद्यवादियों ने फ़ास के लिए सोचा वा। 'इसके पहले कि हम स्टली के पूर्वजों के हस अस्मा वित्र को संक्षेप में दिरस्कृत कर दे हमें विचारता जाहिए कि यह अस्मा वित्र उज्ज्वक चित्र हो जाये। सम्मता के माने से विचलित इस्टली के नम्मे बर्वेरों की मृत्यास्पर आइति में इन कुछ अधिक सम्मानित अदेजों की आइति पहचानने और स्वीकार करने के लिए हम बाध्य होते हैं। में सम्मानित अदेजों की आइति पहचानने और स्वीकार करने के लिए हम बाध्य होते हैं।

१. जी० मेरेडियः स्टब्ज ग्रेव ।

२. डब्स्यू० आर० इंगे : दि आइडिया आव प्रोपेस, पृ० १३।

३. मुसोलिनो से हुए कांसीसी पत्रकार ए० डि॰ करसिस के सावातकार से १ अगस्त १८३४ के 'द टाइम्स' में उद्युत ।

इस अत्यावस्थक प्रस्त पर क्या और अधिक विचार नहीं करना चाहिए? क्या हम अपने को समरण नहीं दिखात कि इस अध्याय में प्रस्तुत प्रमाणी के आधार पर चिन्तवाली अल्पसंध्यक तथा बाहरी सर्वहारा के बीच के युद्धों में मूल रूप से आकामक विनित्तवाली अल्पसंध्यक ही पाया जाता है। हुए स्मरण रखना पड़ेगा कि सम्यता तथा बबंदता के संघर्ष का इतिहास करीब-करीब एकमात्र सम्य लोगो द्वारा ही लिखा गया है। बाहरी सर्वहारा द्वारा वर्ग का यह नका सिकी चित्र जो अपनी बबंदतालूण मारकाट को निर्दोध सम्यता के प्रदेश में ले जाने का बना है, बह सत्य की वस्तुपरक अभिव्यन्ति नहीं है। किन्तु 'सम्य 'स्ल के स्त आफोस की अम्यिन्यन्ति है कि उसे आक्रमण का निवारान बनाया जाता है, विस्व आक्रमण का कारण वह स्वर्ष है।

### (६) विदेशी तथा देशी प्रेरणाएँ

क्षितिज का विस्तार

विवेचन करते के बाद, इस अध्ययन के आरम्भ में ही अवेची इतिहास से उदाहरण दिया गया या कि राष्ट्रीय राज्य का इतिहास केवळ अपने में बीधमान्य नहीं है। हमारी एसी झारणा है कि साम्बद समुदायों के अध्ययन के लिए जिन्हें हम समाज कहते हैं, इस समाजी का अध्ययन आवश्यक है। दूसरे राज्यों में, हमारी घारणा थीं कि सम्यता की जीवन-प्रणाली स्वतः निरिष्कत होती है किसी विदेशी सामाजिक शक्ति की प्रिक्या के बिना ही स्वतः इसका अध्ययन किया जा सकता है तथा इसे समझा जा सकता है। सम्यताओं के बिकास और जिनकी उत्तरिक्त के अध्ययन ही ही हमारी यह घारणा पुष्ट हुई है। सम्यताओं के बकास और विचटन के हमारे अध्ययन के ही हमारी यह घारणा पुष्ट हुई है। सम्यताओं के पतन और विचटन के हमारे अध्ययन का ख्यब्दन नहीं होता। यद्यिप पतनीम्मूच समाज ट्रकड्ट्कड़ होकर विचट जाता है। प्रसंक ट्रकड्ड राज्यों से त्वकाल में— अधीर यह होता से निकलते हैं। साम ही साथ समाजों के विचरित ट्रकड़ी के सर्वक्रण में— अधीर यह दिवशी सर्वहारा की निकलते हैं। साम ही साथ समाजों के विचरित दावा शिक्ता अस्पसच्या की भी बात है—हमें देशी तथा विवेशा विवेशा संविद्या अस्पसच्या की भी बात हम्म स्थान करना एका है।

बस्तुतः यह स्पष्ट हो चुका है कि अयमन की सरलता के लिए समाज की यह परिभाषा, कि यह अयमन का संत्र है, बिना किसी प्रतिवन्ध के तभी तक स्वीकार की जा सकती है जब तक समाज विकासोन्मुख रहता है । इस परिभाषा को हम प्रतिवन्ध के साथ तब स्वीकार कर सकती है, जब हुम विभटन की अवस्था में आते हैं । यह सत्य है कि सम्यताओं का पतन करातरिक आत्मविक्तास के नन्ट होने से होता है, बाहरी आधातों से नहीं । यह सत्य नहीं है कि पतित समाज के विभादत होंकर विनाध की अवस्था का विना बाहरी धाक्तियां तथा कियाओं के जाने हम अययन कर तकते हैं । सम्यता के विभाटन के समय के हातिहास के अध्ययन के लिए 'बोधमाय कोर' अधिक विस्तृत है । केवल एक समाज का विस्तार अध्ययन के लिए उताना नहीं है । इसका ताल्पर्य यह है कि विधटन की प्रणाली में सामाजिक जीवन का सुकाव केवल उन तीन अंगो को अलग करने मात्र से नहीं होता जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं, किन्तु विभटन की प्रणाली में सामाजिक जीवन को विद्यानी तर्कों के मोध ने नवीन बंगतों के ते नीचे से खिसक पारी है, जिस पर हम अध्ययन के आरम्प में दृढ़ होकर खड़े थे । आरम्भ में स्वितक पारी है, जिस पर हम अध्ययन के आरम्भ में दृढ़ होकर खड़े थे । आरम्भ में हमने से खिसक पारी है, जिस पर हम अध्ययन के आरम्भ में दृढ़ होकर खड़े थे । आरम्भ में हमने सम्बताओं को अपने अध्ययन के लिए चुना, क्योंकि वे अध्ययन के लिए बोबयम्य क्षेत्र जान पड़ी विनका अध्ययन अलग-अलग हम कर सकते थे। अब हम अपने को इस दृष्टि से दूसरी दृष्टि की ओर जाते हुए पाते हैं जिस पर हम उस समय विचार करेंगे जब हम सम्यताओं के एक-दूसरे के सम्पन्न की परीक्षा करेंगे।

इस बीच विदेशी और देशी प्रेरणाओं के प्रभावों की तुलना करने और उनके मेद विखाने में मुनिशा होगी। ये प्रेरणाएँ उन अनेक इकाइयों के कायों ने दिखाई देती हैं, जिनमें सामाजिक जीवन का विषटन होता है। हम देखेंगे कि शिक्तशाली अल्पसक्या एवं बाहरी सर्वहारा के कार्यों में विदेशी प्रेरणा मतमेद और बिनाश उल्पन्न करने में समर्थ होती है जब कि आन्तरिक सर्वहारा के कार्यों में समन्या और सर्वन का प्रभाव बालती है।

शक्तिशाली अल्पसंख्या और बाहरी सर्वहारा

हम देख चुके हैं कि सार्वभौग राज्य में शनितवाली जल्पसंख्या होती है जो देश के समाज के लिए मृत्यवान् सेवा करती है । वे देशी साम्राज्य निर्माता बाहरी सीमा के मनुष्य हो सकते हैं जहां राजनीतिक एकता स्थापित कर वे वन्हें शानित स्थापित करते हैं । किन्तु, इससे यह नहीं मालूब होता कि उनकी संस्कृति विदेशी रंग है । हमारे पास ऐसे उदाहरण है जिनमें शिक्तशाली अल्पसंख्या की नैतिक पराजय इतनी तीन है कि इसके पहले विषटनोम्पूब्ब समाज सार्वभीम राज्य के लिए परिपक्त हो, शिक्तशाली जल्पसंख्या का कुछ भी शेष नहीं रह जाता जिसमें साम्राज्य निर्माता के गुण हो। ऐसी रिचित में सार्वभीम राज्य प्रदान करने का कार्य साम्राज्य निर्मात आजित है और वे आकान्त समाज के लिए वह कार्य करते रहे जिसे बड़ा के छोगों के हाथों होना चाहिए या।

बिदेशी तथा देशी सभी सार्वभीम राज्य समान रूप से ध्रन्यवाद और उदासीनता से स्वीकार किये जाते हैं वधींप उत्साह के साथ नहीं। मीतिक दृष्टि से इससे एक प्रकार कहर-काल की जवस्था से मुखार हो होता है। किन्तु ज्यो-ज्यो सबस बीतता जाता है, 'वधा राजा' सामने आता है। 'बो वोसेफ को नहीं जानता' सीधी भाषा में संकर-काल और उत्तरे आतक की स्मृति लोग भूल जाते हैं। वर्तमान में जब सारी सामाजिक घरती पर सार्वभीम राज्य हो जाता है, लोग ऐतिहासिक सत्वमं मूल जाते हैं। इस अवस्था पर देशी तथा विदेशी सार्वभीम राज्यों के भाष्य कल-अलग हो जाते हैं। देशी सार्वभीम राज्य, जाहें जो भी उत्तरे मुन्हों अपनी पूजा हारा स्वीकार किये जाने योग स्वाच वनने लगता है जीर सामाजिक जीवन के डीचे में अधिक-से-अधिक उत्पुक्त समझा जाता है। 'दूसरी ओर विदेशी सार्वभीम राज्य बहुत अधिक अधिय हो जाता है। उसकी प्रमा उत्तरे विदेशी लक्षणों पर बहुत अधिक नाराज हो जाती है और अपनी आर्थी दृढतापूर्वक उसकी उस लामदासक देशा सो ओर से मूर्य लेते ही से से स्वाच के सिए कर चुके होते हैं या करती रहते हैं।

इस विरोधी ज्वाहरण में एक रोमन साम्राज्य है जिसने हेकेनी संबार को सार्वभीम राज्य दिया तथा ब्रिटिश राज्य जिसने हिन्दू सम्प्रता को विदेशी सार्वभीम राज्य दिया। अनेक उद्धरण दिये जा सकते हैं जिनसे मालूम होता है रोमन साम्राज्य की बाद की प्रजा की साम्राज्य के प्रति कितनी भरित तथा प्रेम था। उस समय के बाद भी जब यह अपना कार्य समुचित दक्षता से समाप्त कर देवी है बब यह प्रत्यक्षत: नष्ट हो जाती है । ४०० ई० में सिकन्दरिया के क्लाबियन द्वारा लैटिन की बट्पदी में रिचत 'बि कोन्मुलेट स्टी स्टीलिकोनिस' नामक कविता के इस अंच में कदाचित् रोमन साम्राज्य के लिए अत्यन्त प्रभावोत्पादक सम्मान दिखाया गया है—

बहु-सूभरे विजेताओं से अधिक गर्वीकी बी अपने बन्दियों को आफिंगन करती बी माँ की भाँति, प्रियतमा की माँति नहीं, मित्रों को दास बनाती अपने बाहुपाश में उसने सारे राष्ट्रों को भर किया कीन आज विश्व भर के राज्यों पर शासन करता है और उसका (रोम का) कृष्णे नहीं है।

यह सिद्ध करना सरल होगा कि ब्रिटिश राज अनेक दृष्टियों से बहुत ही उदार तथा रोमन साम्राज्य की अपेक्षा अधिक लामप्रद था, किन्तु हिन्दुस्तान के किसी क्लाडियन रूपी कवि ने उसकी प्रशसा में रचना नहीं की ।

यदि हम दूसरे विदेशो सार्वभीम राज्यों के इतिहास पर व्यान दें तो हम उनकी प्रजा में किपरीत भावनाओं को बैसा ही उठता हुआ जमार वेखें जैसा हमने बिटिश भारत में देखा है। वेबिलोनी समाज पर साइरस इरार आरोपित विदेशों सीरियाई सार्वभीम राज्य यूणा का ऐसा पात्र हुआ कि अस्तित से में को के बाद बढ़ दो ही सती पूरी कर सका कि ई० पू० ३३१ में बैदिलोनी पुरोहित वैसे ही विदेशी विजेशा मकर्डुनिया के सिकन्दर के हार्दिक स्वायत के लिए तैयार हो गंग्र जैसा कि इस यूग में भारत के कुछ उछ राष्ट्रवादी किसी जापानी नजाइव के स्वागत की योजना बनाते । ईसा की १४वी शती के प्रथम चतुर्यों में परस्परावादी ईसाई ससार में जिस वोदेशी उसानीत्या राज्य का मारामोरा सारर के एधियाई किनार के उसमानिया राष्ट्रमण्डक के मूनानी समर्थकों ने स्वागत किया वही १८२१ ई० में राष्ट्रवादी यूनानियों की यूणा का पात्र बन गया । पांच धतियों ते यूनानियों में भावना का परिवर्तन कर दिया । इसके ठीक विपरीत भावना का परिवर्तन गांवाक में बर्तानवेटीरियस के रोमन-आतक और सिशीनव्यत अपोलिनोरिस के रोमन में में इंडा ।

बिदेशी सस्कृति के साम्राज्य निर्माताओं द्वारा उत्पन्न पृणा का दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण उन मंगीक बिनेताओं के प्रति चीनियों की घोर पृणा का है, जिन्होंने सुद्ध पूर्वी ससार में बहुत आवश्यक सार्वमीम राज्य बनाया। यह पृणा उस सहन्यीका का विषित्र विरोध जान पढ़ती है जो बाई धारियों के मांचू सामन के बाद उसी समाज ने स्वीकार किया था। इसका कारण यह है कि मांचू जोग सुद्ध रूपों संसार के जगकी थे। इनमें किसी विदेशी संस्कृति का स्थयं नहीं था। वस कि मांचू जोग सुद्ध रूपों संसार के जगकी थे। इनमें किसी विदेशी संस्कृति का स्थयं नहीं था। वस कि मांचू जोग सुद्ध उसी स्वीत्र अवशामियों के लाने से कम हो गयी थी और कुछ उस उदारता के कारण, विससे उन्होंने योग तथा अनुभवीं लोगों की सेवाओं को प्रदान की अधियता का

आर० ए० नास्स का अनुवाद—सी० आर० एस फ्लेबर द्वारा—व मेकिंग आफ बेस्टर्न यूरोप, पृ० ३ । हिन्दी अनुवाद ।—अनुवादक

वास्तविक विवेचन चीनी प्रजा और परम्परावादी ईसाई सैनिकों तथा मंगोल खाकान के मुसलमान शासकों के बीच विस्फोटक सम्पर्क सम्बन्धी मार्कोपोलों के विवरण से स्पष्ट है।

यह कदाजित सुनेरी संस्कृति का ही मिश्रण है जिसने मिस्री प्रजा के लिए हाइस्सो को जसक्ष बनाया जब कि लिदिया के वर्षरों का मिस्र में बाद के अनिधिकारी प्रवेश बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिखा गया। वास्तव में हम सामान्य सामाजिक नियम बनाने का साहत इसलिए कर सकते हैं कि वे बबंद आकामक जो बिना किसी विदेशी प्रभाव के आते हैं अपना मान्य निर्माण करने में समर्थ होते हैं और जो बनरेला के पहले विदेशी या अधर्मी प्रभाव लिये होते हैं, उन्हें अपने को किसी-नक्ती प्रकार गुढ रखना पड़ता है नहीं तो या तो वे निष्कालित कर दिये जाते हैं या निर्माण कर दिये जाते हैं।

अमिश्रित बर्बरों को पहले लें आपं, हिताइत और अरिक्यन में से प्रत्येक ने सम्पता के हार पर करते हुए अपने लिए बर्बर देवस्थान का निजी रूप से आविष्कार किया और आक्रमण के बाद भी इस बर्बर उसासना पर बटे रहें। उनमें से प्रत्येक सफल हुए अज्ञान पर भी किया नयी सम्पता स्थापित की चैंसे भारतीय, हिताइत और हेलेनी और मैंस, अंग्रेज, स्केटिनीवयाई, पोलैज्डवासी और मगयार लोग जो स्थानीय बहुदेवताबाद से पश्चिमी कैपोलिक प्रमं में परि-बतित हुए तथा पश्चिमी इंचाई साम्राज्य के निम्मांन के सम्पूर्ण और पश्चिमी ईसाई समाज के मुख्य निर्माता हुए। इसके विपरीत हाइकसा जो 'सिट' के उसासक थे वे मिश्री संसार से तथा मंगेल लोग चीन से उच्चाड फेंके गये।

अरब के आदिय मुसलमान हमारे नियम का अपवाद है। यहीं हेलेंनी समाज के बाहरी सर्वहारा का एक बंदे रहल था जिसे उस जनरोजा में अव्यिक्ष सफलता प्राप्त हुई जिसके साथ ही उस समाज का विषटन हो गया यदापि वे सीरियाई धर्म के विदुश को एक सिया के भी नेफाइसाइट ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया, जिनका देश उन्होंने रोमन सामाज्य से छीनाया। जब रोमन सामाज्य के पूर्वी प्रदेश के का किया हो जा के सोम सारा स्वसानियाई सामाज्य पराजित हो गया, रोमन सामाज्य के उत्तराधिकारी राज्यों ने, जिन्हें अदबी ने सीरियाई घरती पर स्थापित किया या, अपने को सीरियाई सार्वीभि राज्यों ने, जिन्हें अदबी ने सीरियाई सारा पर सामाज्य के उत्तराधिकारी राज्यों ने, जिन्हें अदबी ने सीरियाई सार्वीभ राज्य से परिवर्तित कर दिया, जो असमय ही एक हजार साल वहले उस समय नष्ट साथ या या, जब सिकन्दर ने अविभिन्नी की पराजित किया या। और अरबी मसील्यों के सामने इस्लाम के लिए नया श्रितिल सामने आया।

ऐसा जान पड़ता है कि इस्लाम का इतिहास असाधारण उदाहरण है जिससे हमारी बोज का सामान्य परिणाम अमान्य नहीं ठहरता । सामान्य रूप में यह निकार्ष निकालना उचित होगा कि बाहरी सर्वहारा तथा शस्तिशाली अल्यसब्यक के लिए विदेशी प्रेरणा बाधक है, स्वोक्ति उन दोनों टुकड़ों के व्यवहार में यह कुंठा तथा संघर्ष उत्पन्न करता है, जिनमें विधटनोन्मुख समाज बेंट जाता है।

#### आन्तरिक सर्वहारा

शक्तिशाली अल्पसंख्यक तथा बाहरी सर्वहारा के सम्बन्ध में निकाले गये निकालों के विपरीत हम देखते हैं कि आन्तरिक सर्वहारा के लिए विदेशी प्रेरणा अभिधाप नहीं है, वरन् वरदान है। बिन लोगों को यह प्राप्त होती है वे अपने विवेताओं को महानु शक्ति द्वारा वध में कर लेते हैं तथा और उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, विश्वके किए वे पैया हुए हैं। इस बक्तव्य की वर्षिय उन उच्चतर धर्मों तथा सार्वभीय धर्मात्मों को परीक्षा से की जा सकती है जो आन्तरिक सर्वहारा के विशेष कार्य रहे हैं। इस सर्वभ्रम से हम जानते हैं कि यह शक्ति उनकी आत्मा में उपस्थित विशेषी शक्ति और उसके अनुपात की विमनारी पर निर्मेर हैं।

कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें समाज पर विजय प्राप्त करने का उज्जादर धर्म का प्रयप्त
असफल हात्त है। इन दूष्पात्तों से हमारे निकल्य विकल नहीं हो कहते। उदाहरणार्थ उसमानिया
सातन में इस्लाम के थिया सम्प्रदाय को परम्परावारी इसाई ससार में सार्वभीम धर्म के रूप में
निर्मित करने का निष्फल प्रयप्त किया गया। बीन में ऐसा ही निष्फल प्रयप्त किया राज्यवार
के अन्तिम और मान् राज्यवंश की प्रयम शती में कैयों हिंक इसाई धर्म को सार्वभीम धर्म बनाने में
तथा जापान में संकट-काल से टोकुगावा शोजुनटे के सक्रमण के समय तक किया गया। उसमानिया
सामान्य के विध्या तथा जापान के कैयों लिक धर्मावतम्बी आप्तात्मिक विक्यों
से धीखा खा गये और अपने नक्ली राज्योतिक धर्मवतम्ब के लिए शोपित किये गये। पुदूर पूर्वी
दर्शन और संस्कृति की परम्परात्रत भाषा में विदेशी कैयोंलिक धर्म के व्यवहारों के क्यान्तर के
कार्य को चलाते रहने के लिए जेयुस्ट मिस्तरार्थ को पोपतन्त्र को अनुमति न देना ही बीन में
कैयोंलिकबाद की अस्परात्त न सारण था।

हुम निकार्य निकाल सकते हैं कि धर्म परिवर्तित लोगों को जीतने में विदेशी 'झलक' उच्चतर धर्म के लिए सहायक है बाधक नहीं । कारण खोजने के लिए दूर नहीं जाना होगा । उस पतनो-मुख समाज से जिससे वह अठम हो रहा है, आन्तरिक सर्वहारा अपनी नयी अभिक्यसित खोजता है । और इसी तरह विदेशी चिन्यारी प्राप्त होती है । उसकी नवीनता हो आहुष्ट करती है । किन्तु इसके आकर्षक हो सकने के पहले ही नये सत्य को समझना पहता है और जब तक अभि-व्यक्ति का यह आवश्यक कार्य नहीं हो जाता, तब तक नवीन सत्य लोगों को आकृष्ट नहीं कर सकता । यदि सन्त पाल से लेकर बाद के धर्मनत्य पादरी स्थयं पहली चार या पीच शतियों तक दूढ़ न होते तो रोमन सामाव्य में ईसाई धर्म की विजय नहीं हो पकती थी । ईसाई सिखान्त को हेलेनी दर्यंग में स्थान्तरिक करने, रोमन अवैनिक सेवार्थों के नम्य पत्र प्राप्त सामक कार्य का निर्माण करते. ईसाई धर्मकार-प्रदृति को यनानियों एवं रोमवासियों के गप्त धार्मिक कर्यों के अनुसार डालने तथा बहुदेवतावादी धर्म को ईसाई त्योहारों में परिवर्तित और ईसाई सन्तों के सम्प्रदायों द्वारा बहुदेवतावादी नायकों के सम्प्रदायों में स्थानान्तरित करने ने जन हीएं पान-रियों ने दृवता दिखायी। यह ऐसा कार्य था जो चीन के जेबुद्द स्थानती के पोर शासन के निर्देख द्वारा जब से नम्ट कर दिया गया। यदि स्तत्य पाल के विरोधी यहूदी ईसाई सम्मेलमों और संदर्षों में दिक्की होते—सेता ईसा के जिल्ला के सिद्धान्तो तथा जल पाल के आर्राभक धर्मपणों में वर्षित है—तो अहिला के घरातल पर ईसाई सिग्रानरियों की प्रयम बढ़ाई के बाद हेलेंनी संसार का धार्मिक एरियोंन निमाशालक ढंग वे रोका जा सकता था।

हुमारे 'उच्चतर धर्मों में यहूदीवाद, पारसी धर्म तथा इस्लाम स्वातीय प्रेरणा है। इस तीनों धर्मों का कार्यवेश सीरिपाई संसार में या और इन्होंने प्रेरणाएं थी उद्यो शेष से प्रहुण की। हिन्दू धर्म भी स्थाट रूप के प्रेरणा तथा कार्यक्षेत्र से भारतीय था। हिन्दू धर्म तथा इस्लाम वेनी हमारे नियम के अपनाद रूप में अवस्था समझ जाने चाहिए, किन्तु पहुंदी तथा पारसी धर्म अन्ततः हमारे नियम के उदाहरण हैं। ई० पू० आठवी से लेकर छठो सती के बीच यहूनी एव पारसी धर्म से उत्यम हुई सीरिपाई अनता के रूप में वे विच्छुबल लोग ये जिनको वैविलोनी समाज के आन्तरिक सर्वहारा में वैविलोनी अम्बयाल अल्पतक्यको की असीरी दोना डाय कलाए परती ग्रामी पह वह वैविलोनी आक्रमल चा जितने यहूनी तथा पारसी धर्मक प्रतिकाश के आत्ता जाहुन उस सीरिपाई आरमा दे किया चा जितको कठोर परीक्षा अपेक्षित थी। इतना देखने पर हमें यहूदीवाद तथा पारसी धर्म का उन धर्मों के रूप में स्थाट वर्गीकरण करना पढ़ता है, जिनका आरम्भ बैविलोनी समाज के आन्तरिक सर्वहारा में सीरियाई रंगस्टरों की अनिवायं भरती हारा किया गया था। यहूदीवाद 'वीवलोनिया के जल से उत्यम हुआ जैसे ईसाई धर्म ने हेलेनी

यदि 'उच्चतर धर्म' में बिदेशी प्रभाव हो तो स्पष्ट रूप से उस धर्म की प्रकृति की दो सम्यताओं के सम्पर्कों पर ज्यान दिये बिना कभी भी नहीं समझा जा सकता । हम देखते हैं कि इस नियम के दो मुख्य अपवाद हैं । इन दो सम्यताओं में से एक वह है जिनमें आन्तरिक सर्वजारा द्वारा नया क्षमें पैदा होता है तथा दूसरा वह है जिससे विदेशी प्रेरणा या प्रेरणाएँ की जाती हैं। इस तथ्य के विचार के लिए नगी बौदिक प्रवृत्ति को आवश्यकता है क्योंकि हमें वह आधार हो त्यांग देते को वावस्वकता है जिस पर अब तक हमारा अध्ययन स्थापित था। जहाँ तक हमने सम्बद्धा शब्द की व्याख्या की है हम स्वीकार कर चुके हैं कि कोई अकेजी सम्प्रतार्थ सामाणिक हमने सम्बद्धा के रूप में अध्ययन का व्यावहारिक क्षेत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होगी। ऐसी कोई भी सम्प्रता विदेश की सीमाओ से बाहर किसी भी सामाजिक तत्त्व के रूप में किसी विशेष समाज से पूषक होने पर भी अध्ययन की जा सकती है। किसा हम सम्बद्धा की सामाज से प्रमुख कर प्रस्तुत कर स्थाप के स्थाप की स्वावस्थ होता के में उलक्षे हुए पाते हैं जैसा हम पुस्तक के आरंगिक पूषक प्रेरण में उलक्षे हुए पाते हैं जैसा हम पुस्तक के आरंगिक पूष्णे में उलक्षे हम पूषक एक एक एक स्थाप विद्यास की स्थाप के स्थाप होता हम बोबमप्य होता है। इसके प्रस्तुत हमें उन सीमाओं को यार करना पड़िया जितमें हम अब तक कार्य करने में समर्थ थे।

#### १९. सामाजिक जीवन में आत्मा का भेद

# (१) आचरण, भावना और जीवन का विकल्प

जिस सामाजिक निकायों में भेद की अब तक हम परीक्षा कर रहे ये वह सामृहिक अनुभूति है, इसीलिए वह ऊपरी है। इसका महत्त्व इसलिए है कि यह जान्तरिक तथा आध्यारिमक भेद का बाहरी चिक्क है। मानव की आत्माओं में भेद की चृति अपने अपर किसी उस भेद को छिपाये हुए पायों जाती है जो सामा के धरातक पर स्वतः स्पष्ट होता रहता है। समाज ही मानव का तस्त्वस्वाधी किंगा-अंत्र का सामान्य स्थल है और उसके उन विविध रूपी पर हम अब ध्यात देगे, जिनमें आन्तरिक स्वतंत्र स्वतंत्र पैदा होती है।

विषटनोत्मुख समाव के सदस्यों की आत्माओं में भेद रखतः अनेक रूपों में दिखाई देता है, क्योंकि प्रत्येक में यह जीवन, सावना और आवष्ण की मिन्नदालों के साथ उरान्न होता है, जिसे हम मानव की कियाशीलता के लक्षम के रूप में पा कुके हैं, ओ अपनी मूमिक सम्प्रताओं की उरपित एवं विकास में अदा करता है। विषटन की अवस्था में इमसे से प्रत्येक की क्रिया पारस्परिक विरोधात्मक तथा विभिन्नतापूर्ण रूपों में अरूप हो जाती है। इसमें चुनौती की प्रतिक्रिया दो विकासों का रूप धारण करती है। उनमें एक सक्ति है और इसरी निक्तिम लिन्नु इसमें से कोई मो सर्वेतात्मक नहीं है। उस आत्मा के लिए इतनी ही स्वतन्तता है कि निष्क्रिय एव विक्रय विकासों को वीच केवल एक को चुन हो। जो सामाजिक विषटन के दुखानत नाटक में अपनी सर्वनात्मक किया में के एक अवसर (यद्यपि क्षमता को नहीं) खो चुकी है। विघटन की प्रणाली अत-नीत कार्य करती रहती है यह विकास अपनी सीमा ने अधिक दृत अपने तरते से विविद्य होने में अधिक तीव और उसके पिरणानों में महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यह कहना पड़ता है कि आता में में का आप्यारितक अनुभव नावास्त आपने हो लाता है। स्व हाना पड़ता है कि आता में से का आप्यारितक अनुभव नावास्त आपने हो नाता है। स्व हता पड़ सह हान पड़ता है कि आता में से का आप्यारितक अनुभव नावासक आपने हैं, स्वितक नहीं।

व्यक्तिगत आचरण के दो मार्ग है जो सर्जनात्मक शक्ति के अभ्यास के लिए विकल्प है। ये दोनो आत्याधिक्यक्ति का प्रयत्न करते हैं। नित्क्रिय प्रयत्न समर्थन में होता है, जिसमें आत्मा अपने को छोड़ देती है, इस विस्तास पर कि वह अपनी इच्छाकों और अनिष्णाओं पर क्षण्यन न लगाकर प्रकृति के अनुसार रहेगी तथा वह इस्प्यूष्ण देवी से सर्जनात्मकता का मुख्यवान उपहार किर पा जायेगी जिसे वह जानती है कि खो जायेगा। सक्तियता का विकल्प आत्म-निग्नह का प्रयास है, जिसमें आत्मा निग्नवित होती है, और अपने स्वाधादिका में बाधक है, वह कियाबीलता में बाधक है, वह कियाबीलता में बाधक है, वह कियाबीलता का उद्याम नहीं है। और प्रकृति पर अधिकार करता ही खोई हुई मन:सक्ति की सर्जनात्मकता को पून: प्राप्त करता है।

इस प्रकार सामाजिक आचरण के दो मार्ग है, जो उन सर्जनात्मक व्यक्तियों के अनुकरणों के विकल्प है जिन्हें हमने खतरनाक होने पर भी सामाजिक विकास के लिए सरल मार्ग समझा है । अनुकरणों के ये दोनों विकल्प उस व्यूह से अलग करने का प्रयत्न है जो 'सामाजिक अभ्यास' में अवस्क ही चुका है । सामाजिक गितरोश को तोइने का यह निक्तित्र प्रयत्न कपदढ का रूप के लेता है । सीनक व्याहुकता के साथ अनुभव करता है कि टुकड़ी अपनी मर्यारा खो चुकी है जो अब तक अपने मनोकल टूड कियो थी । इस अवस्था में उसका ऐसा विकास हो जाता है कि वह अपने सीनिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है । इस निक्त मनोवृत्ति में बहु अपने साधियों की मेंससार में छोड़कर अपनी सुरक्षा की अवसे की आशा में अंगी से पीछ सी और पागता है । इस सी किटन पत्री का का सामाना करने का एक इसरा विकल्प है जिस विजया कहते हैं । वास्तव में साहीर वह तीनक है जो कर्तव्य की मेंगर हो अपनी पंत्रित से आमे बड़ जाता है । जब कि सामान्य परिस्पित में कर्तव्य की मेंग है कि सीनक को अपनी बान को बोडिया बही तक उठानी साहएग वहाँ तक वह अफसरों के बादशे के पाठन के लिए आवस्पक हो ! साहीर वपने आयं के पालन करता है ।

जब हम आचरण के धरातल से भावना की ओर बढते हैं, तब हमें व्यक्तिगत भावना के दो मार्गी पर व्यान देना चाहिए, वो जीवन-सीकत के उस आदोशन के विपरीत विकरण है जिससे विकास की प्रवृत्ति प्रकार कर होती है। ये दोनों अनुमृतियां वे वेदनापूर्ण चेतनाएँ है वो उन पाशव शिकास की प्रवृत्ति कर होती हैं जो आकामक हो गयी हैं और जिल्होंने अपना प्रपृत्व कमा लिया है। इस कमबद्ध और निरन्तर नैतिक पराजय की चेतना की निर्णक्य अभिव्यक्तित टाल-मटोल में हैं। अपने बातावरण को नियमित करने की असफलता के जान से पराजित आसा पृदंश हो जाती है। यह विकास करने लगती है कि सारा विषय और आसा में उस शक्ति की कुणा पर है, जो उतनी ही अविकेश हैं जितना अवेष जो देवल्डीन देवी है रोहरे मुख वाली जिसका नाम है, या जिसे 'आवस्यकता' के नाम से पुकारा जाता है। यामस हार्थों के 'शहरास्टस' के कोरसों में देखियों के इस जोडे का साहित्यक रूप दिया गया है। वैकरियक रूप से जो नैतिक पतन पराजित आरमा को राया देता है, आरमा को नियमित नहीं कर सकता। इस दिख से टालरोटोल की जगह गए वी भावना है।

हमें सामाजिक भावना के दो मार्गों को भी देवना है जो उस ज्ञान के विकल्प है जो सम्यताओं के विकास के अन्तर की बस्तुपरक प्रक्रिया के आत्मपरक रूप हैं। ये दोनो भावनाएं रूप (फार्म) का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकी। यद्यपि चृतीती का सामना करने में वे एक-दूसरे के निवारत का समय कि प्रक्रियों के लिए जाये के लिए जाये के लिए जाये बढ़ती है। भाषा, साहित्य और कला के माध्यम में यह संकोणेता की भावना देश भाषा (किंगुआ फांका) के रूप में प्रकट होती है और उसी प्रकार साहित्य, विववका, मूर्तिकला और वास्तुकला को मामक रूप देने में प्रकट होती है। यही संकीणेता दयेन और समं के सके में सकर तरती है। सिक्य प्रतिक्रिया जीवन के उस रूप को नण्ट करती है। से माम क्या देश में से संहतिवाद को पैदा करती है। सिक्य प्रतिक्रिया का आहुता जीवन की दूसरी सेली का अनुसरफ करती है जो विववस्थापी और शास्त्रत है। वो सर्वस्थापी है, जो सब जगह है, बो पूर्म है। यह सिक्य प्रतिक्रिया का आहुता जीवन की दूसरी सेली का अनुसरफ करती है जो विववस्थापी और शास्त्रत है। वो सर्वस्थापी है, जो सब जगह है, बो पूर्म है। यह सिक्य प्रतिक्रिया एकता की भावना को जावत करती है, जो ज्यों-ज्यो मानवता को एकता का विस्तार होता है, मानव की एकता का विस्तार होता है, मानव की एकता का विस्तार होता है, मानव की एकता का विस्तार होता है। एकता को एकता का विस्तार होता है, मानव की एकता को सुन्तरी है वो उसर करती है जो एकता का प्रवृत्तरी है।

यदि हम तीवरी बात में जीवन के घरातल पर आमें तो हमें पुन. वैकल्पिक प्रतिक्रियाओं के दो जोड़े दिखेंगे। किन्तु, इस घरातल पर वित्र पिछली तमूने से तीन दृष्टियो से भिन्न हैं। पहली बात यह है कि विकास का मुक्त लक्षण एक और की गति हैं, उसके स्थान पर जो विकरस होता हैं, वह गति का स्थान नहीं लेता, गति में परिवर्तन करता है। हसरी बात यह है कि विकरसे के ओड़े उसी एक गति के पित्र कर होते हैं। इस एक गांव गति को हम बहुगाक है सुक्त करता है जी और की गति का क्षेत्र कह सकते हैं। तीकरी बात यह है कि दोनो ओड़ो में इतना अन्तर है कि उनके दोहरे होने का कारण स्थय्द हो जाता है। एक योड़े में प्रतिक्रिया हिसासक है और हुसरे में अहितासक। हिसासक लोड़े में निर्फ्लिय प्रतिक्रिया को पुरातनवाद कहा जा सकता है, और सिक्रय प्रतिक्रिया को स्थियद्वादा । अहितासक लोड़े में निर्फ्लियता को अस्म कोने वास सिक्रया को क्यान्य करता की कारण स्थय्य हो जा साम करता है।

पुरातनवाद और प्रविध्यद्वाद समय के आयाम में विकल्प मात्र प्रयत्न हैं । यह उस कार्य-क्षेत्र की एक आध्यातिक धरातल के दूसरे घरातल की ओर ले जाने के परिवर्तन का विकल्प है, वो गतिवीलता की विधेयता है । दोनों में, बह्याण्ड के स्थान पर हुस्म जगन् में रहने का प्रयत्न छोड़ दिया जाता है और यूटोस्थिंग की खोज की जाती है—मान लीजिए, नास्तविक जीवन में बहू मिल भी जाय—और आध्यातिमकता के देश में जाने की कठोरता का सामना नहीं किया जाता । यह यूटोस्थिंग—आदर्सलीक—परलोक' के स्थान पर बनाया गया । किन्तु यह परलोक छिछला और अस्ताचेयरायक है क्योंकि बहु वर्तमान अवस्था में बहुगांक के नकारात्मक होने की भावना है । आत्मा वह कार्य करना चाहती है, जिसकी उसे विधिटत समाज की वर्तमान अवस्था से ऐसे लक्ष्य की और गतिवील होने के लिए आवश्यकता होती है, जो साधारण तौर पर वहीं समाज है जो कभी अतील में रहा है या किसी समय भविष्य में बन सकता है ।

पुरावनवाद की परिभाषा समकालीन सर्जनात्मक व्यक्तियों के अनुकरणों को छोड़कर कवीलों के पूर्वजों का अनुकरण करना कहा जा सकता है। अर्थात् इसे सम्प्रवा की गर्यात्मक किया ते हुए उन्होंक रही के या जान कहा जा सकता है। बर्धात् इसे सम्प्रवा की गर्यात्मक किया ते हुए उन्होंक परिवर्तन को रिक्रा से हुए उन्होंक परिवर्तन को रिक्र के प्रवाह है। इसकी परिभाषा यह भी की जा सकती है कि यह बर्ल्युक्क परिवर्तन को रिक्र के प्रयत्न है जो यदि सफल हुआ तो सामाजिक पापों की जर्यात्त है। तीसरे उस परिवर्तन भी तित और विवर्दित समाज को स्वयत्न करने की चेटा है, जिसे हमने दूसरे सन्दर्भ में यूटीप्रया ऐती पुस्तकों के लेखकों का सामाज्य लक्ष्य पाया है। इसी माथा में मिल्यद्वाद की परिभाषा, यह कर सकते हैं कि किसी के अनुकरण को न रचीकार किया जाय तथा परिवर्तन को शक्तिशाली इंग से पूरा किया जाय तथा परिवर्तन को शक्तिशाली इंग से पूरा किया जाय तथा परिवर्तन को शक्तिशाली इंग से पूरा किया जाय तथा परिवर्तन को शक्तिशाली इंग से पूरा किया जाय तथा परिवर्तन को शक्तिशाली इंग से पूरा किया जाय तथा परिवर्तन को शक्तिशाली इंग से प्रतिक्रिया हो कि कपना ही उद्देश सफल हो तो ऐसी शामाजिक क्रान्तियाँ हो जिनसे ऐसी प्रतिक्रिया हो कि कपना हो उद्देश सफल हो तो ऐसी शामाजिक क्रान्तियाँ हो जिनसे ऐसी

जिनका विश्वास इनमें से किसी विकल्प पर होता है, जो कार्य-क्षेत्र बहा। व्य से सूक्ष्म अगत् को ओर के जाता है, उनके जिए सामान्य दुर्काम्य बैठा रहता है। अपने विकल्प में सरक मार्ग पुनने के कारण ये पराजित कोम अपने को उस हिसासक उपसंहार के सम्बद्ध करते हैं जो उनके लिए निश्चित है, क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं, जो प्रकृति के बिक्ट है। आन्तरिक जीवन की बीज कठिन हो सकती है, परन्तु असम्बद नहीं है। किन्तु जो आस्मा बाहरी जीवन बिना रही है, उसके लिए यह कठिन है कि वसेमान की सदा प्रवाहित बारा में से निकल्प कर स्वतीत की और खलीन मार सके या भविष्य की जोर जा सके। युरातनवादी तथा मविष्यद्वासी दोनों आदर्श हैं और आवर्ष होने के सारण कही नहीं है। इन दो मोहित करने वालों को जो वर्तमान में नहीं है, पहले ही समझा जा सकता है कि उनमें से किसी और जाना संकट उपस्थित करना है, जिसके साथ हिंसा जीनवायें हैं और जो जोवधि नहीं है।

अपने दुखद उत्कर्ष में भविष्यद्वाद पैशाचिकता के रूप में प्रकट होता है।

"इस विश्वास का सार यह है कि संसार की व्यवस्था याप और सुठ है। जच्छाई और सच्चाई उत्तरीहत दिवाही हैं। यह विश्वास जनेक हिसाई सली, सहितो, विशेषतः एपीक हिस्सर्प के लेखक का है। किन्तु हमें प्रधान दोना चाहिए कि करीब-करीब सभी महान एपीक हिस्सर्प के जपने उत्तर हमें को र विश्वास है। अफ लाइन, उत्तर और स्टेशक, सन्त आगस्टाइन, सन्त यामस एक्वीनास, कान्ट और अंठ एस० मिल, कान्टे तथा टी० एप० और, सभी तक देते हैं कि विश्व में कोई देवी व्यवस्था और कमबद्धता है: अच्छाई एक स्वरता में हैं और बुराई उसके विश्व अवस्थात में हैं। में देखता हूँ कि ज्ञानवादी अध्यद्यायों में एक हिपीलाइट्स चर्च के पादरी ने वीतान की परिभाषा यह बतायी है कि इह "संसार के व्यवस्था के विश्व कार्य करने वाजी सामुदाय तो अवहेलना करने की चेटा करता है विज्वका है विश्व करने तथा वह वाली समुदाय तो अवहेलना करने की चेटा करता है विज्वका यह सदस्य है।"

कान्ति की भावना का परिणाम उन सभी स्त्रियो और पुरुषों को मालूम है जो स्वयं कान्तिकारी नहीं है, इस आध्यात्मिक नियम की किया के ऐतिहासिक दृष्टान्तों को खोजना कठिन नहीं है।

उदाहरणार्थ, नीरियाई समाज मे भविष्यद्वाद का मसीहाई रूप प्रथम बार अहिसालमक मानं पर जलता हुआ दिखाई दिया । असीरियाई तीनक आक्रमण के विरुद्ध, त्यापी स्वतन्त्रता को गुरीक्षत करने के लिए भीषण प्रयस्त करने के बजाय इसरायक निवासियों ने उस समय राजनीतिक सासता में अपनी गर्दन सुका दी और अपनी सारी राजनीतिक सम्प्रीत दुखी होकर सर्मापत कर दी, इस आशा से कि पविष्य में कोई नाता-राजा आयेगा जो गिरे राष्ट्र को फिर ऊँचा उठायेगा । जब हम मसीहाई आशा के हितहस का पता मुझी समुग्राय में रूपारे हैं तब हुए देखते हैं कि ५८६ ई० पू० से लेकर चार सी वर्षों में मी अधिक तक पह अहिसारमक वंग से कार्य करता तहा । उस समय से जब यहियों को गचुक्दनजार वैविकोनिया में बन्दी वनाकर के गया वा और १८६ ई० पू० तक जब एटिजोक्स एपिफेनीज द्वारा हेजेंजी उदपीइन के वे विकार हुए विश्वासपूर्ण और सुबंद सांसारिक मंत्रियं और अतीत दुख्य मंत्रायों के असीम के बीच स्वतान है पर हुए विश्वासपूर्ण और सुबंद सांसारिक मंत्रियं और अतीत दुख्य में सांसारिक संत्राम के बीच स्वतानिक के सांस्य के अन्त में हिसासक हो गये । 'एजीजर' तथा दिवेन' माइयों के आत्मोत्रमं का अनुसरण बुहास मैकावियत के सजस्त विद्वास हो गये। में अस्ति का मोकावियां के पद्धित का मौकावीसने आरम्म किया । मैक्कि के असंस्य यहूरी तथा विश्वसे सी सी प्रसात के में कि पत्री में हुआ । अधिक धर्मोन्सर सैय-वादी महियों के पद्धित का मौकावीसने आरम्म किया । मैक्कि के असंस्य यहूरी तथा विश्वसे सी सी प्रसात के मैं किया निकत्री हिसा ई० ६६–७० और ६९१५–१७ तथा ई० १३२–५ की पासव यहती कालि में म्यानक रराकाष्टा पर एडिकी ।

१. संत जान को जो इलहाम हुआ या ।

२. गिलबर्ट मरे : 'सेटानिजम् एव्ड वि वर्ल्ड आर्डर, एसे और एड्रेस, पृ० २०३

भविष्यवाद का प्रतिकोध जिसका यह क्लासिकी उदाहरण है सकात नहीं है। किन्तु यह और भी आष्यर्थ की बात है कि पुरातनबाद, जो विरोधी प्रतिक्रिया है उसके अन्त से भी इसी प्रशास प्रतिकोध देखने में आता है। यह विरोधाभास-सा लगता है कि इस पुरोगामी की मा का परिणाम भी हिसात्मक कंग का होता है। किन्तु ऐतिहासिक तथ्य यही बताते हैं श

हेलेनी समाज के राजनीतिक विघटन के इतिहास में पुरातनवादी प्रथम राजममंत्र स्पार्टा में राजा एजीस चतुर्व और रोम में जनरक्षक टाइबीरियस ग्रेकस थे। दोनो असामान्य चेतना और सज्जनता के व्यक्ति थे। दोनो ने सामाजिक भूलो को सुधारने का कार्य किया। इस विश्वास से कि पतन के पहले के स्वर्णयुग का कोई विधान या उसी को वे पुनःस्थापित करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था एकरसता की पन स्थापना। फिर भी अनिवार्य रूप से वे हिसा की ओर गये क्योंकि उनकी पुरातनवादी नीति सामाजिक जीवन की धारा के विपरीत प्रयत्न थी। उनकी निजी नम्रता उस हिंसा के हिमानी वेग को नहीं रोक सकी, जिसे उन्होंने अनजान में गति प्रदान कर दी थी। वे उस प्रतिहिंसा के सघर्ष में चरम सीमा पर जाने की अपेक्षा आत्म-बलिटान के लिए तत्पर हो गये जो हिंसा के बिरुट विवहा होकर उभाइ दी गयी थी। उनके आत्मबलिदान से केवल एक उत्तराधिकारी को उनका कार्य आगे बढाने की प्रेरणा मिली और कर हिसा द्वारा उसे सफलता मिली । इस हिसा में बाहीद स्वय हतोत्साहित दिखायी दिये । अहिंसक राजा एजीस चतर्थ के बाद हिंसात्मक राजा किल्पोमिनीस ततीय आया और अहिंसात्मक प्रजा-रक्षक टाडबीरियस ग्रैकस के बाद हिंसात्मक भाई गैअस आया । दोनो की कहानी का अन्त यही नहीं या । इन दोनो अहिंसक पूरातनवादियों के कारण हिंसा की बाढ़ उभड़ आयी । यह बाढ तब तक शान्त नहीं हुई जब तक इसने उन मण्डलों के सम्पूर्ण ढाँचे को बहा नहीं दिया जिनमें उन्होंने अपनी सुरक्षा करने की कोशिश की थी।

यदि हम अब अपने हेलेनी और सीरियाई उदाहरणों के, उनके इतिहासों के दूसरे अध्यायों पर, ध्यान दे तो हम देखेंगे कि एक ओर परातनवादियों ने दसरी ओर भविष्यवादियों ने हिंसा की जो उच्छुखलता उत्पन्न कर दी थी, वह आश्चर्यजनक ढंग से उसी अहिंसा के पूनरागमनद्वारा कम हुई जिसे हिंसाकी बाढ ने डबो दिया या और समाप्त कर दिया था। जैसाहम देख चके हैं. हेलेनी शक्तिशाली अल्पसस्यक के इतिहास में ई० पृ० की अन्तिम दो शतियों में करों के गिरोह के बाद सजग तथा योग्य सार्वजनिक कार्यकर्ता उत्पन्न हुए, जिन्होने सार्वभीम राज्य का संगठन किया और उसकी रक्षा की । इसी समय हिसारमक पुरातनवादी सुधारकों के उत्तराधिकारी अभिजात दार्शनिको के रूप में बदल गये। ये अभिजात दार्शनिक एरिया, कैसिनापीटस. धे सिया पीटस, सेनेका, हेलवीडिअस प्रिसक्स थे, जिन्होंने जनता की भलाई के लिए भी अपनी वंशपरम्परा के प्रभाव का प्रयोग नहीं किया और यहाँतक आत्मस्याग किया कि निरक्श सम्बाटों की आज्ञा से अपनी आत्महत्या तक कर दी । हेलेनी ससार के आन्तरिक सर्वहारा के सीरियाई भाग में ठीक इसी प्रकार इसी संसार में 'मकीबियाई सेना की मसीहाई राज्य'की स्थापना की चेष्टा नितान्त असफल हो गयी और उसके बाद यहदियों के उस राजा की विजय हुई जिसका राज्य अलौकिक था। दूसरी पीड़ी में यहदी सैन्यवादी उत्साहियों की बर्बरतापूर्ण बीरता जब विनाश पर थी. उस समय उसकी संरक्षा ऊँचे वीरतापूर्ण अहिसापूर्ण ढग से रब्बी जोहानन बिन जक्काई ने की और यहदी जेलटो से इसलिए अलग हुआ वा कि यद के बाहर अपनी शिक्षा को जारी रख

सके। जब अनिवार्य विनास का समाचार उनके पास लाया गया और समाचार लाने वाला शिष्य दावण दुख से फिल्टगारा,— हम लोगो गर बच्च गिरा है, क्योंकि वह स्थान नष्ट हो गया, जहीं हम इसरायल के पायों के लिए आराधना करते यें। 'स्वामी ने उत्तर दिया,— मेरे बेटे, इसके लिए दुखी मत हो। हमारे पास आराधना का एक और बग है, वह है दया का दान। यह लिखा भी गया है, "मैं दया की इच्छा करता है। बलियान की नहीं।"

इन दोनों विषयों में हिंहा का आवेग जो जान पहता था कि रोह की सभी वस्तुओं को बहा छे जायगा, कैसे रुका और सान्त हुआ। दोनों अवस्थाओं में इस आस्वर्यअनक परिवर्तन का कारण जीवन के बंग का परिवर्तन है। हेलेनी छिनत्त्वाली अल्पसब्यक के रोमन भाग की आत्माओं में पुरातन्त्रवाण के आदर्श के स्थान पर अनासिक्त की भावना थी। हेलेनी आन्त्रिक सर्वहारा के यहूदी भाग की आत्माओं में भविष्यवाद के आदर्श को हटाकर ईसा का आदर्श स्थापित किया गया।

हम कदाचित् इन दो अहिंसात्मक व्यक्तियों के जीवन के गुणो को उसी दृष्टि से समझ सकते हैं जैसे उनकी उत्पत्ति हुई थी, यदि हम एक विक्यात घर्म-परिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा जीवन को देखें। उदाहरणार्थ रीमन पुरातनवादी कैटोमाइन जो रुटोइक दार्धनिक हो यथा या तथा यहूनी भविष्यवादी साहमन बार जोनास हुँ जो ईसा के शिष्य पीटर हुए। इन दोनो महापुक्षों में एक धार्मिक अन्धविष्वतास था, जिसने उनकी शानित्यों को गलत रास्ता दिखाकर उनके बहुप्पन को धुंधला कर दिया था। जब तक वे अपनी शनित्यों को गलत राह पर यूटोपिया— (काल्पनिक आदर्थ) के फेर में पड़े हुए ये, जिसे उन्होंने उचित समझा था। और प्रत्येक का जब धर्म-परितर्यन हुआ उनकी इतने दिनों की चिक्त और भ्रमित आत्माओं को पता चला कि उसमें कितनी शनित है।

ऐसे काल्पनिक रोमन राजतन्त्र की कल्पना का समर्थन करने के कारण केटो हास्यास्पद-सा हो गया था । ऐसी पीढी की राजनीति में वह बराबर छाया का पीछा करता रहा और वास्तविकता से अलग रहा। जिस रूप में उसे राजनीति मिली उसने स्वीकार नहीं किया। अन्त में जब उसे घरेल यह में सम्मिलित होना पड़ा. जिसके लिए वह उत्तरदायी था, यद्यपि उसने इसे स्वीकार नहीं किया, उसकी राजनीतिक कल्पना चर हो गयी क्योंकि जो शासन उनके उन सहयोगियों के विजय के बाद होता, वह कम-से-कम केटो के प्रातनवादी आदशों के उतना ही प्रतिकल होता जितना, अन्त में, विजयी सीजर का अधिनायकवाद । इस द्विविधा में सनकी राजनीतिक की स्टोइक दार्शनिको ने मर्खता के दोष से बचा लिया । जो व्यक्ति पुरातनवाद में अपना जीवन विता रहा था उसे स्टोइक के रूप में इतनी अच्छी मृत्यु मिली कि अन्त में उसने सीजर तथा सीजर के बाद एक ज़ती से भी अधिक तक उसके उत्तराधिकारियों को इतना कब्द दिया कि कोई भी रिपब्लिकन दल इतना कब्ट नहीं दे सकता था। केटो के अन्तिम दिनों की कहानी ने अपने समकालीनो पर इतना प्रभाव डाला जो आज भी प्लटार्क का कोई भी पाठक पढ़ सकता है। अपनी प्रतिमा से सीजर ने उस आघात की गम्भीरता का अनमव कर लिया था जो उसके विरोधी स्टोइक की मत्यु के कारण राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में हुई थी और जिस पर उसने कभी गम्भीरता से घ्यान नहीं दिया या और जब वह गृहयुद्ध की आग बुझा कर नये सिरे से एक संसार बना रहा था इस विजयी अधिनायक ने केटो की तलवार का उत्तर अपनी करूम से

दिया। यह बहितीय प्रतिमासन्यन व्यक्ति बन्धी तर्ज वानता या कि वो आक्रमण सेना से हटाकर दार्शितक स्तर पर छाया गया था, और जिसके फलस्वरूप केंटी ने स्वयं अपने हृदय में तरवार मोंकी, उसका उत्तर करूम से ही दिया जा सकता है। फिर भी सीवर अपने वैदी को नष्ट करने में असफर रहा, जिसने चलते-चलाते यह आधात किया था। केटी की मृत्यु ने तीवरबाद के विच्छ नये दार्थितक सम्प्रदाय को कन्म दिया। सीवरबाद के विरोधी अपने संस्थापक के उदाहरण के अनुसार अपने को नष्ट करके नये अस्याचार से मृत्यु हुए। स्थोंकि इस स्थिति को ने स्थोकार कर सकते में और ज इसको द्यार सकते थे।

पुरातनबाद से अनासिस्त का परिकर्तन विस्तृत रूप से मान्से बृटस की कहानी में बॉणत है। यह कहानी प्लटान द्वारा कही गयी थी तथा घोनसपीयर द्वारा दुहरायी गयी। बृटस का विवाह केटी की पुत्री से हुआ था। वह जुियस सीजर की मृत्यु का भी साम्रीदार गों हिसारक पुरातनबाद का ही कार्य था। विस पर भी हम ऐसा सोचते हैं कि हत्या के पहले उसे सम्देह था कि मैं ठीक रास्ते पर हैं या नहीं। हत्या का परिणाम देख लेने पर उसे और भी सन्देह हो गया। क्रिलिण के युद्ध के बाद उन लिता शब्दों में, जिसे घेनसपीयर ने उसके मुख से कहलाया है, उसने केटो वाले समाधान को स्वीकार किया जिसकी वह पहले निन्दा कर चुका था। आराक्षरण करते समय वह कहता है—

सीजर! अब तुम शान्त हो जाओ,

मैने बहुत प्रसन्नता से तुम्हे नहीं मारा है।

पीटर का प्रविष्णवाद वैसा ही अनुष्युक्त मालूम पड़ा जैसा केटो का पुरातनवाद । वह ईसा का रहुला धिष्ण या जिसने उसे मसीहा के रूप में माना । उसने अपने स्वामी के इस इल-हाम का भी विरोध किया कि मसीहाई राज्य साइरस के ईरानी विश्व-साम्राज्य का यहरी सरकरण नहीं है। और अपने निश्चित विश्वास के पुरस्कार के रूप में विशेष आशीवाँद भी प्राप्त किया और इस कारण अपने इस विश्वास के लिए कि उसके स्वामी की राज्य की कल्पना धिष्य की ही कल्पना के अनुवार होनी चाहिए, तौज अपनेता में सहन करनी पड़ी। अर्थान्— "सैतान, मेरे पीछे जाओ। जुम मेरे लिए अभिवार हो। ईश्वर की वस्तुओं की तुम प्रयक्ता नहीं करते, बल्कि मानवी बस्तुओं की प्रश्वास करते हो।"

यहाँ तक कि जब पीटर की मूले उसके स्वामी के मयानक धिककार के कारण उसकी आँखों के सामने आयी धिशा का हतना कम प्रमान हुआ कि वह दूसरी परीक्षा में पुन: असफल हो गया। जब वह कमान्तरण का तीन में से एक साक्षी हुआ, तब उसने देखा कि मूला तथा इंकियास उसके स्वामी की बान में बहे हैं। और यह एक सकेत था। इस दृश्य का वर्ष गलत समझकर उसने शिवर का केन्द्र स्थापित किया। तीन खेमे बनाकर) येसा बन में नैकिली के यूहूरियों और पियुत्तमों ने उसके बहुत पहले ही स्थापित किया था जब रोमन अधिकारियों को यह सूचना मिल गयी और उन्हें तितर्शवत करने के लिए अपनी सेना खेब दी। इस असगत ब्रवित को उन्हें तहर पर विश्व हो यह ने तक कि प्रमु उनकर दृश्य लोप हो गया, यह नेतावत वेत हैं हि कि मसीहा ने को स्वय राह दिखायी है, उसे स्थाकार करना वाहिए। इस दूसरी धिशा ने भी पीटर की आई नहीं खोती यहाँ तक कि प्रमु के जीवन के पर उनकर्ष पर जब जो हुक प्रमु ने कहा था स्वय उत्तरा जा रहा था—यह कटर

भविष्यवादी गैप्सर्मन के बाग में लड़ने के लिए तैयार हो गया और हो सकता है कि बाद में उसी संध्या को वगने प्रमुक्त प्रति विश्ववासभात उसके मस्तिष्य को उलझन का गरिणाम रहा हो जो भविष्यवाद पर विश्वास हट जाने के कारण और उसके वश्ले किसी बात पर विश्वास न होने के कारण उत्पक्त हुई हो।

अपने जीवन के इस सर्वोच्च अनुभन के बाद भी जब ईसा को यूकी पर चढ़ाया जाना, उनका पूनकजीवन और आरोइन में अन्तदः उसे बता दिया था कि ईसा का राज्य इस संसार का राज्य ही, है, पीटर का फिर भी विश्वास था कि इस क्यान्तरित राज्य में मुहिद्यों के लिए ही मता- विश्वास चाहिए, जैसा भविष्यवादी मसीहाई आदर्यकोंक में होगा। अर्थात् एक ऐसा समाज तिवने स्वयं में हैंबर के राज्य को मान लिया था पृथ्वी पर इस क्रकार सीमित कर दिया जाता जिसमे एक के आर्तिरित्त और सभी ईवर की सन्तान विष्ट्यक होती। भित्र मित्र कर दिया जाता जिसमे एक के आर्तिरित्त और सभी ईवर की सन्तान विष्ट्यक होती। भित्र मित्र कर दिया जाता जिसमे एक के आर्तिरित्त और सभी ईवर की सन्तान विष्ट्यक होती। भित्र मित्र कर दिया जाता जिसमे एक के आर्तिरित्त और सभी देवर की स्वाच सित्र के प्रदास है के स्वचित्र के उत्तरा है। फिर भी गीटर कहाती में पाल को समर्थकों में तब तक स्थान नहीं देता, जब तक कथा के अनुसार वह बात समझ नहीं लेता जो फरीसी (बहुदियों को एक शावा) पाल ने खण भर में आध्यारित्रक कन्मित हो होता की पाल की समर्थकों में सह सम्या कि समर्थ के सन्देशवाहिक हार पर आ गये। का स्वाचीतिक्ष के पर पर प्रभ की स्वीहित और जेस्तत्रम में लीटने के पहले अपूरी-ईसाइयों के समुदाय के सामने अपने कार्य के समर्थन के स्थम में पीटर ने देवर के राज्य का उपदेश जिन सब्दों में क्या, उसका तिरस्कार ईसा नहीं कर सम्या महत्ता हो।

जीवन के वे दो मार्ग क्या है, जिन्होंने ऐसे आध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न किये ? जो पुरातनबाद के स्थान पर केटो ने और भविष्यवाद के स्थान पर पीटर द्वारा स्वीकार किये गये। एक और सामान्य अन्तर को और हम ध्यान दे जो एक जोर अनाविस्त और रूपान्वरण के बीच है और इसरी और परातनबाद और भविष्यवाद के बीच है।

क्यान्तरण और अनासिन्त समान रूप से मिलप्यवाद तथा पुरातनवाद दोनों से इस रूप में मिल है कि वे आप्रात्मिक क्षेत्र में गरिवर्तन करते हैं। रूपान्तरण और अनासिन्त का मिलप्यादा में समय के दिस्तार का केवळ बनाद नहीं है, इनका विशेष कार्यक्रेस बहुएक ते गुरातनवाद में समय के दिस्तार को केवळ अनद नहीं है, इनका विशेष कार्यक्रेस बहुएक ते गुरूष वान् में गरिवर्तन के रूप में रहा है। इसी को हम सम्प्रता के दिक्कास को कसीटी मानते हैं। वे दोनों राज्य जिनकी प्रात्मित कता उद्देश्य है पारकीकिक हैं, इस दृष्टि से कि जममें किसी का भी कारणीनक अदीत में एवं मिलप्य में लेकिक विस्तार नहीं है। सामान्य कार्यिकता जनकी एक मात्र समानता है बीर दृसरी इंटियों से वे एक-दूसरे के मिल्र हैं।

जिसे हम 'पृथक्करण' या अनासिक्त कहते हैं भिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों द्वारा हुआ है। विषयनोन्म्ब हेनेनी संसार से स्टोक्स अबस्यता में जाते ये तथा एपिक्कुरिकन (इस्त्रिय-सुवान्तुर्पा) 'शान्तिक्तान्तुर से अबस्य होते थे। जैसा कवि होरेस के आरम्बेटतान्युरक साम्रति से सोवणा द्वारा ऐक्ता प्रदर्शित किया गया है। वह कहता है 'वितयह हुए संसार के टुकड़े से हमें शान्ति मिन्ती है। 'विषयनोन्युक्त मारतीय संसार से बीजों का अलगाव 'निर्वाण' के रूप में हुआ। निर्वाण एक मार्ग है जो हमें संसार के बाहर के जाता है। उसका उद्देश एक स्वर्णन्यक हम संसार के बाहर के जाता है। उसका उद्देश एक स्वर्णन इस संसार का बाहरूकार करता है। उसती तथ्य हमें आकर्षक बनाता है।

बहु आवेय वार्धिनिक वात्री को विरक्ति की जोर आये बढाता है, न कि आसिन्त की ओर बींचता है। वह 'विनाय के नगर' की रीव में लगी युक को बाहदा है, किन्तु सामने चमकीले प्रकाश' पर उसकी दृष्टिन हों। रहती। सांवारिक मनुष्य कहता है, 'जो सीकास्म के मेरे प्रय नगर' किन्तु मारक्त का 'जीवृत का नगर' वैदा नहीं। कहीं—'जो जीवृत के नगर' वैदा नहीं कहीं—'जो जीवृत के नगर' वैदा नहीं। है जैसा अगस्टाइन का 'ईस्वर का नगर' वो जीवित देवता का नगर है। और सात्रा योजनानुसार प्राप्तिक विरक्ता के अनासिन्त है । और सात्रा योजनानुसार प्राप्तिक विरक्ता के अनासिन्त है कि विरक्तास से प्रेरित तीर्यागा। सार्धिनिक के लिए इस संसार से सफलवायूर्वक अलग हो जाना अपने आप पूर्ति है। और इससे कोई मतलव नहीं। सार्धिनिक खाल बाले नगर के तार जाकर क्या करता है। हेलेनी दार्धिनकों ने जनासन्त विद्यानों की स्थित आनन्दपूर्ण चिन्तन की बतायी है। बुढ (यदि इनके सिद्धान्त हीनयान की पुस्तकों में झानावारी के साथ दिखाये हो अपनत का इसका कोई के जब तक लीटने की सभी सम्प्राप्ताएं सदा के लिए समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इसका कोई वर्ष नहीं है कि स्थापत जिल्ल साचित वान्ति की अवस्था में आये हैं वह फिस प्रकार की है से विद्यान साचित की अवस्था में आये हैं वह फिस प्रकार की है

यह अक्षेय तथा उदासीन निर्वाण था 'जीयून का नगर' जो पूथक्करण का उद्देश्य है कि यह स्वर्ग के राज्य का विरोधी है। यह स्वर्ग का राज्य क्यान्तरण के धार्मिक अनुभवों के मार्ग द्वारा प्रग्त होता है। दार्घोनिक दूबरे सत्तार का तार्त्य, एव सत्तार है जो नितान्त हमारी धरती पर ही है। दैवी 'दूबरा सत्तार' मनुष्य के सात्तारिक जीवन के पार है, किन्तु मानव-जीवन उसमें सीमिजित है।

"और जब कैरीसिया ने पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आयेगा, तब उसने उन्हें उत्तर दिया और कहा—'ईश्वर का राज्य' देखते हुए नहीं आता है और न तो वे कहेंने—यहाँ देखां, वहाँ देखों । क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर ही है ।"

यह स्पष्ट है कि ईश्वर का राज्य अपनी प्रकृति में उतना ही सकारात्मक है जितना जीयूस का नगर नकारात्मक । पृथवकरण का मार्ग जब केवल अलग होता है वही रूपान्तरण का मार्ग वह किया जिसे 'अलग होना और लौटना' हम पहले कह चुके है ।

अब तक हुए जीवन, आचरण तथा भावता के वैकल्पिक मार्गी के छ: जोड़े संक्षेप में बता पुरु हैं जो मनुष्यों को आरामाओं के सम्मुख प्रकट होते हैं, जोविषटनोन्मूख समाजों में रहते हैं। इसके पहले कि उनमें से प्रयोक जोड़े की हम स्मोदास परीक्षा करें, हम कुछ समय के लिए आराम के इतिहास और समाज के इतिहास के बीच की प्रखळा का निरीक्षण करे।

यह स्वीकार करते हुए कि प्रायेक आत्मीय अनुभव अवस्य किसी-म-किसी मनुष्य का निजी होता है, क्या हम देखेंगे कि उन मनुष्यों में से कुछ के अनुभव, जिनका हम निरीक्षण कर चुके हैं, ऐसे हैं जो विषटनो-मृख समान के कुछ भागों के सदस्यों में ही हम पाते हैं? हम देखेंगे कि आदरण और भावना के वे चारो वैयक्तिक मार्ग अर्थात् निष्क्रिय त्याग और सिक्रिय आत्मनिष्कृति निष्क्रिय संचरण तथा पाप की सिक्रिय भावना सिन्तराली अल्सक्यक तथा सहाद्यारा दोनों में समान रूप से पायों जा सकती हैं। दूसरी और जब हम आचरण और प्रावना के सामाजिक डंगों को

मार्कंस आरीलियस आन्टोनियस : मेडिटेशन्स, पुस्तक ४, अध्याय २३ ।
 स्पृक--१७, २०-१ ।

देखें तब, हमें अपने वर्तमान उद्देश्य के लिए, निष्क्य तथा सिक्य जोड़े में अन्तर करना पड़ेगा।

दो निर्मिक्य सामाजिक परिस्थितियो—पकायनवाद और असामक्ष्य को समर्थण—महले
सर्वहारा की श्रीणयों में दिखाई पढ़ती है और फिर शिक्तशाली अल्पनक्क्यों के कियाई
फेलती हैं। यह शक्तिशाली अल्पनक्क्य अन्त में सर्वहारा बन जाता है। इसके विणयों में
सिक्य सामाजिक परिस्थितियाँ—माणोत्सर्य की खोज तथा एकता की भावना की प्रेरणा—
पहले शिक्तशाली अल्पसंक्यक में दिखाई देती हैं और यहाँ से सर्वहारा में फैलती हैं। अन्त में
जब हम जीवन के अपने चार विकल्पों पर विचार करेंगे, तब हम इसके विपरीत पायेंगे कि सिक्य
जोड़ा पुरातनवाद और अनासिन्त पहले उदाहरण में शक्तियां अल्पनस्क्यक से तथा सिक्रय
जोड़ा—मुश्चियां कीर अनानसन्ति पहले उदाहरण में शक्ति हो। अन्त में

### (२) 'त्यांग' और आत्मनिग्रह

त्याग और आत्मनिष्यह का, जो निषटनोन्मुख समाजों के मुख्य गुण है, प्रकाश में आना कठिन है, बयों कि ये वैयमिशक आवरण के दो ढंग प्रत्येक सामाजिक परितिषति में दिखाई एवते हैं। आदिम सामाजों के जीवन में भी हम आनन्दोत्सव तथा तपस्वी जीवन का अन्तर रख सकते हैं। लाया मांसम के अनुसार वार्षिक कक में इन मावों में कबीलों के सदस्यों की सामृहिक अधिस्थावित हमें देखने को मिलती है, किन्तु विघटनोन्मुख सम्यताओं के जीवन में सर्जनात्सकतां के स्थान पर त्याग को हम इस आदिम भावना ले कुछ अधिक समझते हैं। हमारा तात्स्य मंतितक को बहु अदस्या है जितमें स्वेच्छानार सर्जन का विकल्प मान किया जाता है—चाहे जान में या अनजान में, सिद्धान्त में या अयवहार में—स्याग के उदाहरण का आत्मनिष्यह के साथ साम्य तिस्थय रूप से विवाया जा सकता है यदि हम संसेंप में देखें क्योंकि आत्मनिष्यह सर्जन का विकल्प है।

उदाहरणार्थ, हेलेनी सकटकाल में पतन के बाद पहली पीडी में त्याग तथा आत्मनिग्रह की मूर्तियों का जोड़ा अफलातून ने मुकरात तथा अल्प सिवियाडीस के चित्र 'द सिम्पोजियम' में और प्रैसिक्स और इस्टात के चित्र 'रिपिल्क में उपस्थित किये हैं। वासना का दास अल-सिवियाडीस व्यवहार में त्यागी है और मैसिमेक्स सिद्धान्त कप में 'जिसकी लाठी उसकी प्रैस' का समर्थक है।

हेलेनी कहानी के दूसरे अध्याय में हम रेखतेहैं कि इन आस्मानि व्यक्तियों के भाष्मकार सर्जन के स्थान पर अपने अपने आचार का समर्थन इस अकार करते हैं कि हमारा जीवन अकृति के अनुतार है। यान के लिए इस विशेवता का दावा साधारण आनन्दवादियों ने किया। और उन्होंने ध्यमं में एपिक्यूरस को बदनाम किया। आनन्दवादियों के इस अपराध के लिए तससी ऐपिक्यूरी किंदि लक्ष्मीविषय ने वस्तेना की। इसरी और हम देखते हैं कि सिनिको ने तससी औवन के लिए 'प्राइतिक होने का 'दावा किया, विसका उदाहरण नोंद में बैठा डोयोजिनीच है और जिसे कम पह डेंस ने इसरे स्टोइक मानते वें।

यदि हम हेलेनी से सीरियाई संसार की और उनके संकटकाल में करें तो हमें त्याग और आत्मनियह के बीच देंसा ही दिरोध मिलेगा । यह विरोध एकलेजिआस्टीव की युस्तक के अनुसार सालियमय स्वेदना का सिद्धान्त और एसेनियों के मठ वाले संप्रदाय के तरोमय आचार के जीवन में दिखाई देता है। सम्पताओं का एक और वर्ग है। यह वर्ग भारतीय, वैविकोनी, विताइत और माया का है। ये सम्पताओं कि पहिल होते समय आदिम मानव को प्रकृति को ओर कोटती दिखाई देती हैं, वर्गीक उनके धर्म के काम भावना के स्याग और उनके दर्धन की अंतिरक्ष तर-भावना में बहुत अन्तर या, जिसे वह समझ न करे। भारतीय सम्पता में एक विरोधामास माकून पड़ता है जिसका पहुले समाधान नहीं बान पड़ता। वह है योग तथा किय-पूत्रा का सामंजस्य। उसी प्रकार विषयनोत्ता विविकानी सामाज के नक्षत्रीय दर्धन और मन्त्रियों में व्यक्तियार, माया सम्पता के मनुष्य के बिकानने के बीच और तथा, प्रभू आस-पत्रन के बीच तथा हताइत के आनन्दिसक और साधानामय उपासना, जो सिविके और अनीस की पूत्रा में वे करते थे, सम्भवतः यह अतिरुख पर-गीड़न की सामान्य प्रवृत्ति थी जो उनके त्याग के अन्यास तथा आस्पविष्ठ में समान कप से प्रविच्छ हैं। जिसने इन वारों विषयित कम्पताओं के सरस्यों की आस्पाओं में अध्यासों के बीच भावास्मक समस्तता बनाये रखा। किन्तु जब विदेशी दर्शक की उदासीन विरक्षणात्मक इंग्डिट उनकी गरीसा करती है, तब वे उनमें सामवस्य नहीं देख पति। रोसा निर्मा करती है, तब वे उनमें सामवस्य नहीं देख पति।

हमारे पहिचमी समाज के इतिहास के आधुनिक अध्याद में क्या आचरण के में दो विपरित वंग, सिल्तुत रामंच पर बही कार्ये पुत. कर रहे हैं? त्याग के प्रमाणों की कमी नहीं है। सिक्षानत के क्षेत्र में त्याग के पैगम्बर स्मों ने प्रकृति की और त्योदने का मोहक निमन्त्रण दिया है। और ध्यवहार में चारों और उदाहरण मिलते हैं। इसरी और हम तपस्था के पुनवन्त्रीवन की खोज में अवफल होने और इस कारण हम इस मानवता विमुख परिणाम पर गहुँच सकते हैं कि पाद हमारी परिचमी सम्यता सचमुच पतित हो चुकी है तो अभी उसका विषटन बहुत दूर तक नहीं पहुँचा है।

## (३) पलायन तथा प्राणोत्सर्ग

पलावत तथा प्राणीतमां, दोनो सामान्य अर्थ में, क्रमशः कायरता के कलंक तथा साहस के मुणो के परिणाम है। और हसिलए सभी समाजो और सभी यूगो में मानव आवरण के समान मुण है। एकावन एवं प्राणोतमां, जिन पर हम विचार कर रहे हैं जीवन के प्रति विधिष्ट मावना डारा प्रित होते हैं। केवल कायरता के एलायन अचवा विद्युद्ध साहस के प्राणोत्सरों से हमारा अभित्राय नहीं है। पलायित आत्मा जिसकी हम खोज कर रहे हैं, वह आत्मा है वो इसिलए एकायन करती है कि वह नचमुच यह समझती है कि विसा उद्देश्य के लिए वह कार्य कर रहा है वह इस योग्य नहीं है कि उनके लिए कार्य किया जाय। उसी प्रकार शहीद आत्मा जिसकी हम खोज कर रहे हैं वह आत्मा है जो मुक्ततः या केवल उद्देश्य की पूर्ति के लिए आत्मोत्सर्म नहीं करती, विरुठ उसकी इस्त उसका इच्छा होनी है कि वह

"इस अबोधगम्य संसार को

गम्भीर और क्लांत भार'से"

मुक्ति प्राप्त करे । ऐसा शहीद सज्जन हो सकता है, किन्तु मनोवैज्ञानिक रूप से वह अर्द्ध आत्म-

१. वर्डस्वर्षः टिटर्न ऐबे ।

हत्ता है। वह आधुनिक गवारूँ भाषा में पलायनवादी है, जिस प्रकार हमारा पलायनवादी भी निम्म कोरि का पलायनवादी है। इस दृष्टि से रोमन पुरातनवादी मो अमार्शास्त्रवाद के देवीन को यहण कर चुके थे, शहीद दे। अबने हम सहान् कार्य से वे बनुष्म करते थे कि हम अवीवन से हाय नहीं भी रहे हैं, उससे स्वतन्त्र हो रहे हैं। जोर यदि उसी वर्ग और इतिहास के उसी युग से पलायन का कोई उसहरण बोजे तो हम रोम के पलायनवादी मार्क एन्टानी का उसहरण दे सकते हैं। जो रोम तथा रोमनो के गम्भीर आदशों को छोड़कर अर्थपूर्वी सिक्जीपेट्रा की गोद में बना गया।

दो सतियों बाद, ईसार्द युन के डितीय सती के बीतने वाले अध्यकारपूर्ण दर्शकों में हम साक्षात् मामसी आरीजियस राजकुमार को देखते हैं जिसको सहीयों के सिरमीर की पदवी सिस अनुस्तित न होगा क्योंकि मृत्यू की किसी अलिस महार का रह पर दस नहीं करा । मास से पुत्र और उत्तराधिकारी कोमोडस में हम साम्राज्य के प्रणयनवारी को पाते हैं जो अपने कन्छे पर उत्तराधिकार का भार वहन करने का प्रयत्न नहीं करता और सीधे नैतिकता से प्रणयन कर जाता है और सर्वहारा की अध्यम राह पर चल देता है। सम्राट् के क्य में पैदा होकर शीकिया अक्षांडिया होगा उसे अधिक पसन्द आया।

हेलेनी शक्तिशाली अल्पसंख्यक का अन्तिम समय ईसाई धर्मतन्त्र पर आघात था, जो मृत्यू की पीड़ा के समय सम्यता से परे हो गया, क्योंकि यह मरणासन्न अन-ईसाई शासक वर्ग इस हृदय विदारक सत्य को स्वीकार न कर सका कि अपने पतन और विनाश का वह स्वयं उत्तर-दायी है। मरते समय भी उसने यही कहकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न किया कि सर्वहारा के कायरतापूर्ण आक्रमण के कारण ही मेरा विनाश हो रहा है। और जब बाहरी सर्वहारा भीषण युद्ध गिरोहो में परिवर्तित हो गये, जो साम्राज्य के शासन के उन आक्रमणो से बच-कर निकल जाते थे, जो शासन उनके हमलो के जवाब में करता था, तो सारी चोट ईसाई चर्च को सहनी पड़ी जो भीतरी सर्वहारा की प्रमुख सस्या थी। इस कठोर परीक्षा में ईसाई गोठ की भेड़े स्पष्ट रूप से उन बकरों से अलग की गयी और उन्हें यह चुनौती दी गयी कि अपना धर्म छोड़ो या अपनी जान से हाथ धोओ। धर्म छोड़ने वालो की संख्या बहुत थी। बास्तव में इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि जब अत्याचार समाप्त हुआ तब धार्मिक राजनीति की बड़ी समस्या हो गयी कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाय । किन्तु प्राणोत्सर्ग करने वालो का यह छोटा-सादल अपनी संख्या के अनुपात से कही अधिक शक्तिशाली था। इन बीरो के शौर्य को धन्यवाद है कि ठीक संकट के समय ईसाई दलों से आगे आये और जान देकर उनके लिए साक्षी दी और धर्मतन्त्र विजयी हुआ । यह छोटी किन्तु महान् स्त्री-पुरुषो की सेना इतिहास में विश्वासभातियों के विश्द उच्चकोटि के शहीदों के नाम से अमर है। इनका उचित से अधिक सम्मान नहीं हुआ । इतिहास में इन्हें बहुत बड़ा शहीद कहा गया है, इसके विरोध में दूसरो को विश्वासघाती कहा गया है जिन्होंने अन-ईसाई साम्राज्य के अधिकारियों की माँग पर पवित्र धर्मग्रन्थ तथा चर्च का पूनीत पात्र अपित कर दिया।

यह आपित्त की जा सकती है कि एक ओर केवल कायरता है और दूसरी ओर बिशुद्ध उत्साह इसीलिए यह दृष्टान्त वर्तमान उद्देश के लिए व्यर्ष है। जहाँ तक भगोड़ो का सम्बन्ध है इमारे पास इस आपित का उत्तर देने के लिए साधन नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों किया जो कलंक- पूर्ण बिस्मृति में बबा है। किन्तु, प्राणीत्सींपमों की प्रेरणा को चिद्ध करने के लिए प्रकृत प्रमाण है कि कम या बेख जैसा पाठक समझे, निःवायं उत्साह ही उनकी प्रेरणा का मूक्स कोत है। पुत्रस और दिखाने ने उत्साहपूर्वक सहीद होना स्वीकार किया और देशे वितीय बाद वर्षीया समझा जिससे उनके पाणे को समा मिलेगी और स्वगं के लिए राह निश्चित हो जासमी। एन्टिओंक का इमनेवियस, दितीय सती का एक प्रसिद्ध सहीद अपने की 'ईस्वर का गेहूँ' कहता है और उस दिन की आकाशा करता है, जब वह 'वगली जानवरों के दाँतो द्वारा पीसा जायगा और ईसा के लिए शुद्ध रोटी बनेगी।'

अपने आधुनिक पश्चिमी संसार में क्या हम सामाजिक आवरण के ऐसे वो विरोधी हम पा सकते हैं ? निरिवत रूप से हम परिवम के पलायन के अनिष्टपूषक परिणाम के लिए 'पादरियों के विवयासपात' (जा ट्राहिवन हि करने) में देख सकते हैं । इस दिवशासपात के लिए 'पादरियों के विवयासपात' (जा ट्राहिवन हि करने) में देख सकते हैं । इस दिवशासपात के इस प्रहराई से निकली है जिस गहराई का पता इन बच्चों का निर्मात प्रतिमासप्यक्त झांबीसी लेखक कराजिल् न लगा सकें! । यदाप वह स्वीकार करता है कि दोष कितनी गहराई तक पहुँच चुका है क्यों कि जन आधुनिक बुद्धिजीवर्यों को दोषों उहराने के लिए मध्यपृत्तीन धार्मिक नाम चुना है । विवयसपात का मित्री के उस औं के साथ उनका विवयसपात आरम्भ कही हुआ पा, जिन्द ज्योंने उसी काल में किया है वो मूला नहीं गया है । यह आधुनिक स्पिपित सिद्धान्तों का अविवयस तथा जारा पात का में किया है वो मूला नहीं गया है । यह प्रशापन सिद्धान्तों का अविवयस तथा उदाराजावर के नमें प्रप्त लाभों का कामराजापूर्ण मध्यपंत है । यह प्रशापन, जिसका नवीनतम प्रदर्शन हुआ है, धतियों पहले आरम्भ हो चुका पा, जब पादरियों ने परिचमी ईसाई सम्धता के विकासीम्मूब भवन को धर्म के स्वान पर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर लाने की बेट्टा की । यह 'पुनरीस' का पहला कार्य था, ओ आज के 'ऐम' के रूप में वस्त ए हा है, जो धातियों से चक्दिंड आणा के समान वह रहा है।

यदि हम चार सौ वयाँ पोछे देखे और परिचमी ईसाई ससार के उस खण्ड पर ध्यान दे जो इंग्जैंड के नाम से विकास है तो हम बही टामस, उन्हें को पायेंगे । इस विजल्ला बृद्धि के आधुनिक विचारों वाले पाररी ने, राजनीतिक अपमान के समय अपना अपराध स्वीकार किया कि हमने देश्य की बात की बीचा से बहुत कम की । टामस उन्हें पहायनवारी था । जिसका पाणान पूरे कलक के साथ पाँच वर्षों के भीतर ही, उनके समकालीन शहीदों सन्त जान फिसर और सन्त टामसमूर के आत्मोत्समी से प्रकट हो गया ।

## (४) विचलन का भाव तथा पाप का भाव

विजनन का भाव उस समय होता है, जब विकास की शक्ति समाप्त हो जाती है। यह ऐसी मारी विपत्ति है जो उन ख़ियां और पुरुषों पर जा पड़ती है, जो सामाजिक विघटन के युग में रहते हैं। यह पीड़ा सम्मवत: उस मक्ति के पाप का बच्च है, जिसमें सर्वक के स्थान पर सर्जित वन्तु की पूजा की जाती है। क्योंकि यह उन कारणों से एक है जिसे हम देख चुके हैं, जिसके कारण सम्यताओं का विघटन पतन के बाद होता है।

# १. इसी नाम की पुस्तक अस्तियन बेंडा लिखित देखिए ।

संयोग और आवश्यकता उस शक्ति के वैकल्पिक रूप हैं जो विचलन के माव वालों की आँखों के सामने संसार पर शासन करते दिखाई देते हैं । यद्यपि पहली दृष्टि में दोनों एक-दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, किन्तु सूल्म परीका के बाद दोनों एक ही भ्रम के दो विभिन्न पहलू मिलेंगे।

मिली संकटकाल के साहित्य में संयोग की उपमा पूनते हुए कुम्हार के चक से दी गयी है। जीर हेलंजी सकटकाल के साहित्य में उसकी उपमा लहरों और हवा के झोकों की कुपा पर छोड़े गये चालक विहीन वहान से दी गयी है। यूनान के नर देवत्व ने संयोग को देवी का रूप दिया—"हमारी स्वय चालित देवी साहराक्यू के मुक्तिदाता टिमोलियन ने उसके लिए उपासना-गृह बनाया, जिसमें उसने बील की और होरेस ने उसके लिए कविता लिखी।

जब हम अपने दिलों में देखते हैं हम इस हेलेनी देवी को ठीक उड़ी प्रकार सिंहासनारूड पाते हैं, जैसा एवं० ए० एलं० फिशर ने अपनी पुस्तक 'यूरोप के इतिहास' की मूमिका में अपना विश्वास प्रकट किया है :—

"एक बीडिक उद्दीपन मुझे नहीं मिला। मुझसे चतुर तथा बुडिमान् लोग इतिहास में एक कवानस्तु, एकल्य तथा एक पूर्व निश्चित नमूना देख चुके हैं। यह समस्तता मुझे नहीं प्राप्त हुई। में केवल यह देखता हूँ कि एक सकरकाल दूसरे के बाद बेसे ही आता है और एक लहर दूसरे के बाद आती है। यही तथ्य है जिसका समान्यीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह बेजोड़ है: इतिहासकार के यही निराप्त देस मान्योंकरण नहीं हो सकता, क्योंकि वह बेजोड़ है: इतिहासकार के यही निराप्त स्वाप्त है कि मानव के भाग्यों के विकास को अदृश्य और स्वीग का खेल मानना चाहिए।"

सर्वेशन्तिवाली 'संयोग' में आधुनिक पश्चिमी विश्वास का जन्म उन्नीसवी शती में हुआ । जब परिवास के साथ अहस्तक्षेप की नीति के कारण सब ठीक से करता जान पड़ता था । यह जीवन दर्शन का व्यावहारिक रूप या वो स्वार्थ की अद्भुत अबुद्धाना पर अवलंबित था । अस्पायी संतीपप्रद अनुभव के कारण हमारे उन्नीसवी शती के पितासहों ने इस ज्ञान का दावा कि साथ समुद्धा अप उन्हों के लिए ते हो हो को त्यार करते हैं। और बीसवी शती में भी जब इस देवी ने अपना विकराल रूप दिखाना आरम्भ किया, तब वह इन्लैंड की वैदीक नीति की देवी रही । १९३१ के शरद से आरम्भ होने वाले इन्लैंड के महत्त्व पूर्ण साल में जो बात इन्लैंड की जनता के साथ ही साथ वहाँ की कैविनेट में भी प्रमुख थी, वह वात एक वहें अंग्री उदारावी समाचार-पत्र से लिये गये एक अपलेख की निम्मलिखित 'पैतियों में टीक-ठीक से अमिष्यस्त हैं।

"कुछ वर्षों की शान्ति का अर्थ है कुछ वर्ष प्राप्त हो गये और जिस युद्ध के बारे में सोचा जाता है कि कुछ दिनों में होगा, वह शायद कभी न हो।"

मानव के ज्ञान-भाण्डार में अहस्तक्षेप के सिद्धान्त को पश्चिम की मौलिक देन स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दो हजार वर्ष पहले यह चीनी दुनिया में प्रचलित था। मगर 'संयोग'

१. अफलातुन की पालिटिक्स, २७२, डो॰ ६-२७३ ई० ।

२. होरेस: बोड्स, पुस्तक १, बोड ३४।

३. व मैनचेस्टर गाजियन, १३ जुलाई १९३६।

महान् ताओ एक नौका है, जो विचलन के पथ पर चलती है

यह इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है।

किन्तु अहस्तकीप की देवी का एक इसरा रूप भी है, जहाँ वह 'संयोग' के रूप मे नहीं, वरल् 'आवस्वकता' के रूप में पूजी आती है। आवस्यकता और संयोग के सम्बन्ध में दो दिवार एक ही बात को दो संगो से देवना है। उदाहरणार्थ, अफलातून की दृष्टि में पतवारहोन नीका की शति उत्त दिवंद के अवस्वस्था के समान है, जिसे देवन ने लाग दिवा है, किन्तु ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में, जिसे गति-विज्ञान (जादिनी है) यह रहे हवा तथा अल के माध्यम में लहरी तथा धाराओं का बहुत ही व्यवस्थित उदाहरण समझेगा। वव विज्ञान के पथ पर मनुष्य की आत्मा यह अनुमन करती है कि घोष्ठा देने वाली घोरता आत्मा की केवल नकारात्मक रूपणा नहीं है, विक्त स्वयं एक वस्तु है, तब इस अपूर्व देवी का बहुरा आत्मपरक अर्थात् नकारात्मक रूपणा नहीं है, विक्त स्वयं एक वस्तु है, तब इस अपूर्व देवी को बहुरा आत्मपरक अर्थात् नकारात्मक रूपणा नहीं है, विक्त स्वयं एक वस्तु है, तब इस अपूर्व देवी को बहुरा आत्मपरक अर्थात् नकारात्मक रूपणा ने स्वयं के स्वयं कारात्मक हम्म में बेदल जाता है। इसके आत्मपरक और नकारात्मक रूपणा ने स्वयं के माम क्षार्य स्वयं की स्वयं की माम्यान्तिम में कोई परिवर्तन नहीं होता, न वेश से जो विष्युवस्त लोग है उनकी दवा में परिवर्तन होता है।

जीवन के भौतिक घरातल पर आवश्यकता के सर्वशिक्तशाकी मन को दार्शिनिक ही मोभिन्नत ने हेजनी विचारों में प्रवेश किया । इस दार्शिनक की रूपनी जिन्दगी (सम्भवत: ई० पूर ४६०-६६०) तक थी । इसे अपनी यौवनावस्था में हेलेनी सम्यता का पतन देखने का अवसर मिला और इसके बाद ७० वर्षों तक वह उसके विभटन की प्रणाली देखता रहा, किन्दु भौतिक क्षेत्र से नैतिक क्षेत्र पर नियंतिवाद के साम्राज्य के दिस्तार की सभी समस्याओं की उसने अवहेलना की। भौतिक नियंतिवाद विलोगी संदार के शिवसाश अवस्वस्थक के ज्योतिय सर्वेग का आधार था और कालहियमों ने उसी विद्याल का मानव जीवन और मार्थों में हत्यार करने में सकोच नहीं किया । सम्भव है कि स्टोइक दर्शन के प्रतिष्टापक स्त्रीनों ने, अपने भागस्याद को,

१. ए० वैली : द वे एण्ड इट्स पावर, पू॰ ३०।

२. टाओ टे किंग, अध्याय ३४ (वैली के अनुवाद से)

जिसे उसने अपने सारे सम्प्रदाय को प्रभावित कर दिया था, बिमोक्रिटस से नहीं वैविकोनी स्रोतों से पाया हो । यह जीनों के सबसे विक्यात शिष्य सम्राट् मार्क्स आरीलियस के 'चिन्तनों' में सर्वेत्र दिखाई देता है।

बाधुनिक परिचमी जगत् ने 'बावस्थकता' के साम्राज्य का बार्षिक जगत् में विस्तार करने के लिए नदी बात पैदा की। आर्थिक क्षेत्र वास्त्रत में सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है, जिसे प्राय: उन घमी विचारकों ने छोड़ दिया जिन्होंने दूसरे सम्ब्रों के विचारी को निर्दिष्ट किया था। आर्थिक नियंतिवाद को क्लांक्शि अभिव्यक्ति निरिचत कर से काल आक्से का दर्शन या धर्म है, किन्तु आज के परिचमी जगत् में मानसंवादी ऐसे लोगों की संख्या अधिक है को जगन में या अनजान में अपना कार्य आर्थिक मेरितवाद के विचार पर करते हैं, उन लोगों की अपेक्षा जो मानसंवाद को स्वीकार करते हैं और उनमें अनेक विधार पैवीपति लोग भी है।

सातिसक क्षेत्र में भी 'आवश्यकता' की सत्ता त्राधृतिक पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों के कस-से-कम एक नये गुट ने योगित की है जिसके व्यक्तित्व की भावना में आरमा का नियित की भावना में आरमा के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। यह इस कारण कि आरमा को मनोविययक आवरण की प्रणाली के विश्वेषण में उन्हें आरिमक सफलता प्रान्त हुई। यद्यपि मनोविश्येषण का विज्ञान अभी नया है, आरम के माध्यम में 'वावश्यकता' की पूचा ने से सुन के सबसे कुक्यात राजनीतिक को उसके अल्पकालीन विजय के स्था में अपना अनगामी बना लिया।

"निदाचर (सोमनैबुलिस्ट) के बिश्वास के साथ मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ जिस मार्ग को परमारमा ने मेरे लिए निश्चित किया है।"

१४ मार्च १९३६ को म्युनिख में दिये गये एडाल्क हिटलर के माथण से ये शब्द उद्युत किये गये हैं। इन शब्दों ने तीसरे जर्मन साम्राज्य की सीमाओं से दूर के (और कदाचित् साम्राज्य के भीतर भी) लाखों यूरोपीय नर-नारियों में कैंग्रकेंगी उत्पन्न कर दी, जिन्हें अभी सात दिन पहले जर्मन तेना का राइन भूमि पर पुन. कब्जा होने से धक्का लगा वा और जो उस धक्के से सैंसल नहीं पाये थे।

मनीवैज्ञानिक नियतिवाद के मत का दूलरा रूप भी है जो संसार में एक मानव-जीवन के समय के संकुषित विस्तार की सीमा को तोड़ देता है और कारण और कार्य की मूंखला को समय में मृत तथा मियल में ले जाता है। मृत में घरती पर मानव के आगमन की में मूंखला को समय में मृत तथा मियल में ले जाता है। मृत में घरती पर मानव के आगमन की मोज प्राचित हुए हैं। एक रूप हैं साम क्या में की घारणा है, हुए हैं। एक रूप हैं साम कम में की घारणा है, हुए साम रूप भारतीय कर्म की घारणा है, जियने हिन्दू धर्म तथा बीढ़ दर्धन में प्रवेच किया है। एक ही सिद्धान्त के दोनों स्वरूप कारण और कार्य की आप्यास्थिक पूर्वकाण की मूल बात पर सहमत हैं और ये निरस्तर एक लेकिक जीवन तक करते रहते हैं। इस्त और भारतीय दोनों दृष्टियों में आज के मनुष्य का चित्र की साम आप का चित्र और आवरण अतीत के बीवनों या एक रहते के जीवन से वन हुए हैं। यहाँ तक हिन्दू और ईसाई विचार मेळ खाता है। हिन्दू हमके आगे वह एक-दूसरे से भिन्न हो जाता है।

मूल पाप का ईसाई सिद्धान्त कहता है कि मानव जाति के पुष्चा के एक विशेष वैयक्तिक पाप ने अपने सभी वंशवों पर उत्तराधिकार के रूप में आध्यात्मक दुवंजता प्रदान की है और यदि आदम अपने ईश्वर की कृपा से तिरस्कृत न होता---और आदम की प्रत्येक सत्तान को आदम का यह पाप विरासत में मिना है — यद्यपि अप्लेक आत्मा का अलग व्यक्तित्व है और उसकी निजी मनोवैज्ञानिक प्रकृति है, और ईसाई घर्म के ये मुख्य मत है। इस सिद्धान्त के अनुसार आदम में यह क्षमता पी कि अजित आध्यात्मिक गृण को अपने बंधजों मे संसारित कर सके और केवल वहीं उस प्रजाति को ये गृण दे सकता या जिवका वह पूर्वल या।

मूल पाप के सिद्धान्त का यह अनिय कर कर्म की कल्या में नहीं पाया जाता है। इस माराज पिद्धान्त के अनुसार कोई भी विशेषता जिसे कोई भी व्यक्ति अपने कमों से प्राप्त करता है, और भाग या चुरा, बिना अरवाद के आरम्भ से अन्त तक संचारित होता है। इस संचारित आध्यातिमक उत्तराधिकार का प्राप्तकर्ती कोई बंध वृक्ष नहीं है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की भूंखना है, बॉल्क यह एक आध्यातिक अट्ट कम है, जो बोधकनत् में नरावर आता-जाता रहता है, पुनर्जन्म के कर में। बौद दर्शन के अनुनार कर्म की निरन्तरता 'आरमाओं के पुनर्जन्म' का कारण है, धर्म का एक मुण सिद्धान्त है।

अन्त में दूसे नियतिवाद का ईस्वरीय रूप देखना है। यह रूप कदाचित् अत्यधिक उटपटीम और सभी में पतित है, क्योंकि इस ईस्वरीत नियतिवाद से मृति के रूप में सच्चे ईस्वर की पूजा होती है। इस अरह के प्रच्या मृतिपूजक उपासना की वस्तु में ईस्वर के सर्व गुणो को आरो- ति किये देखें हैं और साथ-दौ-साय एक गुणातीतास्त पर इतना अधिक और देते हैं कि उनका ईस्वर अञ्चेय, अनाराध्य एव व्यक्तित्वहीन हो जाता है जैसे स्वयं आवस्यकता की देशी।' सीरि- याई समाज के आन्तरिक संबहारा से उद्मृत 'उच्चतर धर्म' ऐसे आध्यात्मिक संत्र है, जिनमे इस प्रकार के गुणातीत विकृत ईस्वर वाद की मृतिपूजा बहुत दिखाई पहती है। इसके दो क्लासिकी उदाहरण इस्ला की किसमत की करमात है और कालविन के नियतिवाद का ति द्वारा है। कालविन जीनेवा के उस प्रोटेस्टर धर्म के सस्यापक तथा व्यवस्थातक थे।

कालविनवाद ने ऐसी समस्या उत्पन्न की जिसने अनेक लोगों को उलझन में डाल दिया। इसके लिए हमें कुछ समाधान दूँड निकालना चाहिए। हमने बताया है कि नियतिवादी मत उस विचलन की भावना की अभिव्यक्ति है जो सामाजिक विषटन का एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है। किन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि अनेक नियतिवादी लोगों में वैपक्तिक तथा सामृहिक क्या में भी असाधारण शक्ति तथा किया किया के पूर्ण पहें किया जा सकता कि अनेक नियतिवादी लोगों में वैपक्तिक तथा सामृहिक क्या में भी असाधारण शक्ति तथा कियाधीलता उद्देश्वपूर्णता तथा असाधारण उत्तरदायित्व के गुण रहे हैं।

"बामिक नीति का एक मुख्य विरोधाभास है कि उन्हीं लोगों में संसार को उलट देने की शक्ति है जिनकी विश्वास है कि यह पहले से ही निष्वत है कि सबसे अच्छी तरह यह कार्य ऐसी शक्ति डारा होता है विश्वेक हाथ की वे केवल कठपुतली है—यह कार्लीवन बाद में विशेष रूप से पाया जाता है।"

मान्यवादी मत के अनेक कुक्यात उदाहरणों में से कालविनवाद केवल एक है, किन्तु उस मत के अनेक विचारकों के आचरण उससे भिन्न हैं। कालविनवादियों (जेनेवी क्रूजिन), स्काटी, अंग्रेगी और अमेरिकन) की मनोवृत्ति इसी प्रकार ईस्वरवादी दूसरे नियतिवादियों के समान रिखाई पढ़ती है। यहूरी जीलाट, अरब के आदिम मुख्यमान, और दूसरे गुगों के तथा दूसरी जाति के मुख्यमान जैसे उत्पानिया साम्राज्य के जानिवारी और सुझान महित्यों की इसी उदाहरण में लिया जा सकता है। और १९ वी शती के शिक्य जेवार प्रमतिवारी २० वी शती के इस के माम्यवारी माम्यवारियों की माम्यवारियों की साम्यवारियों की साम्यवारियों और कार्तावक पुजारिक के आप प्रमान है। साम्यवारियों और कार्ताविक वार्तिक जीत कार्तिक जीत कार्तिक वार्तिक जीत कार्तिक वार्तिक जीत कार्तिक वार्तिक जीत कार्तिक वार्तिक वार्तिक जीत कार्तिक वार्तिक वार

"यह कहना नितान्त कार्ल्यानिक नहीं है कि संकीर्ण क्षेत्र में किन्तु शक्तिशाली ढंग से, कार्तावन ने १६ वी शती में बूर्जुंश के लिए वहीं किया जो १९ वी शती में मान्से ने सर्वहारा के लिए किया या नियतिवादी सिद्धान्त ने एक अध्यक्षात्म को भूब की तृष्यि को कि विश्वय की शक्तियाँ देश्वर के द्वारा मनोनीत लोगों के साथ रहती हैं। एक दूसरे युग में इसी प्रकार ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धान्त ने डाडस दिलाया था। उसने उन्हें यह अनुभव कराया कि वे विशिष्ट लोग है और यह कि ईश्वर की योजना में उन्हें योगदान करना है, इसको उन्हें समझना चाहिए।"

सोलहवी शती के कालविनवाद और २० वी शती के साम्यवाद के बीच की ऐतिहासिक कड़ी १९ वी शती का उदारवाद (लिबरालिज्म) है।

'इन समय तक नियतिवाद का अधिक प्रचलन था, किन्तु नियतिवाद का मत अवसादी क्यों होना चाहिए ? जिस विधान से हम मुक्त नहीं हो सकते, वह प्रगति का शुभ नियम है, वह जन्नितिके हम अंकिशों में गाय सकते हैं। 'ऐसी परिस्थिति में रखने और शक्तिपूर्वक विकास की उस राह का अनुसरण करने के लिए हमें अपने नक्षत्रों को धन्यवाद देना चाहिए, जिसे प्रकृति ने हमारे लिए निश्चित कर रखा है और जिसका विरोध करना अपायन और वेकार है। इस प्रकार प्रगति का अंबविद्याल रूढ़ रूप से स्थापित हो गया। छोकप्रिय धर्म होने के लिए केवल अन्धविद्यास को दर्शन के अधीन कर देने की आवश्यकता है। प्रगति के अन्धविद्यास का ऐसा विश्वास्ट माय्य था कि उसने कम-से-कम तीन दर्शनों को अधीन कर लिया था। ये तोन दर्शन हैं हिमेल, कामटे और डारविन के। आस्वर्यजनक बात यह है कि दन दर्शनों में कोई वास्तविक कप से उस विद्याल के ऐसे में नहीं है जिसका वह समर्थन करता है।"

क्या हमें तब इस निफ्कंप पर पहुँचना चाहिए कि नियत्तिवादी दर्शन की स्वीकृति स्वयं वह प्रेरणा है जो कार्य की सफलता के लिए उत्तीकत करता है ? नहीं, हम ऐसा निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि नियत्तिवादी मतावलिक्यों पर उनके धार्मिक विश्वास का दृढ और प्रेरणालक ऐसा प्रभाव हुआ कि उन्होंने समझा कि उनकी इच्छा और देश्वर की इच्छा या प्रकृति का विधान या 'आवश्यकता' के आदर्श सब एक हैं, इसीलिए वे निश्चय रूप से होगे ही । कालिनवादी जेहोंचा बहु ईश्वर है जो अपने विषय लोगों की रक्षा करता है। मानकादी ऐतिहासिक आवश्यकता क्येंपितक शनित है जो सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करती है। इस प्रकार की धारणा हमें उत विश्वय में विश्वास दिलाती है जो नैतिकता का एक स्रोत है और अपना औषित्य

१. वही, पु० ११२ ।

२. डब्ल्यू० बार० इंगे : दि आइडिया आव प्रोग्नेस, पृ० ८-६ ।

इसीलिए स्थापित करती है, जैसा कि युद्ध का इतिहास हमे बताता है और वह इस परिणाम पर पहुँचती है जिसे पहले ही सोच रखा है । 'पोसंट किया पोएसे विडेन्ट्यूर' 'वह अमुक कार्य कर सकते हैं क्योंकि इनका विश्वास है कि हम कर सकते हैं। यही वरजीलियन नौका के दौड़ में विजयी दल की सफलता के रहस्य का यह सन्न है कि वि कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास है कि वे कर सकते हैं। 'संक्षेप मे. आवश्यकता सशक्त सहायक हो सकती है, जब वह ऐसा मान ली जाती है, किन्तु वास्तव में यह धारणा 'यबरीस' और बडे रूप में है--जो बाद के परिणामों से पता चलता है कि यह धारणा झठी है। विजय का विश्वास अन्त मे गोलियथ के विनाश से सिद्ध हुआ जब उसके सफल यदों की लम्बी ऋखला ट्र गयी तथा डेविड के साथ यद में समाप्त हो गयी । मार्क्सवादी करीब सौ वर्षों तक अपने इसी विश्वास में रह चके है और कालविनवादी चार शतियो तक यद्यपि अभी उनकी पराजय नहीं हुई । किन्तु मुसलमानो ने तेरह शतियों के पहले ऐसे ही गौरवपूर्ण विश्वास में अपने आरम्भिक काल में कम महान् कार्य नहीं किये। किन्तु अन्त में उनका ब्रा समय आया । आपत्ति के बाद के दिनों में उनकी प्रतिक्रिया की दुर्बलता हमें बताती है कि जब तक चुनौतियाँ अपनी प्रभावशाली प्रतिकिया के क्षेत्र में स्वयं भिडती रहती है, तब तक नियतिवाद प्रतिकृत रूप में सदाचार की जड़ खोखली करने में ठीक उतना ही समर्थ होता है, जितना वह उसे उत्तेजित करने मे । भ्रान्तिपूर्ण नियतिवादी को अपने कठोर अनभव के द्वारा यह शिक्षा मिली है कि उनका ईश्वर अन्ततो गत्वा उनके पक्ष में नहीं है और अन्त मे वह दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह और उसके बौने मित्र :

> असहाय मोहरे हैं उस खेल के जिसे बह (परमारमा) खेलता है, रात और दिन के सतरंज की बिसात पर वह इधर-उधर चलता है, शह लगाता है और गोटियों मारता है और एक के बाद एक अपने डब्बे में रखता जाता है।

विचलन की भावना निष्क्रय है और उसका प्रतिक्थ तथा उलटा पाप की भावना है वो नैतिक परावय की भावना को ठीक प्रतिक्रिया है। मूल में और भावना में पाप तथा विचलन की भावना को उक्त प्रतिक्रिया है। स्थोंकि विचलन की भावना में अफीस का राजा-सा होता है जिससे आपता बुराई को स्वीकार कर लेती है, स्थोंकि वह उस व्यक्ति के नियन्त्रण से परे है और वाहरी परिस्थितियों में रहती है। पाप की भावना में उत्तेजक प्रभाव होता है, स्थोंकि वह पापों से कहती है कि पाप अलतों गत्वा वाहरी नहीं है। यह स्थित में हो है। इसीलिए व्यक्ति की रूपण पर निर्मर है। के कल यदि वह परमासा के उद्देशों की पूर्त करे और वपने को देशवर की कुरा पर छोड़ दे। यही पर उन दोनों भावों से अलत है जब ईसाई निराक्षा के दलदल में फैसा था और जब वह साहद की और दीड़ा था।

किन्तु एक प्रकार की अवान्तर भूमि है जिसमें दो भावनाएँ एक दूसरे से मिल जाती हैं जैसा भारतीय कमें की धारणा में यह स्पष्टत: होता है। कमें 'मूल पाप' की भाँति उत्तरा-

१. वर्जिल: एमीड, पुस्तक, पंचम, १, २३९।

२. ई० फिट्जेराल्ड : क्वाइयात आव उमर खैय्याम,(चौदहवौ संस्करण) २६६ ।

धिकार की आध्यारियक विरासत माना गया है। जिससे आत्मा लयी हुई है और आत्मा उसे हटा नहीं सकती, किन्तु यह बोझ व्यक्ति के निवी कार्यों से किसी भी क्षण घटाया या बहुाया जा सकता है। उस ईसाई कमें में भी इसी प्रकार का रास्ता अवेय भाग्य से जेय पार तक है। क्योंकि ईसाई कमें में आत्मा को मूल पाप से गूढ़ होने की सम्भावना प्रदान की गयी है जो पाप आदम से उसराधिकार में मिला है। परमात्मा की कुमा की डूँकने जीर उसके पाने पर उस पाप से हम गुद्ध हो सकते हैं और मानव के प्रयत्न और ईस्वर की कुमा से हो सकता है।

मिल्ली संकटकाल में, मृत्यु के बाद जीवन में पाप की भावना का पता लगता है, किन्तु क्लासिकी उदाहरण इसरायल के पैयान्यर तथा जीरियाई संकटकाल में जुड़ा का आध्यारियक अनुभव है। जब ये पैयान्यर सदय की ब्योज कर रहें थे जीर अपना सन्तेश जब समाज की दे हैं वे जियते से निकले थे, तथा जिसके सदयों को उपरोश दे रहें थे, वह समाज असीरियाई से रे के वार्च में असहाय होकर कन्ट में पड़ा था। उन आसाओं के लिए उन कन्टो की प्रत्यक्ष रूप से अबहैलना करना महान् और ज़र्मुत आध्यारियक कार्य था कि से अपने कन्ट के कारण को बाहरी और मीतिक अनिवार्य काण न समझकर यह समझे कि बाहरी आभाग्य के वान्युद उनका ही पाप ची उनके कन्टो का कारण था और उन पर सच्ची मुस्त प्राप्त करना उनके अपने ही हाथों में था।

इस सत्य का जिसे सीरियाई समाज ने अपने पतन और विषटन के कठीर परीक्षाकाल में पाया है, इसरायल के पैनम्बरो से उत्तराधिकार के रूप में मिला या तथा उसका प्रचार हेलेंनी संसार के सीरियाई आन्तरिक सर्वहारा द्वारा ईसाई मत के रूप में किया गया। इस विदेशी सिद्धान्त के बिना जिसे उन कन्हेलेंनी विचारों बाले सीरियाई लोगो ने जिसे प्रहण किया या हेलेंनी समाज वह विक्षा न प्रहण कर पाता जो उसकी अपनी प्रकृति के विपरीत यी। साथ हो होर्नियों ने उस सिला को बहुत अधिक कठिन पाया होता यदि वे स्वय उसी दिशा में अपने से न चलते होते।

जब सीरियाई धारा के साथ हेलेनी प्रवाह ईसाई धर्म की सरिता में मिला इसके शतियो पहले से ही पाप की मावना की चेतना को हेलेनीवाद के बाध्यारियक इतिहास में खोजा जा सकता है।

यदि ओरफीबाद के उद्देश, प्रकृति और उद्भव की हमारी व्याख्या ठीक है तो प्रमाण है कि हैजेंनी सम्पता के पतन के पूर्व कम-से-कम कुछ हैजेंनी आरमाओं ने अपनी स्वामाविक सांस्कृतिक विरासत में आध्यातिक रिक्तता का अनुषव किया कि उन्होंने कृतिम रूप से 'उच्चतर धर्म' का आविकार रूप ने बसाधारण शक्ति जगायी औ उन्होंने कृतिम सम्पता उन्होंने से असफल रहीं । किसी भी तरह यह निवस्वत है कि ई० पू० ४३१ के पतन के बाद सबसे पहली पीड़ी में ओरफीबाद का प्रयोग एवं दुश्यवीय किया जा रहा था । ऐसा उन आरमाओं को सत्योप येने के उद्देश से किया जा रहा था जो पहले से ही पापबस्त मीं और किसी प्रकार उससे मुक्ति के लिए अवस्वतार में रास्ता बुँड रही थी । इसके लिए प्रमायस्वरूप अफलातून का एक उदाहरण है । ऐसा ही ख्यर की लेखनी से मिकल सकता था :

"नीमहकीम और ज्योतियी अपना सौदा अमीरों के हाय बेचते हैं और उन्हें विश्वास दिछाते हैं कि हमारे पास परमात्मा से प्राप्त सक्ति है तथा यह सक्ति हमने बल्दिान और जादू-टोने से प्राप्त की है। ये किसी भी पाप का शमन मनोरंजन एवं उत्सवों से करते हैं जिन्हें उन्होंने, स्वर्थ या उनके पूर्वजों ने किया है। वे इन पुस्तकों (म्यूनियस या कोर्यक्ष्य की) के गोरखमये का अनुसरण करते हैं। वे स्तरकार के साथ ही साधारण जनता को भी बहकाते हैं कि पाप के मूस्ति तथा पृद्धि बलिदान से या मुखद चच्चे के खेल से प्राप्त की जा सकती है। वे यह भी कहते हैं कि ये धार्मिक 'इत्य' (जैसा वे स्टिंदस सन्दर्भ में कहते हैं) परे हुए छोगों के लिए उतने ही छापकारी है जितने जीवित के लिए। मृत्यु के बाद के ससार की घोर सन्वणा से मुक्त करते हैं यदि हम यहाँ और अब, बल्दिनों की उपेक्षा करते हैं तो हमें भयावह दुर्भाग्य का सामना करना पढ़ेगा। "

हेलेनी शक्तिशाली अल्पसंख्यक की आत्माओं में पाप की भावना की यह प्रथम सलक उतनी ही निराधानक दिखाई देती है, जितनी वह पूणापुर्ण है। तिस पर भी जार सारियों के बार हम हैलेनी पाप की मानगा गते हैं जो कर की अनिया में हमती गुढ़ हो गयी कि पहचानी नही जाती, स्वींकि आगस्टन यूग के हिलेगी शक्तिशाली अल्पसंख्यक की आवाज में करीब-करीब हैशाई मत की प्रतिकारिक विकास के विता से की प्रतिकारिक विवास के विता से की प्रतिकारिक हो की प्रावधान पाप की अल्पा में मान हो जाती है और यह प्रार्थना पाप की स्वीहित का कर हो जाती है और व्यथि यह पाप निर्मा में कि कि इंदरवर से अर्चना करता है, मूल पाप हो है जो पोराणिक ट्रोजन पूर्वजों के त्या के रूप में प्रतिकारिक हो पर प्रतिकारिक हो साम प्रतिकारिक

बिजल की किवता के रचने के एक घती भीवर ही, जो भाव इस किवता में है, हेलेनी समाज के एक घेत में शिक्त शाली हो चुकी थी। यह हेलेंनी समाज अभी-अभी ईसाई धमें के प्रभाव में आया था। सिहावलोकन से स्पष्ट हैं कि प्लूटार्क और सेनेंका तथा एपिक्टेटस और माम्बं आरोजियस की पीड़ियों सर्वहारा के उद्दर्ग से अयो प्रकाश तक पहुँचने के लिए अनाजां ही तैयार हो रही थी। यद्यपि इन चतुर हेलेंनी बीढिक लोगों ने कभी इस स्रोत से किसी अच्छी बात के होने का अनुमान नहीं किया था। योगों ने, हृदय की अजात तैयारी में तथा इस चुने गये विषय में, गर्वहार की इस प्रदार प्रवृद्धता को चतुराई से अस्वीकार किया। इसका विषय में, गर्वहार की इस प्रदार प्रवृद्धता को चतुराई से अस्वीकार किया। इसका विषय में, गर्वहार के दान किया था है। इसका दियान के पात्र 'क्लिओन' में दबी ही अन्तर्टीए एवं खूबी के साथ किया गया है। ईसाई गुग की प्रयम शती में हेलेंनी शक्तिशाली अस्पसम्प्रक का किल्लोन काल्पोंक शांकिया गया है। इसाई गुग की प्रयम शती में हेलेंनी शक्तिशाली अस्पसम्प्रक का किल्लोन काल्पोंक शांकिया प्रविद्धातिक अध्ययन से उसके मन की ऐसी दशा हो गयी जिसे वह 'गम्भीर निक्साई एक हा हिन्तर है। कि स्वर्धता के उसके अस्वीकार किया कि उसका आरोजिया निक्साई के विन्हें वह स्वर्थ मुल्ला न सका था, किसी एक 'पालस' को बताना चाहिए, तब उसने स्वीकार किया कि उसका आरासम्प्राल उत्तिवहीं हो उठा है।

तुम नहीं सोच सकते कि एक बर्बर यहूदी, जैसा पालस, जिसका खतना हुआ है,

१. प्लेटो : रिपबलिक, ३६४ बी-३६५ ए ।

उस रहस्य को जानता है, जो हम लोगों से छिपा है।

हैकनी और सीरियाई समाज ही केवल वे सम्पताएँ नहीं हैं, विनमें सामाजिक डॉचे के नष्ट होने के आबात से पाप की भावना का जागरण हुआ है। ऐसे समाजों की सूची बनाने का प्रयत्न किसे बिना, उपसंहार में हम कह सकते हैं कि हमारे अपने समाज को उस सूची में सम्मितित होना चाहिए।

निश्चय रूप से पाप की भावना ऐसी है जिससे आधनिक पश्चिमी बौना जगत अच्छी तरह परिचित है। यह परिचय उस पर लादा गया है, क्योंकि पाप की भावना 'उच्चतर धर्म' का महत्त्वपुर्ण रूप है, जो हमें उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। इस स्थित में किन्तू, घनिष्ठता से उतनी घूणा नही, विरक्ति अधिक उत्पन्न हुई । आधुनिक पश्चिमी ससार के और इसके विपरीत छठी शती के हेलेनी संसार के स्वभाव के बीच मानव स्वभाव में भ्रष्टता दिखाई देती है। हेलेनी समाज ने अपना जीवन, बर्बर बहदेव-पूजा की नीरस और असन्तोषपूर्ण धार्मिक विरासत से आरम्भ किया था। बह समाज अपनी आध्यात्मिक दरिद्वता के प्रति सचेत दिखाई पड़ा और उसने उस रिक्तता को परा करने के लिए ओरफीवाद के उच्चतर धर्म का आविष्कार किया, जैसा दूसरी सम्यताओ ने अपने पूर्वजो से प्राप्त किया था । ओरफीवाद के सस्कार और सिद्धान्त से स्पष्ट होता है कि पाप की भावना अवस्द्ध धार्मिक भावना है, जिससे छठी शती के हेलेनी सामान्य स्वाभाविक ढंग से प्रकट करने के लिए बहुत उत्सुक थे। हेलेनी समाज के विपरीत हुमारा पश्चिमी समाज ऐसी उदारतापुर्ण सभ्यता है जो सम्यताएँ उच्चतर धर्म की छत्रछाया तथा सार्वभीम धर्म की प्रारम्भिक अवस्था में विकमित हो चकी है। और चुँकि पश्चिमी मनुष्य अपने को जन्म-सिद्ध ईसाई समझता है। उसने बहुधा ईसाई धर्म का अवमृत्यन किया है और अस्वीकार करने की सीमा तक पहुँच गया है । वास्तव में हेलेनीवादी पन्य इटालियाई पूनर्जागरण के बाद से पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष सस्कृति में बहुत शक्तिशाली तथा अनेक दृष्टियों से सफल रहा है। इसे हेलेनीबाद के रूढिवादी विचार के अनुसार कुछ अशो में पष्ट किया गया है और जीवित रखा गया है। इसे जीवन का ढंग बनाया गया है जिसमें सब आधृतिक पश्चिमी गुणों का समावेश है जिसमें पश्चिम का मानव जो सरलता से अपने को पाप की भावना से मुक्त कर देता है और अब बड़े परिश्रम से ईसाइयत के आध्यात्मिक विरासत से शद कर रहा है। यह सयोग की बात नहीं है कि प्रोटेस्टेन्टवाद के अनेक अद्यतन रूपों ने स्वर्ग की धारणा रखे रहने पर भी नरक की धारणा का बिलकुल तिरस्कार किया और शैतान की धारणा हास्य-अभिनेताओ और व्यंग्यकारो के लिए छोड दी है।

आज हेलेनीबाद को भौतिक विज्ञान कोने में ढकेलता जा रहा है, किन्तु पाप की भावना से मुक्ति का उससे सुधार नहीं हुआ । हमारे सुधारक और उदारवादी लोग गरीबो के पाप को

 उपर्युक्त अनुक्टेद में उद्युत प्रमाण के अनुतार बार्जामा का काल्यामक कांव क्लोओन का ऑसिल्य इस सम्प से अव्योकार नहीं किया वा सकता कि किंग प्रोट्स द्वारा क्लोओन के समक उठायी गयी हैरवरएस कांव्या केवल पाप की मावना से ही सम्बन्धित थी, वरन् आत्मा की अन-बद्धानों से भी मावनीक्षत थी । बाहुरी परिस्थितियों के कारण से उत्तक दुर्भाग्य बताते हैं। 'गन्दी बस्ती में पैदा हुए मनुष्य से आप क्या आज्ञा कर सकते हैं ?' और हुमारे मनोविस्त्वेषकर्ता अपने रोगियों के पायों को आन्तरिक परिस्थितियों, सौन्यों एवं नाड़ियों के विकार के कारण उत्तक दुर्भाग्य रूप में मानते हैं। पाप का बही कारण माना जाता और रोग के रूप में उत्तक वामन करने की वेष्टा की जाती है। इसी प्रकार का विचार सैमुएक बटकर के अरहों न के दार्थितकों हारा पहले ही बताया गया है। अरहों न में, जैता पाठकों को बाद होगा, पारीव श्री नासनिवोर को पारिवारिक विकासक को बुलाता पद्मा क्योंकि वह यवन के रोग से पीड़िय था।

क्या आज का परिचम का मानव 'ऐम्ब' के प्रतिचोध के पहले जपने 'पूबरीस' से दूर रहकर उसके लिए परचालाफ करेगा ? सका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता, किन्तु हम किसी निदान के लिए व्यवतापूर्वक आध्यात्मिक जीवन के आध्यात्मिक प्रतालक की सूक्ष्म परीक्षा कर सकते हैं। इस निदान से हमें यह आधा प्रान्त हो सकती है कि हम उस आध्यात्मिक मन-शिवित के प्रयोग को पुन, प्राप्त कर रहे हैं, जिसे हम करीब-करीब निजींब कर चुके हैं।

#### (५) असामंजस्य की भावना

#### (अ) व्यवहार में बर्बरता तथा अभद्रता

व्यवहार में बर्बरता तथा अमद्रता के असामजस्य की भावना जस मनोगृत्ति का निष्क्रिय विकल्प है, जो सम्प्रता के विकास के साम-साम् विकसित होती है। मन की इस जबस्या का व्यावहारिक क्य तम प्रकट होता है, जब वह व्यावहारिक अनिर्यासक रूप में रहती है और सामाजिक विचटन की किया में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होता है। जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्र, धर्म, साहिल्प, भाषा, कला के साम-ही-साथ अधिक विस्तृत एव अनिरिच्त 'व्यवहार एव रोति-रिवार्ज के क्षेत्र में भी यह प्रकट होता है। अन्तिम क्षेत्र से हो विचार करना सरल होगा।

इसका प्रमाण बोबने के लिए हम सम्भवतः महान् आधा के साथ अपनी दृष्टि आन्तरिक सर्वहारा को ओर मोहेंगे, क्योंकि हम पहले से हो देख चुके हैं कि आन्तरिक सर्वहारा की मूल तथा सामान्य विपत्ति जह से निर्मृत होने का सकट है। सामार्थिक उन्मुलन का यह परावह अनुमव और अनुभवो से अधिक पाढ़ित आत्माओं में असामंत्रय की मावना उत्पन्न कर देती है। यह पहले से हो सोची सम्भावना तथ्यो से प्रमाणित नहीं होती। स्चीक बहुधा विश्व कित विपत्ति में आन्तरिक सर्वहारा पहता है, वह अधिकतम किताई प्रेरणा का कार्य करती है और हम देखते हैं कि निर्मृतित, निर्वासित एव अर्धित लोग विनसे आन्तरिक सर्वहारा बना है अपनी सामाजिक विरासत की मनवृती से पकड़े ही नहीं है बल्क प्रमाववाली अत्पर्शक्यक में प्रसारित मी कर रहे हैं जिनते यह सम्भावना कि अपनी संस्कृति इन लावारिकों और आध्यहीन लोगों पर लावें।, जिन्हें ज्वोंने अपने जाल में फैनाया है और अपने अधीन रखा है।

यह और भी आश्वर्यवनक है, जैसा हम देखते हैं, कि शक्तिशाली अल्पसंख्यक बाहरी सर्व-हारा के सास्कृतिक प्रभाव को इसी प्रकार बहुण करते हैं। यह विचार करते हुए कि ये लड़ाकू दल शक्तिशाली अल्पसंख्या से सीमा पर सैनिकों द्वारा अलग रहते हैं, ऐसी सम्भावना होती है कि इनके बबैर एवं सामाजिक विरासत में आकर्षण और सम्मान दोनों की कमी होती है। यद्यपियह सम्मान और आकर्षण स्पष्ट रूप से उन जीणें सम्यताओं से अब भी सम्बद्ध है, आन्तरिक सर्वहारा जिनका कमन्से-कम कुछ रंगक्टो के रूप में बारिस है।

फिर भी हम देखते हैं कि तीन विभागों में, जिनमें विधटित सम्पता बैट जाती है शक्तिशाकी अल्पसंख्या ही है जो घीम जसामंजस्य की भावना प्रहण करती है। शक्तिशाकी अल्पसंख्यक के सर्वहाराकरण का अन्तिम परिणाम यह होता है कि सामाजिक जीवन में भेद समाप्त हो जाता है, जो सामाजिक पतन के दण्ड की सूचना है। अन्त में शक्तिशाकी अल्पसंख्यक अपने पाप का प्रायविचल उस भेद को समाप्त करके करता है जो उसी के कारण हुवा या और अपने ही सर्वहारा में मिक जाता है।

सर्वेहाराकरण की यह प्रणाली दो समानान्तर रेखाओं से चलती है, एक तो आन्तरिक सर्वेहारा से सम्पर्क के कारण अभद्रता तथा बाहरी सर्वेहारा के सम्पर्क के कारण बर्वेरता। यह जिंचत होगा कि सामाज्य निर्माताओं की प्रहुणशीलता के प्रमाण को हम देखे क्योंकि शायद यह समता परिलाम का कुछ समाधान कर सके।

वे सार्वभीम राज्य जिनके निर्माता साम्राज्य शिल्ली है अधिकाश सैनिक विजय द्वारा बने हैं। इसीलिय हम सैनिक तकनीक के क्षेत्र में सहणशीलता के उसाहरण देखा की बेटा करें। उदाहरणार्थ, पालीवियस के अनुसार, रोमनो ने अपनी स्थानीय रिसालो ने सेना नी काला सारात्त कर शीकों की अपनायी जिन्हें वे पराजित कर रहे थे। मिस्र के 'नये साम्राज्य' के बीबी सस्यापको ने अपने पराजित खानावदीश हाइक्सो से घोड़ और रच को लड़ाई का आयुत्र लिया था। विवयी उसमानिक्यों ने परिचम की आविकार की हुई बन्दूकों को ग्रहण किया और जब इस विशेष लड़ाई का तक्या पलटा तब परिचमी सत्तार ने उसमानिक्यों से अनुशासित अध्यास-यक्त और यनिकार्यक्त परेशेट पैडल होता की अपनाया।

किन्तु ऐसा ऋणायान सेना तक ही सीमित नही है । हिरोडोटस ने लिखा है कि परिधयनों ने, जो अपने को अपने पढ़ीसियों से श्रेष्ठ सासते थे, सीडीस से उनकी वेशपूषा ली और अनेक विदेशी विलास की वार्ते खहण की जिनमें यूनानियों का अस्वाभाविक व्यभिषार भी था। पांचवी शती में एयेन्स की उस आलोचना करते हुए बूढ़े धनिक उननी ने कहा है कि सामृद्रिक प्रभूत के कारण उसके देशवासियों का विदेशी रीति-रिवाजों द्वारा अधिक पतन हुआ है। और जो यूनानी समुदाय कम बाहर जाने वाले में उनका पतन कम हुआ । हमारा भूमपान उसरी अमेरिका के आदिम रेड इंडियनों के उनमूलन का स्मारक है, हमारा काफी तथा यायापान, पोली बेलना, पायामा पहना, उसे सामानिया के स्वत्य प्रमान उसरी अमेरिका के कीटिम रेड इंडियनों के उनमूलन का स्मारक है, हमारा काफी तथा यायापान, पोली बेलना, पायामा पहना, उसरी सामानिया के स्वत्य प्रमानिया के स्वत्य स्वत्य की बाद दिलाता है। हमारा भूवलों के कैसरे-हिन्द की गद्दी पर फिरंगी व्यापारियों के विजय की बाद दिलाता है। हमारा भूवलों के कैसरे-हिन्द की गद्दी पर फिरंगी व्यापारियों के विजय की बाद दिलाता है। हमारा भूवलों के कैसरे-हिन्द की गद्दी पर फिरंगी व्यापारियों के विजय की बाद दिलाता है। हमारा भूवल करते तथा तमानुक की खेती की बाद दिलाता है। जिसने रेड इंडियनों के विनाश करते का स्वाप करते का स्वाप करते का स्वाप हो। बीच सा वानों अस्व दिलाता है। जिसने रेड इंडियनों के विनाश करते का स्वाप लिया है।

विषटित समाज के घन्तिशाली अल्पसंख्यक की ग्रहणशीलता के कुछ अधिक कुख्यात प्रमाणों के बाद जब हम अपना सर्वेक्षण पहले उस आन्तरिक सर्वेहारा के शान्तिमय सम्पर्क से उत्पन्न शक्तिशाली अल्पसंख्यक से करें वो उसकी दया पर आश्रित है, तब बाहरी सर्वहारा के यौद्रिक सम्पर्क से जिससे उसमें बर्वरता उत्पन्न होती है जिसका अनुशासन वह हटा देता है।

वब शक्तिशाली अल्पसब्यक का सम्पर्क बान्तरिक सर्वहारा के साथ शान्तिमय होता है इस रूप में कि सर्वेद्वारापर दिवस प्राप्त हो चुकी है, उब बहुआ ऐसा होता है कि सासकों और सासितों का पहला सम्पर्क इस भूमिका के रूप में होता है कि सर्वेद्वारा के रंगस्ट साम्राप्य कार्ना सालों की सेना में भर्ती होते हैं। उदाहरणार्ष रोमन साम्राप्य की स्थायी सेना का इतिहास कमागत मिश्रण की कहानी है जो तस्य और श्रीक्या सेना में मर्ती होने वालों से बरलकर उसके बाद हो स्थायों और सेवेद्य सेना में आगस्टम इसार हुई । हुक श्रीत्यों में जो कोना कुम सम्पर्यत हुएते-की-पूर्त शिक्तशाली अल्पस्यक्यों से बनायी गयी थी अब आन्तरिक सर्वेद्यारा की बनने लगी और जन में ऑक्सशाब बाहरी सर्वेद्रारा की भी। रोमन सेना का ही इतिहास ब्योरे के अल्पर के साथ ईसाई युग की समृद्धी शती के मानू साम्राज्य निर्माताओं द्वारा निर्मत सुरूर्ण्यों सार्व-भीम राज्य की सेना का है तथा अरब के इतिहास में उम्मेयर और अन्वासी खलीकाओं की अरब की सेना का है

यदि हम उस महत्त्व के मूत्याकन करने का प्रयत्न करे जो शक्तिशाली अल्पसंव्यक तथा आन्तरिक सर्वहारा के बीच का मेद मिटाने के लिए सेना ने किया है, तो हम देखेंगे, जैसी हम आशा मी करते हैं—िक यह तथ्य वहां वड़े महत्त्व का है, जहां घिनिशाली अल्पसब्यक साम्राज्य निर्माता रहें हैं और जो केवल सीमायतों नहीं से, वित्ति विद्योगी सीमा के लोग ये अर्थात् ववंद रवा के साम्राज्य-निर्माता । क्योंकि सीमा वाले जीवन की सुविशाओं को प्रहण करने में जितने कुखल है उसके कहीं अधिक वर्षर विजेता आधिक श्रवणविल है, उन लोगों के जीच जिन के सम्पत्ने ते हुआ पायी है । ऐसा कुछन-कुछ मचूंजों तथा मूँचुरियाई चीनी प्रचा के बीच तेना के सम्पत्ने ते हुआ निर्मात का स्वाचित के स्वाचित के स्वाचित के स्वाचित का स्वचित का स्वचित का स्वचित का स्वचित का स्वच्या का

यानित्याली अल्पसंब्यक और आन्तारिक सर्वेहारा के बीच के सहवीवन के सभी उदाहरणों में दोनों वल प्रमासिक होते थे। प्रत्येक पर प्रमाय ऐसा होता था कि एक वर्ग इसरे से मिल जाने की ओर अपबार होता था। 'अपबार' के ऊपरी घरातक पर आनतिक सर्वेहारा मताविकार की ओर सकता था और शक्तिशाली अल्पसंब्यक अम्प्रदात की और । ये दोनों पतियों पूरक है और हर समय होती रहती है। किन्तु सर्वेहारा का मताधिकार आर्यान्यक काल में अधिक स्पष्ट है, यही बाद में शक्तिशाली अल्पसंब्यक को अम्प्रदात हमारा ध्यान क्लपूर्वक काकृष्ट करती है। रीमन शासक वर्ग के 'रजत युग' की अम्प्रदात इसका कासिकी प्रमाण है। इस निन्न सर्प को ट्रेजबों का उत्तरेख अबबा स्थान विवास के जिल में किया गया है, जिससे इसरी शिल्यों की प्रेरणा समारत हो चुकते पर भी स्थान विवास के मिल्यों की प्रराण समारत हो चुकते पर भी स्थान विवास की प्रतिकार अब भी पुरिश्रेत है। रोमन विलास की प्रमाति (अयेज विकास) हो गही है, वरन् सम्नाद वेसे हैं, कैंलीगुल, नीरो, कोनोडल और के राक्तिश हा ।

अन्तिम के विषय में हम गियन के इतिहास में पढ़ते हैं: "कैराकैंटा का व्यवहार उद्धत एव अहकारपूर्ण या, किन्तु अपनी सेना के साथ तो उसे अपने पद तथा श्रेणी तक का ध्यान नहीं रहता या तथा बरतमीजी से मरी हुई मित्रता को प्रोत्साहित करता या। जनरल के आवश्यक कर्तव्यों की उपेक्षा करता तथा साधारण सैनिक के शिष्टाचार तथा बेश की नकल करता था।"

सर्वहारा बनने का कैराकैला का इय उतना न भावनात्मक था न इतना रोगमूलक, जितना सगीत कलाकार नीरो का या तल्यार के धनी कोमोइस का। किन्तु नक्का महस्य सामाधिक निदान के रूप में है। होनेनी शक्तिशाली अल्पस्थक्क के, जिसने अपने सामाधिक विरासत को अल्योकार कर दिया था, प्रतिनिधि का चित्रण एक सम्राद् के रूप में किया गया है जो एकेडियी और स्टोआ की स्वतन्त्रता से अल्या हुटकर सर्वहारा के बैरको के कमरों की स्वतन्त्रता में आया। इम एकेडियी तथा स्टोआ को स्वतन्त्रता से अल्या किन वह समला का सह जानता था कि यह उसका अल्यासिक अधिकार है। वात्मत्र में इस समय तक आपस्टन समाहरण के बाद हेनी समाज के पुन-स्वालन के पहले दो विरोधी धाराएँ वेग गति तथा परिणाम के साथ शाली अल्यसक्या और आल्तीरक सर्वहारा से चलकर सर्वहारा की धारा में बदल गयी। और वह भी यहां तक कि आज का देवने वाला यह समझ सकता है कि मैं एक ही घारा की गति देख रहा है और जो अब इसरी दिया में बदल गयी है।

यदि हम अपनी दृष्टि पुदुर पूर्वी संसार को ओर डाले, तो रोमन शासक वर्ग के सर्वहाराकरण की कहानी के प्रथम अध्याय में हम देखेंगे कि बर्दमान समय वह फिर जन्म ले रहा है। एक जीवित परिचमी विद्वान ने निम्मलिखित लेख ने बताया है कि एक ही पीड़ी में मताधिकार के स्थान पर सर्वहाराकरण हो रहा है। मंजू बना जीनी पिता अपने सर्वहारा हुए बज्जे से अलग है।

भंदूरिया में यह सम्भव था कि मुख्य चीन का कोई चीनी अपने जीवन काल में ही पूर्ण रूप से मंदू बन जाय । इसका एक उदाहरण मुझे उस समय मिला, जब एक चीनी सैनिक अधिकारी तथा उसके बढ़े पिता से मेरी जान-बहचान हुई । बृढ़ा पिता, होनान मे पैदा हुआ था और अपनी यौवनावस्था में अंजूरिया में गया । तीन प्रान्तों के सुदूर प्रदेशों की उसने यात्रा की तथा अन्त में सिसिस्हार में बस गया । एक दिन मैंने उस जवान से पूछा— फिसिस्हार में पैदा होकर भी तुन सामान्यत: मंजूरी चीनांजें-जैसे क्यों बोलते हो ? जब कि तुन्हारे फिता जी हाना में पैदा हुए ये, केवल बोलते ही नहीं है विक्त मंजूरिया के बूदों की मीति व्यवहार एवं हाव-माव भी है।' वह हैं सा और बोला— जब मेरे पिता जवान से तब मिनलेन (राजवंशी नहीं वरन् मानूली चीनी, जन-साधारण नागरिक) के लिए उत्तरी क्षेत्र में जीवन बिताना किन था । मांजू लोगों का प्रभाव सब पर था । किन्तु जब में तब्ध हुआ तब राजवंशी होना किसी काम का नहीं था। अताएव में अपनी पीड़ों के अपना नाजवानों की मीति हो गया।' वह एक कहानी है जो अतीत और वर्तमान की प्रक्रित को वाती है स्थोकि मचूरिया के युवक मचूरिया में देश हुए चीनियों के साथ एक समान हो गये हैं।'

किन्तु १९४६ ई० में किसी अंग्रेज को सर्वेहाराकरण की प्रणाली के अध्ययन के लिए न तो गिवन के इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है और न टान्ससाइबेरियन रेल में यात्रा करने की । वह अपने घर में यह कर सकता है। सिनेमा में वह देख सकता है कि सब लोग ऐसे फिल्म देखते हैं जो बहसस्यक सर्वहारा के मनोरजन के लिए बनी है। और कलबी में भी येलो प्रेस का बहिस्कार नहीं होता है । यदि हमारे आध्निक काल का 'जबेनाल' पारिवारिक मन्ष्य होता, घर के अन्दर रहता, फिर भी उसकी प्रतिमृति मिल जाती यदि वह अपने कान खोलता (जो बन्द करने से सरल होता)तो वह जान अथवा विविध कार्यक्रम रेडियो पर सुनता जिसे उसके लडके सुनते हैं।और छुट्टियों की समाप्ति पर जब वह अपने बच्चों को 'पब्लिक स्कूल' में जाते देखता जो सामाजिक अल-गाव के कारण लोकतन्त्रियों की घुणा का पात्र था, तब इन बच्चों से यह कहना न भूलता कि उसके स्कूल में कितने अभिजात कुल के हैं। और जब हमारे विचित्र कुल पिता युवक सजीव कोमोडस को देखते तो उन्हें पता चलता कि हैट किस बाँकपन से लगायी गयी है और गुड़ो के दग का रूमाल, जो देखने में मालुम पड़ता है यो ही गले में डाल लिया गया है, बास्तव में चतुराई से इस प्रकार रखा गया है कि आवश्यक सफेद कालर को छिपा ले। यह निश्चित प्रमाण है कि सर्वहारा का फैशन चल रहा था। जैसे तिनके से वास्तव में हवा का रख मालूम पड़ता है वैसे हो व्यय्यकार का साधारण मजाक इतिहासकारो की चक्की के लिए अनाज का काम देता है।

 बढ़ता है समय बर्बरता के अनुकूल रहता है। अन्त में सीमा टूट जाती है, तब तक उस राज्य पर विजय होती जिसकी शक्तिशाली अल्पसंख्या अवतक रक्षा कर रही थी।

पहुले जक में बर्बर शिन्तशाली अल्पसंच्या के देश में बन्धक और फिर वैतिनक सैनिक के रूप में बाता है और दोनों स्थितियों में वह स्थ्यं को पोड़ा-बहुत विनम्न बना लेता है। दूसरे कंध में वह आक्रमणकारी, बीनपितत तथा जवांछित हो जाता है, जो अन्त में उपनिवास पावित्यों के रूप में बस जाता है। इस प्रकार प्रथम तथा दितीय अंकों के बीच सैनिक प्रमुता बर्बरों के हाथों में चली जाती है। इस प्रकार प्रथम तथा दितीय अंकों के बीच सैनिक प्रमुता बर्बरों के हाथों में चली जाती है। इस प्रकार प्रांचन और ऐस्वर्य का शक्तिशाली अल्पसंख्यकों से बर्चर लोगों के पास जाना शक्तिशाली अल्पसंख्यकों की आरणा को विशेष रूप से प्रभावित करता है। वर्बरता की पुस्तक का एक के बाद दूसरे पूछ से वह अपनी थीज़ हासी-मुख सैनिक तथा राजनीतिक दया सुश्चरणा चाहता है। और अनकृति तो चापलसी है ही।

इस प्रकार नाटक के कथानक का वर्णन करते हुए हम आरम्भ की ओर छौट सकते हैं और मंत्र के स्तुरु ही दूस में बदेरों की समिताशाठी अरुसस्थक्क के शिष्य के रूप में देखते हैं। फिर हम समिताशाठी अरुसस्थक्क को मिलने-जुलने की और अप्रसर होते हुए पाते हैं। और बोड़े समय में ही हम रोनो विरोधियों की ऐसी सकक पाते हैं कि एक-दूसरे के उधार लिये पखी को धारण करके वे अनाही की मीति विकृत बन जाते हैं। और नकल करते-करते काइमेरा (खेर के मृत्य, बकरे की घड़ और सौंप की पूँछ वाला विद्याल कारप्रमिक जन्तु) के समान मिश्रित बस्तु बन जाते हैं। अरुततो गत्वा पहले बाले समित्रशाली अरुसस्थक्क का अपना अनिम्म विद्याल भी खो देते हैं। और समित्रशाली अरुसस्थक्क करते-करते कार समान अनिम्म जाता है।

बर्वर युद्ध गिरोह की सूची में जो सम्य शक्तियों के हाथ में बन्धक होकर प्रसिद्ध हुए हैं उनमें कुछ ये हैं: कान्स्टेन्टिनोपल के रोमन कोर्ट में पियोडोरिक ने बन्धक के रूप में ही शिक्षा पायी। एड्डियानोपुल के उसमानिया दरबार में स्केडरवर्ग को भी हसी प्रकार विक्षा मिली। मैसे-डान के फिलिय ने युद्ध और शान्ति की कला इंपिनोनडास से थीवेस में सीखी थी। मोरक्को सरदार अब्दुल करीम ने जितने अनवाल में स्पेन की अभियानी सेना का नाश सन् १९२१ में किया था तथा, चार वर्षों बाद मोरक्को में कासीसी शक्ति को बड़ से हिला दिया, स्पेन के मेलिला जेल में ११ महीन तक शिक्षा पायी।

उन बबंदों को सूची लम्बी है जो विजयों के रूप के पहुले बेतनभोगी सैनिक थे। ईसवी पांचवीं और बातवी शती में रोमन प्रदेशों के ट्यूटोनी और बरव बबंद विजेता के उन जनेक पीड़ियों के बयब में, जिन्होंने रोमन तेना में तेवा की मी। ईसा की नवी शती में जवाशी बताते को उन जनेक सामित्र के दिख्या के तिल्हा मार्ग बनाया, जिन्होंने ११ वीं शती में बलागेका के उत्तराधिकारी राज्यों के लिए जगह बनायी। और उदाहरण भी दिये जा सकते हैं। और हमार्री सूची और भी बड़ी होती यदि सम्बताओं के अन्तिम पीड़ाओं का ऐति-हासिक उल्लेख इतना कम न होता। किन्तु हम कम-से-कम अनुमान कर सकते हैं कि समुद्रों में विचरण करने वाले उन बबंदों ने—जो मिनोई समुद्री राज्य भी सीमाओं पर चक्कर काटा करते में थी जिन्हों समझता करते हैं कि उपनुद्रों में विचरण करते वाले उन बबंदों ने—जो मिनोई समुद्री राज्य भी सीमाओं पर चक्कर काटा करते में वीत जिन्हों समझता १४०० ई० पूर में सासास को लूटा था—अवनि

किया था, और किंबदन्ती है कि केट के ब्रिटिश राजा बोरिटगर्न ने सैक्सन वैतनिक सैनिकों को नौकरी में रखा था, उसके पहले जब वह हेगिस्ट तथा होरसा-जैसे असमयंनीय लुटेरों द्वारा हराया गया।

हुम उन अनेक प्रमाणों का भी पता लगा सकते हैं, जिनमें बर्बर लोलूम अपनी आकांका तक नहीं पहुँव सहे । उदाहरणायं, पूर्वी रोमन साम्राज्य दरिजयों (देरेजी नार के काकू होते में । मूर्या के पूर्वी तथा दक्षिणों सम्राटों के अंगरक्षक प्राय. देरेजों हो होते थे) का पिकार हो जाता, यदि उन्हें नारपन तथा सालजूकों ने पर्राचित न कर दिया होता और अन्त में उसमाणियों हारा पूरा-का-पूरा हृइप न लिया गया होता । इधर उसमानिया साम्राज्य निस्थित कप से बोसिनमको तथा अल्डोनक सन्ते मन्त्री मंगी दिश्वा के अधिकार कर रहे हो गया होता, जो प्रान्तीय पाशांकों तथा नुर्धी । स्वार प्रभाव की अध्यान कर रहे हो पिक हो जा प्रान्तीय पाशांकों तथा नुर्धी । किन्तु किरती आपारियों ने उसमानिया दिश्वा के अन्तिय अध्याय को लेवाट (पूर्वी पूम्प्य सामर) में परिवमी राजनीतिक विवारों तथा मैं नेस्टर के सामानों की बाढ़ से अप्रत्याशित वत्त से मोड़ दिया । ऑक्ट समानिया कि लिए से की स्वार से से स्वार से से सामाने की बाढ़ से अप्रत्याशित वता से मोड़ दिया । आपार से से से सामाने के लिए अच्छा अवसर मिला मां, अपने पूनानी नार स्वार से से अर्थ महान का सिता हो से से सामाने के लिए अच्छा अवसर मिला से, अपने पूनानी सोला के उन्हों के से से सामाने के उन्हों के से सामाने के उन्हों के देश में पीर से सामान के उन्हों के से सामाने के जीवका ने का सम्याय विवार से सामाने के उन्हों के देश में पीर से से मोज समुदाय वच जाता। यदि संकट के समय रोमनों ने ओवकनों को उन्हों के देश में पीर से सामान का विवार होता ।

इन उदाहरणों से हम समकालीन परिस्थिति का सकेत करते हैं जिसके सम्बन्ध में हम ठीक नहीं कह सकते कि वें धनलोलुप लुटेर बन आयंगे और यदि बन गये तो उनका यह कार्य ओसकन और अलबैनियनों के समान आरम्भ में ही नष्ट हो जायगा कि द्युटनों और तुर्कों की भीति सफल होगा । आज के भारतीय देख के माय के प्रति उन बर्बरों की भविष्य की भूमिका के सम्बन्ध में सोच सकता है जो भारत सरकार की प्रशासन की सीमा से पर स्वतन्त्रता के गढ़ में रहते हैं और जिनमें से १९३० के युद्ध में भारतीय सेना में एक बटे सात भाग थे । क्या उन दिनों के धनलोलूप गोरखा तथा आक्रमणकारी पठान बर्बरों के विजयी पिता और पितासह के रूप में इतिहास में याद किये आयंगे जो ब्रिटिश राज के उत्तराधिकारी राज्यों के निर्माता जिन्दस्तान में बनेगें ?

इस उदाहरण में हम नाटक के दूसरे अंक से अपरिचित हैं। इस अवस्था में नाटक की प्रगति देखने के लिए हमें हेलेंगी सार्वभीम राज्य तथा रोमन साम्राज्य की उत्तरी परिसीमा से परे पूरोपीय वर्षरों के बीच के सम्बन्ध की कहानी की और अवस्य कीटना पड़ेगा। इस ऐति-हासिक मच पर हम आरम्भ से अन्त तक समानान्तर क्रियाएँ देखते हैं जिनसे सक्तिशाली अरूप-सक्यक वर्षरता में परिणत हो जाते हैं और वर्षर उनके बिलदान पर अपने माग्य समकारों हैं।

प्रबुद स्वार्थ के उदार वातावरण में नाटक आरम्भ होता है।

'बर्बरों के लिए साम्राज्य घृणा का पात्र नहीं या । वास्तव में वे बहुधा उसकी सेवा करने के लिए लालायित रहते ये । उन्हें अलारिक या अताबुल्फ के समान कींबे सैनिक अधिकारी के रूप में घरती होने के अतिरिक्त और कोई आकाक्षा नहीं थी । दूसरी तरफ रोमन चाहते थे कि युद्ध में बर्वरों को सेना में भर्ती किया जाय।'<sup>र</sup>

ईसा की बौधी शती के करीब-करीब मध्य में यह दिखाई देता है कि रोमन सेवा में नियुक्त अमेंनी ने अपने निजी नामों को ही रखने का अभ्यास आरम्भ कर दिया था। शिष्टाचार का यह परिवर्तन जो ज्वानक हो गया, बर्बर अधिकारियों के मन में आस्मिदस्वास का दोतक है, जो पहले बिना हिम्मिकचाहट के रोमन बनने में सन्तुष्ट थे। उनके सास्कृतिक व्यवित्त को सम नये आग्रह के विपरीत रोमनो ने कोई ज-बर्बर कार्य नहीं किया। इसके विपरीत इसी समय बर्बर रोमनों के सिना में कीसल होने लगे। यह सबसे बडा पद था जो समाट दे सकता था।

इस प्रकार जब बर्बर अपना पाँव रोम की सामाजिक सीढी पर सबसे ऊपर रख रहे थे. तब रोमन स्वयं इसकी विपरीत दिशा की ओर चल रहे थे। उदाहरणार्थ, सम्राट ग्रैशियन (३७५-३८३ ई०) को रईमी के विपरीत सनक सूझी । यह अभद्रता नहीं, बर्बरता थी कि उसने वर्षर ढग के वस्त्रों को धारण किया और बर्बर खेल-कृद में सम्मिलित होने लगा। एक शती के बाद हम रोमनों को वास्तविक रूप से स्वतन्त्र युद्ध के वर्बर सरदारों के दलों में सम्मिलित होते देखते हैं। उदाहरणार्थ, सन् ५०७ ई० में गआल को प्राप्त करने के लिए बोयले में विसीगोयो तथा फिरंगियो में जब लड़ाई हो रही थी, विसीगोयो की ओर सिडोनियस एपोलिनारीस के उस पौत्र की हत्या हो गयी, जो अपनी पीढ़ी में भी सास्कृतिक क्लासिकी साहित्यिक के रूप मे जीवन-यापन कर रहा या । इसका प्रमाण नहीं है कि ईसबी छठी शती के आरम्भ में प्रान्तीय रोमनो के वशजो ने युद्ध की ओर अधिनायक के अनुसरण करने में कम उत्सुकता दिखायी, जितनी समकालीन बर्बरों के बशजों ने दिखायी थी। जिनके लिए शतियों पहले से ही यह का खेल प्राणस्वरूप हो गया था । इस समय तक दोनो दल वर्बरता में सास्कृतिक समानता प्राप्त कर चके थे। हम पहले ही देख चके हैं कि चौथी शती में रोम की सेवा में लगे बर्बर अधिकारी अपने बर्बरी नाम का प्रयोग करने लगे थे । बाद की शती में इसके विपरीत प्रयास हआ और असली रोमन गआल में जर्मन नाम रखने लगे और आठवी शती के अन्त के पहले यह प्रयोग न्यापक हो गया । शारुंमान के समय तक गआल का प्रत्येक निवासी जर्मन नाम रख रहा था चाहे उसके पूर्वज जो भी रहे हों।

यदि हम रोमन साम्राज्य की अवनति और विनाध के साम-ही-साथ चीनी संसार की बर्ब-रताकरण की कहानी प्रस्तुत करें, जिसका मुख्य समय दो सौ साल पहले पड़ता है, तो अतिका विषय में विशेष अलगर हमें देख पड़ेगा । चीनी सार्वभीम राज्य के उत्तराधिकारी वर्षने पढ़ेग के संस्थापक चीनी नाम का खुढ़ रूप प्रहण करके अपनी बर्बरता की नमता को छिपाने में बहुत सतर्क थे। और यह केवल रूपना नहीं है कि इस साधारण प्रयोग तथा चीनी सार्वभीम राज्य के पुनर्वाचन के अलगर में कुछ वहरा सम्बन्ध है जो उस समातता में नहीं है जो शालंगात द्वारा स्थापित छावासकर रोमन साम्राज्य में पायी वार्ति है।

शक्तिशाली अल्पसंख्यक के बर्बरताकरण की जाँच समाप्त करने के पहले हम बोडे समय के

लिए यह प्रस्त करने के लिए एक सकते हैं कि क्या इस सामाजिक स्थिति का कोई लक्षण हमारे अपने पिह्नमी संवार में दिवाई देता है ? प्रथम बार विचार करने पर कराचित्र हम ग्रह सोचेंगे कि हमारे प्रवन का निरुचय कर से उत्तर मिल जायगा, इस बात से कि हमारा सामाज्य सम्भूण संवार को अपने में समेट चुका है और बाहरी सर्वहारा अधिक परिमाण में हमें बवेंद बनाने के लिए नहीं लोड़ा गया है। किन्तु हमें विकल करने वाले इस तय्य को याद रखना चाहिए कि हमारे परिचाम समाज की नयी दुनिया, उत्तरी अमेरिका, के बीच आज भी बहुत-से इंग्लंड तथा मेंदानी स्काटलैंड के बचान रहते हैं जो प्रोटेस्टेंट परिचामी ईमार्म कराने स्वार रहते हैं जो प्रोटेस्टेंट परिचामी ईमार्म कराने सो स्वार स्वार पर कुछ दिनों तक निर्वासित रहकर अपालेंचियन जंगलों में आवारा होकर वर्ष हो गये हैं।

इस विषय के प्रमुख विद्वान्, अमरीकी इतिहासकार ने अमरीकी सीमा पर वर्बरताकरण के प्रभाव का यो वर्णन किया है—

'अमरीका की वस्ती में हमें देखना है कि यूरोप का जीवन कैसे महाद्वीप में आया। और किस प्रकार अमरीका ने उस जीवन को परिवर्तित और विकरित किया और पूरोप पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। हमारा आरोमक दितहास यूरोपीय कीटाणुओं का अमरीकी वातावरण दिवास का इतिहास है। सीमावर्ती प्रदेश में अति बीम्रता से प्रमावशाली अमरीकीकरण हुआ है। जंगल उपनिवेशको पर प्रमुख जमा लेता है। वह यूरोपीय वेश, उद्योग, पन्न, पात्रा के साधन तथा पूरोपीय विचार के सामने आता है। वह यूरोपीय वेश, उद्योग, पन्न, पात्रा के साधन तथा पूरोपीय विचार के सामने आता है। वह यूरोपीय वेश, उद्योग किस प्राधकारी (वर्ष) की होगी (क्रृं) में लाता है। सम्यात के वस्त्रो को उत्तवा देता है तथा शिकारी कमीज की स्वीप प्रमुख के लक्ष है के स्वाप किस की किस प्रमुख के किस प्रमुख मिला है। विचार की और दिरोक्शात के लक्ष है के सिम्पूरों में उन्हें रखता है तथा रेड हिंदगों के समान उनके चारो और घरे बनाता है। घीम ही वह मक्का की खेती आरम्भ करता है और नुकीली लक्षी से खेत जोतता है। युद्ध घोष करता है सच्चे रेड इंडियनों की मांति वेरी के घीश को प्रहण करता है। संक्षेप में सीमा पर बातावरण मनुष्य के लिए बहुत शक्तिशाली होता है और नुकीली प्रमुख वेप प्रमुख की विचार की विचार करता है। सिंह में सीमा पर बातावरण मनुष्य के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ही स्वाप परिचार मुख्य सिंह प्रित्य प्रसिद्ध की विचार की विचार की विचार की विचार की विचार की स्वाप प्रसास की विचार की सिंह की सिंह प्रदेश विचार की विचार सुकी होता है। सीर स्वाप परिचार होता है जो अमरीकी है।

यदि यह वक्तव्य ठीक है, तो हम यह कहने के लिए विवध है कि कम-से-कम उत्तरी अमरीका में अपरिमित सामाजिक धरित वाहरी सर्वहारा के एक भाग द्वारा हमारे धरितशाली अल्पसब्धक के एक भाग पर पड़ी है। अमरीकी उपकम के इस प्रकाश में यह सोच लेगा गलत होगा कि वर्बरता की यह आव्याप्तिक व्याधि एक उपकम है जिवका हमारी आधृतिक परिचमी अल्पसंख्या पूर्ण उपेक्षा कर सकती है। यह दिखाई देता है कि विजित एवं विनष्ट बाहरी सर्वहारा अपना बरला ले सकते हैं।

# (व) कलामें अभद्रतातथावर्बरता

यदि हम व्यवहार और रीति-रिवाज के सामान्य क्षेत्र से कला के विशेष क्षेत्र की ओर चले तो हम यहाँ फिर असामंजस्य की भावना पार्येगे चाहे वह अभद्रता हो या वर्बरता। उस एक या दूसरे रूप में विषटनोत्मुख सम्यता की कला अपनी शैली की विधिष्टता को, जो अच्छे गुणों का लक्षण है, छोड़कर विस्तृत और असामान्य रूप से व्यापक हो जाती है।

अभद्रता के दो क्लासिकी उदाहरण है वे फैशन जिन्हें विषटनोग्मुख मिनोई तथा विषटनोग्मुख सिरास समस्ता ने बारी-बारी से अपनी कला के कप में मुमप्रवासार के तटों के चारों और फैलाया। अन्तःकाल (सम्मवतः ई० पू० १४२५-११५) जो मिनोई सागत तन्त्र के बाद आवा उसे बाद का तीपरा मिनोई के अभद्र फैशन के नाम से कुकार है, जो सब पुरानी मिनोई सीली का सत्यानाश कर बालती है। इसी प्रकार संकटकाल (लगमग ई० पू० ९२५-५२५) जो सीरियाई सम्मता के विकटन के बाद आयो सीनियायी कला उतनी ही अभद्र है और उसका सामिप्राय भी यानिक मिलावट से मुक्त है। होलेंगी कला के दिलहास में जो कोरियियन वास्तुक्त का के सामिप्राय भी यानिक मिलावट से मुक्त है। होलेंगी कला के दिलहास में जो कोरियियन वास्तुक्त का के सामिप्राय भी यानिक मिलावट से मुक्त है। होलेंगी कला के दिल्हों से वियोचता के विचरित है। और जब हम इस फैशन का वियोच उदाहरण खोजते हैं जो रोमन साम्राज्य के काल में उच्च विचय र मा, तब हुस उहे हेलेंगी समार के हृदय में नहीं, बर्ज बालक के अन्हेली देवताओं के मिलर के खेडहरों में या कलात्यक कहाँ में पाते हैं जो मुद्दर पूर्वी ईरानी पंतार के किनार में वियंदर से खेड स्वत्र से में नहीं, बर्ज बालक के अन्हेली देवताओं के मिलरों के खेडहरों में या कलात्यक कहाँ में पाते हैं जो मुद्दर पूर्वी ईरानी पंतार के किनार वियंदर वहां से स्वत्र स्वत्र से अपने के लिए होलेंगी स्वत्र पहुंची है। अपने के नियंदर के स्वत्र स्वत्र पहुंची से सामि के बेलर से पहुंची से सामिपी सी।

यदि हम हेलेनी समाज के विषटन के समय के पुरातत्त्व को छोड़कर साहित्यक प्रमाणों की ओर मुठें तो हम देखेंगे कि है॰ पू॰ भे १ के पतन के बाद प्रचम कुछ पीडियो के विचारकों ने हेलेनी सगीत की अमदता के लिए विलाप किया था। हम एक अन्य सन्दर्भ में 'पूनाइटेड ऑटिस्ट लिमिटेड' के हाथों में 'एंटिक नाटक' की अमदता देख चुके हैं। आधुनिक परिचयी ससार में हम देख सकते हैं कि यह केवण महकीला हास था, न कि विद्युद्ध होनी कला को कालीसकी धीली, जिसने हमारे परिचमी हेलेंगी बैरोक (१७ वी तथा १८ वी शती को कला की विशेष धीली) और रोकोको (कला की अलकुत सैली) को प्रणा प्रदान की और हमारी विकटीरियन व्यापारिक आर्ट की तथाकवित 'चोकोलेट सक्स' धीली में हम 'बाद के तीसरे मिनोई' के समान कला देख करते हैं यह परिचमी सौली अपनी विधिष्ट तकनीक द्वारा अपने व्यापारिक सामानों से सम्पूर्ण संसार पर विवय प्राप्त करना चाहता है—

'बोकोलेट बाक्स' सैली की मुख्ता उतनी उदासीयूमं है कि यह हमारी पीड़ी को निरुत्साही बनने के लिए प्रेरित करती है। बाइजैतीबाद से पूर्व-रेफेल तक की प्राचीन प्रयोगवादी उड़ान पर विचार बाने कथायों में किया जायगा। किन्तु सही हम कमेंद्रता से बंदरता की जोर समक्तालीन उड़ान उतके स्वात पर देखते हैं। आज के आत्मसम्मानी परिचमी मूर्तिकलाविदों ने कपनी निणाहें बेनिन की जोर मोझी है जिन्होंने बाइजैती कला में सुख्य पर जही पायी। कैवल नक्काशी की कला में ही परिचमी संसार की मीलिकता का स्रोत सुख गया और वह कपकीका के बंदों से नयी प्रेरणा ले रहा है। परिचमी वर्षाका का संगीत तथा नृत्य और वास्तुकला भी अमरीका की राह से परीप के हृदय में प्रवेश कर रहा है।

साधारण मनुष्य की दृष्टि में बेनिन तथा बाइजैटियम की बोर की उड़ान से पश्चिमी कलाकारों को उनकी खोई बारमा प्राप्त नहीं हो सकती । इसपर भी, यदि वह अपने को नहीं बचा सकता तो दूसरों की मुक्ति का साधन हो सकता है । बचेंसों कहता है—कि साधारण बद्धि का अध्यापक जो उस विज्ञान की जिसे प्रतिभाषाली व्यक्तियों ने रचा है, यन्त्रवत् विध्या देता है अपने शिष्यों को इतना जायत कर सकता है कि वे ऐसा कार्य कर जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। और यदि विषयतोग्युख होत्ती संसार की 'व्यावसायिक कला' हारा महायानी बीद धर्म ने भारतीय धरतीपर इसरे विषयतोग्युख संसारके मिलने के कलस्वरूप बहुत ही मीविक कला उत्पास को तो इसी तर्क पर इस गई नहीं कह सकते कि आधुनिक पश्चिमों जात की 'बोकोलेट बासर' की रीठी मैसा ही चमरकार दिखाने में अक्षम्य है जब कि वह संसार भर में बड़े तड़क-भड़क के साथ विज्ञापन बाजों के तकतों पर तथा ऊँचे-ऊँचे स्थानों पर वह दिखाई पड़ रही है।

(स) सामान्य भाषा (लिगुआ फांका)

भाषा के क्षेत्र में असामजस्य की भावता स्थानीय विशेषता को छोडकर बोलियों के मिश्रण के फलस्वरूप अस्तव्यस्तता प्रकट करती हैं।

यद्यपि भाषा की स्थापना मानव के बीच विचारों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से की गयी है किन्तु मानव के इतिहास में इसका सामाजिक प्रभाव अब तक बास्तविक रूप से सम्पूर्ण मानव को विभाजित करने तथा निमन्ते देने के लिए रहा है, क्योंकि भाषाओं के इतने विभिन्न रूप हो गये कि ऐसी भी भाषा जो बहुत चलती है मानव समाज के छोटने के अंग्र से अधिक में समान रूप से नहीं रहीं। भाषा का न समाना विदेशी होने का प्रमुख रुक्षण है।

विघटनोन्मूख सम्पताओं के विनाश की और बढ़ी जबस्था में भाषाओं को भी उन्ही लोगों की मीति आपस में विनाशकारी समर्थ करते हुए तथा एक-दूसरे पर विजय आपता करते हुए देखे हैं, जिनकों ये भाषाएं हैं, और इसका विजेता भी अपनी मांग का विस्तार करता जाता है। यदि बोलियों के मित्रण की उस कथा में कुछ भी तथ्य है जो जितार में अपूर्ण मितर के नीचे हुई थो तो यह कहानी सम्भवत. हमें बैबिलोन के उस युग में छे आती है जिसमें सुभैरी सार्वभीन राज्य का पतन हो रहा था। विशेति कुमैरी इतिहास के संकट-कालिक अन्तिम अध्याप में सुभैरी संस्कृति को बहुन करने वाली मूल आपता के रूप में अपनी एतिहासिक भूमिका पूरी करने के बाद मुभैरी आपता मर गयी थी और अक्कारी भाषा को जो अभी उन्नति करके सुभैरी माथा के समान हुई थी, बाहुरी सर्वहात के रूप के बीलियों के साथ पहना पड़ा था। ये बीलियों क्यां मित्रल एकता के कार्य में बाद पुढ़ा सर्वहात के रूप होनी प्राथ में सर्वहात को उसकार प्राथ में बाद पुत्र कार्य में बाद पुत्र कार्य में बाद पुत्र कार्य में बाद पुत्र कार्य में साथ कि साम प्राथ में स्वाप के स्वाप कार्य में बाद पुत्र कार्य में साथ होती है। भाषा की विभिन्नता तथा सामाजिक ज़ता साथ-साथ होती है। को उसके उत्तर कि विशेष करने विशेष साम स्वाप होती है। भाषा की विभिन्नता तथा सामाजिक कहता साथ-साथ होती है, बके उदाहरण विशिष्ट रूप से इतिहास में दिखाई देते हैं।

हमारी अपनी पीड़ी के परिचमी संसार में यह कमजोरों डैन्यूबी हैमाबूगें के राजाओं की जिनकी समाप्ति पहले विश्वमुद्ध (१९१४-१८) में हो गयी, धातक दुवेलताओं में से एक थी। यह नीलियों की कमजोरी १९५१ ई० में अपनी प्रीड़ायस्था में उसमानिया बारबाहों के जमानवीय रूप से समर्थ दासों में भी थी। इस बैनेल का अधिवाप उत्तराधिकार के रूप में हब-भोगकानों के अगर देखते हैं जब वे राजिबात के प्रांगण में दरबारी कान्ति के संकट के क्षणों में अशब्य हो जाते हैं। घवराहट में बच्चे कृतिम रूप से सीब्धे उसमानियों के मुहाबर पूछ जाते हैं। 'दर्शकों के अस्वस्य होता का प्रांत प्रांत की स्वार्थ हो जाते हैं। कोई जाती, कोई अलबेनी, कोई बोसिनयाई, कोई निष्मेली, कोई तुर्की, कोई इटालबी बोलता है। 'उसमानिया इतिहास की इस साधारण पटना की स्थिति 'पिवन आत्मा' के बबतरण की महान् घटना के बिलकुल विपरीत है जैसा 'पेस्टम बाव अपासिल' में लिखा है। उस दूष्य में जो बोलियों बोली आती हैं उन्हें बोलने वाले बुद नही समझते। अपड़ पैलीलियन जिन्होंने अपनी स्थानीय एरामी माथा के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा न सुनी है, न उसे बोला है। दूसरी बोलियों में बचानक उनका बोलना ईक्टर के चमलार का बरदान समझा जाता है।

इस रहस्यपूर्ण अंश की व्याच्या विभिन्न रूप से की गयी है, किन्तु जिससे हम सम्बन्धित हैं उसमें कोई विवाद नहीं है । यह स्पष्ट है कि एक्टम के जिबने वालों की दृष्टि में भाषा का वरदान उनकी प्राकृतिक न्यातिकारों की पहली वृद्धि थी जिसकी ईसा के शिय्यों को आवस्यकता थी नर्मों के इनके सामने नदे अकाशित 'उच्चतर धमें को फैलाकर सम्पूर्ण मानव-समान को बरक देने का नहान् कार्य था । किन्तु जिस समाज में ये ईसा के शिय्य पैदा हुए थे, वह समाज सामान्य भाषा की दृष्टि से आज के संसार को अपका दिर्द्ध था । वैक्जीजियनों की एरामी मातृभाषा उत्तर में एकानस तक, पूर्व में जाबीस तक तथा परिचम में नील तक ही जा सकती थी, किन्तु यूनानी मापा जिसमें एक्ट्स लिखे गये थे वह रोम और रोम से समुद्र थार ईसाई मिशनरियों डाए जा सकती थी।

यदि हम स्थानीय मानुभाषा के सन्पूर्ण ईसाई जगत् की सामान्य भाषा मे परिवर्तन के कारणो एव परिणामों की परीक्षा आरम्भ करे तो हम रेखेंगे कि जिस भाषा को इस प्रकार की जिजन अपने बिरोधियों पर प्रान्त होती है उसका कारण वह है कि उस भाषा ने सामांजिक सियदन के समय किसी समुदाय को सेवा को है और वह युद्ध अपवा ज्यापार में शक्तिकाली रही है। हम यह भी रेखेंगे कि मानव की भांति भाषा भी बिना कीमत चुकाये विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती। सामान्य भाषा बनने के लिए भाषा को अपनी निजी विश्वेषताओं का बलिदात करने मूल चुकाना पडता है। वसीक वहीं लोग पूर्ण गुद्धता से कोई भाषा बौक सकते हैं, जिन्हें उन्होंने चपपन से सीखा है। यह गुद्धता प्रहृति की देन हैं, कला इसे नहीं सिखा सकती है।

हेलेनी समाज के विषटन के इतिहास में हम दो भाषाएँ एक-दूसरे के बाद देखते है—पहली 'एंटिक बीक' और बाद में लेटिन । ये भाषाएँ एटिका और लेटिजब टो छोटें मिलले की मानु-प्राथाओं के क्या के आरम्ब हुई थी। बाद में ये बाहरी हिनाया में फैलते। रही यही तक कि स्वाद्य युग के आरम्भ में हम एंटिक बीक को सेलम के तट पर दरबार में और लैटिन को राइन के किनारे खेगों में प्रयोग होते देखते हैं। एंटिक बीक भाषा का विस्तार ई॰ पू॰ पौचवी वाली में एथेनी सागत्तन्त्र की संस्थापना के साथ आरम्भ हुआ था। बाद में मेसेडोनी फिल्पिन पे एंटिक भाषा को अपने क्षेत्र की सरकारी भाषा के रूप में स्वीकार किया। इससे इसका विस्तार वह गया। जहाँ तक लैटिन का प्रश्न हैं यह विजयी रोमन सेनाओ की ब्यवा के साथ चलती गयी। इन मायाओं के विस्तार की सराहता करने के बाद यहि हम भाषा-वैक्षानिक तथा साहित्य पारखी प्रमावित होंगे। अफलाजून तथा सोफोक्लीस मुख्य स्थानीय एटिक श्रीक सेण्टु आंजिंग्ट और पीलीवियस तथा नायी बाइबिल में बदल कर विकृत हो करके 'कोइल्डं हो गयी। और सिसरी लोर बॉल्ड का साहितिक साध्या अन्त में प्रध्य लेटिन हो गया। १८ वी शती के जाराभ तक साहितिक माध्या अन्त में प्रध्य लेटिन हो गया। १८ वी शती के जाराभ तक यही 'प्रध्य लेटिन' अपने सम्बन्धी पविचयी ईसाई समाज में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध के गम्भीर कार्यों में व्यवहार की जाती थी। उदाहरणार्थ, मिस्टन कामबेल शासन का लेटिन सचिव था। १८४० तक हंगरी संतर में 'प्रष्य लेटिन' लेन-देन के माध्यम के रूप में चलती रही। इस त्याग का एक कारण या विवक्त परिणामस्वरूप सन् १८४८ की निजित राष्ट्रों की प्रातृहत्ता लड़ाई आरम्भ इर्ष ।

सीरियाई तथा बैबिलोनी सम्यताओं के विषटन के साय-ही-साथ दो मरणासफ समाओं का विनाश भी मिल गया जिलका अन्तर नहीं जान पड़ता था, जिलना ही अधिक उनका विस्तार सामान्य भाषा पर होता था। इस अस्तरन्स मल्ये के टूटे घरातल पर एगोजों को संस्तार सामान्य भाषा पर होता था। इस अस्तरन्स मल्ये के टूटे घरातल पर एगोजों का संस्त्रण प्राप्त नहीं हुंडा। यह एगोजों भाषा अपने समय में यधीं अच्छी तरह प्रचित्त थी, किन्तु वर्णमाला तथा लिपि की अपेक्षा कम चली और क्षेत्रों में चली। इसका एक रूप भारत तक पहुँचा। बौद समार्थ अपोक द्वारा इसका प्रयोग अपने प्राष्ट्रत चौरह अभिल्खों के प्रचार में दो में इस लिपि का प्रयोग किया गया था। उस लिपि का इसका एक स्हा आता है। यह होरियी उत्तर-पूर्व की और वैसंदीत से आमूर की और वही। १५९९ ई- तक चले हा अता है। श्री होरी उत्तर-पूर्व की और वैसंदीत से आमूर की और वही। १५९९ ई- तक चले चले हो और सी किया गया था। उस लिपि का इसका स्वीपित पर प्रचारित कर सुर्थी साथा की लिपि बनी।

परिचर्मा ईसाई साम्राज्य के तथाकथित 'मध्यपुत' में दिकसित उत्तरी इटली पर दिखेश प्रमान देते हुए मदि हम नतार-राज्यों की अपरिपक्ष व्यवस्था की और पुत: मुहें तो हम इटली की टसकन बीली को अपनी प्रतिब्द्धी बीलियों पर वैसे ही छोप लेते देखेगे जैसे एटिक बोली ने अपनी माचीन की की प्रतिव्द्धी बीलियों को अच्छादित कर किया था। उत्ती समय यह बोली मुम्मध्यसागर के सभी तटी पर वीनंत तथा जेनेवा के व्यापारियों तथा साम्राज्य निर्माताओं द्वारा प्रवित्तत हुई। इटली की टसकन बोली के मारे भूमध्य सागर के प्रदेशों में चलने के कारण यह इटली के नगर-राज्यों की स्वतन्त्रता के बाद तक भी जीवित रही। सोलबुत्ती बाती में इटालियाई भाषा उत्तमानिया नी-सेना की भाषा रही, जो इटालियाई मोची की मुम्मध्यसागर से भगा रही थी। पुत: १९ वी बाती में यही टटालियाई भाषा हैम्बतुने नी-सेना की भाषा हुई, जिसके राज्या सन् १८१४ से १८५९ तक इटली की राष्ट्रीय आजाओं को निष्मक करने में सफल रहे। छेबाट की (मुम्मध्यसागर का पूर्वी मान) यह सामान्य बाखा जिसका इटालियाई आधार विभिन्न विदेशी का भाषा की वृद्धिने के भार से करीब-करीब दब गया था, भाषा के वर्ष का ऐसा प्रशंसनीय उदाहरण है, उसका ऐरिव्हासिक नाम वर्ष के नाम को व्यवस करता है।

बाद में, किसी प्रकार यह विकृत टसकन भाषा लेबांट के अनुकृत क्षेत्र से भी विकृत कांसीसी भाषा द्वारा हटासी नयी। फांसीसी भाषा का भाग्य इस कारण उदय हुआ कि इटालियाई, जर्मन और फ्लेमिश तगर-राओं की प्ययस्था के पतन के संकटकाक में कांसे ने इन महाशासियों पर विजय प्राप्त की जो विनाशोन्मुक केन्द्र पर शासन करने के लिए परिधि पर अपना विस्तात्र रहे थे। इन नगर-राज्यों की व्यवस्था उस समायों के उस विभटन के इतिहास की एक घटना थी. को १४ वीं सती के अन्त से आरम्भ हुई यो और १८ वीं सती के अन्त तक वख्ती रही । १४ वें लुई के दून के बाद से फांसीसी संस्कृति ने आकर्षण उत्पन्न किया जिसके साथ ही फ़ासीसी सेना का भी विकास हुआ । और जब नैपोलियन वे वृद्योंन पूर्वजों की आकाशा को सभी नगर-राज्यों के दुकड़ों को फ्रांसीसी विज्ञत ने अनुसार स्वास्त दूप किया जो दुकड़े राष्ट्र के द्वार पर, उत्तरी महा के लेकर वाल्टिक सामर तक यूरोप में विवार हुए थे, आ गये। उस समय नैपोलियन का साम्राज्य सैनिक प्रणाली के साय-साथ सास्कृतिक धरिज भी बन गया।

यह वास्तव में फांस का सांस्कृतिक मिशन था. जिसने नैपोलियन के साम्राज्य का विनाझ किया था। क्योंकि जिन विचारों का उसने प्रसार किया (रोग के अर्थ में) वह आधुनिक पश्चिमी संस्कृति की अभिव्यक्ति थी, जिसका अभी विकास हो रहा था । नैपोलियन का उद्देश्य पश्चिमी ईसाई राज्य के बीच नगर-राज्यों की व्यवस्था के समान उप-समाज के लिए उप-सावंभीम राज्य बनाना था, किन्तु संकटकाल से बहत दिनों तक पीडित समाज के लिए शान्ति प्रदान करना सार्वभौम राज्य का कार्य है। सार्वभौम राज गत्यात्मक तथा क्रान्तिकारी विचारो से प्रेरित हो विरोध मलक बाते हैं, जैसे तरही पर लोरी गाना । 'फासीसी कान्ति के विचार' इटालियनो, पलेमिंग, राइन प्रदेश निवासी, जर्मन, और हैसिआटको को शान्त करने या इसलिए कि फासीसी साम्राज्य-निर्माताओं के बोझ को बरदाब्त कर ले. जिन्होंने इन विचारों को प्रवाहित किया था नहीं चलाया गया था । इसके विपरीत नैपोलियन के फास की कान्ति ने इन देशों की गतिरुद्ध जनता को एक उत्तेजक धक्का दिया, जिससे उनकी जडता भागी तथा जाग्रत होने और फासीसी साम्राज्य नष्ट करने की उन्हें प्रेरणा दी। आधनिक पश्चिमी ससार में नव-निर्मित राष्ट्रों को उचित स्थान दिलाने का यह पहला कदम था। इस प्रकार नैपोलियन के साम्राज्य के अन्दर अपनी निश्चित विफलता के प्रोमीयियन बीज मौजूद थे, क्योंकि वह ऐसे पतनोन्मुखी ससार में सार्वभौम राज्य की सेवा करना चाहता था। जब कि उसका मध्याह्नकाल फ्लोरेन्स और बेनिस तथा ब्रजेज और त्यबेक के वैभव के साथ बीत चका था।

अज्ञात रूप से नैपीलियनी साम्राज्य ने यह किया कि माध्यमिक नौ-सेना के टूटे-कूटे विखरे महाजो को परिचयी जीवन की धारा में श्लीच लाया और साथ उसके बेचेन नाविकों को उसके महाजों को समूद्र में चलने योग्य बनाने की प्रेरणा दी। फासीसियों का यह वास्तविक कार्य हम विषय में अल्पकालीन और खर्ष हो जाता यदि नैपीलियन दूसरे राष्ट्र राज्यों को सेंसे दिन्न इस, स्पेन—जो नगर-राज्यों की व्यवस्था से दूर ये, और जो सचयमूच उसका कार्यक्षेत्र सा, वैरी न भी बनाता। फिर भी आज के हस महान् समाज में दो सी वर्ष पुराने डग की एक विरासत

वह संघ जिसमें उत्तरी यूरोप के कई नगर शामिल थे। यह संघ व्यापार के लिए बना
 —अनुवादक

२. प्रोमीच्युत का विशेषण । यूनानी द्वराण में कथा है कि प्रोमीच्युत स्वर्ग में बला गया और वहीं से यूर्ण से सामि चुरा लाया कि मनुष्यों को बीवन-मान दे । उसे यह रुख दिया गया कि काकेसस चहाड़ पर बीध दिया गया । एक गिद्ध आकर रोज उसके करूंने को जाता था । —मनुवासक

नैपोलियन के संक्षित्त उत्कर्ष के साथ मिली है जिसे क्रांस ने नगर-राज्यों की व्यवस्था को अनियम द्या में कायम रखा । क्रांसीसी प्राथा ने दिस्सी संसार के केन्द्र में सामान्य आधा के रूप में स्थापित होने में सफलता पायी और सुदूर रपेनी और उसमानिया सामान्यों की सीमा तक अपना विस्तार किया । फ्रांसीसी मापा का ज्ञान अब भी किसी याथों को देन्त्रीयम, विस्वरत्त्रें के आप तिसार किया । फ्रांसीसी मापा का ज्ञान अब भी किसी याथों को देन्त्रीयम, विस्वरत्त्रें के आप सकता है । मिला के सम्प्री किया आप के सामान्य तिसार सकता है । मिला के सम्प्री बिटिय सामान्य तिसार के सामान्य व्यवहार से मस्त रही । और जब विदिय हाई किमन्तर लाई एनेनसी ने २२ तवस्वर १९२४ को मिली प्रधानमन्त्री को अर्थों में पड़कर दो सुकनाएँ सुनायी थी जो सरदार को हत्या के परिणासस्वरूप अन्तिम चेताविनयों थी और भाषा का यह चुनाव सिस्सन्देह अदसक्षता का सुकद था । किन्तु दन ब्रिटिय सुननाओं की लिखित प्रतिलिचियां क्षांसीसी भाषा ने भी उसी सम्य बना की गयी । इस दृष्टि से विचार करने पर सम्प्रयूपीन इटालियाई समूरी यात्रियों की भौति नैपोलियन की मिला पर चढ़ाई करता, जो साधारणतः वेकार तथा इस सूरीभी विश्वतों के जीवन-पथ से विचलत समझा जाता है, एक प्रकार वह सफल विस्ता प्रसार आपती है कि कासीसी संस्कृति का बीज श्रुष्टर किन्द्र घटन वहण कराने वाली भूमि पर उसने कामा

यदि परिचयी सामाजिक जीवन में कांस की सामान्य भाषा मध्ययुगीन उप-समाज के पतन और विमाश का पित्न है तो हम अयेजी सामान्य भाषा को संकरता की उस महान प्रणाली के फल के रूप ने सकत के ही, अवते हमा अर्थान का पित्र सामान्य साथा को संकरता की उस महान प्रणाली के फल के रूप ने सकत है, अवते हमा अर्थान का प्रावण सामान्य में सिन्द पित्र सित्र कर पत्र विजय स्वय घेट-डिटन के सिन्द प्रजानितिक कोर व्यापारिक विजयों का स्वाभाविक परिणाम थी। ब्रिटन ने यह विजय समुद्र पार नथी होनिया में पूर्व और परिचम मंत्री ओर क्या किया के स्वाभाव कर की है। अयेजी उत्तरी अमेरिका की निजी भाषा और भारत उप-सहाडींप की शत्रिवाली सामान्य भाषा हो गयी। इस्ता चीन और जापान में विस्तृत चलन है। इटली के विरोधी देशों की नी-सेना की कामकाज की भाषा के रूप में इटालिया भाषा का प्रयोग हम पहले ही देख चुके हैं। उसी प्रकार १९२६ के चीन में कर से सामान्यती एनेट बोरीडिन ने की भाषा गर्टी के चीनी प्रतिनिधियों से साथ विचार के साथ में साथ विचार के स्वाध की ती-सेना की कामकाज की भाषा के रूप में स्वाध से साथ विचार के साथ हो है। विचीयों से मुख से स्लाधिकी टक्कन और एटिक माथा विचार का स्वार के साथ हो है। विचीयों से मुख से स्लाधिकी हो साथ हो है। विचीयों के सुख से माथ स्वार की साथ हो से साथ की प्रकार कर हो साथ हो है। विचीयों के सुख से माथ सित्र का सिक्स से सित्र का सित्र साथ की स्वार के साथ हो साथ हो से साथ हो है स

अफिका में अरबी के सर्वजन भाषा होने की प्रगति हम यों देख सकते है कि वह हिन्द महा-सागर के परिचमी तट से होते हुए परिचम में झीलों को ओर गयी और दक्षिण को ओर सहारा के दिलोंगी तट में मुजान में गयी। यह अर्थअरबी डोर पानने बाले और दाखी का व्यापार करते वालों द्वारा फैली। इस किया का भाषा सम्बन्धी परिणाम आज भी वहीं के जीवन में देखा जा सकता है। जहीं अरब आक्रमकों का भीतिक संवाद गुरोगीय कोगों के प्रदेश से समाज हो गया, अरबी भाषा का समत वहीं की स्थानीय बोलियों पर अधिका के खुल जाने पर पड़ा, उसी अफिका में वो अरबों के हाथों देखे लिखा गया। युरोगीय झप्डे के नीने, विसका वर्ष है परिचमी शासन, पहले की वरेसा अरबी माया की प्रगति के लिए अधिक सुविधाएँ है। यूरोपीय उपनि-वेशी शासन से वर्षी का सबसे वड़ा लाभ यह हुआ कि मिली-चुली भाषा को सरकारी प्रोत्साहन मिला, व्योंकि उन्हें शासन के लिए इसकी आवस्यकता थी। ये सकर भाषाएँ वरबी के साथ-साथ विभिन्न प्रदेशों में धीरे-धीरे प्रवेश कर रही थी। ऊपरी नाइगर में, फूँच साम्राज्य में, निवली नाइगर में, बिटिश साम्राज्य में और जानिवार की पूर्वी अफीकी पूट्यूमि में, कमशः कुगतो, हाउसा तथा सहले का विकास होता रहा है। ये पायाएँ मिलिश है जिनका मुक्त अभीकी है और अरबी मिलावट है, तथा इन्हें अरबी लिपि में लिपिबड किया गया है।

## (द) धर्म में संहतिबाद

समें में सहीतवाद या धार्मिक कृत्यों, ज्यासना पद्धतियों और विश्वासों का मिलन आन्तरिक अन्तामंत्रद की बाहरी अभिव्यक्ति है। और यह सामाधिक विषटन के काल में आदा-भेद से जरपत होती है। यह पिरिस्थित सामाधिक विषटन का लक्षण कुछ विश्वस के साथ समझी जा सकती है, क्योंकि सामाधिक विकास के समय सम्यताओं के हतिहास में धार्मिक कहित के उदाहरणों के जो आभास मिलते हैं वे आमक सिद्ध होते हैं। क्योंकि जब हम अनेक नगर-राज्यों की शानीय पीर्पिक कथाओं को एक सर्व-हेलनी व्यवस्था में हिसयोद लाग और प्राचीन किया त्यार पुरक्ति सामाधिक करते और एकक्स्पता देते देखते हैं जब केवल हमें नामों का इत्याल निकता है। विजयन धार्मिक करते और एकक्स्पता देते देखते हैं जब केवल हमें नामों का इत्याल निकता है। विजयन धार्मिक करते और एकक्स्पता देते देखते हैं जि विजयन तरनुमार नहीं मिलता । और जब हम लैटिन देवताओं को बोधिपयाई देवताओं के साथ समता करते देखते हैं के युप्टिर का जोयूस के साथ, और जूनों का हीरा के बाध तब हम यह देखते हैं कि वास्तव में आदिस लैटिन जीववाद को हटा कर उनके स्थान पर यूनानी, मानव देव कुल को स्थापित किया जा रहा है

देवताओं के नाम में एक दूसरे बग की समता भी है, विसमें विषयन के काल की शाधिक समता है जिससे सामजय की भावना भी प्रकट होती है, किन्तु परीक्षा करने पर वे बास्तरिक धार्मिक परिस्थितियों नहीं है, केवल राजनीतिक आवरण में धार्मिक है। विभिन्न स्थानीय देवताओं के नामों में हस प्रकार की समता उस समय लायों जाती है, जब विषयनोम्मूब समाज में स्थानीय राज्यों को, युद्ध में पराजित कर राजनीतिक धरातल पर वबरस्ती मिलाया बाता है, जो विकास-काल में पहले कमाज से विमाजित हों गये थे। उदाहरण के लिए जब सुमेरी इतिहास के अनित्य कप्रयागों में निप्पर के देवानी (वेल) एनलील को बैक्तिनों के मारदूक से पिया पाया गया जीर जब वैविलोन के मारदूक- —वेल कुछ समय के लिए खारबें के नाम से अन्तर्धां नहीं गये, इस प्रकार देवताओं का एकीक्प सब्द अना । पहला परिवर्तन उस समय हुआ, जब वैविलोनी वेंड द्वारा सुनेरी सार्वजी में सार्वज्ञ से पाया हो गये, इस प्रकार देवताओं का एकीक्प पार्वजी ने सार्वज्ञ में स्थान की स्थान हो गये, इस प्रकार देवताओं का एकीक्प पार्वजी में सार्वज्ञ से सार्वज्ञ की सार्वज्ञ में सार्वज्ञ स्थान हो गये से स्थान के स्थान हो गये हो सार्वज्ञ स्थान हो सार्वज्ञ सार्वज्ञ स्थान स्था

विभिन्न स्वानीय राज्यों के सम्मिलत हो जाने के कारण अववा ऐसे साम्राज्य मे राजनीतिक अधिकार एक सेना-सरदार से दूबरे सेना-सरदार के पास चले जाने के कारण, समाज का विषयन हुआ और इस विषयन के परिणामस्वरूप स्वानीय देखाओं की तदूपता स्वापित हुई। बार्स इसी कि एक हो शक्तिशाली अल्सकेशा के क्यों के ये प्राचीन देवता ये और इस कारण इनमें सादृस्य वी कि एक हो शक्तिशाली अल्सकेशा के क्यों के ये प्राचीन देवता ये और इस कारण इनमें सादृस्य या। इसिलए राजनीतिक कारणों से देवताओं का सिम्मलन मार्मिक प्रवृत्ति तथा धावना के के प्रतिकृत नहीं या। ऐसी ग्रामिक संदृति के उदाहरण बोजना जिनकी गहुराई राजनीतिक कारणों से सिम्मलन से अधिक को और ने दो ग्रामिक आचार तथा विश्वास को मेक्टिक राजे हैं हमें अपना प्रधान उत्त प्रमान के जो ने प्रामिक काचार तथा विश्वास को मेक्टिक राजे हमें अपना प्रधान उत्त प्रमान के जिल्ला के सुर्वे अपना प्रधान के जिल्ला में मिलता है, दूसरी ओर मोइना चाहिए। यह दर्धन चंकर-काल की चुनौती का परिणाम होता है और इस इसपर प्रमान देना चाहिए कि दर्धन की प्रतिद्वंडी चेलियों जायस में ही एक-दूसरे से टकराती और मिलती नहीं, जानतिक सर्वेहार द्वारा चिकतित वार्धनिक चीलयों से प्रकराती के और किस स्वीत होती है। चूँकि में अभी अंगी के म्रवेशन से टकरातों के साथ-साथ आपस में भी सवर्ष करते है। पहले इस पर विचार करना मुविधाजनक होगा कि उनके अलग सामाजिक क्षेत्रों में अपने मों में आपस में भया सम्बन्ध है और उनमें मार्पक में क्या सम्बन्ध है। अपर तब स्वात स्वीत का आपस में स्वार सम्बन्ध है। स्वार तब हम उस गत्यालनक आध्यारिमक वरिणाम पर विचार करेंगे जो धर्म तथा दर्शन का आपस में समर्थ हों के का कारण होता है।

हेलेंगी समाज के विषटन में पोसिशीनियस की पीड़ी (लगभग १३५-५१ ई० पू०) से एक युग का बारण होता है, विससे स्वेसों को अनेक विज्ञास्यारण लो अभी तक असमस से ठीवता से कह रही थीं, बड़, एपिस्तुरियनों को छोड़कर उन बातों पर जोर देने लगी, विनक्षी उनमें समता थीं और उन्हें छोड़ दिया जिनमें मेद या। और रोमन साम्राज्य की पहली तथा दूसरी शती में एक ऐसा समय जाया, बड़ एपिस्तुरियनों को छोड़कर हैनेंजी ससार के सभी दार्थीनिक, अपने को बाहे जिस नाम से पुकारते हो, एक सर्व-संत-दर्धन के सिद्धानों के मानने लये। इसी पुग में चीनी समाज के विषटन के इतिहास में पैंदे ही दार्थिनक अलामजस्य की और सुकाक को प्रवृत्ति दिखाई देती है। ईसा के दूर्व दूसरी शती में वो हैंन के साम्राज्य की पहली शती थीं, टालोबाद में से सर्वत्तदार पाया जाता है। सम्राट्क का उपनर्दाकार में से संतत्तदार पाया जाता है। सम्राट्क का उपनर्दाकार में से सामता या और कनसूधियस-वास भी और वाले वास को ने का राज्यभ्य हुआ।

प्रतिदृत्दी रथेनो का यह सहितवाद प्रतिदृत्वी उच्च घर्मों में भी पाया जाता है । उदाहरण के लिए सीरियाई सदार से सीलोमन की पोड़ी से जाने इस्तरास्त्री यहोवा की पूजा में पड़ोरी सिरियाई समुदायों के स्थानीय कराजिय की प्रवृत्ती में सामंजरय की प्रवृत्ती को प्रति हों से सिरियाई समाज का पतन जारम होता है। तहन वह ती है कर प्रति हमें मिलती है। तहन वह ती है कि उस मुग में ईस-दूतों को असानंवर को भावनाओं से लड़ने में विघेष महत्त्व की पह ती है कि उस मुग में ईस-दूतों को असानंवर को भावनाओं से लड़ने में विघेष महत्त्वा को ओर मोड़ा जो हो हराय- लियों की विशेषता थी। किर भी जब हम मीरियाई आपनी धार्मिक प्रभाव के हिसाय में खर्च की और ने देख की हा हम स्वर्त्त की की मोड़ा जो हो हसराय- लियों की विशेषता थी। किर भी जब हम मीरियाई आपनी धार्मिक प्रभाव के हिसाय में खर्च की और ने देख को भी से हम से स्वर्त्त की से सीरियाई संकरकाल में परिचयों है राज को भी की हम सम्बन्ध मान पर सहीरियाई के स्वर्त्त की की साम की हमान पर सहीरियाई की स्वर्त्त की की स्वर्त्त की से साम की स्वर्त्त होगा, क्योंकि हम सिर्वा हम स्वर्त्त होगा, क्योंकि हम सिर्व में इस स्वर्त की स्वर्त की से जाकर के हा दिया था। जो भी हो, यह नियंचता है कि क्षेत्र में का स्वर्त्त हो सिया मि पह सिर्व में स्वर्त के साम भावनाओं पर इसाने से का सक्ताओं प्रतिवाद हुआ था। । हिसा के कुस हम स्वर्त्त की से का सम्बन्ध में पर इसाने से का सक्ताओं प्रतिवाद हुआ था। । हिसा के कुस हम स्वर्त हम स्वर्त की स्वर्त के स्वर्त की स्वर्त हम स्वर्त की स्वर्त की स्वर्त की स्वर्त की स्वर्त की स्वर्त हम स्वर्त की स्वर्त हम स्वर्त हम स्वर्त की स्वर्त हम स्वर्त हम

श्री तिहासकारों के लिए इन दोनों सरिताओं से मिलकर जो नदी प्रवाहित हुई उसमें से यह निकालना बहुत कठिन हो गया कि किसकी कितनी देन है।

यही भारतीय संसार के आन्तरिक सर्वहारा के उत्कृष्ट धर्मों के विकास का भी हाल है। ऐसा मिलन हो गया है कि केवल नाम का ही समीकरण नहीं है, जैसे कृष्ण की उपासना में और विष्णु की उपासना में।

विषटन के समय धर्म-धर्म में और दर्शन-दर्शन की दीवार में इस प्रकार के विज्ञेद के कारण दर्शनों और धर्मों में एक-इसरे से मिलने की राह बन जाती है और इस धर्म-दर्शन की सहित में, इस देखेंगे कि आकर्षण दोनों ओर से होता है, बीर दोनों ओर से मिलने की गित होती है। स्व प्रकार में त्या है। सित होती है। विस्त प्रकार हमने देखां कि सार्वमीम राज्य की सैनिक सीमा पर सम्राह के गैरियन के सैनिक तथा वर्ष सम्राह के गैरियन के सैनिक तथा वर्ष संकार के मिलने की स्वाह के गैरियन के सैनिक तथा वर्ष संकार के मिलने की स्वाह अपने सामाजिक जीवन के बंग में एक-इसरे के निकट खाते हैं और अन्त में अन्तर पिट जाता है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि सार्वमीम राज्य के अन्यर सार्धिनक विचारधार के अनुगामी और लोक्समें के अन्यापी आकर एक-इसरे से मिलते हैं। यह समानता बुद्ध ठीड़ स्वीक है स्वीक के स्वाह सार्वमा अपने स्वाह सार्वामा अन्यत्वस्था में मिलने की लिए चीड़ी दूर बढ़ते हैं, शिक्साजी अल्पत्वस्था अपने बंग के सर्वहार करण की राह में इतना आप बढ़ जाती है कि अन्त में सर्वहारा के रूप में ही मिलन होता है। दोनों और ती मिलन की हम चेटन का अध्ययन करने के लिए चहुले सर्वहारा की छोटी आध्यान्तिस यात्रा का सर्वक्षण करना मुविधाजनक होगा और उसके बाद शिक्सधाल अल्पस्तक्या की अध्यान स्वाह में आकर्य का का अध्ययन हम करेंगे।

जब आन्तरिक सर्वेहारा के उत्कृष्ट घर्म शक्तिशाली अल्पसंख्या के आमने-सामने आ जाते हैं, तब कभी-कभी वे पहले ही कदम पर ठहर जाते हैं और सिस्ताली अल्पसंख्या की कला की नकल करते हैं जिससे इस अल्पसंख्या का घ्यान उधर आकृष्ट होता है। जब हेलेंनी संसार का विषटत होने लगा ईसाई घर्म के सब अल्पक प्रतिद्विद्धियों ने अपने सिसानरी परिजय को सफल बनाने के लिए सारे चाध्य देखनी अल्पों सिसानरी परिजय को सफल बनाने के लिए सारे चाध्य देखनीय तत्त्वों को हेलेनी आंखों को प्रसान करने के लिए, हेलेंगी कप में बनाने लगे। किन्तु इसके आगे वे नहीं बड़े कि अल्पर बौर बाहर से समाय का हेलेंनीकरण करें। ईसाई घर्म ही या जिसने अपने को हेलेंनी दर्शन के माध्यम से अधि-

ईसाई धर्म का, जिसका मूल सीरियाई या, वीदिक हेलेनीकरण होने का आधास पहले ही मिल गया या, क्योंकि नयी बाइविल की घाषा एटिक बनायी गयी, आरामेइक नहीं, क्योंकि इस भाषा की शब्दावली में ही अनेक दार्शनिक तास्पर्य निहित थे।

'सिनाप्टिक सुवमाचारों में' (मैच्यू, मार्क तथा त्यूक के सुतमाचार, गोसपेल) हैसू को देशवर का पुत्र बताया गया है और यह विश्वास चीचे सुनमाचार में भी किया गया है और अधिक दृढ़ किया गया है। किन्तु चौचे सुममाचार के आमुख में यह विचार भी व्यव्स किया गया है कि संस्था ने जाता देश्वर का तर्जनात्मक वाक्य (कांगोस) भी है। स्पष्ट नहीं कर भी संवेत रूप से वादिया गया है कि देश्वर का पुत्र और दिश्वर का वाक्य एक ही है, पुत्र को देश्वर का वाक्य कहुकर देश्वर के सर्जनात्मक उद्देश को एक ही बताया गया है और वाक्य का देश्वर के पुत्र से साम्य करके पिता के व्यक्तित्व के साथ एक और व्यक्तित्व का देवतनु स्थापित किया गया । और एक छलौग में 'वाक्य' का दर्शन धर्म हो गया ।'<sup>१</sup>

बमं का दार्धीनंक भाषा में प्रचार करना ईसाई धमं को यहूदियों की विरासत थी। अलेककें-हिया के सूदरी दार्धानंक फिल्को (लगभग २० ई० गू० —४५ ई० गू० तक) ने इसका बीजारीयण किया जिससे उसके ईसाई सह-नागरिक किल्को और सोरिपोन ने दो सो साल साथ अच्छी करक काटी। और सम्भवत: चीचे सुसमाचार के लेखक ने उसी और से ईस्परीय वामय की भावना ली विसकी ईस्वर के अवतार के साथ वह एकता स्थापित करता है। सिकन्दर के युग के इन ईसाई पिताओं का यह युद्धी अपगामी मुनानी भाषा के माध्यम से हेलेनी दर्धन तक पहुँचा। यह सयोग की बात नहीं बी कि फिलो ऐसे नगर में रहता या और अपनी दार्धनिकता का प्रचार करता या जहां स्थानीय युद्धी समुदाय को बोल-नाल की भाषा एटिक थी, वह हिबू और अरागी माथा भूल गया था, यहां तक कि उसने धमंत्रन्यों का अनुवाद भी अ-युद्धी भाषा में किया। किन्तु युद्धी क्यों के सिल्हास में भी ईसाई दर्शन का यह यहूदी पिता अकेला व्यक्ति है और उसकी चहुर संदर्श कि अललाहुन का दर्शन मूसा के कानूनो पर आधारित है, बिना किसी परिणाम के, यहूदी धर्म की विशेष धालित रही है।

ईसाई धमं के आपे जब हम ईरानी धमं—सूर्य की उपासना (मिध्याइण्म) की ओर चलते हैं जो हेलंती ससार के आध्यास्मक विजय में ईसाई धमं का प्रतिद्वन्दी था, हम देखते हैं कि अपने ईरानी यर की ओर लिए ती हम कि उपासन के प्रतान पर वैविद्या था, हम देखते हैं कि अपने ईरानी यर की ओर लिए ती हम देखते हैं कि अपने ईरानी यर दावा था। इसी प्रकार भारत के उच्च हिन्दू धमं ने अवंद बौद दर्शन में से विचारों का अपहरण किया, जिससे उसके पास वह शस्त्र मिन पया जिसको उसने बौद धमं को उसके घर से निकाल बाहर किया। और कम-से-कम एक आधुनिक मिश्रवेसा (एजिएटालेजिस्ट) का का कमन है कि ओसाइरिस की सर्वेद्धार द्वारा उपासना ने मिल को शिवेद्धार्थिय अस्पत्रका कि से देखी निर्देश किया। पहले यह ओसीरियाई धमं में नहीं था। वह ऐसा देवता कू निकाल करता है। परन्ता है। परन्ता किया हो असे स्वार्थिय करता है। परन्ता भिन्न के अपहरण' का मूल्य सर्वहारा के धमं के लिए मैहना पड़ा क्योंकि ओसीरियन धमं सर्वी परन्ता की अभ्योंकि को अपने की उन कारोंने के हाथ में स्वार्थिय करता है। परन्ता प्रतान के स्वार्थ के स्वर्थ किया प्रतान के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्ध क

जिस प्रकार पुराने मिली देवकुळ के पुरोहितों ने ओसीरियाई धर्म का अपहरण किया, उसी के समान बाह्मणों ने हिन्दू धर्म का और सागी ने जरपूष्ट्र धर्म का अपहरण किया। किन्तु एक और तथा कपटपूर्ण वंश है जिनसे सर्वहारा का धर्म यानियाली अल्पसंक्या के हाथों में क्ला बाता है। क्योंकि औ पुरोहित समयान्य सर्वहारा-धर्म पर अपना अधिकार कर छेठे हैं और तब

 पी० ई० मोर : काइस्ट द वर्ड : द ग्रीक ट्रेडिशन फ्राम द डेथ आद सोकिटीब टुद कॉसिल आद कालसिबोन, खण्ड ४, प० २२८ । धन्तिशाली अल्पसंच्या की मावनाओं तथा शिव के अनुसार उस पर शासन करने लगते हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि पुराने पुरोहित हो जो शन्तिशाली अल्पसंच्या के उत्तराधिकारी हों। ऐसा भी सम्भव है कि वे सर्वहारा धर्मतन्त्र के ही प्रमख नेता हो।

रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रारम्भिक अध्याय में अभिजात तथा अकलीन वर्गों के बीच का अवरोध इस प्रकार समाप्त किया गया कि अभिजात वर्ग ने अकलीन वर्ग के नेताओं को इस स्पष्ट समझौते पर अपने साथ लिया कि अधिकारविद्रीन वर्गों के नेता अपने साथियों को छोड देंगे और उनके प्रति विश्वासघात करेंगे। उसी प्रकार धार्मिक खरातल पर यहदियों के जनसाधारण को घोखा दिया गया और उनका साथ ईसा के आने के पहले. उनके .. नेताओं — लिपिको और फरीसियो ने — छोड़ दिया था । ये यहदी 'अलग होने वाले'. इसी नाम से जीते रहे, यही नाम उनके अनकल भी या. यद्यपि जिस भावना से उन्होने अपना यह नाम रखा था, वह इसके प्रतिकृत थी । आरम्भ में ये फरीसी यहदी विश्वद्वादी थे, जिन्होंने अपने को उन यहदियों से अलग कर लिया था जो अपना हेलेनीकरण कर रहे थे और जब ये धर्म-स्यागी विदेशी शक्तिशाली अल्पसंख्या में सम्मिलित हो रहे थे। ईसा के समय फरीसियों की विशेषता यह थी कि वे यहदी समदाय की भक्त और धर्मात्मा जनता से अलगहए थे यद्यपि पाखण्ड से अब भी वे यही कह रहे ये कि हम अच्छा उदाहरण रख रहे हैं। यह उस घोर भर्त्सना की ऐतिहासिक पूर्व-पीठिका है, जिसकी प्रतिध्वनि ससमाचारों में मिलती है । फरीसी यहदियों के वही धार्मिक रूप है जो रोमन राजनीतिक स्वामियो के यहदी थे। 'पैशन आव काइस्ट' के ट्रेजेडी नाटक में हम देखते हैं कि वे (फरीसी) रोमन अधिकारियों के बगल में खड़े होते हैं और अपनी ही जाति के उस ईशदत की मत्य में सहायक होते हैं, जो उन्हें लिज्जित करता रहा।

यदि अब हम साथ के उस आन्दोलन का परीक्षण करें जिसमें शक्तिशाली अस्पसच्या का दर्गन आन्तारिक वर्षहारा के धर्म की ओर बहुता है तो हम देखेंगे कि इस ओर प्रक्रिया आगे बड़ने के साथ ही पहले भी आरम्भ होती है। पतन के बाद पहली पीड़ी में यह प्रक्रिया आरम्भ होती है, कौतूल से धर्मनिम्का में परिवर्तित होती है, फिर अन्धविवसास में बदल जाती है।

है कि जिन क्याओं को जफलातून ने पुरानी देवताओं की कहानी के स्थान पर रखने की चेच्या की वे हैं साई अर्थ की विरोधी नहीं, अपूर्ण थीं। इसर-उसर के संकेतों से पता चलता है कि जफलातून को स्वयं होने वाले देस्वरीय अवतार का धुंखला मान या और उसके दृष्टान्त महिष्य-वाणियों भी। सुकरतान ने 'अपालोजों में एचीनियानों को चेतावनी दी भी कि आरमा के हुसरे सांबी उसकी मृत्यु के बाद जा सकते हैं वो उसकी मृत्यु का बरला ले सकते हैं। दूसरे स्थल पर उसने स्वीकार किया है कि में ने बहुत तर्क किये हैं और अनेक दार्चनिकता की बात कहीं है, परन्तु पूरा सरय तब तक नहीं जाना जा सकता, जब तक मनुष्य के लिए उसकी अभिध्यस्ति देश्वर की क्या से न हो।"

दर्शन के धार्मिक रूप में परिवर्तन होने का ऐतिहासिक वर्णन हेलेनी संसार में इतना अधिक मिलता है कि उसके बाद की परिस्थितियों की प्रक्रिया को हम भलीभौति परख सकते हैं।

विस प्रकार अफलातून के मुकरात ने प्रेस के बंडीस के समें के प्रति अपना सानत, बौदिक कौतूहल दिखाया है, उसी प्रकार ऐतिहासिक सुकरात के समस्ताकीन हैरोजीटस ने समें के तुरू- नात्मक अध्ययन में प्रसानिक लेखों में बताया है। उसने इन बता को वैज्ञानिक इंग से देखा है। जो भी हो, जब अकेमीनियाद साम्राज्य को सिकन्दर ने पराजित किया और उसराधिकारी राज्यों के हेलेंनी शासकों को मिली-जुली प्रजा की साम्राज्य कराय कराय का प्रतान का किए कुछ उपासना की विश्व बोजनी पद्गे, तब सामिक समस्याजी की व्यावस्था को लिए कुछ उपासना की विश्व बोजनी पद्गे, तब सामिक समस्याजी की व्यावस्था का वास्त्र के साम्राज्य को साम्राज्य के तिल्य को प्रतान की साम्राज्य के साम्राज्य के तिल्य सोजन की व्यवस्था कर रहे ये वो बाध्यादिक जनाल में बोचे भटक रहे थे। किन्दु यदि हम इस सुम की हेलेंनी शर्धिनिक मुचित का माप अफलातून की शर्धीमें के सम्यावस्था की साम्राज्य के तिल्य से बोचे कि इसके विश्व प्रविक्त स्वावस्था की भाग की हम देखें कि इसके विश्व पिकन्दर की मुख के बाद शे सी सालों में संस्थावसाद की और आगे बहुने के जा रहे थे।

धारा का प्रवाह निरुवपात्मक ढंग से उस समय मुझ, जब सीरियाई यूनानी दार्थनिक जयामिया के पीरियोर्ड यहानि त्रवासी के स्टोहकवाद का द्वार बोल दिया । दो तो क्यों के कुछ पहले ही स्टोहक वादारा का नेतृत्व लिखां के भाई सेनेका के हार्यों में चला गया, जो सन्त पाल का समकालीन या । सेनेका की वार्यों के भाई सेनेका के हार्यों में चला गया, जो सन्त पाल के पत्रों का मान प्रकल करते हैं कि कुछ छोटे डग के आलोचक यह करपना करते हैं कि रोमन दार्थनिक और ईसाई मिशनरी के बीच पत्राचार होता रहा । ऐसी करपना दें के प्रकल्प उसकार मी, स्वीकि यह कोई आवस्पर्य की बात नहीं है कि एक ही यून में जब एक ही सामाजिक यून की अधिव्यक्ति हो तब यदि वो आयात्मक स्वात होंगे हो तो समान स्वर निकले ।

जब पहले अध्याय में पतनोत्मुख सम्यता की सीमा के संरक्षकों और उसके आगे की बर्बर सेनाओं के सम्बन्ध में हमने अध्ययन किया था, तब हमने देखा था कि वे इतने निकट पहुँच गये कि पहचानना कठिन था और दूसरे अध्याय में वे मिल जाते है तथा वर्बरता के स्तर पर आ बाते हैं। इसी के समान बह घटना भी है जब शक्तिशाठी अत्मर्सक्या के शर्शनिकों और सर्वहारा धर्म के उपासको का समागम होता है, जैबे धरातल पर सेनेका और सन्त पाल एक-दूबरे के निकट पहुँचते हैं। यहाँ पहला अध्याय समान होता है। दूसरे अध्याय में वर्शन कम झानवर्धक धार्मिक प्रमानों में आ बाता है, और धार्मिक मस्ति अध्यविवश्यास में बदल जाती है।

तव वे कीन-मी दुबंलताएँ है वो दर्शन की पराजय करा देती है जब बहु धर्म का प्रतियोगी बनकर अबाड़े में प्रदेश करता है? सबसे घातक और मूल दुबंलता है, जिसके कारण जन्म दुवंलताएँ मी अता ताती है, आध्यातिक शक्ति का अमान । इस स्वीवता के अमान के कारण दर्शन दो बग से लेंगझाहो जाता है। इनके कारण जनता का आकर्षण कम हो जाता है और जिसे उसका आकर्षण भी होता है उसे यह उत्साह नहीं होता कि उसके प्रति मिधानरी कार्य करे। सब बात यह है कि दर्शन कुछ बौढिक केंग्डल कोंगो के प्रति जो 'बोम्म किन्तु अल्प' होते है अनुराग दिखाता है, उस बौढिक कबि के समान सिक्ते पाठक कम होते हैं और इस कारण को वह अपनी रचना की बेच्छता का प्रमाण समझता है। सेनेका की यहली पीड़ी में होरेस ने अपने 'रोमन गान' के दार्थीनक देशभिक्तपूर्ण अम्यपंना को इस प्रकार आरम्भ करने में कोई असपति

> अप्रगामियों, कल्लीत समूहो !
> चुप रहो ! कोई अपवित्र मुख
> गीत के पवित्र संस्कार को अधान्त मत करो,
> अब में, नवो देवियों के लेख केवक युवक और मुवतियों के लिए
> नवीत कोर की पीति किया हो हैं।

ईसु के दृष्टान्त से यह बहुत दूर की आवाज है जिसने कहा था-

१. होरेस : खण्ड, ३, गीत १,२, १-४-सर स्टेफेन डि वियर का अनुवाद ।

'सड़कों पर और झाड़ियों में जाओ और उनको यहाँ बाने के लिए विवश करो, जिससे मेरा घर भर जाये।'

इस प्रकार ऊँची-से-ऊँची अवस्था में दर्शन धर्म की शक्ति पाने की कभी आकांक्षा नहीं कर सकता । जिस धर्म की प्रेरणा ने सेनेका और एपिस्टिस की पीढ़ी में हेलेनी बौद्धिक मितयों में कुछ समय के लिए सजीवता का संचार किया था. वह मारकस आरीलियस की पीढ़ी में मिथ्या धार्मिक आडम्बर में परिवर्तित हो गया और दार्शनिक परम्परा के उत्तराधिकारी दो कृसियों के बीच गिर पड़े । उन्होने बौद्धिक आह्वान का तिरस्कार कर दिया हृदय तक पहेंचने की राह नहीं निकाली । वे ज्ञानी न होकर साधु नहीं हुए, सनकी हो गये । सम्राट् जुलियन अपने दार्शनिक आदर्श के लिए सकरात को छोडकर डायोजिनीज की ओर मडा। वही पौराणिक डायोजिनीज जिससे-ईसा मसीह से नहीं-सन्त सीमिओन एटालाइटस तथा उसके सह-तपस्वियो की 'ईसाई तपस्या' का आविर्भाव हुआ है । वास्तव में इस दुख-सुख पूर्ण अन्तिम अंक में, अफलातुन और जीनो के शिष्यों ने अपने स्वामियों की अपूर्णता को स्वीकार किया और उसका उदाहरण स्वयं आन्तरिक सर्वहारा का अनकरण करके उपस्थित किया । यह और कुछ नहीं था, बास्तव में उस जनसाधारण की सच्ची चाटकारिता थी, जिस जनता की होरेस ने अपने श्रोताओं से अलग कर दिया था । अन्तिम नव-अफलातुनबादी, आयमब्लिक्स और प्रोक्लस उतने दार्शनिक नही है जितने एक काल्पनिक अस्तित्वविहीन धर्म के परोहित । जलियन जिसका संस्कार और उपासना के प्रति बहुत उत्साह था, इनकी योजना का कार्यवाहक था। उसकी मध्य के समाचार के बाद उसके राज्य-सहायता-प्राप्त धार्मिक संस्थान का तुरन्त समाप्त हो जाना उस विवेचन की सत्यता को प्रमाणित करता है जो आधनिक मनोविज्ञान के प्रतिष्ठापक ने व्यक्त किया है:

'बडे-बड़े प्रवर्तन ऊपर से नहीं आते, वे सदा निचले वर्ग से आते हैं (उनसे) जो देश के शान्त और तिरस्कृत लोग हैं—जिन पर शास्त्रीय पक्षपात का प्रभाव नहीं पढ़ा है, जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर पड़ा करता है।'

# (च) शासक धर्म का निर्णय करता है<sup>९</sup>

उभर के अध्याय के अन्त में हमने देखा कि सम्राट जुलियन अपनी प्रजा को उस मिध्या-धर्म को मानने के लिए विवधा न कर सका, जिसका बहु दार्थितिक होने के कारण अनुगामी था। इससे यह साधारण प्रत्न उठता है कि क्या अधिक अनुकूक पिरिक्यित में बास्तवाली अल्पाक्या अपनी आध्यात्मिक हुईचता की कमी को पूरा करने के लिए मीतिक शक्ति प्रमाण कर सकती है और राजनीतिक दवाब से किसी दर्जन या धर्म को अपनी प्रजा पर लाद सकती है और जो

### सी० जी० जुंग--माडर्न मैन इन सर्च आव ए सोल--पृ० २४३-४४।

२. यह बास्य सत् १४५५ की जामसूर्य की सन्य का संसंघ है। उसमें निर्मय हुआ था कि प्रत्येक स्थानीय अर्थन एक्स के सासकों को अधिकार या कि वह बाहे रोमन कैपोलिक धर्म या जूबरो धर्म स्थीन करें। और वह बाहे (शासक के) धर्म पर सकने को प्रजा को विवस कर सकता था। यह सम्य पहली अस्पित जर्मन धार्मिक कराई के बाद हुई।

अवैधानिक होने पर भी प्रभावकारी हो सकती है। यद्यपि यह प्रवन हमारे अध्ययन के मूल विषय के बाहर है, फिर भी आगे बढ़ने के पहले इसका उत्तर दुँढ़ने की हम चेष्टा करेंगे।

स्त विषय का ऐतिहासिक प्रमाण यदि हम बोजेंगे तो हमें यता चलेगा कि साम्राप्ततः ऐते प्रयत्न अक्ष्मक हुए हैं समय पाकर। यह निकार्ष अनुद्धता के सामाजिक सिद्धानों के विषय है, को हेलेंगी संकटकाल में प्रतिपादित हुई थी, क्योंकि स्त सिद्धाना के अनुसार धार्मिक आवार आन-वृक्षकर उत्तर से तीच की और लादे गये थे। ये न तो अस्तामारण वार्ते थी, न असम्भव। समायों की सम्यता की प्रतिक्या में धार्मिक संवायों के आरम्प का यही दग या। रोम के धार्मिक जीवन के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त लामू कर दिया गया है और पोलीवियस ने (लगमय २०६-१३१ है पुण) उसका स्त प्रकार वर्गने किया है:

भिरो राग में रोमन संविधान जिन वातों में हुमरे सविधानों से उल्कृष्ट है वह इसका धर्म के प्रति निवंह है। मेरी राग में रोमनों ने अपनी सामाजिक व्यवस्था को उन बीजो से बौधा है जिससे सारा संसार पूणा करता है, मेरा अभिप्राय है अन्धविक्यास से। उन्होंने अपने अग्ध-इविक्यास से। उन्होंने अपने इविक्यास से। उन्होंने अपने अग्ध-इविक्यास से रोमन लिए उत्तरी है, यह बात बहुत लोगों को विविक्य लगेगी। मेरी रास में रोमनों ने जतता को व्यान में रवक्य एरेसा किया है। यदि ऐसा सम्ब होता कि स्व निवंद्य के विद्या होते दो यह प्रवचना आवश्यक ने हिमा रिकास में अग्ध-विक्यास से प्रवच्यास से अपने का स्वच्यास में अग्ध-विक्यास में अग्ध-विक्य से अग्ध-विक्य सम्बन्ध स्वास में अग्ध-विक्य से अग्ध-विक्य स्वास में अग्ध-विक्य स्वास में अग्ध-विक्य स्वास में अग्ध-विक्य स्वस्थ से अग्ध-विक्य स्वास स्वस्थ स्वास में अग्ध-विक्य स्वास स्वस्थ स्वास स्वास कार्य के अन्य स्वास क्षित स्वास से अग्ध-विक्य स्वास हम अग्य-विक्य स्वास कार्य के अर्थ-विक्य स्वास हम अग्य-विक्य स्वास कार्य के अर्थ-विक्य स्वास हम अग्य-विक्य स्वास हम अग्य-विक्य स्वास स्वास कार्य के अर्थ-विक्य स्वास स्वास स्वास कार्य के अर्थ-विक्य से अन्व स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास कार्य के अर्व स्वास स्वास स्वास स्वास कार्य कार्य के करते हुए हमा उन्हों देख रहे हैं अर्व से अर्व स्वास विक्य तथा हम स्वास स्वास कार्य के अर्व स्वास स्व

धर्म की उत्पत्ति के सिद्धान्त सत्य से उतनी ही दूर है जितना राज्यों की उत्पत्ति से सामाजिक अनुक्त्य । यदि हम प्रमाचों की परीका करें तो हमें पता बलेगा कि राजनीतिक शक्ति आध्या-रियाक बीजन को प्रभावित करने में विलकुल असमये तो नहीं है, किन्तु इस क्षेत्र में उसके कार्य करने की समता विश्वेष परित्यावित्यों के मिल जाने के कारण सम्भव होती है, और तव उसका क्षेत्र सीमित होता है। सफलता अपबाद के रूप में होती है, असफतता ही अधिक होती है।

पहले हम अपवादों को ले। राजनीतिक अधिपति किसी पंच को सस्वापित करने में कभी-कभी सफल हो जाते हैं, जब वह पंच वास्तव में किसी आर्मिक मावना की अधिक्यांकि नहीं होता बल्कि धर्म की जाड़ में राजनीतिक मनोभाव होता है। उदाहरण के लिए को हैं एसा मिन्न्या आर्मिक कर्मकाल्ड जो उस समाज में राजनीतिक एकता की पिपासा को धान्त करता है, बो (समाब) संकट-काल का कड़ आ प्याला आकष्ठ पी चुका है। ऐसी परिस्थिति में जिस शासक ने अपनी प्रजा का हृदय उनका त्राता बनकर जीत लिया है पंच की संस्थापना करके अपने को तथा अपने बंधा को पूजा का विषय बना सकता है।

इस प्रकार की महान् शक्ति का क्लासिकी उदाहरण रोमन सम्राटों को देवता की मीति मानता है। सीजर की पूजा शान्ति के समय का धर्म था, किन्तु वास्तिविक धर्म का उकटा था, जो 'सामियक विपात के समय सहायक' होता है। सीजर के दिकता, दूसरी तथा तीसरी लाई ६० पूक के बाद जब रोमन साम्राज्य का पहली जार पतन हुआ, ठहर न सकी। और इस जुटाव के सब योद्धा सरदार इधर-उधर विखरने लगे कि उनके अपयस-प्राप्त साम्राज्यवादी प्रतिमा के समर्थन में कोई अलीकिक समर्थन मिल जाता। जारीलियन और कांसटेटियस क्लो-रियस एक अपूर्व और सार्वमीम नेता सील इनिकट्टियस के झप्ये के नीचे आये और एक पीड़ी के बाद कांसटेटाइन सहान् (३०६-२७ ई०) ने अपनी प्रवित्त उस आन्तरिक सर्वहारास्थी ईस्वर को अपने सर्दा कांस्टर दी जो सील या सीलर दोनों से सित्तान था।

यदि हम हेलेनी से सुनेरी संसार की ओर दृष्टि शालें तो सीच रपूजा के समान ही व्यक्तित्व पूजा इसमें (सुनेरी राज्य में) देखेंगे । यह पूजा इस सार्वभीम राज्य के सत्यापक उर-एनपूर ने नहीं मलायी थी, उसके उत्तराधिकारी शाँ (लगभग २२८०-२२३३ ई० पू०) ने चलायी । किन्तु यह भी शांनित के समय की यृक्ति मात्र थी। जो भी हो, अमोराइट हम्पनी, जिसका स्थान सुनेरी इतिहास में वही है जो रोमन साम्राज्य में कांसटैटाइन का था, देवता बनकर राज्य नहीं करता था, अलोकिक देवता मारडक बेल का दास बनकर राज्य करता था।

इसी प्रकार के सीवर-पूजा के जिल्ल इसरे सार्वभीन राज्य में भी पाये जाते हैं, जैसे एंटियाई, मिली या भीती में, जो हमारे इस विचार का समर्पन करते हैं कि राजनीतिक शासको द्वारा ये चलाये पंच जन्मजात दुर्वल होते हैं। उस समय भी जब ये पंच धर्म के आवरण में मुरू रूप से राजनीतिक ही होते हैं, और बच यार्वजनिक भावना के अनुकूल भी होते हैं तब भी इनमें तुकारों से बचने की घोंक्त नहीं होती।

एक और वर्ग होता है जिसमें राजनीतिक शासक कोई पंच चलाता है जो धार्मिक आवरण में राजनीतिक संत्या नहीं होती, सच्चुच धार्मिक पब होता है। इस क्षेत्र में भी हम दिखा सकते कि इस प्रयोग को कुछ सफलता मिली है लस्में धर्म को 'चलता हुआ' होना चाहिए, कम-से-कम राजनीतिक शासक की प्रवा को अल्पस्क्रक आरमा में, और जब यह सर्व पूरी हो जाती है और सफलता मिलती है तब इसका जो मूल्य चुकाना पड़ता है वह बहुत अधिक होता है। वधीकि जो धर्म राजनीतिक अधिकार के कल पर शासक हारा अपनी प्रवा के सरीर और आरमा पर सफलता-पूर्वक लाता है तह इस चोड़े-से साग पर तो चल जाता है, किन्तु इसका मूल्य यह चुकाना पड़ता है कि हत सार्वभीम धर्म नहीं, हो सकता।

उदाहरण के लिए ई॰ पू॰ दूसरी शती में जब मक्काबी लोग बलपूर्वक हेलेनीकरण के विरोध में मूहरी क्षमें के सैन्यवादी समर्वक होने के स्वान पर सेन्यूकक के उत्तराधिकारी एक एज्य के संस्थापक और शासक हो गये तब ये उत्पोड़न का हिंसायतक विरोध करने वाले, स्वयं उत्पोड़क हो गये और अहिंसावादी सहदियों पर, जिन्हें उन्होंने जीता था, जबरदस्ती जूशावाद लाइने लगे। इस नीति ने विजय पायी और जूशवाद का क्षेत्र इस्यूम्बिया, 'ल-सहदियों के गैलिकी', और ट्रांखवारक्रोनियाई पीरिया तक विस्तृत हो गया । इतने पर भी शवित की विजय सकीणें क्षेत्र में ही थी । क्योंकि यह समिटिनों की विविध्वतावाद पर न तो विजय पा सकी न उन हेलेनी- कृत नगर-राज्य के नागरिक गर्व को चूर कर सकी वो मक्कावी राज्य को दोनों जो र फ़ेले थे, एक मध्यसागर के किनारे दे फिल्स्तीन और दे के ये, एक मध्यसागर के किनारे दे एक मध्यसागर के किनारे दे एक मध्यसागर के किनारे दे पा कि किनारे हों के सित्त हो रा यह विजय अधिक नहीं थी और जूदरी धर्म का सारा प्रविध्य इतके पूज में चुकाना पड़ा । यहूदी इतिहास को यह महान् विक्षयना है कि अलेक्जेडर जैनिकस (१०२-७६ ई०पू०) ने जूबाबाद के लिए वो नया देश विजय किया था, बही सी साल के मीतर ही गैलीलया के यहूदी देश के नाहरी धर्म की सारी जन्मपृतियों का एकीकरण हो गया और जबरदस्ती परिवर्तत का क्षेत्र हुए गैलीली जन्महुनी के इत्त उत्त के प्रवृत्त का क्ष्य हुन के यहूदी धर्म के सुन्त के सहत कर प्रवृत्त का क्ष्य के जुकाई नेताओं ने हिरस्कृत कर दिया । इस प्रकार जुड़ाबाद ने अपने प्राचीन को ही नहीं हास्यस्थ्य नाया, प्रविध्य को भी नाथ कर दिया ।

पहुंजा मून्य यह चुकाना पढ़ा कि बापान से कैयोलिक धर्म के मिशन को हटाना पढ़ा । कैयोलिक हंशाई धर्म के बील को लेबुंट मिश्रानियों ने जो सीलड़्बी शती में बोये थे उन्हें सक्हबी शती के मध्य में गये जगानी सार्वभीम राज्य के शासकों ने उखाड़ केंका क्योंकि ये राजममंत्र इस परिणाम पर पहुँचे वे कि कैयोलिक धर्म के माध्यम से स्पेन का सकार साम्राज्य का विस्तार चाहता है । निधानियों के इस क्षेत्र का बजा जाना उस हानि के सामने कुछ की नहीं या जो 'शासक धर्म का निजंय करता है' की नीति से अपने देश में आध्यानियक दरिद्धता उपस्थित हुई और पिन्यों हुंगई धर्म को उससे हानि हुई । धर्म के युव के मूग में पहिल्यों सिर्माइ धर्म की प्रतिखंडी इस बात पर तस्पर ये कि अपने विचार के अनुसार धर्म चलाने का कोई सरफ मार्ग उसकी प्रतिक बाये और इसके लिए राजनीतिक सिक्त के प्रयोग पर बहु तरह दे काते से, और कभी उसकी मांग किस विश्वास को जमाने की वे ही बेच्टा करते ये । सीलड़्बें कुई की बेबंदतापूर्ण प्रणाली ने कांस की आध्यारिक घरती से प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को निष्कासित कर दिया और अनेक प्रकार के संग्रयबाद को जन्म दिया। नेन्टीज के एकिंटर के निरसन के नी साल के बाद बाट्टेयर का जन्म हुआ। इसी प्रकार के संग्रयबाद की भावना प्रगुटन कालित के ब्रामिक सैन्यबाद के कारण इंग्लैंड में उत्पक्ष हुई है। एक नयी प्रबुद्धता की मामना उत्पक्ष हुई जी उसी के समान थी। इस अध्ययन के इस अध्यय के आरम्भ में पीलीवियस के क्यन में ब्यक्त की गयी है। उस प्रकार के विचार के लोग हो। यसे जो धर्म का मजाक उन्नते थे। यहाँ तक कि सन् १७२६ में विचार बटलर को अपनी पुरतक—पंतालोजी आब रिलिजन, नेषुरत एवंद रिवीस्ड, टू द कान्स्टिट्यूयन एवंद कोई आव नेयर, की भागका में लिखना पड़ा—

'मैं कह नहीं सकता कि यह कैसे हुआ, किन्तु ऐसा बहुत लोगों का निरिक्त मत है कि ईसाई धर्म के सम्बन्ध में बहुत खोज करने की आवश्यकता नहीं है, यह पता चल गया है कि यह धर्म काल्पनिक है। और इसलिए वें मान लेते हैं कि सब समझने वाले लोगे इस बार पर सहमत है कि इसमें कुछ तप्य नहीं है और यह बेकल होंगी-दिल्लगी और परिहास का विषय है। ऐसा जान पड़ता है कि यह इसका बदला है जो इस धर्म ने अब तक सामार्थिक आनन्द को रोक रखा है।'

यह मनोवृत्ति, जिसने बुझते हुए धार्मिक विश्वास के मृत्य पर धर्मान्धता का विसक्तमण किया है, समदुवी से बीसवी शती तक चलती आयी है और हमारे परिचयी महान् समाज में इस सीमा तक पहुँच गयी है कि लोग उसके ठीक रूप को समझने लगे हैं। अर्चान् लोग समझने लगे हैं। अर्चान् लोग समझने लगे हैं। अर्चान् लोग समझने लगे हैं। इस के काष्ट्रयासिक्क स्वास्थ्य के लिए ही नहीं विनासकारी है, परिचयी समझ के मीतिक जीवन के लिए भी भयकारी है। यह उससे भी भयकार है जो राजनीतिक जीर आर्यावक परित हम लोग समझने में आ गये हैं जिनके बारे में नित्य हम लोगों का प्रयान आहर रूपते रहते हैं। जीर विमानित करते रहते हैं। वह आध्यातिक रोग दतना बढ़ जया है कि इसके वेचला नहीं की जा सकती । किन्तु रोग का निदान सत्य है, और्याध बताना कठिन हैं। भयोति धार्मिक विश्वास ल्यापार की कोई स्टैण्डड वस्तु नहीं है कि मौग होने पर तुरत बना दी जाय । डाई सी साल से धार्मिक विश्वास के कमया हास से परिचम के दूध्य में वो आध्यात्मिक शून्यक टायफ हो गया है उसे भरना कठिन है। हम जब भी धर्म के राजनीति का अनुचर मानते हैं जो हमारे सीलव्य की स्टेण स्वत्यान के कमया हास से परिचम के दूध्य में वो आध्यात्मिक शून्यक हमानते हैं जो हमारे सीलव्य की स्वत्यान के क्षा इंप्लो का अपराध था।

यदि हम परिचनी हैसाई धर्म के बर्तमान रूपो पर साधारण उप से विचार करे, और प्रत्येक की श्रीस्त का नुजनात्मक विचेचन करें तो हम रेखेंगे कि धर्मक उसी के अनुसार परती-बरती मिलंगी कि किन धर्म का किरता राजनीतिक नियन्त्रण रहा है। निस्सन्देह परिचमी हैसाई धर्म का कैबीजिक रूप आप का बार्च से सिल्सानों वीचता है। इसके होने पर भी कि कुछ देशों में और कुछ काओं में अपने देशों के अन्दर कैचीजिक राजाओं ने अपनी प्रचा पर अपने विचार के अनुसार धर्म जाता कैचीजिक धर्मतत्रण का सह गृज कभी छोप नहीं हुआ कि चह एक महान् धर्मिक अधिकारी के नियम्भण में रहा। कैचीजिक तम्ब के बाद धर्मिक विचार के प्रमार्थ अधिकारी के नियम्भण में रहा। कैचीजिक तम्ब के बाद धर्मिक विचार के प्रार्थ अपने को निकाल खा है। और बदये तीचे वे मोटेस्टर एंस्वाणित तम्ब है जो किसीन-किसी सीमित राज्य के अधीन है। और अपने सीचे प्रविच्या धर्मिक क्या के साम प्रवेच के प्रविच्या कि सीचित प्रच्य के अधीन है। और अपने सीचे प्रवेच कि प्रमार्थ के प्रविच्या के सीचे अधीन है। और अपने सीचे सीचित राज्य के अधीन है। और अपने सीचे देवर में विभाग धार्मिक विचारों की रिवर्स सीचे धर्मिक अधीन है। और अपने सीचे के तम में विस्तार के प्रवेच होते अधीनी धर्मतम्म में सबसे मुला के उसके सीचे के अधीन है। और अपने आप होते तम निवार में विस्ता के सीचे कि अधीन है। और अपने आप होते तम निवार में विस्ता के सीचे कि सीचे सीचेता में मिलना करना करना के सीचे कि सीचेता में सीचेता में सीचेता में सीचे के सीचेता में सीचे सीचेता में मिलना में सिचेता के सीचेता के उसके सीचे के सीचेता में सिचेता में सिचेता में मिलना कि सीचेता में सीचेता सीचेता में सिचेता में सीचेता सीचेता में सिचेता के सीचेता में सिचेता के सीचेता सीचेता के सीचेता में सिचेता के सीचेता सीचेता है। सीचेता में सिचेता में सिचेता है सिचेता सीचेता सीचेता

शक्तिसाकी रूप, ऐंग्छो-कैपोलिक साखा है, जो १८७४ ई० के कानृन के बाद, 'जनता को बहलाने के' लिए बनाया गया था, राजनीतिक विद्यान को तिरस्कारपूर्ण उदासीनता से देखता है ।

इस कुस्तित तुलना की विक्षा स्पष्ट है। आधुनिक युग में परिचमी ईसाई धर्मतन्त्र की विभिन्न शाक्षाओं की विभिन्न परिस्थितियों है हमारे इस कथन का समर्थन होता है कि घर्म को कोई लाभ नहीं होता बस्कि हानि होती है, यदि वह राजवीतिक सहायदा की याचना करता है मा अपने को राजवीतिक धासित को समर्पित कर देता है। इसका एक ही अपवाद है जिसका कारण हमें देखना पढ़ेगा, इसके पहले कि इस नियम को हम उचित और व्यापक मान ले। वह है इस्लाम । क्योंकि सीरियाई समाज के विषटन को इसने धार्वभीम धर्मतन्त्र में परिवर्तित किया यापि उसके पहले ही वह राजवीति में सीम्मिलत हो गया था, और किसी दूसरे धर्म की अपेक्षा वह निभिन्नत कर से राजवीति में सम्मिलत हो गया था और उसे राजनीति में उसके संस्थापक ने श्री प्रविद्ध किया ।

पैगम्बर मुहम्मद का सार्वजनिक जीवन निरुचय रूप से दो मागो में विभाजित होता है और दोनों एक हमरे के विरोधी हैं। यहले माग में वह शान्तिमद देवहुत के रूप में इन्हामी धर्म का प्रचार करते हैं, दूसरे अध्याय में राजनीतिक तथा सैनिक शिवत का निर्माण करते हैं और इन शान्तियों का वसी प्रकार प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग और लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। इस मदीना बाले अध्याय में मुहम्मद ने अपनी नवीन भौतिक शक्ति को इस कार्य के लिए प्रयोग किया कि, जिस धर्म की संस्थापना उन्होंने मक्का से मदीना आने के पहले की घी कि उसमें कम-से-तम बाहों उन से एक-करात आ जाया । इस प्रकार तो हिजर में इस्लाम का विनाश होना चाहिए और न कि इस धर्म की प्रतिष्टापना की तिथि। इसका क्या कारण हम बता सकते हैं कि जी धर्म सवार में बरंग युद्धिय गिरोह हारा सैन्यवादी रूप में संस्कारित हुआ था, बह सार्व-भीम धर्मनित्य बनने में सफल हुआ। यथिंप जब वह स्थापित हुआ उससे आधारिसका की कमी थी, जिसके कारण और धर्मों से हलना करते हुए उसकी असफलता जान पढ़ती थी।

जब हम इस प्रश्न को इन रूपो में रखते हैं तो हमें अनेक आशिक उत्तर मिलते हैं। सम्भव हैं सबको एकत्र कर लेने पर समाधान मिल जाय।

पहले तो हमें इस विचारधारा को, जो ईसाई संसार में प्रचलित है, अधिक बल गही देना चाहिए कि इस्लाम धर्म शांक्ति के बल पर रेलाया गया है। वैगम्बर के उत्तराधिकारियों ने इस धर्म के किए बोड़ी ऐसी बाहरी विधियों को चालक करने पर जबस्य जोर दिया था जो बहुत कठोर नहीं थी, और यह भी उन बहु-मृतिशुक्क समुदायों को सीमा के बाहर नहीं जो अरक की उस अवालर भूमि में रहते थे, जहाँ इस्लाम का बन्म हुआ था। जिन रोमन तथा स्वामित्याई साम्राज्यों के प्रदेशों को इन्होंने जीता, बहा विकल्प इन्होंने नहीं रखा कि इस कार्य प्रवास साम्राज्यों के प्रदेशों को इन्होंने जीता, बहा विकल्प इन्होंने नहीं रखा मुद्धा की प्रधास परम्परायत की गयी थी जब उसके बहुत दिनों बाद इन्लंड में निरुक्ता हो प्रधास परम्परायत की गयी थी जब उसके बहुत दिनों बाद इन्लंड में निरुक्ता हो एता हो प्रवास के उसके प्रधास परम्परायत की गयी थी जब उसके बहुत दिनों बाद इन्लंड में निरुक्ता हो प्रधास परम्परायत की गयी थी जब उसके बहुत दिनों बाद इन्लंड में निरुक्ता हो महारानी एलिआबेंच ने उसे प्रचलित किया था। उमें यदी शासन में करवी खलीकों के गैर-मृत्तिक्रम प्रचार र यह विकल्प ईप्यामिय मही या स्मीकि उमैपदी (पीड़ी के एक शासक को छोड़कर जिसन केवल तीन साल तक शासन किया) सब उससाहतीन थे। सच पुष्टिए तो उम्मेयरी प्रचल्प बहुमृतिनुकक

से और इस्लाम धर्म के प्रचार के प्रति उदासीन या विरोधी भी से, जिसके नेतृत्व की पदवी उन्होंने धारण कर रखी थी।

द्त विचित्र परिस्पितियों में बिछाफत के पैर-अरबी प्रजाओं में इसकी प्रगति अपने झर्मिक गुणों के कारण हुई । उसका विस्तार झीर-भीरे किन्तु निश्चित बंग से हुआ । भूतपूर्व ईताइसों और भूतपूर्व परिसयों ने अपने शासक उमैयदी बलीफों के विरोध न चही तो उसाझिता के बाताबरण में गृह धर्म स्वीकार किया और इत लोगों के हृदयों में इस्लाम उत इस्लाम से मिल्र जा जो अरब बोटाओं ने प्रचलित किया था और जो विखेशाधिकार प्रगत राजनीतिक प्रतिच्या का चिन्हु मा । नये गैर-अरबो ने जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, अपनी बौद्धिक धारणा के अनुक्ष इस धर्म को स्वीकार किया और पैमम्बर के अपरिकृत तथा अनियत कथनों को ईसाई धर्म और हेलेगी स्वीन हुमा और संगत रूप में गरिवर्शित किया और इस वेश में इस्लाम जस सीरियाई संसार के एकीकरण करने में शक्तिवाली हुआ। जो अभी तक अरबो की सैनिक विजय सारा केवल अपरी बंग से एकता के रूप में था।

मुआदियों को शक्ति प्राप्ति के सी साल के मीतर ही बिलाफत की गैर-अरब मुस्किम प्रवा दलनी शक्तिशाली हो गयी थी कि उदाशीन उमेयरों को उसने निकाल बाहर किया और ऐसे बंध को गद्दी पर बैठाया जो धर्म में दूड था और जिन लोगों ने उसे गद्दी पर आसीन किया उनका समर्थक था। वन्न ७५० ई० में, जब गैर-अरब मुख्लमानों ने उमेयरों को हराकर अव्यासियों को गद्दी पर बैठाया, हस वर्ग की जनसंक्या जितने यह विजय प्राप्त करायी, अरब साम्राज्य की पूरी आवादी के अनुरात में उतनी ही थी जितनी रोमन साम्राज्य में हसाइयो की जनसंख्या का जनुत्तात उस समय वाज कांस्टिश्य ने वैक्सीटियस को हराया था। बा० एन० एव० बेस्स ने अनुमान लगाया है कि यह दस प्रतिचात थी। बिलाफत की प्रजा का सामृहित धर्म-गरिवर्तन ईसा की नवी धर्ती के पहले आरम्भ नहीं हुआ और तेरहुवी धर्ती तक जब अब्बासी साम्राज्य का निजाश हुआ, समाप्त नहीं हुआ था। और यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हस्लामी मित्रत के क्षेत्र में विलम्ब के यह परिणाग राजनीतिक दवाब के कारण नहीं था, लोकसिय और स्वत: प्रिय आन्योजन था स्वोकि पयोशीतियस और अस्टीनियन का, जिन्होंने अपनी राजनीतिक शतिक जो को प्रतिकार मार्ग दा सा की की स्वाहती के स्वास था, पाँच शती के अब्बासी बलीकों

हमने जो नियम प्रस्तुत किया कि राजनीतिक शक्ति को बबरदस्ती धर्म के प्रसार में बोड़ी सफ़रुता मिल जाना असम्भव नहीं है, आगे चरुकर इस राजनीतिक समर्चन का मूल इतना अधिक कुशना पड़ता है कि वह उससे अधिक हो बाता है जितना धामिक प्रसार होता है, उसका अपबाद इस्लाम क्यों हुआ, उसर के तथ्यों को पड़ने से समझ में ठीक-ठीक आ जाता है।

जब राजनीतिक समर्थन से तुरत कोई लाम नहीं होता, तब उस राजनीतिक सामित को बह दण्ड भुगतना पडता है। जो कुब्जात उदाहरण ऐसे हैं वहीं धर्म को राजनीतिक बल से सहायता मिला है और छमें की निश्चित रूप से क्षति हुई है उनमें से कुछ ये हैं। जस्टीनियन टारस प्रवैत

१. एन० एच० बेन्स : कांस्टेंटाइन व ग्रेट एण्ड व किश्चियन चर्च, प० ४ ।

के पार अपने मोनोफाइसाइट प्रचा के ऊपर अपना कट्टर कैचों कि यम नहीं लाद सका, लिखों साइरस तथा कांस्टेटाइम पंचम मूनान और इटली में अपनी मूर्ति-प्रेय प्रचा में अपनी मूर्ति भंचकता का प्रचार नहीं कर सका, बंबेजी राजा अपनी बायरकैंट की कैचों किक प्रजा में प्रोदे-स्टेंट धर्म नहीं फैल सके, बोर वोरंगजेंच अपनी हिन्दू प्रचा पर अपना इस्लाम नहीं लाद सका। जब उस धर्म के ग्राइट हाल है जो 'पंचलता सिक्का' है तब यह बोर मी कटिन है कि राजनीतिक शिक्त सकियां की अपनी के प्रचार के साम किटन है कि राजनीतिक शिक्त सिक्सा की अपनी है कि प्रचान के साम किटन है कि राजनीतिक शिक्त सिक्सा की अपनी हो कि साम की। इसी प्रकार सम्राट अधीक अपना ही नयांनी वौद्धकर्ता अपनी सारतीय प्रचान पर स्थापित नहीं कर सका, यदाप उसके समय बीद दर्गन अपनी बीद्धकर्ता और नैतिकता के पौचनकाल में या। और उसकी तुलना हम मारकस आरोजियस के स्टोइकवाद से कर सकते हैं, न कि बीज्यन के नव-जटोबाद से।

अब हम उन उदाहरणों पर विचार करेंगे जहीं कि किसी शासक ने अववा शासक समूदाय ने किसी ऐसे धर्म की संस्थापना की चेटा नहीं की जो 'चकता विकक्त' था, न शक्तिवाली अल्प-संक्या के दर्शन को प्रसारित करने का प्रयत्न किया, बक्ति नये सिरे से अपनी करना के धर्म का प्रसार करना चाहा । उन अवस्कलताओं को ब्र्यान में रखते हुए जहीं ऐसे धर्म का दर्शन के, जिनमें अल्पास मान के कि इन निजी कल्पना वाले उसार में मान के कि इन निजी कल्पना वाले धर्मों के प्रसार में भी असफलता ही मिलेगी, तो अनुचित न होगा । इसमें प्रमाण की भी आवस्कलता नहीं होगी । और सचमुच ऐसा ही हुआ भी हैं । 'परन्तु से कल्पना वाले धर्मों होतहास की विचित्रताएँ हैं। और किसी कारण से नहीं तो इस कारण सरसरी दृष्टि उन पर बाल देना ठीक होगा ।

सबसे चरमसीमा का उदाहरण निरोधी इस्मायकी शिवाई खकीका अलहकीम (९९६-१०२० ई०) का है। जो कुछ विचार इन्होंने बाहर से लिया हो इनके 'हुम,' धर्म को विशेषत्र यह है कि अलहकीम को ही पूजा जाय और देश्वर के दस अवतारों में यही सबसे पूर्ण हैं। यह ईस्वरीय अमर ससीहा है जो विजयी होकर उस संसार में फिर लोटेंगे जहाँ से वहली बार अववरित होने के बाद रहस्यमय ढंग से वह लोग हो गये। इस नये धर्म के निश्चारियों को केवल एक सफलता मिली कि उन्होंने सन् १०९६ में हरफोन पहाड़ की तलेटी में बारिक-दोस जिल के सीरियाई शिव्य 'दरजी' (नाम है) का परिवर्तन किया। पन्डह साल बाद इस नये धर्म में सारी दुनिया को तर्वात्त करने का विचार त्याग दिया गया और उस दिन से हुस समुदाय में न तो परिवर्तन कर नये लोग मिलाये गये, न किसी को धर्म छोड़ने की आजा दी गयी। वह सीमित वशानुगत धार्मिक समुदाय बन गया है विसके सदस्य उसदेवता का नाम नही धारण करते जिसकी वे पूजा करते हैं, बेलिक उस मिश्वरित का विवतने पहले-पहल अलहकीम के विषयित धर्म या उस्ते परिवर्त किया। हरफोन और लेबानान के पहाड़ों में बसकर हु स धर्मतन्त्र 'किले में पद्म से उस्ते परिवर्त का हरण है। और हसी चिक्क से अलहकीम का करणता का धर्म असफल हो गया।

अलहकीम का धर्म कम-से-कम जीवाश्म के रूप में वर्तमान है किन्तु सीरिया के पण प्रष्ट वेरियस एविटस बैसेनिम के प्रगल्भ प्रयत्न का कुछ भी परिणाम नहीं हुआ, जब उसने रोमन साम्राज्य के बहुसंख्यक देवताओं में 'अपने को नहीं', अपने स्थानीय देवता—एमेसन सूर्यदेवता— एकायेबाक्य को मूर्धन्य रूप में प्रतिक्थित किया और उसका यह महत्त्व बन बैठा और बब भाग्यवश वह सन् २१८ ई० में रोजन साम्राज्य की गही पर बैठ गया, बही नाम उसने खारण स्थापन को गया। पार साक बाद उसकी हत्या कर दी गयी। और उसका धार्मिक प्रयोग एकाएक समाप्त हो गया।

सम्मवतः इस बात पर आस्वयं न होगा कि किसी एकापेबाक्स या अवहकीम की राजनीतिक शिक्त हारा अपने आर्थिक सनक के प्रसार में अवस्थला मिली हो, किन्तु हम उन कोगों की किलाशारं में बेन के किताशार में के बेन किताशार में के अपने पर मिली हो, किन्तु हम उन कोगों की किलाशार में कोर सर्वे तो हम के बेन कि की कीर प्रसंक्ष के निक्क के स्थान की में प्रसंक्ष के नीय की स्थान हुए, या प्राप्त के बेन की स्थान हुए हैं जिहाने राज्य को दृष्टि में रखकर 'करना वाले घर्ष में अप्तार की बेच्छा की बीर असकत हुं। यह भावना धार्मिक मुक्त ही रही हो उच्च राजममंत्रता की दृष्ट के उसे हम अनुचित या निन्य नहीं कह सकते। ऐसे भी शासक हुए हैं जिन्होंने 'करना वाले घर्म' के प्रसार में असकत प्रमान साथ करने स्थान प्रमान स्थान स्यान स्थान स

टोजेमी सोटर के राज्य के एक हजार वर्ष पहुले मिस्र के एक दूसरे शासक फेरो इबनाटन ने परम्परावादी पिस्री देवकुल के स्थान पर अलौकिक तथा एक ही ईस्वर की पूजा की संस्थापना की विस्तरी अमिस्यमित मानव के लिए 'एटान' जयबा मूर्य के चक्क के च्या में जी यो थी हो तक राजा है सर देवता की स्थापना किसी राजीक मानवा से नहीं की गयी थी जैसे टोजेमी सोटर ने की थी, न यह किसी अधिविधिपता या सनक के फलस्वरूप थी जैसे अलह्कीम और एला-गेवालस ने की थी । वह उच्च धार्मिक मावनाओं से प्रेरित हुआ था, और जयोक की भौति उसने अपने दार्थनिक विश्वासों को धार्मिक कार्यो में परिचत किया । इबनाटन विशुद्ध धार्मिक भावना से प्रेरित हुआ था, उसमें उसका कोई स्थाप नहीं था, और यह उसका निजी विश्वास था । कहा जा सकता है कि उसे सफलता मिलनी चाहिए थी, फिर भी वह पूर्ण कप से असफल रहा । से नीचे की और प्रसारित करना चाहा। वह सर्वहारा के हृदय को स्पर्श न कर सका और शक्तिशाली अल्पसंख्या के कठोर विरोध का भाजन हुआ।

नोरिकिय्म की विफलता का कारण भी इसी प्रकार बताया जा सकता है। यदि यह सत्य है, जिस पर न विकास करने का कोई कारण नहीं है कि यहले-यहले जोरिकिय्म का प्रसार पाइसिसट्टेटर के घराने के एमेनी निर्कुश्वादियों से आरम्ब हुआ था। जो कुछ सफलता जोर-फिज्म को मिली वह हेलेनी सम्यता के यतन के बाद मिली, और हेलेनी आरमाओं की उस अस्थ-वस्था परिस्थिति के कारण जो विदेशी समाजों के मून्य पर हेलेनी समाज में भीतिक विस्तार ही जाने के कारण हो गयी थी।

यह कहना कठिन है कि टोलेमी सोटर की राजनीतिक कूटनीति थी कि इसनाटन का आदर्य-वाद या जिसने तैमूरी मुगल सम्राट् को अपने साम्राज्य से अपने 'कल्पना के समें 'दीन इलाही को प्रवारित करने को मेरित किया। मेरियाजों का यह मित्रण समझ में नहीं आता। स्वांकि सह असामाय्य व्यक्ति महान् व्यावहारिक राजममंत्र या और साध-ही-साध अलीकिन रहस्य-वादी भीया। जो भी ही उसका सर्व परमा नहीं और उसकी मृत्यु के साथ ही समाय्त हो गया। निरंकु अवारियों के इस प्रकार के बेकार सपनों के सम्बन्ध में अकबर के पहले एक शासक के मन्त्री ने बताया था और सम्बन्ध - अकबर को उसका पता भीया। एक मन्त्रण समा में बब अलावहीन स्वाजनी ने उसी मुर्बेशायुर्य कार्य के लिए अपना विचार प्रकट किया, जिसे तीन सी साल बाद अक-वर ने किया ती एक मन्त्री में जो कहा या बहु हस विषय में अलिवस शब्द है—

'बादशाह के मन्त्री ने इस अवसर पर कहा था— धर्म, विधान और पन्य के सम्बन्ध में बादशाह सलामत को विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विषय पैनम्बरों के हैं, बादशाहों के नहीं। धर्म और विधान का स्रोत ईंदबरीस अभिव्यक्ति है। इनकी स्वापना मनुष्य की योजना और मनसूचे से नहीं होती। आदम के काल के आज तक ये पैगम्बरों और उनके शिष्मों के मिधन रहे हैं, जिस प्रकार शासन और राज्य राजाओं का कार्य रहा है। पैगम्बरों के काम से बादशाहों का सम्बन्ध नहीं होता और न जब तक सीसार है, रहेगा, यथिंप कुछ पैनम्बरों ने बादशाह का काम किया है। मेरी सलाह यह है कि श्रीमान् इन विषयों पर कभी बात न करें।'

हमने आधुनिक परिचमी समाज के इतिहास से कोई उदाहरण नहीं लिया है जिसमें राजगीतिक शासको ने अपनी करपना के धमं को प्रजा पर लाहने का प्रयत्न किया है और अवक्रक
हुए हैं। किन्तु फांस की राजकानित में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। अठारहवी साठी
अन्त के उत्तेजनापूर्ण अन्तिम दवाक में फांस के अनेक क्रान्तिकारियों ने, बारी-बारी से, कैंधीलिक
धर्मतन्त्र को प्राचीन और वेकार मानकर, १७९१ के सिविल विधान के अनुसार जनतानिकह ईसाई वंगठन को बयवा १७५४ में रोज्यियित के 'एंबा गुप्तीमा' को अथवा निदेशक
छारेनीलियर लेपा के 'ईस्वर और मनुष्य के प्रेम को सम्बन्धित करने वाले धर्म' (धियोफिले
धोपी) को प्रचारित किया। किन्तु कोई सकल नहीं हुआ। कहा जाता है कि एक बार इस
निदेशक ने अपने मन्त्रिमण्डल में अपने धर्म को आक्या करते हुए निकस्य पढ़ा। सभी मन्त्रियों

ने बबाई दी । उसके बाद वैदेशिक मन्त्री टैलेरेड ने कहा— 'जहां तक मैं समझता हूँ मुझे एक हो बात कहनी है । अपने धर्म को संस्थापित करने के लिए ईस मसीह मूली पर बड़े और फिर बी उठे । आपको भी कुछ इसी प्रकार करना चाहिए ।' टैलेरेट ने वियोधिक श्रीफियों को जो आंध्याप्तक शब्दों में उत्तर दिवा वह वही था जो अलाउड़ीन खिसवी के मन्त्री ने सीधे शब्दों में दिया था। यदि लारबीलियर लेवा को सफलतापूर्वक अपने धर्म को चलाना था, तो उसे निदेशकों का यद छोड़कर सर्वहारा का पैगब्द बनना चाहिए था।

अन्त में पहले कोसल बोनापार ने देखा कि फांस कैपोलिक है और इसलिए उसने निरुचय किया कि यह सरल भी होगा, राजनीतिक भी होगा कि कोई नया धर्म कांस में न चलाया जाय, ज्यों का त्यों रहने दिया और नया शासक उसी धर्म को स्वीकार कर लें।

यह अन्तिम उदाहरण केवल यही नहीं बताता कि 'जो धर्म राजा का है वहीं प्रजा का होना चाहिए 'धोखा और फरेब है'. वह उसका इसरा रूप भी बताता है कि 'जो प्रजा का धर्म हो वही राजा का भी होना चाहिए' के सिद्धान्त में बहुत कुछ सचाई है । शासको ने उस धर्म को स्वीकार कर लिया है जो उनकी प्रजा की अधिक संख्या का रहा है या जो अधिक शक्तिशाली रहा है और इसमें उन्हें सफलता मिली है। चाहे यह धार्मिक सचाई के कारण किया गया हो या राजनीतिक कारणो से, जैसे हेनरी क्वाटरा ने कहा था- 'पेरिस का मृत्य एक प्रार्थना है ।' ऐसे शासको की सुची जिन्होंने जनता का धर्म अपनाया, काफी है । उनमें है--रोमन सम्राट कास्टैटाइन जिसने ईसाई धर्म स्वीकार किया, चीनी सम्राट हैनवती जिसने कनफशियस धर्म स्वीकार किया । इसी सची में क्लोविस. क्वाटरा, नैपोलियन भी है किन्तू इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण ब्रिटिश शासन का विचित्र विधान है जिसके अनसार वहाँ का शासक इस्लैंड में बिशप धर्म संघ (एपिस कोपेलियन) का अनुयायी है और सीमा पार स्काटलैंड में पादरी संघ शासित (प्रेसिबटीरियन) है। सन १६८९ और १७०७ के बीच राजनीति और धर्म के सम्बन्ध में जो समझौते हुए हैं और उनके परिणामस्वरूप ब्रिटिश राजा को जो धार्मिक स्थान प्राप्त हुआ है वह उसके बाद ब्रिटिश विधान का संरक्षक रहा है। क्योंकि कानन की दृष्टि में दोनों देशों में धार्मिक सस्थानों की समानता का प्रतीक इस प्रकार स्थापित किया गया है जो दोनो देशों के लोग समझ सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप यह है कि राजा उस धर्म को स्वीकार करता है जो सरकारी रूप में देश का धर्म है और इससे धार्मिक समता निश्चित रूप से हो गयी। इस भावना का उस शती में अभाव था जो दोनों राज्यों के सम्मिलित होने और दोनों पालिमेंटों के सम्मिलित होने के बीच (१६०३-१७०७) बीती । इस धार्मिक समता के द्वारा दोनों राज्यों में स्वतन्त्रता और समान राजनीतिक सम्मिलन की मनोवैज्ञानिक नीव पड़ी, नहीं तो इन दोनो देशों में परम्परागत विरोध या और वैमनस्य के कारण ये अलग वे और जो सदा से सम्पत्ति तथा जनसंख्या में एक-दसरे से भिन्न चले आ रहे हैं।

#### (६) एकता की भावना

हमने व्यवहारों के विभिन्न वैकल्पिक बंगों के सम्बन्ध का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया। यह व्यवहार हमने ऐसा पाया कि सामाजिक विषटन की कठिन परीक्षा में भावना और जीवन पर मानव की आत्मा की प्रतिक्रिया होती है। हमने इसमें असामंजस्य भी दे**खा** जिसकी अधिक्यानित्यों के अनेक स्पां का हमने अध्ययन किया। यह असामंजस्य व्यक्ति की स्पष्ट रेखावों के अस्पष्ट हो जाने और सिल जाने का मनोवंशानिक उत्तर है। जब सम्प्रताएँ विकास के प्रय पर हो रहती हैं, वे व्यक्तिगत रेखाएँ अकट होती है। हमने यह भी देखा कि उसी अनु-मृति का हुत्तरा उत्तर भी हो सकता है जो ऐसी एकता की भावना उद्धाक करे को अस्मासंजस्य से भिन्न ही नहीं, उसके विलङ्कल विपरीत हो सकती है। परिचित रूप जब नष्ट होने लगते हैं तब हम उद्धिम्त और दुखी हो जाते हैं। दुबंल आत्माएँ इससे यह समझती है कि अन्तिम सत्ता केवल दुस्तस्या के अतिरिक्त कुल नहीं है। किन्तु स्पिर वृद्धि वालों को और अधिक आस्पिक पुष्टि वालों को यह सचाई प्रकट होती है कि इस प्रपचयुक्त ससार का अस्थिर महत्त्व केवल छलना है जो उस साम्बत एकता को ठग नहीं सकता जो उसके पीछे है।

दूसरी स्त्यताओं की भौति आस्पिक सत्यता भी किसी बाहरी और प्रत्यक्ष बस्तु की सामान्यता से सरकता से पहले समझी जा सकती हैं। इस एकता की, जो आस्पिक और अन्तिम है, सलक हमें समाज के सार्वभीम राज्य में परिवर्तित हो जाने में मिलती है। सच बात यह है कि बाहे रोमन साझाज्य हो या कोई दूसरा साझाज्य हो, कभी सार्वभीम राज्य म बनता, न बना रहता यदि उससे राजनीतिक एकता की भावना उस समय न हुई होती जब संकट चरम सीमा को पहुँच गया। हेलेनी इतिहास में यह भावना—अयवा सम्भवत: विरुध्व से आया हुआ सत्तोच—अपना समाज की हम सन्तान आज की परिस्थित में अपने ही अनुभव से इस बात से फितने अवस्त है कि हमारी कितनी प्रवर्ण स्कार की संसार में मुख्यवस्था स्थापित हो। जब हम देख रहे हैं कि मानव की एकता के लिए विरुध्व से से सीस में मुख्यवस्था स्थापित हो। जब हम देख रहे हैं कि मानव की एकता के लिए विरुध्व से हम हो हो हो ही है।

सिकन्दर महान् की एकता की कल्पना उस समय तक हेलेवी जगत् से नहीं मिटी, जब तक हेलेनीवाद का कुछ भी चिह्न शेष रहा। सिकन्दर की मृत्यु के तीन सौ साल बाद हम देखते हैं कि आगस्टस ने अपनी मुद्रा की अँगुठी पर सिकन्दर का सिर अंकित कराया था। इसमें यह स्वीकृति थी कि इसी स्रोत से हमने रोमन साम्राज्य के शासन की प्रेरणा पायी है। 'लूटाक ने सिकन्दर का एक कथन उद्धत किया है--ईश्वर सब मानव का समान रूप से पिता है, किन्तु जनमें जो विशिष्ट है उन्हें वह विशेष रूप से अपना बना लेता है। यदि यह यक्ति ठीक है तो इससे पता चलता है कि सिकन्दर ने समझ लिया या कि मानव के बन्धत्व की कल्पना यह स्वीकार कर लेती है कि ईश्वर सबका पिता है। इस सत्यता में इसका विपरीत भाव भी निहित है कि यदि मानव-परिवार में से ईश्वर को हटा दिया जाय, तो केवल मानव-समाज के संगठन में आपस में एक-दूसरे को बाँधने की कोई शक्ति नहीं रह जाती। सारी मानवता को एक मे बौंघने के लिए कोई समाज है तो वह अतिमानवीय ईश्वरीय समाज है। ऐसे समाज की कल्पना जिसमें मनुष्य ही मनुष्य है, कोरा घोखा है । स्टोइक दार्शनिक एपिक्टिटस इस महान् सत्य को जानता या और ईसाई देवदूत पाल भी इसे जानता था। अन्तर इतना या कि एपिक्टिटस ने दार्शनिक परिणाम के तथ्य के रूप में इसे प्रकट किया है. और सन्त पाल ने इसे ईश्वर की वाणी के रूप में प्रस्तृत किया जो ईसामसीह के जीवन और मत्य के माध्यम से मानव को भेजी गयी थी। चीनी संकटकाल के समय एकता की मावना केवल सांसारिक स्तर पर नहीं प्रकट

हई थी।

'बीनियों के लिए इस काल में 'एक' सब्द (एकता, एकत्व) का अभिग्राय गम्भीर भावनात्मक था। इसका अतिविस्य राजनीति पर भी पड़ा वा और टाजो की तत्त्वमीमासा पर भी। और सास्तव में जो अभिज्ञाय थी, या और सन्द पूछिए तो जो मन बैजानिक आवश्यकता थी, वह राजनीतिक एकता की अपेक्षा विश्वास की एकस्पता थी जो अधिक गम्भीर तथा आवश्यक थी। सब मिलाकर मनुष्य, विना धर्मपरायणता और बिना ईस्वरीय विश्वास के निश्चित आवर्ष के जी नहीं सकता।'

यदि वीनियों का एकता की बीज का यह व्यापक इंग मानक के रूप में मान लिया जाय और मनमाने उंग से अरूप की हुई मानवता का हुमारा परिषयी सप्तप्राय अपवाद सक्ष्य था, प्राधि का रूप समझ कर हटा दिया जाय, तो हम देखेंगे कि मानवी एकता और विश्व की एकता का साम-साय आस्तिक प्रयत्त हुआ है। यह आस्तिक प्रयत्त केवल इसिल्ए कि एक समय विभिन्न क्षेत्रों में हुआ, इसिल्ए विश्व केत हुआ है। यह आस्तिक प्रयत्त में हम देख चुके हैं कि जब स्थानीय समुदाय सार्वक्रीम राज्य में मिल जाते हैं तब साथ-साथ स्थानीय देवता भी मिलकर एक कुल-देवता हो जाते हैं, जिसमें से एक देवता का प्राहुमांव होता है असे थोवीज का एमान-रे, अथवा वीविशोन का मारहुक-वेल। यह ससार के राजाों के आस्मिक समानार्थी राजाओं के राजा और महाराजाओं के महाराज हैं।

परन्तु यह मालूम होगा कि मानवी कार्यों की जिन परिस्थितियों के जिन कारणी से अति-मानव प्रतिबिम्ब के स्वरूप में इस प्रकार के देवताओं का उदय होता है वे तभी उपस्थित होती हैं जब सार्वभीम राज्य का जन्म होता है। उस सगठन के कारण नहीं, जो इस प्रकार के राजतन्त्र का परिणाम है. क्योंकि सार्वभौम राज्य का अन्तिम सगटन वह शासन नहीं होता जिसमें केवल विभिन्न अगो को सुरक्षित रखा जाय और विभिन्न सत्ताओं को सम्मिल्ति करके उनमें से एक सबसे ऊपर शासन करे। समय के साथ-साथ वह ठोस एकात्मक साम्राज्य (युनिटरी एम्पायर) बन जाता है। बास्तव मे परिपक्त सार्वभीम साम्राज्य मे दो प्रमुख विशेषताएँ होती है, जो सारे सामाजिक भूदृश्य पर अपना प्रभुत्व बनाये रखती है, वे दो है—सवॉच्च व्यक्ति राजा के रूप में और सर्वोच्च अवैयक्तिक कानून । जिस संसार का शासन इस योजना के अनुसार होता है, उसी वाँचे के अनुसार विश्व के शासन की भी कल्पना होती है। यदि सार्व-भीम का मानवी शासक इतना शक्तिशाली और साथ-ही-साथ इतना परोपकारी है कि उसकी प्रजा उसे ईश्वर का अवतार समझकर उसकी पूजा करे तो प्रवल यक्ति से वह उस शासक को धरती पर स्वर्ग के ईश्वर का प्रतिरूप समझेंगे जो वैसा ही शक्तिशाली और दयाल है। यह ईश्वर अमान-रे या मारदुक-बेल के समान केवल ईश्वरों-का-ईश्वर नहीं है। यह वह है जो अकेले सच्चे ईश्वर के समान शासन करता है । दूसरे, जिस कानून में सम्राट की इच्छा कार्यान्वित हो जाती है, वह कानून सार्वभौम और अनिवार्य शक्ति है। तुलनात्मक दृष्टि से इसके द्वारा प्रकृति के अवैयक्तिक कानून का भी संकेत होता है। जिस कानून द्वारा भौतिक विश्व का ही शासन नहीं होता, अपितु मानव जीवन के गहरे तल में सुख और दुख, मलाई और बुराई, पूरस्कार

और दण्ड का भी रहस्यमय रूप से बितरण होता है। जिसे कोई समझ नहीं सकता और जहाँ 'सीचर की बाजा नहीं चलती।'

ये दो संकल्पनाएँ—सार्वकीम तथा शक्तिशाली कानून और अद्वितीय तथा सर्वेशिक्समान् देखा—विद्युक्त के उन सभी प्रतिक्षों में पायो जाती है जिनको मनुष्य को दुखि के कभी कल्पना की है और जो किसी भी सामाजिक परिस्थित में सार्वकीम राज्य के रूप में प्रकट हुए हैं। किन्तु रूप संस्तृति-विद्यानों के सर्वेश्वय से पता चलता है कि ये दो विषिन्न स्वक्यों (टाइप) में से किसी एक या दूसरे के तिकट यहुँचते हैं। एक स्वरूप वह है जिसमें इंदर की उपेशा करके कानून की प्रतिक्वा होती है, दूसरा वह विसमें कानून की उपेशा करके इंप्यर को प्रतिक्वापित किया जाता है। और दूम देखेंगे कि शक्तिशाली अल्पसंख्यकों का पर्यंत है कानून की प्रतिक्वा और आन्तरिक सर्वद्वारा कानून को इंदर को ला के सम्मुख योग मानते हैं। किन्तु यह अन्तर हतना ही है कि किस पर अधिक कल दिया जाय। सभी समृति-विकानो में दोनों सकल्पनाएँ पायो जाती है। दोनों एक साथ पहती है और मिकी-चूली रहती है, उनका अनुपात को भी हो।

जो अन्तर हम स्थापित करने जा रहे हैं, उनके सम्बन्ध में इतना प्रतिबन्ध लगाकर अब हम कम से पहले दिख की एकता के उन प्रतिक्यों का सब्क्षण करें, जिनमें ईस्बर की उपेक्षा करके कानृत को ऊँचा किया गया है और तब उन प्रतिक्यों का जिनमें ईस्बर की प्रतिस्ठा है और उसके बनाये काननों की उपेक्षा।

उन प्रणालियों मे जिनमे 'कानून ही सबका राजा है" हम देखेंगे कि ईश्वर का व्यक्तित्व धुँघला होता जाता है और विश्व पर शासन करने वाला कानून स्पष्ट होता जाता है । उदाहरण के लिए हमारे पश्चिमी ससार में एयेनेशियन मत के अनसार त्रयातम ईश्वर का रूप धीरे-धीरे पश्चिमी मन से अधिकाधिक मन्द पड़ता गया है। ज्यों-ज्यो भौतिक विज्ञान ने अपने बौद्धिक साम्राज्य की सीमा जीवन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बढायी है. और जब हमारे यग में विकास आध्यात्मिक तथा भौतिक ससार पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा है. वह ईश्वर जो गणित था, शन्यक ईश्वर को हटाकर उसके स्थान पर कानून के लिए स्थान बनाने की प्रक्रिया को आठवी शती ई० प० में बैबिलोनी ससार ने पहले ही सोच लिया था. जब नक्षत्रों की गति के कम का आविष्कार उन्होंने किया । और उससे मुख होकर कालडिया के गणितक्को ने ज्योतिष के नये विज्ञान के ज्ञान के उत्साह में मारद्रक-बेल के स्थान पर सात ग्रहो को प्रतिष्ठापित किया । भारतीय ससार में भी जब बौद्ध दर्शन कमें के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के तर्क-सगत परिणाम के गम्भीर निश्चयों पर पहुँचा तब इस आत्मिक नियतिवाद के आक्रमणकारी सर्वसत्तावादी प्रणाली के शिकार वैदिक देवता हुए । बर्बर योद्धा दल के इन वर्बर देवताओं को अपनी अ-रोमान्टिक अधेड़ अवस्था में आकुल यौवन की मानवी चंचलता के लिए कष्टकारी परिणाम भोगना पहा । बौद्ध संसार में जहाँ सारी चेतना, इच्छा और उद्देश्य सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाते ये और जो अपनी परिभाषा के अनुसार स्थायी या अबाध्य व्यक्तित्व में सम्मिलित नही हो सकते थे, देवता मनुष्य के आरिमक आकार में संकृचित कर दिये गये और उनका मत्य कुछ नहीं रह गया। सच पुछिए तो ईश्वर के और बौद्ध दर्शन की प्रणाली के मनध्यों की मर्यादा में

१. हिरोडोटस : युस्तक ३, अध्याय ३८, पिंडार को उद्धृत करते हुए ।

को कुछ भेद रहा वह इन्हीं मानवों के हित में रहा, क्योंकि यदि तप की कठिन परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया तो यह साधारण मनृष्य बौद्ध मिक्षु तो वन ही सकता या और भौतिक सुन्नों को त्याग कर वह जीवन-चक से मक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकता था।

बौदों ने वो दण्ड अपने वैदिक भाइमों के देवताओं को दिया उससे हेलेनी संसार के ओलियस के देवता अच्छे रहे । स्पॉलि हेलेनी दार्शिनकों ने विवद की परा-मीमिक (मुग-टेरिट्यूक) आयामों के 'महान्-समाव' के रूप में करपता की । इसमें एक दूराने सदस का सवन्य हैं होमीनियां या सुसंतर के अनुपाणित कानून के आधार पर या। इस विद्य में जीवृण को, विस्तते अपना जीवन ओलिएवाई योद्धा-दल के कुख्यात सरदार के रूप में आरम्भ किया या, लोगों ने फिर से प्रतिच्तित करके सार्वभोम नगर (कास्मोपोलिस) को अध्यक्ष बनाकर अच्छी-सी पेन्छन दे दी और उसकी स्थिति कुछ देशी ही बना दी जैसी आज के युग के देशानिक राजा की होती है जो 'प्रभु तो है, किन्तु सासन नहीं करता।' ऐसा राजा जो भाग्य की आजाओं पर चुपचाप हस्ताक्षर कर रेता है और प्रकृति की क्रियाओं पर अपना नाम दे देता है।'

हमारे सर्वेक्षण से पता बला है कि वो कानून ईस्वर का स्थान ले लेता है उसके अनेक रूप हो सकते हैं। याणित के नियमों के रूप में उसने बीलानी व्योतियशों और आधुनिक वैज्ञानिकों को दास बना लिया है, मनोविज्ञानिक विद्यान के रूप में उसने बौद तपित्वयों को दास बनाया है और सामाजिक कानून के रूप में हेलेनी दार्थानिक को दास बनाया। बीनी संसार में जहां कानून की सकरूपना को लोगों ने नहीं प्रहूण किया, वहीं भी हम देखते हैं कि ईस्वरस्त को एक व्यवस्था ने वक लिया है। यह व्यवस्था चीनियों के मन में मनुष्य के आचरण और उसके बातावरण की इस्त्रवाली अनुक्यता है अथवा इसके बीच की सहत्पृत्ति हैं। बातावरण का प्रमान मनुष्य के करद, मृ-शकुन की चीनी विद्या द्वारा प्रकट होती है किन्तु इसका उस्टा अर्थात स्मान्य प्रमान बातावरण के उत्तर कुछ सकार तथा उपचारों द्वारा नियनित किया जाता है। और

9. किन्तु बहाँ बीयुल वा भी ? क्या यह सत्य नहीं होगा कि जिन वार्सानिकों ने विवालियें ओलिप्साई संस्थान के किए अर्व्याक्तिक आवाताओं को नियुक्त किया, उन्होंने एक फालतू ज्येच्छ सांश्रीवार का कारोबार के किए अर्वाप किया । और इवायनवी ने एक इसेर स्थल पर अपनी उसक में मारकत आरोलियत का हवाजा दिया है और उस पर दिप्यची की है : 'सार्व-भीतिक नार्य' के एक पत्त नार्याल्य को हुव्यायों दुकार में हम पुत्रते हैं कि खीयुल सम्प्रांत का पर छोड़कर माग गया । किन्तु मारकस के ईलाई पाठकों को उसके प्रति कठोर विचार नहीं काना वाहिए । क्योंकि कीयुल ने कची नहीं कहा कि हवें सार्वचीम अनतम्ब का समापति काना वाहिए । क्योंकि कीयुल ने कची नहीं कर कप में जीवन आरफ किया और जहांतिक हम समावते हैं, इस जीवन से वह तक के सरसार कर कप में जीवन आरफ किया और जहांतिक हम समावते हैं, इस जीवन से वह तक या । योद बीयुल को वार्तिकांने ने विकास से पकड़कर बन्द कर बिया, और उसे स्टोइक बुआर-गृह में अर्थेच्छ सासीवार बनाकर जबरवस्ती सम्मान प्रवात किया तो यदि उसे यह सायवत बनी-गृह अच्छा नहीं क्या तो उस बेबारे का बचा दोश ? 'रन्तु गायव रक्न के सासीवार नारके से समान वह न दोष का भागी है, न प्रशंसा का, वर्षों कि महत पहले वह मर चला है ।'--सम्मानक

ये उतने ही बिस्तृत और महत्वपूर्ण होते हैं जितनी विश्व की संरचना—यो इन उपचारों में प्रतिबिन्धित रहती है और जिनका कभी-कभी रूप भी बदल देते हैं । संस्कारों का पुरोहित, जो संसार को धुमाता है, वह बीनी सार्वभीम राज्य का राजा है । और उसका कार्य अतिमानव का है इसलिए सम्राट् को विद्यानतः ईस्पर का पुत्र कहेत हैं, किन्तु यह ईश्वर, जो बीनी व्यवस्था में मुक्क पुरोहित का गोद लिया हुवा पिता है, उतना ही दुबंज और अवैध्यितक है जितना जाड़े के पाले में उसरी बीन । बीनी मन में ईश्वरीय व्यक्तित्व की संकल्पना का इतना वामाव है कि खेजुइट मिधानरियों को 'बीउस' शब्द का बीनी भाषा में अनुवाद करने में बड़ी कठिनाई हुई ।

अब हम विश्व की दूसरी प्रतिमृतियों पर विचार करेंगे जिनमें एकता सर्वशक्तिमान् श्वेवर की दी हुई है। जहाँ कानून श्वेवर की शच्छा की अभिव्यक्ति है, न कि ऐसी सत्तारमक शक्ति जो मनुष्य और देवताओं के कार्यों को व्यवस्थित करती है।

हम देख चुके हैं कि यह सकल्पना कि सब प्रकार की एकता ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है और स्तर्की वैकल्पिक संकल्पना कि सब प्रकार की एकता कानून द्वारा स्थापित होती है, ममुष्य की बुद्धि में संक्षिप्तत से समानता करने के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार का सरिखान उस समय बनता है, जब सार्वभीम राज्य अपने अनितम रूप में स्थिर हो जाता है। इस प्रक्रिय में बहु मानव धासक जो वहले राजाओं का राजा था, और राजाओं को जो उसके साथी और सहकर्मी पे, निकाल बाहर करता है और, ठीक अर्थ में 'राजा बंच ताता है। इसी के साथ अब परिं हु का लोगों और देशों की ओर देखें, जिन देशों को और लोगों को सार्वभीम राज्य ने कास्मतात कर जिया है तो इन देवताओं का भी वही हाल है। उस देव-तन्त्र में जिसमें एक उच्च देवता, उन देवताओं के समुदाय पर सत्ता स्थापित कर रखा है, जो देवता एक समय उसकी बरावरी के बे किन्तु उन्होंने स्वतन्त्रता खोकर भी अपना देवत्व नहीं खोया था। अब बही देवता एक ईश्वर के रूप में अकट होता है और उसका मुल गुण यह है कि बहु अदिवीर है।

यह प्राप्तिक क्यांति उस समय साधारणतः आरम्भ होती है, जब देवता और उनके उपासकों के सम्बन्ध में परिवर्तन होने कगता है। सार्वभीय राज्य होचे के अन्दर देवतागण जन क्यांत्री के स्वापने हैं। विदे देवता को कांत्रागने कांत्री के बीचा था। वह देवता को आरम्भ में किसी विशेष कुल, नगर, वहाड़ या नदी का सरक्षक था, अब विस्तृत कार्यक्षत्र में प्रवेष करता है और एक और व्यक्तियों को आरमा को आहम्द करते कगता है, हुवरों जार सारिया मानवता को। इस दूसरी स्थिति में वह देवता जो एक समय स्थानीय था, स्थानीय नेता का सिष्प मानवता को। इस दूसरी स्थिति में वह देवता जो एक समय स्थानीय था, स्थानीय नेता का सिष्प मानवता को। इस दूसरी स्थाति में वह देवता जो एक समय स्थानीय था, स्थानीय नेता का सिष्प मानवता को। इस देवा स्थानीय नेता का सिष्प मानवता को। इस देवा स्थानीय नेता का सिष्प मानवता को। इस इस स्थानीय नेता का सिष्प मानवित्र हो। उस स्थानीय नेता का स्थानीय मानवित्र हो अब इस स्थानीय के स्थानीय के इस राजनीतिक दूष्टि से जुबिया को छोष क्या और उसका प्रभाव मुहियों के इसरायक के ईस्वर की सकरपना पर पड़ा। यह लगभग वही समय है, जब देवियक की युत्तक का इकहामी अब किया वाषा था।

'मैं देखता रहा कि सिहासन फेंक दिये गये, और इंदरन बैठा था। उसका बस्त्र बर्फ के समान उच्चल था, उसके सिर का बाल विशुद्ध ऊन-सा था। उसका सिहासन अग्नि-शिखा के समान था, जिसका पहिया भी प्रज्वलित अग्नि-सा था। आग की नदी निकली और उसके सामने आयी। हजारों उसकी सेवा कर रहे थे और लाखों उसके सामने खड़े थे, न्याय आरम्भ हुआ और पुस्तकों खोली गयीं।"

इस प्रकार अनेक पुराने स्थानीय देवता नये प्रतिष्ठापित सासारिक राजा का अधिकार चिह्न धारण करते हैं और तब एकाधिपत्य के लिए, जो इन अधिकारों का अर्थ होता है, एक-दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। और अन्त में एक प्रतियोगी दूसरे प्रतियोगियों का विनास कर देता है और एक सच्चे इंस्वर होने के अधिकार को स्थापित करता है। किन्तु एक विशेष बात है, जिसमें इन दिवताओं के युद्धे और इस ससार के राजाओं के युद्ध की प्रतियोगिता में अन्तर है। और सब समानता है।

सार्वभीम राज्य के वैद्यानिक विकास में जिस राजा के बारे में हमने कहा है कि अन्त में वह सब पर राज्य करने लगता है, वह वैधानिक कम में सीधा—बिना शृखला ट्टे हए बादशाह का उत्तराधिकारी होता है। वह सारे राजाओ का अधिराज होता है। जैसे जब आगस्टस, जो स्थानीय राजाओं या राज्यपालों (जैसे अग्रेजी राज में भारतीय राजा) पर निरीक्षण करते हुए कैपाडोशिया या फिलस्तीन पर अपना अधिकार अनुभव करा देने से सन्तुष्ट था, उसका उत्तराधिकारी हैडियन हुआ जो पहले प्रदेशों पर स्वयं शासन करता था। इस प्रकार प्रमुख शासन की श्रुखला टटी नहीं । किन्तु इसी प्रकार धार्मिक परिवर्तन में कमबद्धता नियम नहीं. अपवाद ही है। और कोई एक ऐतिहासिक उदाहरण देना सम्भव नहीं। इस अध्ययन के लेखक को एक भी ऐसा उदाहरण याद नही है, जिसमें देवता-मण्डल का कोई भी बड़ा देवता उस ईश्वर का अवतार बन गया हो जो सर्वशक्तिमान प्रभ और सबका सर्जनकर्ता है। न तो थीबीज का अमोन-रे, न बैबिलोनी का मारदक-बेल, न ओलिम्पस का जीयुस अपने परिवर्तन-शील परदे के भीतर उस एक सच्चे ईश्वर का रूप दिखला सका । सीरियाई सार्वभौम राज्य में भी, जहाँ साम्राज्य के वश के लोग जिस ईश्वर की उपासना करते थे, वह ऐसा नहीं था जो अनेक देवताओं को मिलाकर बना हो, या जो राजनीति के अभिप्राय से गढ़ लिया गया हो । जिस देवता में एक सच्चे ईश्वर के लक्षण हो वह जरबष्टो का अहरमजदा नही था, जो अकेमिनीदियो का देवता था । वह था येहोवा जो अकेमिनीदियो की साधारण प्रजा का देवता था ।

दोनो प्रतियोगी देवताओं का यह अन्तर और उनके अनुगामियों का क्षणिक अच्छा या बुरा गाय्य, स्पष्टत बताता है कि सार्वकाम राज्य की राजनीतिक परिस्थिति में जो लोग उत्पन्न हुए उनकी अनेक पीड़ियों का धार्मिन जीवन ऐतिहासिक अध्ययन का विषय है। वे हस बात के भी उदाहरण है कि भाष्यों में कितनी जन्दी परिवर्तन होता है। इस विषय पर सिन्द्रेला की भीति अनेक लोक-कपाएँ बनी है, साथ-ही-माव निनम्बा अस्पष्टताएँ हो ऐसी विशेषताएँ नहीं है जिनके कारण देवता, विदक्ष्यापकता तक उठे हो।

जब हम येहोवा के चरित्र को देखते हैं, जैसा उसका चित्रण पुराने बाइबिल में हुआ है, तो

दो और बातें हमें दिखाई देती हैं। एक तो यह कि येहोवा स्थानीय देवता के रूप में उत्पन्न हुआ, शाब्दिक अर्थ में सेवक । यदि हम इस पर विश्वास करें कि पहले-पहल वह इसरायलियों -में एक 'जिन' के रूप में आयाओं उत्तर-पश्चिम अरद में एक ज्वालामुखी पर्वत में रहताथा और उसे जगाये रहता था। कम-से-कम वह ऐसा देवता था जिसका एक विशेष जनपद की धरती से सम्बन्ध या और एक स्थानीय समुदाय के लोग उसके भक्त थे। और जब वह एफेम और जुदा के पहाड़ी प्रदेश में गया जहाँ वह वर्बरों के योद्धा-समृह का संरक्षक था, जिसने चौथी शती ई॰ पू॰ में मिस्र के 'नये साम्राज्य' फिलस्तीनी राज्य पर आक्रमण किया। दूसरी ओर येहोवा ईर्ष्याल देवता है। अपने उपासको को उसकी पहली आज्ञा है 'सिवाय मेरे किसी इसरे देवता की पूजा मत करो । इसमें आश्चर्य नहीं होता कि एक साथ दोनो विशेषताएँ प्रान्तीयता और बहिष्कार वित्त येहोवा में पायी जाती है। वह देवता जो अपने ही राज्य में रहता है. दूमरों को चेतावनी दे सकता है कि इधर मत आओ। आश्चर्य इसमें है--और घणास्पद भी है. कम-से-कम पहली दरिट में--कि अपने प्रतियोगियों के प्रति बहुत अनदारता का भाव उसमें है जिससे वह उस समय लड़ने के लिए भी तैयार होता है जब इसरायल और जदा के राज्य पराजित हो जाते हैं और सीरियाई सार्वभौम राज्य स्थापित होता है। यह पहले वाला दो उच्च भूमियो (हाइलैंड) का देवता विस्तृत संसार में प्रवेश करता है और अपने पडोसियों के समान यह चाहता है कि सारा मानव हमारी पूजा करे । सीरियाई इतिहास की इस विश्वव्यापक स्थिति में यहोवा की इस प्रकार की अनुदार भावना, जो उसे प्राचीन संकीर्णता से उत्तराधिकार में मिली थी, समय के विपरीत थी। यह उस युग की प्रचलित भावना के प्रतिकृल थी, जो येहोवा के समान और पहले के देवताओं में व्याप्त थी। यह अप्रिय असामयिकता उसकी विशेषता थी जिसके कारण उसे आश्चर्यजनक विजय प्राप्त हुई ।

इस प्रान्तीयता और बहिष्कार वृत्ति के गुणों को अधिक ब्यान से देखना श्रेयस्कर होगा । पहले हम प्रान्तीयता पर विचार करें।

एक प्रान्तीय देवता को उस ईश्वर का अवतार समझना, वो सर्वव्यापक और अदितीय है, पहले विरोधाभास जान पहता है, वो बात समझ में नहीं आती । क्योंकि यह सन है कि ईश्वर की यहूदी, ईसाई और दहलाने संकल्पना कवायां हो यह यो है। वहाँ यह ऐतिहासिक क्या है, साई और इस्लाम हो यह भी निश्चित है कि ऐतिहासिक उद्देग्य को छोड़कर इनमें ईश्वर के सम्बन्ध में वो धार्मिक तत्त्व है और जो तीनों धर्मों में समान है, वह येहोवा की प्रारम्भिक सकत्यना सं बहुत मिन्न है। वह अनेक दूसरी संकल्पनाओं के समान है जिनके लिए यहूदी, ईसाई और इस्लामी इसके या तो बहुत कम ऋणी हैं या विज्ञुल ऋणी नहीं है। विश्वस्थापकता की एवंट सं हमानी इसाई-यहूदी धर्मों की ईश्वर की सकत्यना प्रारम्भिक यहोवा की कत्यना सं बहुत मिन्न है। बल्क कुछ उस उच्च देवता के समान है, वेसे अयोगन-रे या मारदुक-बेल जो एक प्रकार सारे विश्वय पर धासन करता है। या यदि आध्यानिकता को आदर्श माने तो इस्लामी-ईसाई-यहूदी संकल्पना धारतिक सम्प्रदायों के निवारों के अधिक बनुकूट है जैसे स्टोक्स खेला या तब-फंटोनिक ही जिजोस । तब क्या कारण है कि उस रहस्य-नाटक (मिन्ह) पेले) में विश्वयी की क्या न्यान स्वार्ग में मार्ग में स्वार्ग सिक्य हीलिजोस । तब क्या कारण है कि उस रहस्य-नाटक (मिन्ह) पेले) में विश्वयी की क्या स्वार्ग मुक्त मुक्ति संकल्पन हिल्ड सीहिजीस या साम्राज्यवादी अमोन-रे को नहीं दी गयी, बल्कि वर्बर और प्रान्तीय देवता येहीवा को जिसकी धोग्यता, ऊपर के वर्णन के अनुसार, अपने असफल प्रतियोगियों से स्पष्टतः कम जान पडती हैं।

इसका उत्तर यहदी-ईसाई-इस्लामी संकल्पना के एक तथ्य की याद करने पर मिलेगा, जिसका वर्णन हमने अभी नहीं किया । हमने सर्वे व्यापकता और एक अद्वितीयता के गणों पर विचार किया है। किन्त इनकी अलौकिकता के बावजद ईश्वरीय प्रकृति के ये गण मानव की बद्धि के ही परिणाम है. ये मानव हदय की अनमतियाँ नही है। क्योंकि जन-समदाय के लिए इंस्वर का मल तत्त्व यह है कि वह सजीव ईश्वर है, जिससे जीवित मनुष्य अपना सम्बन्ध जोड़ सकता है और वह ऐसा है जिससे मनष्य वही आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित कर सकता है जो वह अपने साथी मनव्यों के साथ स्थापित कर सकता है। जो ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, उसके लिए ईश्वर का जीवित रूप में होना आवश्यक है। आज जिस प्रकार यहदी. ईसाई और मसलिम ईश्वर की उपासना करते हैं उसका मल ईश्वर को व्यक्ति के रूप में मान कर है। यह यहोवा का भी मल है जैसा पूरानी बाइबिल में लिखा है। यहोवा के विशिष्ट लोगों की गर्वोक्ति है- कीन माँस का शरीर वाला है जिसने आग में से सजीव ईश्वर की वाणी सुनी है, जैसी हमलोगों ने, और जीवित है।" जब इसरायल के इस सजीव ईश्वर की अनेक दार्शनिको के विचारों से मेंट होती है, तब स्पष्ट है कि ओडेसी के शब्दो में 'वही जीवित है और सब छाया है। यहोवा के इस प्रारम्भिक व्यक्तित्व ने दार्शनिकों के बौद्धिक गुण बिना उनका ऋण स्वीकार किये ले लिया और उनका नाम लेने की भी ईमानदारी नहीं दिखायी और वह ईसाइयों की संकल्पना का ईश्वर बन गया।

जीवित रहने वाला गुण यदि येहोवा की आदिम प्रान्तीयता का प्रतिवर्तन (आववसे) है तो हमें यह भी पता चलेगा कि वहिक्कारिता भी, येहोबा के चरित्र का स्वायी और आदिम गुण है और यह गुण उस ऐतिहासिक भूमिका में महत्त्व का है जो इसरायल के ईरवर ने मनुष्य को अपनी ईरवरीय प्रकृति के अभिय्यक्त करने में अदा की है।

यह गुण तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हुए 'ईप्पॉलू देवता' की जितना विजय की तुलना दो पड़ोस के महान् देवताओं की पूर्ण पराजय से करते हैं, जिन्होंने आपस के संघर्ष से सीरियाई संसार को टुकरे-टुकड़े कर दाला। तब हमें उसकी विधिष्टता मालूम होती है। ' कुँकि ये प्रतिसे मेंब हुए पे और जीवन के रस से पिर्पूज़ थे। अमोन-रे और मार्टुक-बेल दोनों
यहोवा से लड़ाई में बराबर होते। उन्हें यह भी लाभ था कि मीबीच और बैबिलोन पर सांसारिक सम्मत्न के कारण उन्होंने अपने उपासकों के हृदय में घर कर किया था। और यहोवा उनका जम्माननक बन्दी वनकर पड़ा रहा और जहीं तक बन पढ़ा, उस कबीलो देवता के गुणों के मिल्टाज़ को चेटा करता रहा जिससे, ऐसा जान पढ़ता था, आवस्यकता के समय अपने कबीले के लोगों को छोड़ दिया था। उनके पक्ष में इस बात के होते हुए यदि देवताओं के मुख' में अमोन-रे और मार्ट्डक-बेल अन्त में बेतरह हार गये तो उनकी पराबय का कारण हम यही कह सकते हैं कि वह यहोवा की देवांक पढ़ा पड़ा सामार्टी के लोगों को छोड़ दिया था। उनके पक्ष में इस बात के होते हुए यदि देवताओं के मुख' में अमोन-रे और मार्ट्डक-बेल अन्त में बेतरह हार गये तो उनकी पराबय का कारण हम यही कह सकते हैं कि वह यहोवा की देवांक पढ़ा पड़ा सामार्टी के लोगों का स्वार मही पड़ा सामार्टी के स्वार सुद्देश साम स्वार सुद्देश से स्वार सुद्देश षावना सिमिहित है। इसमें बाहबर्ष नहीं कि बमोन-रे तथा मारहक-बेल उसी प्रकार अपने बीलें बमय की सीमा के बाहर वह देवतावार (पीलीपीइय्म) के प्रति उदार है, जिस प्रकार अपनी परिसर्तनचील अनेकता से। दोनों का जन्म हम प्रकार हुआ या—या अधिक ठीक यह होगा कि एक साथ लाये याये थे—कि वे अनेक जीवो पर, वो उनसे धनिस्वाली मले ही न रहे हों किन्तु जिनमें देवत्व दो उतना था ही, आदिम अंग के सासन से सन्पुष्ट रहें। इस आराशां के जन्मजात कमाय के कारण उन्हें ईस्वरत्व के एकधिकार की प्रतियोगता से हट जाना पड़ा। येहोवा की चोर ईम्बों ने उसे उस दोड़ में सबसे आगे वह जाने को प्रेरित किया जिसमें सभी सम्मि-

प्रतियोगियों के प्रति यही निर्देय अनुदारता उस समय भी प्रकट हुई जब इसरायक का 
ईद्दर देसाई धर्मतत्त्र का भी देखर हुआ और उसने बाद के देवताओं के युद्ध में जो रोमन
सामाज्य के भीतर हुआ था, सब प्रतियोगियों को मार भगाया। उसके प्रतिकृत्यी—सीरियाई
सिप्ता, मिली आइसिस और हली साइबील—एक-कुसरे है, तथा और जो मत उनके सम्मुख
आये उनसे, समझौता करने के लिए तैयार थे। यही आलस्प्यूर्ण समझौते वाली भावना 'टर्फूलियन के देवद' के प्रतियोगियों के लिए भावक थी, जब उन्हें ऐसे बैरियों का सामना करना
एवा जो 'पूर्ण' विजय से कुछ भी कम से सन्युष्ट नहीं थे। क्योंकि यदि कम होता तो देश्वर
के लिए उसके मळ को ही अस्पीकार करना होता।

येहोवा की इस ईम्पॉल प्रकृति का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रमाण भारतीय ससार से नकारात्मक हंत से मिलता है। और देवो की भाँति यही भी सामाजिक विषटन के साथ-साथ धार्मिक धरातल पर एकता की भावना का विकास हुआ। भारतीय आरमाओं में ईस्वर के एकत्व का अनुभव करने की भावना तीह थी, और आत्मिक सर्वहारा के करोड़ो देवता धीर-धीरे शिव या विल्णू में सम्मिलत हो गये। ईस्वर की एकता के बोध की राह की यह उपालिय मजिल पर कम-से-कम डेड हवार वर्ष पहले हिन्दू पहुँच गये थे। परन्तु इतना समय बीतने पर भी हिन्दू धर्म ने बहु अनिस करवा नहीं उठाया जो सीरियाई धर्म ने उठाया था कि एक भी प्रतिदृश्धि को येहों वा ने सहन नहीं किया और अहरमबदा को सम्भूष्ण कर से निगल गया। हिन्दू धर्म में संवर्शनान्त्र ईस्वर को संकल्पता में देवता एक नहीं किये गये। दो बरावर शनिवावाले विरोधी, किन्तु पूरक देवताओं को हिन्दू धर्म ने एक-इसरे के प्रति सहनशील बना दिया है।

इस विजित्र परिस्थित में हम यह पूछेंगे कि हिन्दू धर्म ने ईश्वर की एकता की समस्या को भयों इस प्रकार मुख्तमाया। यह समसीता कोई समाधान नहीं है। स्थोंकि ऐसी संकल्पना असम्मत जान पहती है कि कोई देवता सर्वेष्यापक और सर्ववाधितमान हो- स्वित देवि पत तथा कल्पु माने वाते हैं जौर फिर भी वह एक न हो। इसका उत्तर यह है कि छित और विष्णू एक दूसरे के ईष्यांकु नहीं है। वे एक-दूसरे के सामीदार होने में सन्तुष्ठ है और इसीछिए आज तक बतेमान हैं,जब कि उनके ही समान हैलेनी संसार के मिन्न, आइसिस और साइबीक समाप्त हो गये। इसका कारण यह है कि हिन्दू धर्म में उनके कहने के छिए येहीबा नहीं या। हस इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जब उपासको का देवता ऐसा हुआ है कि उत्तमे अनुदार बहिन्कारिता की भावना हुई है तभी उत्तके माण्यम द्वारा ईस्वर के एक होने की भावना सानव के हुत्य में स्थारित हुई है।

## (७) पुरातनवाद (आरकेइज्म)

हमने इस बात पर विचार कर लिया कि सामाजिक विघटनोम्मूब संसार में वो आस्माएँ जन्म लेती है उनकी भावनाएँ और व्यवहार त्या होते हैं और उनका विकट्स क्या होता हैं। सब हम बीवन के उन वैकल्थिक उमें पर विचार करेगे जो बैसी ही चुनौदी वाली पारिस्थित में उपस्थित होते हैं। हम उन विकट्स के आरम्भ करेंगे जिसे प्रारमिक सर्वेष्ठण में हमने 'पुरातन' कहा पा और इसकी परियाण को थी। यह वह अवस्था है कि लोग पुराने आनन्य के युग में लीट आना चाहते हैं। संकटकाल में उस युग के लिए योर सन्ताप होता है और जितन ही पीछे होते जाते हमानी अपनितास करेंगे जिस करान होता है और जितन ही पीछे होते जाते हैं।

ओह ! फितनी इच्छा होती है कि पीछे और चर्जू और फिर पुरानी राह को स्पर्ध करूँ । कि फिर एक बार उस मैदान में पहुँचूँ कहाँ मैंने अपने महान् साथियों को छोड़ा था जहाँ मेंने अपने महान् साथियों को छोड़ा था जहाँ से प्रबुद्ध आरमाएं देख रही है पाम के पेडों की छाया बाला नगर

कुछ लोग आगे बढना चाहते हैं किन्तु मैं पीछे मडकर पीछे चलना पसन्द करता हैं

इन पंक्तियों से समहनी सती के किन हेनरी बान ने प्रोड ब्यक्ति की अपनी बारयावस्था की स्मृति को ध्यक्त किया है। बही भाव बस्टिट्यूड भी ब्यक्त करते हैं जो नयी पीड़ी से कहा करते हैं (तुरहारे स्कूल के दिन जीवन के सबसे मुख्यय दिन हैं अपर की पनितयों पुरातन पाययों के मनोपाबों को ब्यक्त करने के लिए भी उपयुक्त हैं जो समाज की प्राचीन अवस्था फिर से लाना चाहते हैं।

पुरातनवाद के उदाहरणों का सर्वेक्षण करने के लिए इस क्षेत्र को भी चार भागों में बटिंगे, जैसे संक्षिता की भावना पर दिकार करते समय हमने किया था। अर्थात आचार, कला, माथा और धमं। संक्षिता की भावना स्वतः और अवेतन मावना से उत्पन्न होती है। और पुरातनवाद जीवन की धारा के विकट तैरने के प्रयत्न के लिए आयोजिल और जानी-मुझी नीति होती है। वास्तव में वह एक अमाधारण शक्ति होती है। इस कारण हम देखेंगे कि आचार के क्षेत्र में पुरातनवाद स्वाभाविक आचार-व्यवहार न होकर औपचारिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं जीर प्रकट होता है । अपन के सेत्र में बीली और विवयवस्तु के क्ष्म में महर होता है।

यदि हम संस्थाओं और विचारों का सर्वेक्षण करें तो सबसे अच्छी योजना यह होगी कि संस्थाओं के पुरातनधार के उदाहरणों को आरीरबार देखे और तब पुरातनधारी मानसिक स्थिति का विस्तृत कीम में स्थितार करें और आयर्शकारी पुरातनधार तक पहुँचे जो बहुत व्यापक होता है स्थोकि यह आयर्श सिद्धान्त पर बना होता है।

उदाहरण के लिए प्लूटार्क के समय, जो हेलेनी सार्वभौम का उत्कर्ष काल था, आर्टीमस ओरपिया के सामने स्पार्टी बालकों को कोडा लगाया जाता था। स्पार्टी के यौवन काल में यह दण्ड एक आदिम प्रसवन-उपासना-पद्धति से लिया गया था और लाइकरिजयन खेल-कूद में सिम्मिल्स कर लिया गया था। उसे पुत्र: विकृत अल्युक्ति के साथ आरम्प किया गया। इस प्रकार की अल्युक्ति पुरातनवाद का लल्या है। इसी प्रकार २४८ ई० में जब एक अराजकता के बाद, जिससे उसका सथ हो रहा था, कुछ अल के लिए रोमन साम्राज्य को सील लेने का अवसर मिला सम्राट् फिलिय ने धर्म निरपेश खेलों का उत्सव मनाया जिसे आगस्टस ने स्थापित किया था। दो साल बाद सेंदर की प्रया किर स्थापित की गयी। अपने ही समय में इटालिजन का सिस्टों ने 'समयेत राज्य' (कारपोरेट स्टेट) की स्थापना की और बताया गया, यह इटली के मध्ययुनीन नगर-राज्यों का ही प्रत्यावतन है। उसी देश में ई० पू॰ हुसरी शती में प्राची जनता का रक्षक बन बैठा। यह पद दो सौ साल पूर्व आरस्टम हुआ था। वैधानिक पुरातनवाद का एक सफल उदाहरण और है। रोमन ताझाज्य के संस्थापक आगस्टस ने अपने साझीबार सिनेट के प्रति सम्मान की भावना प्रदिश्ति की। यह साझीदारी नाम की थी, सिनेट रोमन शासन में सम्बाट् के पहले की संस्था थी। इसकी नुकना हम बेट-बिटेन के सम्राट् के पालिमेंट के प्रति व्यवहार से कर सकते हैं, जी विजयी थी। दोनो उदाहरणों में प्रतिस का हस्तातरण था। रोमन उदाहरण में अस्तर का (वेदन में राज्य के असे रहिन में राज्य के स्थान वेदन हों हमा हम्सानरण

यदि हम विघटनोग्नुख चीनी ससार मे देखे तो वहाँ ध्यापक उद्देश्य का वैधानिक पुरातनवाद प्रकट होता दिवाई देगा, जो सार्वजनिक से निजी जीवन तक फैला हुंबा था। चीनी सकटकाल की चुनौता के समय चीनियो के मन में आरिक विकास चटलप्र हुआ, जो पाँचवी सार्ती देश कर कर्त्यपुश्चियस के मानवतावाद में भी प्रकट हुआ और वाद के और कानिकारी 'राजनीतिकारे', 'सीफिस्टो' और 'वकीलो' में प्रकट हुआ। किन्तु यह उद्धेग अस्पायी था। इसके बाद पुरातन के प्रति जुपुच्ता हो गयी। इसे हम स्पष्ट क्य से उन स्थिति में देख सकते हैं, जिसने कनप्युश्चियस के मानवतावाद पर जिजय पायी। मानव-ग्रकृति के अध्ययन के स्थान पर उपका पतन औप-चारिक शिष्टाचार में हो गया। शासन के क्षेत्र में परस्परा यह हो गयी कि प्रत्येक शासन के कार्य के पिए ऐतिहासिक नजीर आवश्यक हो गयी।

सैद्धानिक पुरातनवाद का एक उदाहरण और दूसरे क्षेत्र में मिलता है। यह अधिकार काल्पिक पुरावाद का सम्प्रदाय है। यह आधुनिक परिचमी समाज के साधारण पुरातन रोमाटिकवाद के आन्दोलन का प्रदेशीय एक है। उन्नीसाची साती के कुछ अब हित्सासकारों को सत्तीय प्रदान कर और कुछ अमरीकी मानव-जाति-विक्रानियों को जातीय आरमाभिमान प्रदान कर, आदिम पुरन के काल्पिनक गूणों की पूजा जरमन रेश के राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन का धर्म वन गयी। हमें यहाँ ऐसा पुरातनवाद मिलता है जो वहा दुखदायी होता, यदि वह हतना कुटिल न होता। एक महान परिचमी राष्ट्र, आधुनिक युग के आतिक रोग के कारण, प्रायः असाध्य राष्ट्रीय मृत्यु के समीच आ या और वर्तमान दितहास की गति ने वहका कर उसी जिस जाल देशा वा उसके वचने के जी-तोड़ प्रयत्न में वह उस काल्पिनक ऐतिहासिक जतीत के वैमवपूर्ण बर्बरता की ओर लौट गया।

बर्बरता की ओर लौटने के और पहले का एक रूप है। कसो का 'प्रकृति की ओर लौटने' का और 'भद्र बर्बर' का प्रतिष्ठापन । अठारहवीं सती के पुरातनवादी उस रक्त-प्रियता के उद्देश से अनिभन्न थे जो 'माइन कैन्ह्र' में निर्करणता से बणित है। जहाँ तक रूसो फांस की कान्ति का 'कारण' था, और उन युदों का कारण जो इस कान्ति से हुए, इस सन्दर्भ, इन पुरातन-बादियों की अनिभन्नता के कारण थे अजिसक नहीं बने।

परिचम के आधानिक लोग कला में परातनवाद से इतने परिचित हैं कि उसकी अनिवार्यता वे स्वीकार कर लेते हैं। कलाओ में सबसे प्रत्यक्ष वास्तकला है और हमारी उन्नीसवीं वाती की वास्तकला को 'गोथिक पुनदद्धार' ने नष्ट कर दिया । यह आन्दोलन जमीदारों की सनक से आरम्भ हआ, जिन्होंने अपने बागो में बनावटी 'खंडहर' बनवाये और बड़े-बड़े घर ऐसी शैली में बनवाये, जिससे मध्ययगीन गिरजाधरों का प्रभाव दिखाई पड़े । यह आन्दोलन गिरजाधरों तक पहुँचा और धार्मिक पुनःस्थापन आरम्भ हवा । जहाँ उसे पुरातनवादी 'आक्सफोडं आन्दोलन' से बल प्राप्त हुआ और अन्त में होटलों, कारखानों, अस्पतालो और स्कलों में भी इसी बास्तकला का प्रचलन होने लगा । किन्तु वास्तुकला में पुरातनबाद पश्चिम के आधुनिक मानव की खोज नहीं है । यदि कोई लन्दन वाला कुसतुनतुनिया की यात्रा करे और इस्तम्बल की पहाडियो पर स्यास्त की शोभा देखने लगेतो उसे मसजिदों के गंबदके बाद गंबद दिखाई पहेंगे जो उसमानिया शासन में बने हैं और जो बड़ी तथा छोटी हैगिया सोफिया के नमने के अन्धानकरण हैं। ये दो बैजन्तीनी गिरजाघर है जिनमें क्लासिकी हेलेनी वास्तुकला के सिद्धान्तो की साहस के साथ अवहेलना की गयी है और जिनके निर्माण ने पत्थरों द्वारा घोषणा की यी कि मृत हेलेनी संसार के ध्वसावशेष से परम्परावादी ईसाई सभ्यता के शिश का आगमन हो रहा है। और अन्त में यदि हम हेलेनी समाज के 'भारतीय ग्रीव्म काल' की ओर देखे तो हमें पता चलेगा कि सम्राट हैड्रियन ने अपने गाँव के मकान में पुरातन काल की उत्कृष्ट हेलेनी मितयों के प्रतिरूप गढवाकर सजाया था-यह बात सातवी तथा छठी ई० पू० की है। क्योंकि उस काल के पारखी 'पुर्व-रफाइली' के जो फीडियास और प्रैक्साइटिली की उच्च कलाओ का मत्याकन नहीं कर सकते थे।

 नारबीजियन राष्ट्र भाषा-निर्माण करने की इस्तिल्य बावस्यकता समझते हैं क्योंकि यह राजनीतिक बटना का परिणाम है। वन् ११९७ में नार के राजन मन्द पढ़ गये, क्योंकि उसी साल नार के उनमाक में मिल गया और १९०५ ६० तक उनकी सत्ता बीण रही। इस साल बहु स्वीडेंन के जलन हीकर स्वतन्त्र राज बना। नार के का अपना राजन हुआ जिसने आधुनिक करितस्मा किया, नाम चार्क्स त्यान दिया और प्राचीन नाम हुआकन एक किया। जो नाम ईसा की दसवी से लेकर तेरहवीं याती तक कालप्रहूत नारवीजियन समाण के चार राजाओं ने रखा या। उन गांच वारिसों में जब नार के सार राज्य केनमांक से मिला था, नाम साहित्य के स्थान पर पश्चिमी साहित्य का एक रूप चला, जो डीनिश में लिखा जाता था, ही, उसका उच्चारण नारते की जनपरीय भाषा के अनुकुत कर दिया गया था। वब सन् १८१४ में नार से स्थिते के पास आया, तब बहु अपनी निजी संस्कृति के निर्माण में लगा, किन्तु उसकी व्यक्तिस्क केंद्र मालुमाया भी नहीं थी, और उसमें साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता था। राष्ट्रीय जागरण में भाश का इस ककार का अभाव देखकर उन्होंने एक स्थानीय भाषा का निर्माण करने का प्रयत्ता सरम्भा आयरित्य राष्ट्रवारियों के सामने समस्या और भी कठन है। आयरितक वेंद्रिश्च राज आयरित्य राष्ट्रवारियों के सामने समस्या और भी कठन है। आयरिक वं सित्य राज

कारा-पर पान्नवाश्या क नामन वान्यका जार मा कारण है। जारा-पर महिन्य पर्व ने वही किया जो बैनिय राज ने नारजे में किया । और भावा सम्बन्धी परिणाम भी बैसा ही हुआ । आयरिस सार्वा का अन्तर उतना अधिक नहीं है। कार्या । आयरिस साथा का अन्तर उतना अधिक नहीं है। आयरिस साथा प्राय: सामान हो गयी है। आयरिस लोग पेटोबर्ट की भीति किसी बलती हुई भाषा का संस्कार नहीं कर रहे थे जो आयरिक कर परिचार के प्राय: सामान हो गयी है। अयरिस लोग पेटोबर्ट की भीति किसी बलती हुई भाषा को पुनर्वीवित कर रहे थे जो आयरिक के परिचार की ओर फेले हुए किसानों की समझ में नहीं आयी, क्योंकि वे गैलिक भाषा ही माता की गोद से बोलते आये।

भाषा के जिस पुरातनवाद में, उसमानिया तुर्क राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क के शासन में पढ़े हुए थे, वह दूसरे प्रकार का है। आधृतिक तुर्कों के पूर्वज, आधृतिक त्रक्वों के पूर्वजं को भाति वदर थे। जो विचटित सम्प्रता के सामें हुए क्षांसबये में पहुँच कर जम गये। पूर्वजं को भाति वदर थे। जो विचटित सम्प्रता के सामें हुए क्षांसबये में पहुँच कर जम गये। प्रवाद किया ने सम्प्रता महण करने में उन्होंने किया। जिस प्रकार बंधजों ने कपनी लीण ट्यूटनी माथा को क्षेत्र, लेटिन और बीक शब्दी और अवविधा किया है समृद्ध किया है, उसी प्रकार उसमानिक्यों ने अपनी साधारण तुर्की को फारसी और अवविधा में क्षांत के देखें कि को विदेशों को इस प्रकार कराया है कि दर रहनों को निकार वा सदद करें, किन्तु जब वे देखें कि को विदेशों शब्द उनकी माथा में अपेशी में है। उसे में विदेशों साध्य उनकी माथा में आये हैं, दे इतने अधिक हैं जितने हमारी भाषा में अपेशी में)। तब वे समझेंने कि यह साधारण कान नहीं है। जो भी हो भाषा के सम्बन्ध में भी इस तुर्की वीर ने वहीं ईंग अपनाया, जो उसने पहले अपने देश के सम्बन्ध में अपनाया । सभी विदेशी तन्सों को अपने वेश से निकाल बाहर करना। इस विकट संकट्ट के अपनाया ।। सभी विदेशी तन्सों को अपने वेश से निकाल बाहर करना। इस विकट संकट्ट के कि निकाल बाहर करना। इस विकट संकट्ट के निकाल जो सरस्वता संस्थित है सम्बन्ध में अपनाया, जो उसने बे और स्थयता है सामें के किया तो सामानिवाई उच्च सम्भा वर्ग के लोगों को निकाल, जो उसने बे और स्थयता है सामें के किया तो सामानिवाई उच्च सम्भा वर्ग के लोगों को निकाल, जो उसने से सामान में को के लिए जा तो सामानिवाई उच्च सम्भा वर्ग के लोगों को निकाल, जो उसने से सामान में को कि किया हो सामानिवाई उच्च सम्भा वर्ग के लोगों को निकाल, जो उसने से सामान में को किया के लिए जा सामानिवाई उच्च सम्भा वर्ग के लोगों के निकाल जोने से समान में को किया के लिए जा सामानिवाई उच्च सम्भा वर्ग के लोगों के निकाल जोने से समान में की किया के लिए का जोने से समान में की किया के लिए के लिए के लिए जोने से सामानिवाई उच्च सम्भा कर सामानिवाई उच्च सम्भा कर सामें की सामानिवाई उच्च सम्भा का स्वाह कर सामानिवाई उच्च सम्भा कर सामानिवाई उच्च सम्भा का सम्भा सामानिवाई उच्च सम्भा सामानिवाई

रिक्तता उत्पन्न होगी उसे पूर्ण करने के लिए तुर्क विवश होंगे और स्वयं वे सब कार्य करने करने कार्यों पे क्षों विश्वास कर विवास को क्षेत्र के कियों पर छोड़ दिया था। उसी सिद्धान्त पर नासी में बाद में कारसी-अरबी सब्बों के उसमानिया तुर्की सब्द मच्चार से निकाला। इस उस क्षार्य के प्रमाणित कर दिया कि मानिस्क आकर्ष्य वालों को भी कितनी आवस्यवेजनक बौद्धिक में रूपा मिकती है, जब वे देखते हैं कि हमारी जीवन की निल्प-प्रति आवस्यकताओं के लिए हमारे मुँह और कात बद्ध हैं। इस विश्वम एरिस्पति में कुले लों स्वमून स्वास्थ्य हों। इस विश्वम एरिस्पति में हुके लोग स्वमून स्वास्थ्य हों, जो का फारसी और अपने के स्वमूल के स्वास्थ्य कि सुन, तथा चीनी वंशावली के मतिहस में ऐसे एस्ट मारे पूर्ण करें। अपने को फारसी और अपनी के सब्द निकाल दिये गये हैं, उनक वास्ताकित तकी पर्योग्र मापन करें।

अंग्रेजी पर्यवेशक के लिए इस प्रकार का शब्दों के चुनने का पागल प्रयत्न बराबना मालूम होता है । बयोकि वे बरते हैं कि यदि इस प्रकार की चेस्टा कभी हुई और (हमारे समाज के रक्षकों को' खुद अग्रेजी बनाने की लनक हुई तो कैसा भयंकर भविष्य होगा । सच पूछिए तो इस फ्रकार का प्रयत्न एक दुरवर्सी शौकीन ने किया भी है। तीस वर्ष के लगभग हुआ एक सज्यन ने जो अपने को सी॰ एल॰ बी॰ कहते हैं, एक पुस्तक प्रकाशित को जिसका नाम है वर्लड कुक आब इराजा चाहते हैं, क्योंकि वह बहुत भारते लग रहा है। उनका कहना है—अंग बहुतने लेखक और वस्ता जिसे अंग्रेजी कहते हैं, वह विरक्तुल अग्रेजी नही है, वह केंग्रे है। सी॰ एल॰ डी॰ के जुनार हम 'पराम्चुलेटर' को 'बारूबवेन' और 'बानिवय' को 'क्षोजने' कहेंगे । किन्तु जब बहु ऐसे विदेशी शब्दों को निकालने की बात कहते हैं जो बहुत पुराने हैं, तब बहुत अनुपश्चर जान पड़ता है। उनका प्रस्ताव है कि 'विस अपूत्र' के स्थान पर 'हिस्त', 'बू' या 'हूट' रखा जाय तो बहु ठीक नहीं जेंचता और स्वीकार करने की मत नहीं करता। और 'लाजिक' की जगह 'रीहो-कक्षट' 'रेटाट', की जगह 'बिकार' और 'एमियाट' की जगह 'बाउटगैगर' तो भहा और बेहूदा मालूम पड़ता है।'

यूनानियों की स्थित उसमानिया तुर्की साम्राज्य के साथ वैसी ही थी जैसी नारवीजियनों की डोनों के शासन में और अयरिकों की बिटिश शासन में । जब यूनानियों में राष्ट्रीय चेतना आयी, तब नारवीजियनों के समान उनके पास भी शामान जनवों की को अपनी पुरानी भाषा के शब्दों को सिला-सिलाइर गड़ने लगे। किन्तु इस प्रयोग में उनको ऐसी कठिनाई का सामना कराना पड़ा को आयरिकों के नहीं मिली । पुराने गैलिक शब्दों का भाशार कम या, और क्लायिकी यूनानी भाषा का माध्यार बहुत अधिक । सच पूछिए तो यूनानियों के सामने यह लालच या कि अधिक-स-अधिक शब्दों को वे लें और इसी लालच के लाल में वे फैंस गये । बीर उन्होंने पुरानी माधा स बड़ी उदारता से शब्दों का चयन किया । इसकी प्रतिक्रिया आधुनिक चनन्साधारण में हुई । आधुनिक यूनानी माथा 'युद्धावादियों की माथा' और 'लोक माथा' का युद्ध हैं।

में पी० स्ववायर : बुक्स इन जेनरल में सी० एल० डी० की पुस्तक की पृ० २४६ में आलोचना है।

हमारा पाँचवाँ उदाहरण हिब्रू भाषा का नित्य की बोलवाल की भाषा में प्रयोग का है। यह उन लायिनस्ट यहरियों की भाषा है जो फिलस्तीन में सस गये हैं। हमसे सबसे लिकिन निवासता है। क्यों कि नारवीजियमों तथा आयरियों में उनकी जनवीली मृत नहीं हुई पी, वोली जाती थी। फिलस्तीन में हिब्रू तेईस शिवासे मृत भाषा थी। उस समय उसका स्वान नेही-निया के पहले अरामाई भाषा ने ले लिया था। इतने समय तक और आज तक हिब्रू केवल यहूदी धर्म में पूजा में प्रयोग होती रही है और वे विद्यान इसका प्रयोग करते रहे है, जिनका सस्वय्य यहूदी कानून से हैं। और तब एक ही पीड़ी में यह मृत भाषा यहूदियों के उपासना पर से निकल कर पविचान संस्कृति के सवारण का माध्यम वन गयी। एवल हे सका प्रयोग पूर्वी यूरोप में यहूदियों के जिनाश में समावार-नामें में हुआ, किर फिलस्तीन में बरो और स्कूलों में। यहां यूरोप के यिद्धिश बोलने वाले आगन्तुक, अपरीका के अधेजी बोलने वाले आगन्तुक, प्रमान के अरदी बोलने वाले आगन्तुक, अपरीका के अरदी बोलने वाले आगन्तुक, साथा समझकर इसका एक साथ प्रयोग करते हैं। वह भाषा ईसा की पीड़ी के पाँच सी साल पहले 'मर' चुकी थी।

यदि हम हेलेनी ससार की ओर दृष्टि डाले तो हम देखेंगे कि यहाँ भाषा का पुरातनवाद केवल सकीर्ण राष्ट्रीयतावाद का सहायक नहीं था, बल्कि अधिक ख्यापक था।

यदि इन पुस्तकों की ऐसी सम्बुक्त देखें जिनमें सातवी ईसवी शाती तक की सारी पुस्तके पूनानी मावा में लिखी गयी रखी हो, और आज तक सुरक्षित हों, तो हमें दो बातें देखने को मिलेंगी। पहली बात गय ही कह सह सबद में अधिकाश पुस्तके एटिक (एकीनियनो द्वारा बोली जाने वाली) भाषा में लिखी है, कि यदि तिथिवार इन पुस्तकों का वर्षीकरण किया जाय तो ये दो विभिन्न वागों में विभागित की जा सकतीं हैं। पहला बहु जिसमें मौलिक एटिक साहित्य है जो पांचवी और चौभी शाती ई॰ पू॰ में एयेन्स में अभीनियनो द्वारा रचा गया, जो अपनी स्वाम्माविक भाषा में लिख रहे थे। दूसरा वर्ग उन पुस्तकों का होगा पुराने ऐटिक साहित्य का, विसकी रचना ई॰ ए॰ अतिनम घती से लेकर ईसा की छठी शती तक—छ या सात सी वर्षी हो है। ये उन लेखकों की रचनाएं हैं जो न एचेन्स में रहते वे, न जिनकी भाषा एटिक थी। इन नव-लेखकों का विस्तार उतना हो बड़ा है जितना हेलेगी सार्वभीम राज्य। स्थोकि उनमें यरूश-लेम के ओवेशका, प्रेनेसट के एलियन, रोम के मारुक्त आरोपियस होमोसाटा के लूशियन और दिखारिया के प्रोकेशियस हैं। किन्तु यद्यार इन लेखकों का उद्यान मिन्न है, उनकी शब्दावली, उनकी पर्त्याजा उत्या साता हो वरी है। किन्तु यद्यार इन लेखकों का उद्यान मिन्न है, क्योंकि उनकी शब्दावली, उनकी पर्त्याजा आवर्षयंत्रक रूप से एक उन की है, क्योंकि से सब निर्कण्या तथा दासतापूर्वके ऐटिक साहित्य के सर्वोज्यकाल के अनुगामी हैं।

उनके पुरातनवाद ने उनकी रक्षा निश्चित कर दी। क्योंकि हेलेनी समाज के विघटन के समय प्रत्येक पूनानी लेखक का अस्तित्व उस युग के साहित्य की हिच के अनुसार निर्णीत हो रहा या। लिएकों के सामने यह प्रस्त नहीं था कि 'यह महान् साहित्य है।' वे यह देखते कि यह विद्युद्ध एटिक है कि नहीं।' परिणामस्वरूप हमें बहुत-सी पुस्तके नव-एटिक साहित्य की मिलती हैं, जिन्हें हम बड़ी प्रवस्ता से केवल थोड़े-से उन खोये हुए अन-एटिक साहित्य से बदलने के लिए तैयार है, जो तीसरी तथा दूसरी घती है० यू० में रवे गये।

हेलेनी साहित्य के पुरातन काल में केवल एटिकवाद के साहित्य की ही विजय नहीं हुई।

एक प्रकार की नव-होमरी कविता भी कुछ पुरातत्त्ववादियों ने लिखी। इसरी शती ई० पू० में अपोकोनियस रोडियस से लेकर ईसवी सन् की पीचवी-कठी सती में नोशस पेनोपील्टिनस तक यह सिलतिका चलता रहा। अलेकवेन्द्रादगं में मूनानी साहित्य के बाद की अनुरातनवादी रचनाएँ केवल यो प्रकार की हैं। तीसरी और इसरी शती ई० पू० के प्राम्यगीत, वो पुरानी मून्यवान् युनानी माला के लिए सुरिशत है, और ईसाई तथा बहुदी धर्मग्रन्य।

युनानी एटिक के पुनर्जीवित करने को पुरातनवाद के समान भारतीय इतिहास में संस्कृत के पुनर्जीवन का उदाहरण है। मूल सरकृत उन यूरेशियाई खानावदोश आर्यों के गिरोह की बोली थी जो स्टेप को छोड़कर उत्तरी भारत, दक्षिण-पश्चिम एशिया और उत्तरी मिस्र में दो हजार साल ई० पू० फैल गये । भारत में यह भाषा वेदों में सुरक्षित है, जो भारतीय सस्कृति के मूलाधार है। किन्तु जब भारतीय सभ्यता पतनोन्मुख होकर विघटित होने लगी, सस्कृत प्रचलित भाषा नही रह गयी और क्लासिकी भाषा हो गयी, जिसका अध्ययन इसलिए होता है कि उसमें शाश्वत साहित्य भरा है। इस समय संस्कृत का स्थान अनेक स्थानीय बोल-चाल की भाषाओं ने ले लिया। इन सबका स्नोत सस्कृत है, किन्तु उनमें प्रत्येक में इतना अन्तर है कि प्रत्यक स्वतन्त्र भाषा हो गयी है। इनमें से एक का प्राकृत लका की पाली—हीनयानी बौद्धधर्म-ग्रन्थों में व्यवहार किया गया, कड्यों का अशोक ने (२७२-२३२ ई॰ पू॰) अपनी घोषणाओ में प्रयोग किया। अशोक की मृत्यु के पश्चात् या कुछ पहले संस्कृत के पुनरुद्वार का कृत्रिम प्रयत्न आरम्भ हुआ और उसका विस्तार होता रहा । ईसा की छठी शती तक नव-सस्कृत भाषा ने प्राकृतो पर विजय पायी और सारे देश में फैली। पाली केवल साहित्यिक कौतुकता के रूप में लका मे रह गयी। इस प्रकार हमारा प्रचलित सस्कृत वाह्रमय प्रचलित युनानी वाह्रमय के समान दो भागो में है। एक पुराना भाग जो मौलिक है, एक नवीन जो अनुकरण किया गया है और पुरातनबादी है।

भाषा और कला की भाँति घमं के क्षेत्र में भी आधुनिक पश्चिमी सर्वेशक को पुरातनबाद मिलेशा जो अपने सामाजिक बाताबरण में चल रहा है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश एम्को-कैयोलिक आन्दोलन इस विश्वास पर आधारित है कि सोलहूबी शती का सुधार (रिकामेंश्वान) बदले हुए अयेजी रूप में भी, बहुत अधिक था। और इस आन्दोलन का उद्देश्य यह है कि मध्य-युगीन विचार और धार्मिक रीतिया पुन: स्वापित को जाये, जो चार सी साल हुए, (इनके हिसाब से बिना विचार) समाय कर दी गयी थी।

हेलेनो इतिहास में आगस्टस की धार्मिक नीति में हमे एक उदाहरण मिलता है।

'राजयमं का आगस्टस द्वारा पुनःस्थापित करना रोमन इतिहास में विशिष्ट घटना है, सम्भवतः सारे धार्मिक इतिहास में विशिष्ट है। धिश्वक वर्ष में पुरानी पूजा को उपयोगिता पर विश्वात हट गया था । ''संकर नागरिक पुराने देवताओं की खिल्ली उक्कारे थे ''और धर्म का बाहरी आचार नष्ट हो गया था। इसिल्ए हम लोगों को यह असम्भव बान पढ़ता था कि ऐसे आचार और किसी सीमत तक, ऐसे विज्ञार, केवल एक व्यक्ति की इच्छा से पुनर्वीदित किये जार्य। इस बात को अस्थोकार नहीं किया जा सकता कि यह पुनर्वीदित विस्तिक बा और देवता द्वारा घान्ति और ईश्वर की उपस्थिति एक बार फिर शनिवशाली शब्द हो गये। पुराना वर्ष कम-से-कम तीन सौ सालों तक चलता रहा और कुछ सीमा तक उस पर छोगों का विश्वास भी या।<sup>१</sup>

यदि हम हेलेनी संसार के सुदूर पूर्वी समाज की जापानी शाखा की ओर ध्यान दें तो हम देखें में कि कर्तमान काल में जापानियों ने आदिम मूर्ति-मूखा के एक स्थानीय स्वष्क को पुनर्जाध्य करने का प्रयत्न किया है जिसे शिन्तों कहते हैं। यह धार्मिक दुगतनवाद को चलाने का प्रयाद है जो आगस्टस की धार्मिक नीति से और अपना की दुग्दनी मूर्तिपूजा को फिर से स्थापित करने के प्रयत्नों से मिलता-जुलता है। यह कार्य रोमन असाधारण शक्ति की अपेक्षा अरम्प प्रयत्न के अधिक समान है। स्थापिक आगस्टस ने जो रोमन मूर्तिपूजा कलायी वह स्थापि बहुत कुछ नष्ट हो गयी थी, किर भी चालू बी। जापान में तथा अपनती में पुरानी मूर्तिपूजा का धर्म हलार साल हुए समाप्त हो चुका था। जापान में उतका स्थान महायानी बौद धर्म ने के लिया था। इस आन्दोलन का पहला रूप शास्त्रीय था। स्थापिक शिन्तों के पुनर्जीवन का प्रयत्न पहले-पहले एक बौद भिन्नु केंद्र (१६४०-१७०१) ने किया था। उसकी श्रीव केंबल शब्द आस्त्रतान की दृष्टि से हसने थी। किन्तु दूसरो ने उसके काम को उठा लिया। हिराता आस्तुताने (१७७६-१८४३) ने महायान तथा कनकूत्वायस के धर्मों का विरोध यह कह कर किया कि ये दोनों विरोध है।

सात रहे कि शिन्तों का पुनर्जीवन आगस्टी पुनर्जीवन के समान उसी समय आरम्भ हुआ, अब जापान में ससटकाल समान्य हुआ और वहीं सार्वभीम राज्य वन गया। नव-शिवारी आन्दोशन संपर्यालाक क्या तक पहुँच चुका था, जब जापानी सोक्सीम राज विश्वमित समया के आप्रोशन संस्थानिक क्या तक पापान ने नयी सीमित कर वहुँच चुका था, जब जापान में जोति का तमान्यों कि परिवारी राष्ट्रीय वग पर अपने को आधुनिक बनाकर अधेपियच्यीहत सहान् समाज में अपनी स्थिति वह बूंट रखें, तब नव-शिक्षा आगतिक उनस्थित हुआ और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थित में उनका निजल स्थापित करने की आवस्यकता की इसने पूर्ति की। नये सात्रत ने धर्म के तम्बन्ध में पहला काम यह किया कि धर्म को राज्य-धर्म बनाया। और एक समय ऐसा आन पड़ा कि बौद्ध धर्म अवस्थरती समान्य कर दिया जायगा। किन्तु सदा की भौति इतिहास में 'उने धर्म' के बीरपों ने देखा कि कितनी जबरदस्त शक्ति उसमें है। बौद्ध धर्म और शिन्तों धर्म' के कितनी कर स्थाप अपने स्थाप है। बौद्ध धर्म और शिन्तों धर्म की एक-दूसरे की सहन करना एड़ा।

यदि पूर्ण असफलता नहीं तो असफलता का बाताबरण या निरमैकता पुरातनबाद के चारों कोर व्याप्त रहती है। यह अपर के उदाहरणों में हमने देखा। इसका कारण ढूँकने के लिए हूर जाने की आवस्यकता नहीं है। पुरातनबादी के लक्ष्य का बंग ही ऐसा है कि उसे प्राचीन और नवीन के साथ सम्भव्य करने की बेक्टा करनी पढ़ती है। और दोनों के अपने-अपने अधिकारों में संपत्ति होती है मही जीवन में पुरातनबाद की दुबंदा है। युरातनबादी दुविद्या के सीमों के बीच होता है, जिस और नद पूपा सीण उसमें भूषा। यदि वह वर्तमान को स्थान में पढ़ बिना प्राचीन की स्थापना करना चहाता है तो जीवन की, जो सदा बस्थानामी है, सचित उसकी भंपूर

संरबना को चकताचूर कर देगी। और यदि वह बर्तमान को कार्य रूप में लाना चाहता है और प्राचीन के पुनर्चीयन को बर्तमान के अधीनस्थ रखता है, तब उसका पुरातनवाद मूठा हो जाता है। दोनो परिस्वितियों में, अपने कार्य के अन्त में पुरातनवादी को पता चलेगा कि में भविष्णवाद (क्युचरिज्म) का खेल खेल रहा हूँ। समय के विपरीत बस्तु को स्थायी बनाने की चेप्टा में बास्तव में वह किसी ऐसी कूर नवोतता के लिए दरवाना खोल रहा है, जो युसने का अवसर पाने के लिए ताक में बैठी है।

#### (८) भविष्यवाद

भविष्यवाद और पुरातनबाद दोनों हुब्बदायी वर्तमान से अलग होने की चेटगएँ हैं। पृथ्वी पर के सांसारिक जीवन को छोड़ विना हुमरी समय की सरिता में उछल कर कुरने की ये चेटगएँ हैं। ये दोनों प्रयत्न वर्तमान से वचने हैं, किन्तु समय के आयाम से बच नहीं सकते। इत्तरोंनों की असाधारण शक्तियती समान हैं, किन्तु परीका के वच्चाद दोनों टूटो हुई आपाएँ ही हैं। इन दोनों को असाधारण शक्तियती समान हैं, किन्तु परीका के वच्चाद दोनों टूटो हुई आपाएँ ही हैं। इन दोनों को अलगर केवल दिशाओं का है। नदी के बहाव की ओर या उसके विपरीत। ये वोनों वर्तमान कर से गोता लगाते हैं। सोच विष्यवाद पुरातनबाद से अधिक मानव-प्रकृति के विक्रव है। यह तो मनुष्य का स्वभाव हैं के जब वह वर्तमान से ऊने, तो प्राचित को और जाय। इसलिए पुरातनबाद से अधिक मानव-प्रकृति के विक्रव है। यह तो मनुष्य का स्वभाव हैं के जब वह वर्तमान से ऊने, तो प्राचित को ओर प्राच। कि अक्तात भविष्य की और जाय। इसलिए पुरातनबाद से अधिक हो में के मनोर्चकानिक शवित का सब अधिक सानव की अपेट को मोन प्रचित का से अधिक सानव की और जाय। इसलिए पुरातनबाद की अपेटा की अपेटा की और विक्रव होते हैं। की प्रचान की अपेटा की अपेटा की अपेटा की और विक्रव होते हैं। भविष्यवाद से इसी प्रचल तर्क के अनुसार निराशा भी उत्पन्न होती है। भविष्यवाद के में प्रचल तर्क के अनुसार निराशा भी उत्पन्न होती है। केमी-कभी भविष्यवाद का कुछ परिणाम दूसरा होता है। भविष्यवाद केमी-कभी अपने से अमर उठकर किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो लाता है।

पुरातनबाद की दुर्षटना की उपमा यदि हम उस मोहरकार से वें जो सड़क पर अपनी राह् पर फिसक कर पीछे मुझ जाती है और विपरीत दिखा में जाकर टकरा जाती है तो भविष्यवाद के आनन्दवापी अनुभव की उपमा जह बाजी से दी जा सकती है जो मोहर से चािकत गाड़ी पर सवार है और वमझता है कि घरती पर गाड़ी चालों जा रही है, किन्तु यह देखकर ममभीत हो जाता है कि विसा धरती पर गाड़ी चार खूरी है वह अधिकाशिक ऊबड़-खाबड़ होती जा रही है और जब बह समझता है कि अब दुर्पटना अवस्थमाशी है, गाड़ी एकाएक क्यार उठ जाती है और खोड़-करराओं से उठकर खगड़े हवा में चली जाती है।

पुरातनबाद की भौति भविष्यवाद भी वर्तमान से अलग होना चाहता है। इसका हम अनेक सामाजिक क्षेत्रों के कार्यों में अध्ययन कर सकते हैं। सामाजिक आचार के क्षेत्र में भविष्यव दों का बहुया देश के सम्बन्ध में परिवर्तन होता है। परम्परागत पीशाक को छोड़कर विदेशी पहनाथा भारण करते हैं और यद्यपि स्ताही उग से, फिर भी परिचमी साल में आपक कर से हम देवाले हैं कि बहुतने अरिचनी मात्राजों ने अपने पुरतेनी और विधिष्ट पहनावें को छोडकर अनावर्षक विदेशी परिचमी देश-मुग को अपना किया है। वो इस बात का बाहरी चिह्न है कि उन्होंने जान में या अनजान में पश्चिमी आन्तरिक सर्वहारा के साथ अपने को कर किया है।

बदरदस्ती बाहरी परिचमीकरण का सबसे विकास और सम्मवतः सबसे पुराना उदाहरण बहु है बब पीटर महानू की आका से स्मियों की दाड़ी मुड़ दी गयी और उन्हें करकान (काम) पहनने को मना कर दिया गया। वेदा-भूषा की इस कसी कान्ति का अनुगमन उन्नीसबी शती के अनियम जुसूचीत में आपना ने किया और ऐसी ही अबस्था में इसी प्रकार की बदरदस्ती १९१४-१८ ई० पू० के युद्ध के बाद अनेक अपरिचमी देशों ने की है। उदाहरण के लिए १९१४ का जुसी का कानून है जिसमें यह आवस्यक कर दिया गया कि तुसी का प्रदेश कुष्य किनारे-दार (विमयाली) हैट पहने और इसी मकार की जाजा हैरान के रजाबाह पहलबी ने निकाली और सन १९२८ में अफगानिस्तान के बादचाह अमानुस्का में।

केवल बीसवी शती के इस्लामी देश ही नहीं है विन्होंने किनारेदार हैट को संवर्षकारी में केवल बीसवी शती के इस्लामी देश ही नहीं है विन्होंने किनारेदार है हम संवर्षकार में महिष्या से हे हेनेनिकरण के उन के नेता उच्च पूरीहित बोड़ाने जयाना नाम बदल कर जेमन रख्य दिया जो उसके कार्यक्रम का शास्त्रिक सकेत था। किन्तु इसी से उसे सन्तोष नहीं हुआ। जिस विशेष कार्य की मक्कावियों में प्रतिक्रिया हुई वह यह या कि युक्क पुरीहिलों ने बौड़े किनारे की फेल्ट हैट अपने पहनने के लिए चुना। अकामीनियाई सामाज्य के हेलेंनी उत्तराधिकारियों के मृतिपुक्क सालिसाली अल्पसम्बन्धि के तिर का विशेष पहनावा था। मिल्व्यवाद के इस युहरी प्रयाम का अन्तिम परिणाम पीटर महान की विवय के समान नहीं या, बल्कि अमानुक्ला की मीति हास्यास्थ्य विकरता हुई। स्थोकि युहरी धर्म पर सिल्व्यवाद के श्रास्त्र अकामत की कारण युहरियों में ईसात्मक प्रतिक्रिया हुई विकता माना एटियोक्स एपिकनीक और उसके उत्तराधिकारी नहीं कर सके। किन्तु मर्थिययवाद का यह विशेष प्रयास विकल रहा, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह उदाहरण शिकाप्रक तहीं है। मिल्व्यवाद की विशेष प्रकृति अधिनायक वाद है। यो युहरी युनानी बौड़ी हैट पहनता है है। मिल्व्यवाद की निशेष कहित अधिनायक वाद है। यो युहरी युनानी की की हैट पहनता है है। स्वाप्त्र कारो मुर्वेत अधिमायक वाद है। यो युहरी युनानी की से नियमों को पीमायन्त्र, युरान कीर मुर्वेत वाद है। विशेष प्रकृति अधिमायक वाद है। यो यह में के नियमों को पीमायन्त्र , युरान कीर मुर्वेत वाद है। विशेष स्वाप्त विकार से किन्तु भी मायन से स्वाप्त स्वाप्त कारो मुर्वेत सुक्त स्वाप्त के स्वाप्त क्षित सुक्त सुक्त सुनानी कार्य स्वापत स्वाप्त होता है। यह सुनानी कीर सुवेत सुनानी कीर सुनेता सुनेता सुनेता सुनेता सुनेता सुनेता सुनेता सुनेता है। किन्तु सुनेता स

रावनीतिक क्षेत्र में भविष्यवाद अपने को भौगोणिक क्षेत्र में इस प्रकार व्यक्त कर सकता है कि जो सीमाएँ और पू-विज्ञ है उन्हें जान-बुक्कर समाप्त कर दे, सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान तिनामों, तजो, धार्मिक सम्प्रदायों को विचिट्त कर देता है या सारे समाज को समाप्त कर देता है। भूषिज्ञी और सीमाजों को व्यवस्थित वग से मिटाने का क्शांत्रिकों उदाहरण यूनान का है, जब जान-बुक्कर राजनीतिक अविच्छित्रता को समाप्त करने के लिए सफल जातिकारी कठेइसिमीज ने ५०० ई० पू० में अटिका का एक नया नक्क्षा बनाया। कछेइसिमीज का उद्देश्य या कि डीली-बाली राजनीतिक व्यवस्था को जिसमें समुत्राय के स्थस्य के उभर वंश का स्वत्य था, समाप्त कर दे और एकारमक (यूनिटरी) राज्य स्थापित हो, जिसमें सब प्रकार की भवित्यों गोण हों, नागरिकता का दायित्व सबके उभर हो।

उसकी उद्य नीति विशेष रूप से सफल हुई और इस हेलेनी वृष्टांन्त का अनुसरण पश्चिमी जगत् में फ्रांस की क्रान्ति के नेताओं ने किया। चाहे जान-सूझकर इस हेलेनी पद्धति का अनुसरण किया अथवा स्वतन्त्र रूप से वैसे ही माध्यम को उन्होंने अपनाया और परिणाम भी वैसा ही हुआ। जिस प्रकार स्लेडसियिनीब का उद्देश्य अंटिका को एक बनाने का या, उसी प्रकार फेंच क्रान्तिकारियों ने पूराने सामत्वी प्रदेशों को समाप्त कर दिया और चुनी की सीमाओं को हुटा दिया, जिससे देशकर एक ऑधिक क्षेत्र बन नाय और उन्हें सासन की सुनिवा के िल्ट देश को तिरासी दिवारिनेस्टों (प्रदेशों) में विचालिक कर दिया। वे सब दिलकुल एक डंग के ये और केन्द्र के कठोर रूप से अधीन बना दिये गये थे, जिससे पुरानी स्थानीय विभिन्नताएँ और मस्तियों की स्मानित पर जाय। विज बाहर के प्रदेशों को नेपीलियन ने ले लिया था। और अस्थायों क्या की स्मानित मिट जाय। विज बाहर के प्रदेशों को नेपीलियन ने ले लिया था। बें स्थानित सामाज्य में मिटा लिया था, उनकी सीमाओं को नये नकश्चे में मिटा दिया गया। इससे इंटली तथा जरानी के एकासकता के राज्य के निर्माण में बहुत सहायता मिछी।

हमारे समय में यही अभिव्यक्ति बोलशेविक प्रवृत्ति के भौगोलिक क्षेत्र में दिखाई देती है । हममें मोनियन मंघ के आन्तरिक भागों को फिर से नये रूप में परिवर्तित किया गया है । यदि हम नये शासकीय नकशे को पुराने रूसी साम्राज्य के नकशे के ऊपर रखकर देखें तो इसका पता चल जायगा। एक ही प्रकार के उद्देश्य के अनुसार कार्य करने में स्टालिन ने जिस चालाकी से कार्य किया उसमें वह अग्रगामी है। उसके पहले के लोगों ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ के लोगों की स्थानीय राजनिष्ठा को दर्बल किया. स्टालिन ने इसके विपरीत नीति का प्रयोग किया कि स्थानीय निष्ठा को सन्तष्ट किया । उसने इस बात को पहले से सोच लिया था कि भख पेट भर जाने से मर जाती है, भूख रखने से नहीं मरती। इस सम्बन्ध में याद रखने की बात है कि स्टालिन स्वयं जॉर्जियन है। जब १९१९ में मेनशेविक जॉर्जियनो का एक शिष्ट मण्डल पेरिस के शान्ति कानफरेन्स में गया और उसने अपने को अरूसी जाति बनाये जाने की माँग की. उन्होंने अपना दावा इस तर्कपर उपस्थित किया कि हमारी भाषा भिन्न है और साथ एक दभाषिया लाये जिसका काम था कि इस विदेशी स्थानीय भाषा का फेस में अनवाद करे। एक अग्रेजी पत्रकार जिसे जॉर्जियन नहीं जानते थे, बहाँ उपस्थित था। उसने बताया कि एक अवसर पर जाजियन और उनका दभाषिया रूसी में बात कर रहे थे। इससे परिणाम यह निकलता है कि आज का रूसी अपने से और अनजाने अपना राजनीतिक कामकाज रूसी में करेगा जब तक रूसी जबरदस्ती उन पर लादी न जायगी।

धनं के वितिरस्त और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भविष्यवाद की विभिन्यस्ति का प्रतीक पुस्तकों का जणाना है। ऐसा कहा जाता है चौनी समार के समाद कानिकारी सिसन को ह्यांगदी ते, नो चीनी तावंगीम राज्य का संस्थापक पा जा राहीनिकारी कुएसते क्यत करके जलवा बाली, जो चीनी सकर काल में हुए ये। उसे धम था कि उनके प्रयंकर विचारों से उनके नरे समाज के निर्माण का कार्य कक जायगा। सीरिवाई समाज में, बलीका कमर ने, जिसने उस सीरिवाई समाज का पुनानमांण किया, जो हेलेंनी आक्रमण के बाद एक ह्वार साल तक सुयून था, एक वेनापति के पत्र का, कहा जाता है, इस प्रकार का उत्तर दिया। सिकन्यरिया का नगर जब पराजित हो गया, इस सेनापति ने लिखा कि पुस्तकालय का क्या किया जाय। खलीका ने उत्तर दिया:

'यदि यूनानियों की पुस्तकों के विचार ईश्वर की पुस्तक के विचारों से सहमत हैं तो उनकी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है । और यदि असहमत हैं तो घातक हैं और उन्हें नष्ट कर देना चाहिए।' क्या के अनुसार उस पुस्तकालय की पुस्तकें वो नौ सौ वर्षों से एकत्र हो रही बी सार्वजनिक स्नानावारों में पानी गर्म करने के लिए प्रयोग में लायी गर्यी।

हमारे पूग में पुस्तकें जलाने में हिटलर ने भी, जो बहु कर सकता था, किया । यद्यपि मूमण-कला के आदिष्कार हो जाने से हस प्रकार के नृश्तंस कार्य पूर्ण कर से सफल नहीं हो पाते । हिटलर के समकालीन मुस्तका कमाल अवातुक ने दूसरी मुक्य पदित से कार्य किया । दुर्कों अधिमायक का उद्देख था कि हिरानी सस्कृति ने तो उत्तराधिकार में मिली है, लोगों ने मन से बदरस्ती हटा ले और पश्चिमी संस्कृति के साचे में बहु डाली लाय । उसने पुस्तकों जलाने के स्थान पर वर्षमाला बरल ही । सन् १९२९ से सारी मुस्तकों और समाबार-पत्नों को तथा कानूनी रस्तावनों को लैटिन लिए में लायना आवश्यक हो गया । इस कानून के पास होने से तथा बलपूर्वक उसका प्रयोग होने के कारण नुर्की गाली को चीनी समाद या अरब के खलीका का अनुकरण नहीं करना पड़ा । फारसी, अरबी तथा तुर्की के क्लासिक नयी पीड़ी की पहुँच के बाहर कर दिने पये । मुस्तकों के जलाने की समस्या नहीं रह पत्नी, जब उनकी लिप बरल दी गयी जो उनको कुनी थीं । वे पुस्तकें अलमारियों में सकृते के लिए रख दी पर्यी, इस विश्वास के साथ कि मुट्टी मर प्रातत्ववालों को छोड़कर उन्हें कोई स्वर्थ मी न करेगा।

धमेंतर सस्कृति में साहित्य और विचार हो ऐसे क्षेत्र है जहाँ वर्तमान में मविष्यत् ने प्राचीन की विरासत पर आक्रमण किया है। इंप्लियरक तथा अवणपरक और भी कलाओं के ससार हैं किन्हें भविष्यवाद परावित करना महाता है। वास्तव में इंप्लियरक काकारोंने हों 'मिवप्यवाद' कार पहुंच होता के से किए हैं किन्हें भविष्यवाद कार एक कुक्सात कर है जो दृष्टिपरक कलाओं के धेत्र में ख्याचा है। वह ते प्राचित्र कर होते में समार कर से पाया जाता है। वह है मृतिप्रवन (आक्रमोनोक्काज्य)। गृतिष्यंचा कार्युक्त कुक्सात कर है जो दृष्टिपरक कलाओं के धेत्र में सामन कर से पाया जाता है। वह है मृतिप्रवन (आक्रमोनोक्काज्य)। गृतिष्यंचा आयुक्तिक क्यूविस्ट वित्रकारों के समर्थकों के समान है, जो परम्परागत कला की खैली को अवाह्य मानते हैं। उसमें यह विचिप्टता है कि कला के विरोध का सम्बन्ध, धर्म से भी लगा देता है और उसके विरोध को मानवात कला विवयक नहीं है, धार्मिक है। ईस्वर के दूषमान प्रतिनिधि का विरोध मृतिप्रवेक इसलिए करता है कि ईस्वर का या ईस्वर से नीचे के भी किसी प्राणी की मृति नही बनानी चाहिए जो मृतिन्यूका को प्रोलासित कर सके, एस चिद्रान्त को लान, करने में केवक मात्रा का ही अत्तर रहा है। मृतिमंत्रन का सबसे विक्यात समुगा 'एकारमवार' का है जिसका प्रतिनिधि पहुंदी धर्म है और उसके अनुकरण में इस्लास । मृसा की दूसरी आज्ञा में यह कहा गया है:

ंतू कोई ऐसी मूर्ति न बनायेगा या उसके समान कोई चीज न बनायेगा जो स्वर्ग में है या जो धरती के नीचे पाताल में है या जो धरती के अन्दर पानी में है।"

इसके विपरीत ईसाई धर्म में जो मृतिभञ्जक आन्दोलन चले वे अन्य इसी प्रकार के आन्दो-

 प्रकृति की वस्तुओं का अनुकरण करने के इस निषेध के कारण कलाकारों ने इस प्रकार की कला उपस्थित की जिसमें किसी का प्रतिनिधित्य नहीं है। इसी के लिए अरावेस्क शब्द का प्रयोग हुआ है।—अनुवादक लमों से भिन्न में और वे ईसाई धर्म के अनुकूल बन गये। यद्यपि नाठवी सती में परम्परावादी स्वाई म्यंतन्त्र में मूर्तिकंकक आन्दोलन बका और सोलहवी सती में परिषयी हैताई दमाज में ये वह आन्दोलन बका, ऐसा ना पहता है कि आठवी सती में महत्ताम के उठाहरण ने मानित किया और सोलहवी सती में यह दियों ने उठाहरण ने, फिर भी पृथपरफ कलाजों को पूर्णतः करों ने साहत्व किया और सोलहवी सती में यह आक्रमण धर्मतर खेत्रों पर नहीं किया। धर्मितक के में भी कहर मूर्तिकंक किया है अतिकर्म के अतिकर्म के साहत्व के सा

# (९) भविष्यवाद की निजी अनुभवातीतता (द सेल्फ ट्रान्सेन्डेन्स आव प्यूचरिज्म)

सम्भव है कि राजनीतिक क्षेत्र में भविष्यवाद को कभी सफलता मिल जाय, जो लोग इसे जीवन का मार्ग बनाना बाहते हैं उनके लिए यह ऐसा उत्तर दे बढ़ी जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । यद्यपि क्षोज व्यर्ष और दुबदाई होगी फिर भी कुछ उरकी उत्तर कि सकता है। स्पेत्र वह खोज करने वालों के निराधापूर्ण वरणों को शालि की राहु पर ले जा सकता है। भविष्यवाद अपने स्वाभाविक रूप में निराधा की योजना है, इस पर भी कोई राहु न मिलने पर यह एक राहु है। क्षोंकि जब आत्मा बर्तमान से निराख हो चुकी है और सासारिक जीवन की उसकी भूख नहीं मिटी है, तब बहु पुरातन की समय-सारता में गोता लगाती है। और जब पुरातन में पलायन की चेटा बेकार या असम्भव हो जाती है, तब आत्मा भविष्यत् के कम स्वाभाविक राहु को पकड़ती है।

इस पवित्र—और उसी प्रतीक से पवित्र सांसारिक—मविष्यवाद को कुछ उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

उवाहरण के लिए दूसरी शती ई॰ पू॰ के हेलेंनी ससार में हुआरों सीरियाइयों और सस्कृत पूर्व वासियों की स्वाधीनता छोन की गयी, वे देश से निकाल दिव गये, परिवाह से अक्त कर प्रदेश में विश्व में कि दिव गये, परिवाह से अक्त कर विश्व में विश्व में कि दिव गये और दिव गये और दिव गये और हिन्द की प्रदेश में कि दिव गये और हिन्द की प्रदेश में उजाइ हो गये थे। इन निवाहत दासी को, जिन्हें बर्तमान से पकायन की अतीड आवस्यकता थी, प्राचीन में जाने की कोई सम्भावना नहीं थी। इतना ही नहीं कि वे स्वारीर अपने देश को नहीं कीट सकते थे, जो कुछ उन्होंने अपने घरों को मुखी बनाने के लिए किया था, नण्ड हो गया। वह सीछ नहीं जा सकते थे, आये नहीं जा सकते थे, इसिक्ट जब उन पर अपवाबार असाइ हो गया, वे विद्रोह करने के लिए विवाह हो गये। इन दासों के बढ़े-बढ़ें विद्रोह उटा रोसन राष्ट्रमण्डल स्थापित करने के लिए विवाह हो गये। इन दासों के बढ़े-बढ़ें विद्रोह उटा रोसन राष्ट्रमण्डल स्थापित करने के लिए विवाह हो गये। इन दासों के बढ़े-बढ़ें विद्रोह जिंदा से अपने साम्प्रति दास स्वामी हो आये और स्वासी डाम हो जायें

सीरियाई इतिहास के और पहले के अध्याय में इसी प्रकार यहूदियों की प्रतिक्रिया हुई थी, जब जूडा का स्वतन्त्र राज्य नट हो गया था। जब नव-वैक्लिनी और अकेसीनियाई साम्राज्यों ने उन्हें निजन किया और अवस्था स्वाप्त क्या और विवस्त की स्वाप्त क

सकते में कि इस दुरबस्था से हम निकल जायेंगे। ये निर्वासित बहुदी यह करणना करने लगे कि भविष्य में ऐसा दाकरी (यहूदी) राज्य स्थापित होगा जैसा यहूदियों के राजनीतिक प्राचीन इतिहास में लोई बदाहरण नहीं था। और ऐसे राज्य को करना सामान्यों के यूग में ही की जा सकती है। यदि नया दाजद अपने शासन में सब बहूदियों को संपीजित कर ले—और इसके अतिरिक्त उसका क्या मित्राद हो सकता है—को सम्प्रति शासक से साम्राज्य की प्रमुता छीन कर वह कल जेस्सलेम को संशार का केन्द्र बनाये जैसे वैविलोन या सुसा उस समय था। जेस्व नवेश को भी विषव पर शासन करने का बैसा ही अवसर क्यों न मिले जो दारा को था, या जुड़ास मक्कावियस भी एटिओकस के समान और बार-कोकाबा है द्वियन के समान क्यों न

इसी प्रकार का सपना किसी समय रूस के 'प्राचीन पंचियां' ने देखा था। इन रासकील-निकियों की दृष्टि ने जार पीटर का परम्परावाद हेश था। साम-ही-साथ हर रूपना भी असम्बर थी कि धर्मेटर ध्यवस्था के सामने, वो इस समय संवंधितशाली हो रही भी, और (पुरातन पंचियों की दृष्टि में) खैतानी की, पुरानी धार्मिक ध्यवस्था विवयी हो सके। इस कारण रासकोलिनिक्यों ने ऐसी बात पर आशा लगायी को कभी हुई ही नही थी। वे सोचते थे कि किसी ऐसे जार-साहीह का अवतरण हो जो परम्परावादी धर्म की प्राचीन पंवित्रता के साथ प्रतिकारिक करे।

विशुद्ध मविष्यवाद के इन उदाहरणों में एक समान गुण यह है कि जिन आशाओं का आप्रय दुनके आत्रोठनकारियों ने लिया है वे सब बास्तिविक तथा साधारण लीकिक कप में हो सकते हैं। यह बात यहरियों के मविष्यवाद में स्पष्ट है जिसका पर्योग्त लिखित प्रमाण सित्ता हो में मिलता है। नेवृक्तर-जवार के राज्य के विनाश के बार जब-जब उन्होंने देखा कि सार्वसीय राजनीतिक परिस्थित के कारण ऐसा अवसर है कि नया यहूदी राज्य स्थापित हो सके, बार-बार उन्होंने अपनी सम्यत्ति का उपयोग किया। कैम्बाइसिस की मृत्यु और दारा के आगमन के बीच अकागीनियाई साझाज्य में योडे काल के लिए अराजकता थी। उस बीच (सम्प्रवतः १२२ ई० पू०) में जेवह बवेलने यहूदी राज्य स्थापित करने की चेष्टा की। इतिहास के बाद के अध्याय में जब सेन्द्र किलता के बाद के अध्याय में जब सेन्द्र किलता के का कि स्थापित करने की चेष्टा की। इतिहास के बाद के अध्याय में जब सेन्द्र किलता के का कि सेन्द्र साम्या सेन्द्र सेन्द्र

दुवंश सिल्युकिंदों के विरुद्ध जो भी चाहे हो सकता था, किन्तु यहूदी रोम का सामना कैसे कर सकते जब वह अपनी मौजनावस्था में था। इसका उत्तर इस्यूमिया के अधिनायक हैरोर को दिन के समान स्पष्ट था। वह सह नहीं भूषा था कि रोम की इपनो किल्सदीन का मोह हूँ और जब तक वह राव करता था, उत्तने अपनी प्रवाओं को उनकी मूर्वता के प्रतिशोध से रक्षा करने की तरकीव निकाल की थी। परन्तु इसके विपरीत कि प्रवा कल्याणप्रद राजनीतिक विज्ञा देने के लिए जनुगृहीत होती, उन्होंने उसे समा नहीं किया और ज्योंहि प्रका शक्याणप्रद हुआ । सन् ६६-६७ के धीषण अनुभव से फिर विचत्ति को बुलाने में ११५-१७ में वे नहीं चूके और फिर १३र-५ ई० में बिनाश का आवाहन किया। छ सौ वर्षों में यहूदियों ने सीखा कि इस प्रकार का भविष्यवाद सफल नहीं हो सकता।

सिंद सहिदयों की केवल इतनी क्या होती तो इसमें कोई रख नहीं था। यह केवल आधी कांक्षित है और भी कम महत्व वाली लाड़ी। पूरी कथा यह है कि जहां हुछ मुहंदियों ने न हुछ सिंबा, न कुछ मूले, दूसरे यहरियों ने देवों ने तो भीति, और कुछ मूले, दूसरे यहरियों ने देवों ने तो भीति, और कुछ मूले, दूसरे यहरियों ने दूरवें नो के मिल कहा के कारण को उन्हें कर अनुवाद के कारण हुआ था, कपनी सम्मित को दूसरे स्थानों में रखा। मंदियप्ताद के बोखलेश की अनुभूति के साम्य-साथ उन्हें महान इसान यह भी हुआ कि ईश्वर ने राज्य का अस्तित्व है और शतियों से उनको यह दोनों अनुभद साथ-साथ हो रहे हैं—एक नकारात्मक बीर दूसरा स्वीकारात्मक। उन्होंने कल्पना की भी कि नये लीकिक राष्ट्र का सस्थापक शरीर राजा होगा और यह ऐसा होगा विसक्ता वंच चलेगा। परन्तु हम राज्य संस्थापक के लिए जिल पदवी की भिवय्यवाणी की गयी थी, और जैक्टब-बढेल से लेकर वार-को काय तक प्रति होता हो से अधिकार प्राप्त । में स्वीपित किया गया वह मालिक (राजा) नहीं था, मसीहा था—अर्चाद्य ईस्त से देवें। अधिकार प्राप्त । दस प्रकार यहिंदरों को बीवार से महत्व था, चाहे यह आधा परील में ही क्यों न रही हो। और लीकिक रूप निदंयतापूर्वक लोग हो। या। और सारे अल्याद में हिंदरी का अशा से सब्द था, चाहे यह आधा परील में ही क्यों न रही हो। और लीकिक रूप निदंयतापूर्वक लोग हो। या। और सारे अल्याद में हिंदरी का को सारे सारे अत्याद में हिंदरी को आशा से सब्द था, चाहे यह आधा परील में ही क्यों न रही हो। और लीकिक रूप निदंयतापूर्वक लोग हो। या। और सारे अल्याद में हिंदरी का को सारे अल्याद में स्थान की सारा अल्याद से स्थान का स्थान करने हो। या। और सारे अल्याद में है करी कर को स्थान के सारे अल्याद से स्थान करने का सारे स्वाद से स्थान से सारे अल्याद से सारे करने हो। यह से स्थान से स्थान से स्थान से सार से से स्थान से स्थान से सार से स्थान से स्थान से स्थान से सारे स्थान से स्थान से सारे स्थान से स्थान से सार से स्थान से सार से स्थान से स्थान से सारे से स्थान से स्थान से स्थान से सारे से स्थान से सारे से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से सार से स्थान से सारे स्थान से स

किसी देवता को अपनी सहायता के लिए बुलाना कोई असाधारण बात नहीं है। यह धमें के ही समान पुरानी प्रया है कि किसी दुवंध कार्य के आरम्भ करने के पहले रक्षक देवता का आवाहन किया जाता है। नमा मुं 'समीहा' की एदवी के अर्थ में जो व्यवस्त होता है नहीं या, कि जनता के मानवी सहायक को देवता का बल प्राप्त है। जो नयी बात थी और महस्त की, वह संरक्षक देवता के कार्य और शक्ति की मुकति में थी। विद्योध दृष्टि से येहोमा तो यहूदियों का अपना देवता या ही, एक-दूसरे और बिस्तृत क्य मे वह ईश्वर का अधिकारी विजित किया गा। उत्तर-क्यी पुन के यूदरी भविष्णवादी साधारण राजनीतिक प्रयास में नहीं लो ये। उन्होंने ऐसा कार्य करना ठाना था जो मनुष्य के लिए सम्भव नहीं या, नयोंकि वे अपनी छोटी स्थानीय स्वतन्त्रता को भी असुष्ण नहीं रख सके, वे विश्व के स्वामी कैसे हो सकते ये? इस महान् कार्य में सफल होने के लिए कोई साधारण स्थानीय देवता उनका देवी रक्षक नहीं हो सकता या, ऐसा देवता चाहिए था कि जो उनकी आकाशाओं के अनकल हो।

एक बार इसकी अनुभूति हो गयी तो अभी तक वो नाटक धर्मों के इतिहास में 'साबारण इंग' का मा, आस्मिक आवाम में उसका उत्कर्ष हो जाता है। मानवी सहायक की भूमिका गौण हो जाती है और दूष्य में इंग्बर का प्रभूत्व हो जाता है। मानवी मसीहा पर्याप्त नहीं होता। ईंग्बर को स्वयं रक्षक की भूमिका में उतरना होगा। उसके जन का महायक धरती पर स्वयं ईंग्बर का गुन होगा।

यदि कोई बाधुनिक परिचमी मनोविस्लेषक ऊपर की पंक्तियों को पढ़ता रहा होगा तो अपनी मींहों को सिकोडेगा और कहेगा—'आपने जिसे उदात्त बाध्यारिमक अन्वेषण बताया है, वह और कुछ नहीं है, केवल शिधुओं की बास्तविकता से पलायन करने की इच्छा के प्रति समर्पण है, जो मनुष्य के मन का सदा से प्रलोभन रहा है। आपने यह बताया है कि किस प्रकार कुछ दुवी कोग, जो मुबंताबध ऐसी बस्तुजों को पाने का कक्ष्य बनाते हैं जो उन्हें कभी मिल जहीं सकती, अपने असम्ब कार्य के असह्य बोझ को दूसरे स्थानापक लोगों के कन्ये पर करें देहे । यहले वे किसी मानवी सहायक को चुनते हैं और अब उससे काम नहीं चलता, तब ऐसा कोई मानवी सहायक, जिसे कात्पनिक देवी शनित का सहारा होता है और अन्त में मे मूर्च हताध होकर अपनी रक्षा के लिए किसी कात्पनिक देवता का आवाहन करते हैं जो स्वयं इनका कार्य कर देगा। जो मनोविज्ञान से अभिज्ञ है उसके लिए ऐसी मूर्च की पलायनवादी कमा परिचित और दुखवायी है।

इस आलोचना के उत्तर में हम इस बात से सहमत है कि उन सांसारिक कार्यों को करने के लिए, जिनको हमने चना है और नहीं कर सके, दैवी शक्ति का आवाहन करना बच्चों का-सा काम है। यह प्रार्थना कि मेरी इच्छा पूर्ण हो, स्वयं इसकी निरर्थकता का प्रमाण है। इस विषय में यहदियों की जो बात है. ऐसे यहदी भविष्यवादियों का दल था. उन्हें यह विश्वास था कि वेहोवा अपने उपासकों के स्वय निर्धारित सांसारिक कार्यों को अपने ऊपर ले लेगा. और जैसा हमने देखा इन यहदी भविष्यवादियों का दुखद अन्त हुआ । उन उत्साहियों की नाटकीय ढग से आत्म-हत्या हो गयी जिन्होंने अपार सेना का सामना इस भ्रम से किया कि युद्ध के दिन समह का स्थामी स्वयं समह के बराबर होगा । इसी के साथ विरागी दल था, जो इसी भ्रमपुर्ण आधार पर विरोध में तर्क कर रहाया। उनका कहनाया कि हमें किसी भी ऐसी बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसका वारा-न्यारा हमने ईश्वर के सपूर्व कर दिया है कि यह उसका कार्य है। किन्तु इसरी दिशाओं से इसरे रूप में प्रतिक्रिया हुई। जोहन बेन एक्काई के दल की प्रतिकिया और ईसाई धर्म की प्रतिकिया । ये दोनों प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक बात मे तो विरा-गियों के समान वी क्योंकि अहिसावादी थीं, किन्तु विरागियों और उत्साहवादियों--दोनों से इतमें भेद था । महत्त्वपूर्ण निश्वयात्मक रूप मे यह अन्तर था कि इन्होने भविष्यवाद के पुराने सासारिक स्वायों की ओर से मृंह मोड़ लिया था और अपनी सपदा को ऐसे ध्येय के लिए रखा जो मनुष्य नहीं ईश्वर के लिए हैं। और उसके लिए आत्मिक क्षेत्र में ही कार्य किया जा सकता है जिसमे ईश्वर सहायक नहीं, कार्यों का निदेशक होता है।

यह बात महरू की है। क्यों कि मनोविक्तप्रेय की उस आलोजना का उत्तर इसमें मिल आता है जो उसने विराधी और उत्साहियों दोनों के विरक्ष की है। ईरवर के बायहरूनकी, खेवक का प्रजायन कड्कर भर्सने गा नहीं की वा सस्ती यदि मानवी अभिनेता अपनी शिवत को (जिबियों) सांसारिक ध्येय से इटा लेता है। इसके विपरीत विद आत्माह से इतना महानु और इतना महानु आर इतना मुद्धर आध्यातिक ध्येय से इटा लेता है। इसके विपरीत विद आत्मा, जो आवाहन करती है, माहती है, तो यह स्वयं विद हो आता है कि विद सम्बन्ध के विद सांसारिक प्रशास करके प्रशास करते हैं, माहती है, तो यह स्वयं विद हो आता है कि विद सम्बन्ध में तो मत लेगे कि यह आध्यातिक पुनिर्मार्थ कर करते के का करोक-करना नहीं है। हम इस बात को मान लेगे कि यह आध्यातिक पुनिर्मार्थ पर के सांस्वय की सांसार्थ के सांस्वय की सांसार्थ की सांसार्थ की कि करना की थी उसका स्वाम दूपरे संसार की देखरीय अध्याति ते ले ली है। हासार्थ के अपने के स्वयं से सांसार्थ की सांसार्य की सांसार्थ की सांसार्थ की सांसार्थ की सां

अब हम इस महान् आध्यारिमक पुनिनर्धारण की उपलब्धि में बी कम है उन पर कुछ विचार करेंगे। उसका मुल यह है कि जो सांसारिक दृद्ध यहले मानवी अभिनेताओं का मंत्र समक्षा जाता था, विसमें देखर सहायक चा गहीं, वह अब देखर के राज के कमा: आराब्धान का क्षेत्र हो गया। असा कि समझा जा सकता है, यहले यह नया विचार पुरानी भविष्यवादी संकरणना से मान आपना से कर एहता है। इस पुष्प्रभूति के विपरीत 'द्युटेरो-हमाय' देखर के राज्य का वित्र बनाता है, जो स्विपन से हिक्त पुष्पक्ष को स्वर्गत 'द्युटेरो-हमाय' देखर के राज्य का वित्र बनाता है, जो स्वर्गत तो है किन्तु उसके साथ लीकि को छोड़ कर जबसालेम को अपनी राजधानी बनाया है और जो परिधयन यहरी का राजकुल है। हमोंकि येहों मा जे उसे यह आराब्धाना दिया है कि (अहर-मजदा नहीं) मैंने बुसरी (साइर्स) को समार के वित्र कर ले में सहायता दी है। इस दिवा-च्या में 'दुटेरो-दाना', मनीविंदरकेल का आलोकाना के समझूब उस रूप में उपस्थित होता है। इस पैगान्यर की सकरनाना सासारिक मिन्न प्यवासी के विनय करने में सहायता दी है। इस दिवा-च्या में 'दुटेरो-दाना', मनीविंदरकेल का आलोकाना के समझूब उस रूप में उपस्थित होता है। इस पैगान्यर की सकरनाना सासारिक मिन्न प्यवासी के विनयर से इस बात में अगे वह बाती है कि मनुष्य तथा प्रकृति दोनों चमरकारी परसानत का अनुसन कर रहे है। उसका देखर का राज और कुछ नहीं है लेकिक स्वर्ग है, एवेन उसान वो अध्यतन काना दिया गया है।

दूसरा कम आता है जब यह लीकिक रख्यं केवल अस्थायी दशा समझी जाती है, जो शायद एक हुवार साल' तक [मिलेनियम) रहे किन्तु निर्धारित समय के बाद संत्रक के साथ संत्रक विकास बीत जाता निवित्त है । किन्तु यदि यह संत्राद समाण्ड होने वाल है और उनके स्थान पर आये का ससार होने वाल है और उनके स्थान पर आये का ससार आने वाला है, तब ईस्वर नहा होगा वेवल उसका प्रतिनिधि या मसीहा होगा । यह भी स्थट है कि दूसरे ससार के आविध्नेन होने के पहले इस संतार में समकारी मिलेनियम की सकल्पना, जन विवारों में समझीता करने का असम्बद प्रयत्न है, जो एक दूसरे से मिस ही नहीं, एक दूसरे के विरोधी है । इनमें पहला विचार दुगुटेरो-इसाधा का है जो कहता है कि सविध्यवादों लोकिक राज्य में चरसकारी मुखार होंगे । दूसरा सिवार यह है कि ईस्वर का राज्य समय से परे है और विश्वेष आध्यारिक आध्याम है है । वह हमारे लोकिक जीवन में प्रवेश करता है और उसमें परिवर्तन कर सकता है औ उसमें परिवर्तन कर सकता है कि प्रविचर्त के हिंदा सो अध्ययक्ष की मृत्युल्या से कर-परिवर्तन के दूसर को ओर कोट आध्यारिक बढ़ाई करने के लिए मिलेनियम की प्रवय बाली योजना आवश्यक मानासिक सीढ़ी हो सकती है, किन्तु अब ऊँवाई पर पहुँच गये तब सीढ़ी गिरा जा सकती है। वह समारी है ।

'फरीसी यमीरमाओं ने हैसमीनियनों के शासन में इस संसार से स्वर्ग की ओर और मबिष्य में। ऑर देखना सीख जो हो हो दे हो दे के शासन में, विश्वत पीढ़ियों में ओ कुछ राष्ट्रीय भावनाओं की शास्प एंगी दे बेदी शासने से अनी दीशा से स्करा रही थीं और उन्हें जाने के लिए फरीसियों को दिखाये हुए मार्ग के अतिरिक्त कोई रास्ता न था। उसी जाति में जो कठोर

इसी कारण साधारणतः 'निलेनियम' शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अभिप्राय है 'स्वर्ण यग ।'

बावसकता के बीस से दवी हुई थी, यह अलीकिक विश्वास, मसीहाई जावाएँ जिनका पोषण फरीसी लोगों में हुआ था, नथी शक्ति के ससारित और अपारित हुई। फरीसी धर्म की जी पुराके उपज्यक है— एक, ह, सामस आज सालोगत, दि अपाराक्त आज मोजेज—हुने सताती हैं कि इनके लेखकों के मन में क्या विचार थे। किन्तु वे उन बातों को नहीं बता सकती थी जो हम अपने सम्मान्यों में पाते हैं। अर्थात् किस प्रकार ये विचार लोगों में अच्छी तरह बुल-मिल गये। किस प्रकार आने वाले सम्राट, 'अविविक्त सम्राट, 'राक्रद के पुत्र' किस प्रकार पुनर्वीकन की संकरणता, दुसरा संसार, उन साधारण जातियों की साधारण मानितक फरीचर के अंग ये जिन पर सम्राट के सबस्यों हुए ये "किन्तु" जिस ईसा को ईसाई दुकते ये दनमें से किसी रूप का जग नहीं या जो इन भविष्यक् के स्वारों में उदाब हुआ था। उससे सारे पुराने आदर्ध, सारी पुरानी आधा मिल-जुनकर एक हो गयी थी।"

## (१०) विराग और रूपान्तरण (डिटेचमेन्ट एण्ड ट्रान्सफिगरेशन)

भविष्णवाद और पुरातनवाद की समीका से हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि दोनों असफल हो जाते हैं क्योंकि वे सासारिक सम्यन्सिरता के ऊपर उठे बिना बर्तमान से पल्यायन करने की नेष्णा करते हैं। हमने देखा है कि भविष्णवाद के दिवालियेनन से उस रहस्य का आभास मिल जाता है जिसे हम क्यान्तरण कहते हैं, एक महान् ऐतिहासिक उदाहरण इस प्रकार का है भी। पुरातनवाद की विफलता द्वारा भी आध्यात्मिक आविष्णत नहीं है, ऐसी चुनीतों हो सकती है। सम्भव है कि इस बात की मक्बाई का ब्रान कि पुरातनवाद पर्याप्त नहीं है, ऐसी चुनीतों हो सकती है कि विफल पुरातनवादी विपरीत दिवा में भविष्णवाद की बाल पर फिसल जाय। इसके कि विकल्प में ऐसा भी हो सकती है कि किसी नयी आध्यात्मिक दिवा में मुकल वह इस चुनीती का सामना स्वीकार करें। और उसकी सबसे कम अमनाध्य केटा यह हो सकती है कि वह अपनी कुदान को, जो विनाश की और लें जा रही है, ऐसी दिवा में बहल दे कि इसती पर गिरने की समस्या ही समारत हो जाय और वह सदा के लिए घरती को खान हो दे। यही विराग का दिवार ही कि हमने विशेष टिप्पणी के दिवा यही दिवारियों के उदाहरण में बताया है।

परिचमी अनुसन्धानकर्ताओं के लिए हम दर्शन की सबसे परिचित व्याख्या 'कीव्य काम एस्टोइक फिलासोफर्स नोट कुक' से प्राप्त होती है जो एपिस्टटक तथा मारक्स आरीत्थ्यस से हमें मिली है। किन्तु परि हम बिराम के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहुं तो हमें हेलेंनी को छोड़कर भारतीय मार्यदर्शन की ओर जनदी या देर में जाना पढ़ेगा। जीनोकके शिष्य बहुत हूर तक इस विषय में गये है किन्तु गीतम के शिष्य तक्षेत्रमत परिणाम आरसीत्थां तक में पहुंचे। बोदिक उपलब्धि को दृग्टि से यह प्रभावशाकी है, नैतिक उपलब्धि की दृग्टि से यह प्रभावशाकी है, नैतिक उपलब्धि की दृग्टि से यह प्रभावशाकी है, नैतिक उपलब्धि की दृग्टि से यह प्रभावशाकी तक्षेत्रमत परिणाम आरसीत्थां तक से पहुंचे। बोदिक उपलब्धि की दृग्टि से यह प्रभावशाकी तक्षेत्र पर्वाद्य के सामार्थ कर देश है इस हम हम स्वार्थ में मो भी, उसी निष्टुरता दे तिक प्रकार कह सब आधाब आवेशों को त्याग देता है।

#### १. ई० विकान : जेरुसलेन अंडर हाई प्रीस्ट्स, पृ० १५८ तथा १६२ ।

'उस मनुष्य को जिसकी गति भी प्रेम और इच्छा से रिक्त है, जिसके कमें झान की खींम में भस्स हो गये हैं, उसी को बुद्धिमान् लोग विद्वान् कहते हैं। विद्वान् उनके लिए घोक नहीं करते जो मर गये हैं न उनके लिए जो जीवित हैं।'

भारतीय ऋषियों के मन में हुदय की यहीं विरक्ति दर्धन का कठोर समें हैं। हेलेनी दार्धीनिक भी स्वतन्त्र रूप से इसी परिणाम पर पहुंचे थे। एपिसिटटस अपने सिष्यों को चेतनावनी देता हैं: 'यदि तुम अपने बच्चे को चूमते ही:''' तो इस कार्य में अपनी करना को बिना प्रतिबन्ध के मत व्यवहार में लाओ और अपने आयेग को निरंकुश मत छोड़ दो। सच तो यह है कि इसमें कोई हानि नहीं है यदि अब चूमते हो तो बच्चे के कान में कह दो फेल्ट तुम मर आओ में'' और सेनेका भी यह कहने में सकोच नहीं करता कि---- 'दया मानसिक बीमारी है जो इसरों के दुखों का दृष्य देखकर उमहती है, हूसरे शब्दों में उसकी परिभाषा यह कर सकते हैं कि यह निमन-कोटि की आरमाओं का संकामक रोन है जो इसरों को दुख में देखकर पकड़ लेता है, जब रोगी यह समझता है कि यह दुख उसे नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान् लोग इस प्रकार के मानसिक रोगों से प्रसित्त नहीं होते।''

तार्किक दृष्टि से यह परिणाम अनिवार्य है किन्तु साथ-ही-साथ नैतिक दृष्टि से असक्ष्य है। विराग का दर्शन अपने ही कारण पराजित हो जाता है क्योंकि वह हममें जुगुसा उत्पक्त करता है। जिस समस्या का समाधान करने वह चन्ता है, उसका समाधान वह कर नही पाता क्योंकि वह केलका कि पता कर देता है, इस प्रकार इन दोगों केलज कि पता है अलग कर पता है केलज कर देता है किन्हें ईक्वर ने साथ रखा है। विराग का यह दर्शन क्यान्तरण के रहस्य से बीकना होगा।

जब हम विषटन की उन्मुक्त राह के चौथे और अन्तिम मोड़ पर चलने को कमर कसते हैं, अस्वीकृति और उपहास की बिल्लाहुट हमारे कारों में आती है। किन्तु हम प्रथमीत नहीं होना चाहिए। स्वीकि ये ऐसे दार्शनिको तथा भविष्यवादियों की ओर से आती हैं जो विराग की 'बीहिक दृष्टि' से विचार करने वाले हैं या राजनीतिक और आपिक भौतिकबाद के उसाही लोग हैं, और हम पहले ही देख चुके हैं कि जो कोई भी सत्य हो, में मिध्या हैं।

'ईश्वर ने बुद्धिमानो को भ्रम में डालने के लिए मुर्खतापूर्ण वस्तुएँ संसार में बनायी है, और ईश्वर ने शक्तिशाली वस्तुओं को भ्रान्तिजनक बनाने के लिए दुर्बल वस्तुओं को बनाया है।"

जो सरवता हम व्यावहारिक ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं, उसे बन्तज्ञांन से भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके प्रकास में तथा उसकी शक्ति से हम भविष्यवादियों तथा दार्शनिकों की अस्वी-कृति का, ऐसे पय-प्रदर्शकों के चरण चिल्लों से हटकर, बीरतापूर्वक सामना कर सकते हैं जो न बार कोलावा है न, गौतम है।

१. भगवद्गीता, ४,९६ तया २,९१--(वारनट का अनुवाद)

२. एपिक्टिटस : डिखरटेशन्स, पुस्तक ३, अध्याय २४, ८४-८ ।

३. सेनेका : डी० क्लेमेन्त्रिया, पुस्तक २, अध्याय ४, ४-४ ।

४. कोर--- १. २७।

'यहूदियों को एक चिह्न की आवश्यकता है और यूनानी बुढिवादी चाहते हैं, किन्तु हम धूजी पर चढ़े ईसा का उपदेश करते हैं, जो यहूदियों के लिए रोड़ा है और यूनानियों के लिए मुखता।'

शूली पर बड़े हुए ईसा भविष्यवादियों के लिए क्यों उलझत है, जो अपने लौकिक कार्यों के लिए इंस्वरीय सहायता का कोई भी बिद्ध प्राप्त करने में सफल नही हुए ? और क्यों वह उन दार्शनिकों के लिए मुखता है, जिन्होंने कभी वह बृद्धिमता नही पायी जिसे वे खोजते हैं ?

मूर्ण पर चढ़े देंसा दार्थिनिक को इसिलए मूर्च है क्योंकि दार्थिनिक का उद्देश्य चिराग है और वे इस बात की नहीं समझते कि कोई समझतार आदमी अब एक बार उस अबस्क लक्ष्य पर पहुँच गया, तब इतना पतित कैसे हो सकता है कि उसे छोड़ दे विसे इतने कठोर परिश्रम से उसने प्राप्त किया था। इसने कीन बुढ़िमानी है कि चुनरामन के किए अलग हो जाय। और प्रस्तातर मुक्त से—ऐसे ईश्वर को कल्पना छे अभित हो जायागा, जिसे इस अझन्दोधननक संसार से अलग हो जाने किए स्वयं कर भी मही करना पड़ा क्योंकि वह अपने देश्वरक में गुण के कारण उसने पूर्णत: स्वारन है फिर भी बढ़ जान-सुक्रकर संसार से आता है और उन लोगो के जिए, जो उसकी ईश्वरीय प्रकृति में बहुत निम्मकोटि के हैं, अधिक-से-अधिक उस यातना को सहता है, जो ईश्वर या मनुष्य भोग सकता है। 'ईश्वर ससार को इतना प्यार करता है कि उसने अपने पैदा किये एक हो लड़के को उसे दे दिया।' विराग बूँढ़ने वाले के विचार से यह मूर्णता भी पराकाष्टा है।

'यदि पूर्ण अन्त में शान्ति है तो बृद्धिमान् मनुष्य का हृदय भय और ६ च्छाको से स्वतत्व करते से स्वा लाभ है, जिनके कारण वह बाहरी बालों पर निर्मर रहता है, यदि सैकड़ी रास्ते तुरस लिय जायें जिनके द्वारण मेम और बया से उत्पन्न पीड़ा और अशान्ति उसके हृदय में सम्बन्ध स्थापित कर ले तो क्या लाम होगा । सैकड़ों रास्ते ? एक छेद सारी पीड़ा की धारा से हृदय के भर देने के लिए पर्याप्त है । किसी बहाज मे एक छेद छोड़ दीजिए, सारा सागर उसमें भर जायगा । मैं समझता हूँ कि स्टोडक दार्शनिक ने पूरी सत्यत का अनुभव किया था जब उन्होंने कहा कि सदी बहाज की स्वा के उत्तर का साम उसमें भर कायगा । मैं समझता हूँ कि स्टोडक दार्शनिक ने पूरी सत्यत का अनुभव किया था जब उन्होंने कहा कि स्व के साम और करणा को हृदय में जाने दिया तो ऐसी बस्तु का प्रवेश कराते हो जिसकी मात्रा पर नियनण नहीं हो सकता और आन्तारिक शान्ति की आशा फिर छोड़ देनी होगी । इसाइयों के बादर्श व्यक्ति की स्टोडक कभी बृद्धिमान् मनुष्य का उदाहरण नहीं मानेंगे। "

भविष्यवाद की राह में गूली की घटना बड़ी अड़वन है क्योंकि घूली पर की मृत्यु ईसा के इस कपन की पुष्टि करती है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। भविष्यवादी को जिस विद्ध की आवश्यकता है यह ऐसे राज्य की योषणा है जिसमें सालारिक सकलता होनी चाहिए, नहीं तो बह केकार है। उसके हिलाब से मसीहा का कान यह होना चाहिए वो इयुटेरो-इसाया ने खुसरों को तौंचा या और बार के यहूदी पविष्यवादियों ने उस समय जुड़ात या प्युवास को

**१. कोर---१**, २२-३।

२. ई० आर० बेवन : स्टोइक्स एवड स्केप्टिक्स, पृ० ६६-७०।

सौंपा था, कोई जेरूब-बबेल या साइमन मक्काबियस या साइमन बार-कोकाबा को जो सौंपा गया था ।

'ईस्वर बुसुरो से, वो उसका अभिषिक्त सामाद है और निसका दाहिना हाण उसने पकड़ा है, कहुता है, 'मैं तुम्हारे सामने जार्जेना और टंड स्थानों को सीधा करूँमा। मैं पीतल के फाटकों को तोड़ वार्लुमा, और लोहे के छड़ों को काट वार्लुमा, अध्यकार में जो बजाने रखें हैं तुन्हें मैं उनको दूंगा और खिशो सम्पत्ति में तुम्हारे हवाले करूँमा।'

मसीहा की यह प्रामाणिक पविष्यवादी संकरूपता का, उस बन्दी के शब्दों से कैसे मेल बैठ सकता है जिसने पाइलट से कहा था, 'तुम कहते हो कि में सामाद हैं और तक अपने उस राजकी है। मिश्रान का विलक्षण विवरण बताया जिसके लिए उसका दावा था कि इंपर ने मुझे में आ 'स्तलिए देंदा हुआ था, और इस बात के लिए में समार में आया कि सचाई की बात कहूँ।'

इन अथव कर देने वाली बातों पर सम्मवत. ज्यान न दिया जाय परन्तु अपराधी की मृत्यु का निराकरण नहीं हो सकता और न उसे संशोधित किया जा सकता है और पीटर की कठोर परीक्षा से पता चलता है कि यह अडचन कितनी दारुण थी।

ईश्वर का राज्य, ईसा जिसका सम्राट है, किसी ऐसे राज्य से नहीं नापा जा सकता जिसे ऐसे मसीहा ने संस्थापित किया हो जिसकी कल्पना अकामीनियाई विश्व विजेता ने की हो जो बहदी बन गया हो और भविष्य में जिसकी कल्पना की हो। जहाँ तक यह महान देवता समय-आयाम के अन्दर आता है, वह भविष्य का स्वप्त नही है, आध्यात्मिक वास्तविकता है जो वर्तमान में व्याप्त है। यदि हम पुछे कि पृथ्वी पर किस प्रकार उसकी इच्छा की पूर्ति होती है, जैसे स्वर्ग में होती है, तो उत्तर धर्मशास्त्र की तकनीकी भाषा में दिया गया है। वह यह है कि ईश्वर सर्वेक्यापक है, इसलिए इस संसार में और उसमे रहने वाली प्रत्येक आत्मा में वह व्याप्त हो सकता है और स्वर्ग में भी उसका अनुभवातीत अस्तित्व है । ईसाई धर्म की ईश्वर की संकल्पना में उसका अनमवातीत रूप ईश्वर-पिता का है. और उसका व्याप्त रूप पवित्र आत्मा का है. किन्त ईसाई धर्म का सबसे विशिष्ट और प्रामाणिक लक्षण यह है कि ईश्वर हैत नहीं है, त्रिगट में एक है। और उसके 'ईश्वर-पृत्र' के रूप में एक व्यक्ति में दोनो रूप मिले हुए है। और इस रहस्य के कारण मन्त्र्य का हृदय उसके निकट पहुँच जाता है किन्तु मन्त्र्य की बद्धि से वह परे है। ईसामसीह के व्यक्ति के रूप में --- जो ईश्वर भी है और मानव भी, ईश्वरी समाज और सांसारिक समाज में वह समान सदस्य है, जो इस संसार में सर्वहारा की कोटि में जन्म लेता है, अपराधी की मौत मरता है, जब कि दूसरे संसार में वह ईश्वर के राज्य का सम्राट है, वह सम्राट जो स्वयं ईश्वर है।

किन्तु ये दोनों प्रकृतियाँ—एक ईस्वरीय और दूसरी मानवी—एक व्यक्ति में रह सकती है? ईसाई धर्म पिताओं ने हेलेनी दार्वनिकों को तकनीकी भाषा में इसका उत्तर विभिन्न मतों को बताकर दिया है। किन्तु केवल यही दार्वनिक बंग इसका उत्तर पाने का नहीं है। हम दूसरों अभिवारणा से आरम्भ कर तकते हैं कि ईस्वरीय प्रकृति बहुतंतक बहु हमारे लिए प्राह्म है, कुछ-कुछ हमारी अपनी प्रकृति से मिलती हो । और यदि हम एक विशेष आस्पासिक शित को ओर देखें, जिसे हम जानते हैं कि हममें है और जिसे हम विस्वास के साथ कह सकते हैं कि ईस्वर में भी है—क्योंकि यदि यह शतिल ईस्वर में न होती और हममें होतो, तो ईस्वर हमसे हीन होता—जो वह पहुली शक्ति जिसे हम ननुष्य और ईस्वर में समान रूप से पाते हैं, और जिसे दार्मीतिक नष्ट करना चाहते हैं, प्रेम की शक्ति हैं। यह एस्वर जिसका जीनो और गौतम ने तिरस्कार कर दिया नयी बाइतिक के मन्टिर की कोण-सिका का शीर्ष है।

## (११) पुनर्जन्म-पुनरागमन

हमने जीवन के चार प्रयोगात्मक ढंगो का सर्वेक्षण पुरा किया है जो ऐसे प्रयत्न हो सकते है जो किसी विकासोन्मख सभ्यता को साधारण और सरल जीवन के व्यावहारिक विकल्प भी हो सकते हैं। जब सरल जीवन की यह राह निर्दयतापूर्वक सामाजिक पतन के उथल-पूथल के कारण बन्द हो जाती है, तब इन राहों में इधर-उधर गलियाँ मिलती है जिनकी भोर समाज मृड सकता है। हमने यह भी देखा कि इनमें तीन बन्द गलियाँ है और केवल एक जिसे हमने . रूपान्तरण कहा है और ईसाई धर्म के उदाहरण द्वारा बताया है, वही आगे ले जा सकती है। अब हम उस सकल्पना की ओर लौटते हैं जिसका प्रयोग हमने इस अध्ययन के आरम्भ में किया था । उसके अनसार हम कह सकते है कि भविष्यवाद और पुरातनवाद दोनों के विपरीत रूपान्तर और विराग दोनो कार्यक्षेत्र के स्थानान्तरण के उदाहरण है, सम्पूर्ण से सुक्ष्म की ओर जो 'अलौकिकता' (इयीरियलाइजेशन) के आध्यात्मिक स्वरूप मे प्रकट होता है। यदि हमारा विश्वास ठीक है कि रूपान्तरता और अलौकिकता विकास के चिह्न है और मानवी विकास का प्रत्येक उदाहरण में सामाजिक और वैयक्तिक पक्ष होगा और यदि हमें यह मानने को भी बाध्य होना पडे कि जिस समाज में विराग और रूपान्तर की किया होती है वह उन समाजो में नहीं है जिन्हें हमने सभ्य समाज कहा है-यह विचार करके कि उस प्रकार का पतनोन्मख समाज विनाश का नगर है, जहाँ ये दोनो कियाएँ पलायन के प्रयत्न हैं-हम इसी परिणाम पर पहुँच सकते हैं विराग और रूपान्तर के आन्दोलन-किसी दूसरे समाज या समाजो में पाये जाते हैं।

उस समाज का वर्णन करने में जिसमें ये दोनों कियाएँ जलती है हुम 'एक' का प्रयोग करे कि 'दी का? इस प्रन का उत्तर पाने के लिए हम दूषरा प्रन पुछंगे। धामाजिक विकास के काव्यों में विराग अता करों में विराग अता हो से विराग अता हो सो की पिता है कि स्वा करने हिंदी के प्रा के पहले किया है। इस समुक्त किया का उदाहरण ईसा की जीवनी है जो गीलिकी में धर्म प्रवास के पहले जनार्धीन हो। गये थे, सन्त पाल के जीवन का भी उदाहरण है, जो अपने महत्वपूर्ण यात्रा के पहले जनार्धीन हो। गये थे, सन्त पाल के जीवन का भी उदाहरण है, जो अपने महत्वपूर्ण यात्रा के पहले जिसमें वे प्रदेशिक सीरियाई जन्मपूर्ण से हेलेजों संसार के केन्द्र में नया धर्म ले गये, तीन साल तक अरव से पहे। यदि ईसाई धर्म के संस्थापक और उनके मिशनरी शिष्य विराग के दर्शन की मानन वाले होते तो इस संसार के अपने योज जीवन को जंगल में ही बिताते। विराग के दर्शन की सीमा इस बात में हैं कि वह यह नहीं देखता कि निर्वाण आपना की यात्रा का अन्त नहीं है, बत्ति वह सारते का एक स्टेशन है। अन्त ईस्वर का राज्य है और यह सर्वव्यापी वाहता है कि उसके नागरिक यह देश सहा संसार में उनकी सेवा करें।

चीनी शब्दो में, जिनका प्रयोग हमने इस अध्ययन के आरम्भ में प्रयोग किया था, किसी

सम्पता के विषटन का पूरा कक यिन और धांग के एक दूसरे के बाद आवागमन से होता है। पहली लग्न में विनाशकार यांग किया (विषटन) से यिन अवस्था (विराग) आती है। किन्तु लग्न यहाँ शान्त नहीं हो जाती। वह फिर सर्वनात्मक घांग किया (क्यान्तर) की ओर चकती है। इस विशेष रूप में यिन और यांग की यह दोहरी गति अलगाव और तुनरागमन की साधारण किया है से हसे हसे हसे से यांग की यह राहरी गति अलगाव और उत्तरागमन की साधारण किया है कि हमने इस अध्ययन के आरम्प में प्रयोग किया था। और उस समय हमने इसे भेद और पंतेज्य कहा था।

पुनर्जन्म के लिए यूनानी शब्द 'पैलिजेनेशिया' है। इसका अर्थ है 'बार-बार जन्म होना, और इस शब्द में अनेकार्यता है। क्या इसका अमित्राय यह है कि ऐसी बस्तु का फिर से जन्म जिसका पहले जन्म हो चुका है: जैसे किसी असाध्य बिनष्ट सम्पता के स्थान पर उसी जाति है इसरी साम्यता का आगमन ? हमारा यह अमित्राय नहीं हो सकता क्योंकि यह रूपानतर का उद्देश्य नहीं है। यह उस फिया का उद्देश्य है को समय-बारिता में सीमित्र है। यह उस फिया का उद्देश्य है को समय-बारिता में सीमित्र है। यह न पुरातनवाद हैन पविष्यवाद, जिस रूप में हम सम्बन्ध का प्रयोग करते आये हैं यह किया एक ही ग्रृष्टका की है। इस अर्थ में पुतर्जन्म अस्तित्व का चक होगा, जिसे बोद दर्शन स्वीकार करता है और अलग होकर निर्वाण को प्राप्त करना नहीं हो सकता क्योंकि जिस प्रक्रिया से यह नकारात्मक स्पिति आती है उसे हम 'जनम' नहीं कह सकते।

किन्तु यदि पुनर्जन्म का अर्थ निर्वाण नहीं है तो उसका यही अर्थ हो सकता है कि एक पार-लोकिक स्थिति प्राप्त हो जिसे जन्म का रूपक दिया जा सकता है, स्पोक्ति यह जीवन की निस्त्रित स्थिति है, यद्यपि इस संसार के जीवन से उसका आध्यात्मिक आयाम ऊँचा है। यही वह पुनर्जन्म है जिसके बारे में ईसा ने निकोडेसम से कहा था:

'जबतक कि मनुष्य फिर से पैदा न हो, ईश्वर का राज्य वह नही देख सकता।'

और जिसके सम्बन्ध में दूसरे स्थान पर अपने शारीरिक जन्म में कहता है—'मैं इसलिए आया हूँ कि लोगों को जीवन प्राप्त हो, और उन्हें प्रचुर मात्रा में मिले।'

जिस देवगीत को एक बार किता की देवी ने एसका के बरवाहे हेसिओद को सुनाया बा, जब हेलेंगी सम्पता का फूल बिल रहा था, उसकी प्रतिद्वति दूसरे देवी गीत में सुनायी पड़ी जिसे देवहुंगी सम्पता का फूल बिल रहा था, उसकी प्रतिद्वति होते हैं के स्वत्यात अपने संकटकाल में अतिम गीड़ा से कर रही थी और जब उस पर सार्वमीम पान की मुलं आ पहीं थी। जिस जन मान की पति देवहूंग उस समय गा रहे थे वह मूना के पुनर्जन का नहीं था, और न हेलेंगी जाति के दूसरे साणा के जमक का गीत देवहूंग का सह सा है से सह स्वत्यात की स्वत्यात का नीत था।

### २०. विघटन होने वाले समाज और ब्यक्तियों का सम्बन्ध

#### (१) सर्जनात्मक प्रतिभा त्राता के रूप में

सम्मताओं और व्यक्तियों के सम्बन्ध की समस्या पर हमने इस अध्ययन में पहुले विचार किया है और हम इस परिणाम पर पहुँचे कि जिस संस्था को हम समाज कहते हैं वह अनेक स्थानितयों के समान कार्यों का क्षेत्र हैं, और यह भी, कि कार्य का स्नोत सराय ध्यक्ति हैं वो एक स्वित्त संक्षाना कार्यों का क्षेत्र इसों कीवित आस्थाओं की भीति उन कार्यों हारा अपनी अभिव्यक्ति करता है जिसका प्रभाव उसके साथियों पर पड़ता है, कि किसी समाज में सर्जनात्मक व्यक्ति थीड़े अप्यक्षक होते हैं, प्रतिभाशों का कार्य साधारण आस्माओं को कभी-कभी प्रत्यक रूप से प्रकाशित करता है किन्तु साधारणत: इसरे प्रकार से जो सामाजिक अभ्यास होता है। वें अपने अनुकरण करने की शास्ति का प्रयोग होता है। ये अन्तर्जनात्मक साधारण जन होते हैं और 'यन्त्रवर्' विकासोन्मुख होते हैं। यह विकास वे अपनी प्रराण से नहीं कर सकते थे। इन परिणामों पर हम विकास निवास विकास के अपनी प्रराण के नहीं कर सकते थे। इन परिणामों पर हम विकास तथा व्यक्ति की यह विकास वे अपनी प्रराण के नहीं कर सकते हमें। सम्बत्तियों में समाज तथा व्यक्ति की यह किया-जितिया ठीक-ठीक उतरती है। इन पारस्थिक जियाजों के व्योरे में क्या अत्यत हमें निलंगा जब हम उस समाज पर विचार करें। जियस पत्र हमें निलंगा जब हम उस समाज पर विचार करें। जियस पत्र हमें निलंगा जब हम उस समाज पर विचार करें। जियस पत्र हमें निलंगा जब हम उस समाज पर विचार करें। जियस माज कर हमें निलंगा जब हम

बह सर्जनात्मक अल्पसंख्या जिसमें से विकास की स्थित में सर्जनात्मक व्यक्तियों का आविर्मात हुआ था, अब सर्जनात्मक नहीं रह जाती और 'सुपुन्त' हो जाती है किन्तु सर्वहारा का समान-विन्खेद जो विपटन का प्रमुख जिल्ल है, सर्जनात्मक व्यक्तियों हो? पर हो याया । इन सर्जनात्मक व्यक्तियों को लिए विरोध के सगठन को छोड़कर कोई कार्य करने की गुजाइया नहीं रह जाती और यह असर्जनात्मक धाक्तियों के लिए दु व्यन्प की मीति दरावना होता है। इस प्रकार विकास से विघटन के काल में सर्जनात्मक चिनागरी वृक्ष नहीं जाती । सर्जनात्मक व्यक्तियों का उपय होता रहता है और अपनी सर्जनात्मक चिनागरी वृक्ष नशों से वे नेतृत्व प्रहण किया करते हैं। किन्तु अब वे (विघटन के समय) अपना पुराना कार्य नये विधोणधिकार के करते हैं। किन्तु अब वे (विघटन के समय) अपना पुराना कार्य नये विधोणधिकार के करते हैं। किन्तु अब वे (विघटन के समय) अपना पुराना कार्य नये विधोणधिकार के करते हैं। विकासोन्मुख सम्प्रता में सर्वक को विजयों की मूमिका अदा करती पढ़ती है जो चुनौती का सामना विजेता बनकर करती है, विघटित होने वाली सम्यता में उसे जाता की मूमिका समय करती पढ़ती है, जो उस सामाज की रक्षा के एवर वाता है जो मुनौती का सामना करती पढ़ती है, जो उस सामाज की रक्षा के एवर वाता है जो मुनौती का सामना करती पढ़ती है अपने वाता की स्वर्म करनी पढ़ती है अपने सामन करती में असमर्थ रहा, ब्योकि अर्थ्यक्त सामन करती स्वर्म की रक्षा करती पढ़ती है जो सामन करती में कर करती है। की स्वर्म करती पढ़ती है जो सामन करती मुनौती का सामना करती में करती पढ़ती है जो सामन करती में स्वर्म करती पढ़ती है जो सामन करती में करती में स्वर्म करती मान करती में स्वर्म करती स्वर्म करती मान करती में स्वर्म करती मान क

ऐसे नाता उतने ढंग के होगे जितने प्रकार के उपायों का वे सामाजिक रोग को दूर करने में प्रयोग करेंगे । कुछ विघटित होने वाले समाज के ऐसे नाता होंगे जो बर्तमान से निराध नहीं होंगे और ऐसी वेष्टा करेगे कि दीन निराधापूर्ण छोगों को आगे ले वर्ले और पराजय को विजय में बदलें । ये भावी त्राता शक्तिवाली जल्यसंब्यक लोग होंगे और उन सबकी विशेषता यह होगी कि अन्त में वे रक्षा करने में विकल होंगे । ऐसे भी त्राता होंगे जो विकटन वाले समाज में हैं, रक्षा का मार्ग बोजेंगे । जो त्राता इन बार राहों पर बलकर समाज की रक्षा करने का प्रयत्त करेंगे वे जायस में हम बात पर सहमत होंगे कि वर्तमान परिस्थिति की रक्षा नहीं हो सकती । पुरातनवादी त्राता काल्यनिक प्राचीन की फिर से रचना करेगा । मिलप्यवादी त्राता काल्यनिक भविष्य में कूनने का प्रयत्त करेगा । जो त्राता विराग की राह बतायेगा राहा के आवरण में दार्थानिक होकर आयोग, और जो त्राता क्यान्तरवाद की राह विद्यायेगा वह मनुष्य के रूप में देवता का अवतार बनकर प्रकट होगा ।

### (२) तलबार से सज्जित त्राता

विषटित होने वाले समाज 'का' भावी त्राता निश्चय रूप से तलवार से सज्जित होगा । तलबार खीची हुई हो या म्यान में हो । वह अपने चारों ओर लोगो को तलबार के बाट उतारता रहा हो या उसने तलवार को म्यान में रखकर कही भीतर रख दिया हो, वह राज करता हो और उसने वैरियो का पूर्ण रूप से दमन कर दिया हो । वह कोई हरकुलीज हो, कोई जीयुस हो, कोई दाऊद हो या कोई सोलोमन हो । और यद्यपि कोई दाऊद या हरकूलीज, जो अपने श्रम को छोड़कर कभी आराम नही करता और कार्य में रत होता हुआ गत होता है, वैभवपूर्ण सोलोमन और प्रतापी जीयस से अधिक रोमान्टिक देख पड़ता हो, हरकुलीज के परिश्रम और दाऊद के युद्ध बेकार के परिश्रम होंगे यदि जीयूस की शान्ति और सोलोमन की समृद्धि उनका उद्देश्य न हो। तलवार का प्रयोग इस आशा से किया जाता है कि उससे भला होगा और भविष्य में इसकी आवश्यकता न होगी किन्तु यह आशा छलना है । 'जो लोग तलवार उठाते है, सब तलवार के साथ नष्ट हो जायेंगें और उस त्राता के, जिसने उस राज्य की घोषणा की जो इस ससार का नहीं है, मत का खेदजनक समयंन उन्नीसवी शती के पश्चिमी राजममंत्रों में से एक बड़े मानव द्वेषी यथार्थवादी ने किया । बाइबिल को अपने समय और देश की भाषा में अनुवाद करते हुए उसने कहा, 'सगीनो से एक काम आप नहीं कर सकते, उन पर बैठ नहीं सकते' आहिसाबादी सच्चे दिल से अपनी हिंसा पर खेद भी प्रकट करे और उससे लाभ भी उठाये. दोनो नहीं सम्भव है।

तलवार द्वारा रक्षा करने वालं वे सैनिक या राजा रहे हैं जिन्होंने सार्वभीम राज्यों को सस्यापित करने की चेप्टा को है अबना संस्थापित करने में सफल हुए हैं या उन्हें पुन: प्रतिष्ठित करने में सफल हुए हैं और चूँकि सकटकाल से सार्वभीम राज्य की स्थापना में जितना समय लगता है उसमें दलनी अधिक तात्कालिक शांति मिल जाती है कि ऐसे राज्यों के संस्थापक देवता की मौति पूजे गये हैं। किन्तु सार्वभीम राज, जो भी हो, अस्थायों है और यदि जलाशाण जिल्ला से वे अपने स्वाभायिक समय से अधिक जीवित भी रहे तो इस अस्थापायिक समय से अधिक जीवित भी रहे तो इस अस्थापायिक सीर्थ जीवन का बदला उन्हें हम फार चुकाना पड़ता है कि वे सामाजिक पाप बन जाते हैं और इस रूप में वे बैसे ही अनिप्टकारी हो जाते हैं जितना उनके पहले का संकट का काल या बह अन्तःकाल जो पतन के बहु होता है।

संस्थी बात यह है कि जिस तरुवार ने एक बार रस्तपान कर िया है उसे पुन: रस्तपान से रोका नहीं जा सकता, जिस प्रकार घोर जब एक बार मनुष्य का मांस प्रख छेता है वह मनुष्य- मसी हो जाता है। मनुष्य-मसी गेर एक दिन मरेता, यदि गोली से बच गया तो खाल के रोग से मरेगा। क्लिय प्रवेश कर प्रवेश कर

क्या सार्वभीम राज्य का देवी शासक अधिक-से-अधिक विजय की अतुन्त लालसा को धाता कर सकता है, जो बुत्तक के लिए पातक थी? और यदि बहु इस लाल्य पर नियन्त्रण नहीं कर सकता तो क्या हव परिलल के उपदेश के अनुसार कार्य कर सकता है? जब हम इन दोनों प्रकारों से उसके कार्यों की परीक्षा करते हैं तब बहु बहुत दिनों तक अपने निश्वयों पर ढटे रहने में असफल हो जाता है।

यदि पहले हम उस संघर्ष पर विचार करें जो सार्वभीम राज्य तथा उसकी सीमा के बाहर के लोगों के प्रति दिस्तार की नीति और अनाक्रमण को नीति के विकल्प में होती है हो हमें चीनी उवाहरण से ता तर कर ना बाहर । व्योकि तल्वार को स्थान में रखने का सबसे प्रभावकारी उवाहरण सिला से हाल है कि हो कमें मूर्रियत स्टेप की सीमा पर महान् दीकार बनवायी। किन्तु उसका मुन्दर निरच्य कि यूर्रिययन वर्ष के छत्ते को न छंडा जाय उसकी मृत्यु के सौ साल के पहले ही टूट गया, जब उसके हैंन उत्तराधिकारी वृती ने 'आगे बढ़ने वाली नीति अपनायी। हेलेंंनी सार्वभीम राज्य में आगस्टस की स्थापित नमीं की नीति को ट्राजन ने तोड़ा, जब उसके गरियन पार्थियन साम्राज्य को विजय करने की चेटा को। फरात से लेकर जैयरीस पहाल तक और फाररियन साम्राज्य को विजय करने की चेटा को। फरात से लेकर जैयरीस पहाल तक और फाररिय की साम्राज्य को विजय करने के अस्थायी बढ़ाव का मूच्य वह हुआ कि रोमन साम्राज्य के साम्राज्य को छोडी थी उसे चुकाने में उसकी अपनी सारी वृद्धि और योग्यता का प्रयोग करना एडा। है हुउन ने अपने पूर्वक के सार दिवासी प्रदेश के बाली कर दिया, किन्तु वह केवल अरसी को बुद्ध के रहते की नियंत्र के नाम स्वीग पर सा । राजनीतिक स्थिति वह न आ सकी।

उसमानिया साम्राज्य के इतिहास में मुहम्मद द कांकरर (१४५१-८१ ई०) ने सार्वभीय ' इस्लामी राज्य की लिल्सा ऐतिहासिक परम्परावादी ईसाई राज्य की सीमा तक रखी, किन्तु रूस को उसमें नहीं मिलाया और पढ़ोसी परिचमी ईसाई राज्य को तथा ईरान को अपने राज्य में मिलाने के लाल्य का संवरण किया। किन्तु उसके उत्तराधिकारी सलीम द विम (१५१२-२० ई०) ने मुहम्मद के एविया के त्याग की नीति को छोड़ दिया और हसका उत्तराधिकारी सलीम (१५२०-६६ ६०) और बाये बड़ा और उस मीति को तोड़कर यूरोप की ओर बढ़कर उसने कर्यकर मुक की। परिणाम यह हुआ कि इस समय के उसमानिया शिलत दो सीमाओं पर युद्ध की बक्की में पिसने क्यी। उसे ऐसे बैरियों का सामना करना पड़ा बिन्हें उसमानती के बंधव राज्येक में पिसने क्यी। उसे ऐसे बैरियों का सामना करना पड़ा बिन्हें उसमानती के बंधव राज्येक में तो हरा सकते थे, किन्तु सान्त नहीं कर सकते थे। यह बिन्हों त उसमानी राजनीति में हतनी महरी पुत्त गयी थी कि सुकंमान की मृत्यु के बाद के पतन पर भी मृहस्मद की संयम की नीति की और पे लीग नहीं युद्धे। उसमानिया सामान्य की निक्या सा कि कारा पुत्तका ने उसे किया सा कि कारा पुत्तका ने उसे कैंदे ते नया मुद्ध करने नष्ट कर दिया। उसका उहेश्य उस-मानिया सामान्य की सीता की रादन तक बड़ाना था। व्यविष्ठ वह इस उहेश्य को पूरा नहीं कर सकत, कारा पुत्तका ने विधना पर पेरा डालकर मुक्तेमान के असाधारण कार्य की नकक की। किन्तु सन् १५२२ के समान सन् १६८२- में भी पविचनी इसाई समाज के डैन्यूबी ककच के स्वामाने हो हो गये विन्हें उसमानिया सेना बचा नहीं सकी। इस हुसरी बार उसमानती के बंधव विध्या से सुर्ध हो गये विन्हें उसमानिया सेना बचा नहीं सकी। इस हुसरी बार उसमानती के बंधव विध्या से सुर्ध हो एवे विन्हें उसमानिया सेना बचा नहीं सकी। इस हुसरी बार उसमानती के बंधव विध्या से सुर्ध हो एवे विन्हें उसमानिया सेना बचा नहीं सकी। इस हुसरी बार उसमानती के बंधव विध्या से सुर्ध हह सुर्ध है १९२२ तक आकरण होते रहे जिन्हें रोकने की कोई बास्तविक वेच्या नहीं की गयी और इस इस इस इस कि स्वाम के बकत का नाती हिला के उस अपने विधास के बकत का नाती हिला के उस अपने विधास कर अपने विधास के बकत का नाती हिला के उस अपने विधास कर अपने विधास के विकास के अपने विधास कर अपने विधास के अपने विधास के अपने विधास के विधास के उस के स्वाम के बकत का नाती हिला में उस पर थे।

इस प्रकार परिचर्गी ईसाई जगत् के बर्रे के छत्ते को मूर्खेता से छेड़कर अपने पूर्वज सुख्यात के समान तरात मुस्सका ने बही नजासिकों मुक्त की वो उत्सवीय ने की भी अब उपने पूरीपीय महाद्वीप में मूनान पर आक्रमण किया और इस अकार हैनेजियों को बाबनी आक्रमण की छात्र जेतियों को बाबनी आक्रमण की छात्र जेतिया किया जिल्होंने अकामीनियाई साम्रास्थ से एविया के उसके यूनानी अस को छीन जिया और जिससे उस साम्रास्थ को भी निजास हो गया। वेसिस्टीक्लीज के आरस्भ किये हुए इस विनास के कार्य को सिकन्दर महानृते नूर्याक्रमा । हिन्दू क्यार के इतिहास में और एवंड के रूप में (१५५९-१७००) उत्सवीय उत्सवे हुए विज्ञा किया ने स्वतर महाराष्ट्री पर अपना अधिकार बढ़ाना चाहा, जिसने महाराष्ट्री को जबाबी बाक्रमण करने के छिए विवस किया। उसके परिणासस्वरूप औरंशवेब के उत्तराधिकारियों का अधिकार हिन्दुस्थान के मैदान में भी शो गया।

तलबार को स्यान में रखने की क्षमता की दो परीकाओं को हमने देखा कि साबंधीन राज्य के सासक का कार्य-कीशक मुन्दर नहीं हैं। अब हुस सीमा के बाहर के लोगों के प्रति कनात्रकमण की नीति को छोड़कर दूसरी परीक्षा पर विचार करें वो देश के अन्दर के लोगों पर उदारता की नीति हैं। हम देखें कि इस दूसरी परीक्षा में भी ऐसे सासक सफल नहीं होतें।

उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य की सरकार में बहुदियों के प्रति उदारता दिखाने का विचार किया और सहूदी के अन्ता रहा पर भी अपने निरम्य पर दूह रहे, किन्तु यह उदारता उस अधिक कठोर नीतक कार्य के बराबर नहीं थी कि यहूदी अध्यक्ष (हेरेसी) के प्रति भी सहिष्णुता दिखायों जाय, जिल अध्यक्ष में में हेलेंनी संसार को परिवर्ततत कर रहे में। ईसाई समाज में जो बात रोमन बासन को अस्म भी बहु यह कि वह शासन के इस अधिकार को स्वीकार करने के लिए दीयार नहीं था कि ये पर सकते है। मार्ग के स्वाप्त करने के भी विचन्न कर सकते है। ईसाई स्वाप्त करने को भी विचन्न कर सकते है। ईसाई कोन तलवार की सत्ता के स्वीकार करने के लिए दीयार नहीं के

कन्त में ईसाई शहीदों की आत्मा ने रोमन तलवार पर विजय पायी जिस पर टरटू लियन ने विजयपूर्ण गर्व से कहा था कि ईसाई रक्त ईसाइयों का बीज है ।

रोमतों के समान आकेमीनियाइयो ने प्रजा के मतानुसार शासन करने का सिद्धान्य बनाया और अपनी नीति में केक्क अंखतः सफल रहें। फोहनीशियानो और यहुरियों की आस्था प्रपत्न करने में तो से सफल हुए किन्तु मिल्ली या बैंबिकोनियों को से सन्तुष्ट कर कर हो। उसमानिव्यों को से सन्तुष्ट कर कर हो। उसमानिव्यों को से सन्तुष्ट करों के सफलता नहीं प्रायत हुई। यद्यपि उन्होंने मिल्लत प्रणालों में बहुत सांस्कृतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता भी दे रखी थी। इस सैद्धान्तिक स्वतन्त्रता को उस उद्दर्शता ने नष्ट कर दिया जिसके उसका प्रयोग होता था। ज्योही उसमानिया साम्राज्य को कही-नहीं परावय हुई, रिजाया ने अपना विरोध आरम्प कर दिया और यही कारण भा कि स्वतन्त्रते हुई। कि उस हुई कि सलीम को उसके प्रयात प्रयात हुई है कि सलीम को उसके प्रयात मनते तथा शेखूक्रस्लाम ने प्रजा के बहुसस्थक परम्परायाथी ईसाइयों को नष्ट करने से रोक दिया, जैसा कि उसने इसामी शियाई समुदाय को सचमुच नष्ट कर दिया था। भारता में मुनल राज के इतिहास में हिन्दू धम के प्रति अकबर ने जो उद्यारता की नीति साम्राज्य याद के रहस्य के रूप में अपने बंदाजों को दी थी उसे लीरजें वे स्थाग दिया । इस प्रवृत्ति के कारण साम्राज्य का विनाश हुआ।

इन उदाहरणों से हमारा परिणाम और दुब होता है कि तलबार को साथ लिये त्राता रक्षा नहीं कर सकता।

### (३) समय-मशीन के लिए त्राता

'द टाइम मधीन' एवं बां वे वेस की एक अर्ध-वैज्ञानिक पुस्तक का नाम है। उस समय इस बात की जानकारी हो गयी भी कि काल चौषा आयाम है। भी वेश्व के उपन्यास का नामक एक ऐसी मीटरकार—उन दिनो यह भी नवी बीच थी—का जाविष्कार करता है जो इच्छानुसार दश्य-काल में आपे और पीछे जा सकती है। इस आविष्कृत गाड़ी पर ससार के इतिहास के गत कई कालों में बह कम से मात्रा करता है और सबसे अन्तिम को छोड़कर वह लोटकर आता है और सात्रा की क्या बताता है। वेस्त की यह काल्पिक कहानी उन ऐतिहासक बसाधारण सन्तियों का करक है जो समाज की बतान अवस्था और रुग्ण दिस्तों का असाध्य समझकर आदर्श प्रतिचान में लेटकर व्यवत आवाई मिल्य में जाकर उद्धार करना चाहते हैं। हम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। इस इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते में आकर उद्धार करना चाहते हैं। इस इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। हम इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। इस इस परिस्थित पर अधिक विचार नहीं करना चाहते हैं। इस इस परिस्थित पर अधिक विचार के साल में हम हम इस इस का विचार करना के साल के साल के साल के साल के साल की साल करना हम हम साल की साल करने हम हम साल की साल करने टाइस-स्थान को अक्स छोड़ देश है कर तकवार लेता है और अपने के विरस्कृत करके निराक्ष में, समित को विरस्कृत करके निराक्ष में, समित्र कर देता है, जो चुरमाप कर पढ़ हैं।

पहिचमी अगत् में ईसा की अठारहुवी शती में पुरातनवाद के सिद्धान्त को स्वती ने अपनी पुस्तक 'सोशळ कट्रेस्ट' के पहुळे बाक्य में रख दिया है : 'मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होता है, किन्तु बराबर अंजोर में बैधा रहता है।' स्वती का सबसे विक्यात शिष्य रोस्प्रपीयर या, जो कहा जाता है, सन् १७९२-४ में 'भीषण राज्य' का मुख्य नेता था। सरल सनकी प्रोफेसरों ने जिन्होंने ईता की उम्रीसदी शती को मूर्तिपूजक 'जारिकल' प्रजाति को आदर्श बनाने का प्रधार विधा वे हमारे समय की नाजी विभागिका के उत्तरप्रायत्व से अलग नहीं हो सकते। हमने देखा है कि पुरातनवादी आन्दोलन का शान्तिप्रिय नेता किस प्रकार हिसक आक्रमणकारी के लिए रास्ता बनाकर अपने ही उद्देश्यों को जिकल कर देता है, जैसे टाइबीरयस यैकस ने अपने भाई गयस का आवाहन किया और जिससे कर्गान्त की गती आ गयी।

पुरातनबाद और भविष्यवाद का अन्तर उतना ही स्पष्ट मालूम पडता है जो भृत कल और आगामी कल में । किन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि किसी आन्दोलन को या त्राता को किस श्रेणी में रखा जाय क्योंकि पुरातनवाद की पद्धति है कि वह इस भ्रम में कि इतिहास में प्राचीनता आ सकती है, भविष्यवाद में कद पडता है। परन्तु स्पष्टत. ऐसा हो नहीं सकता । क्योंकि यदि आप आगे बढ जार्य और लौट आये--यदि आप लौट आ सकते है--तो जिस स्थान पर आप लौट कर आते हैं वह भिन्न स्थान मिलेगा। रूसो के शिष्य 'प्रकृति की अवस्था' को आदर्श मानकर, या 'भद्र जगली' की सराहना करके, या 'कला और विज्ञान' की भर्त्सना करके कान्ति लाने में शीधता ला सकते हैं किन्तु प्रबुद्ध भविष्यवादी कान्तिकारी, जैसे कोन्डोरसेट, जिन्हें 'प्रगति' के सिद्धान्तों से प्रेरणा मिली थी, निश्चय ही अधिक दुरदर्शी थे। पुरातनवादी आन्दोलन का परिणाम सदा नया प्रयाण होगा । पुरातनवाद के सभी आन्दोलन भविष्यवाद की गोली (दवा वाली) के ऊपर के आवरण है। चाहे वह 'अभिलापी विचार वालो' की सरस कामना हो अथवा प्रचारवादियों की चतुराई हो । जो कुछ भी हो, गोली पर जब आवरण होता है तब सरलता से वह निगल ली जाती है, क्योंकि भविष्य में अज्ञात भीषणता होती है और पूरातन खोया हुआ सुखद घर होता है जहाँ से पतनोन्मुख समाज भटकता हुआ वर्तमान मे आ गया है। जैसे दोनो (युरोपीय) युद्धों के बीच के वर्षों में एक प्रकार के समाजवाद के समर्थक मध्ययुग को आदर्श मानने वाले पुरातनवादी प्रकट हुए और उन्होने अपना कार्यक्रम श्रेणी समाजवाद (गिल्ड-सोशलिज्म) के नाम से उपस्थित किया और उनका यह सुझाब था कि इस समय मध्ययगीन श्रेणी प्रणाली का फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है । किन्तु हमे विश्वास है कि यदि इस प्रणाली को काम में लाया गया होता तो पश्चिमी ईसाई जगत का तेरहबी झती का कोई टाइम-मशीन का यात्री देखकर भौचक्का हो जाता ।

यह स्पष्ट है कि पुरातनवादी-भविष्यवादी त्राता समाज की रक्षा में उसी प्रकार असफल हो जाते हैं, जिस प्रकार तलवार वाले त्राता लौकिक कान्तिकारी आदर्शवाद (यूटोपिया) में उसी प्रकार त्राण नहीं ला सकता जैसे सार्वभौम राज्यों में।

### (४) राजा के आवरण में दार्शनिक

ऐसे त्राण की कल्पना, जिसमें न 'टाइस-मधीन' की आवश्यकता है न तलवार की, हेलेनी सकट-काल की पहली पीढी में विराग की कला में सबसे कुशल और सबसे महान हेलेनी द्वारा प्रचारित की गयी थी।

'राज्यों (युनान के) की बुराई कम होने की कोई आशा नहीं है और मेरी सम्मति में मानव मात्र की । यह केवल तभी सम्भव है जब राजनीतिक शक्ति और दर्धन में सहयोग हो । और उन साधारण लोगों को जबरदस्ती अयोग्य कर दिया जाय जो इनमें से किसी एक में कार्य करते हैं और दूसरे से अनिभन्न हों। यह सहयोग मेरी सम्मति में दो प्रकार सम्भव है। या तो दार्शनिक लोग हमारे राज्यों के राजा हो जामें या आज जो राजा और अधिपति कहे जाते हैं वे वास्तविक और पूर्ण डंग से दार्शनिक हो जायें। "र

इस औषधि का प्रस्ताव करते हुए अफलातून परिश्रम के साथ इसकी आलोबना का उत्तर देता है। क्योंकि वह समझता था कि उसकी आलोबना होगी। उसका प्रस्ताव विरोधाभास के समान है और अदार्थनिक इसकी हुँसी उडायेगे। किन्तु पवि अक्लातून के उपचार को समझना साधारण आदमियों के लिए कॉन्न है—चाहे वे राजा हों या सामान्य जन—दार्थ-निकों के लिए इसका समझना और कंटिन है। क्या दार्थनिक का लक्ष्य जीवन से विराग नहीं है और क्या व्यक्तिगत विराग और सामाजिक पाण एक-दूसरे से इस सीमातक असगत नहीं है, कि एक इसरे के निषधक हों। कोई कैसे विनाश होने वाले नगर की रक्षा कर सकता है जब वह उसमें स्वय अपनी रहा। करने के लिए प्रथल कर रहा है।

दार्शनिक की दृष्टि में आत्म-त्याग का अवतार--शुली पाया हुआ ईसा--मुखंता का प्रतीक है। किन्तु बहुत कम दार्शनिकों को यह साहस हुआ कि इस विश्वास को प्रकट करे और उससे भी कम उनका जो इसके अनुसार कार्य करें। विराग की कला में कुशल व्यक्ति को जीवन ऐसे आरम्भ करना होगा कि वह सामान्य मानवी भावनाओ से पूर्ण है। यदि उसका पड़ोसी कष्ट मे है, जिसकी उसके हृदय में भी अनुभृति होती है, तो वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, न वह इस बात की उपेक्षा कर सकता है, जिस अनुमृति से उसे त्राण मिला है उसी से उसके पढ़ोसी का भी उद्धार होगा, यदि उसको बल दिया जाय । तो क्या यदि हमारा दार्शनिक अपने पड़ोसी की सहायता करता है तो अपनी हानि होती है ? इस नैतिक द्विविधा मे उसका इस भारतीय सिद्धान्त की शरण में जाना कि दया और प्रेम पाप है, बेकार है और अफलातून के इस सिद्धान्त का आश्रय लेना कि 'किया ध्यान का दर्बल रूप है' निरर्धक है। और न वह इस बौद्धिक और नैतिक असंगति के विश्वास पर चल सकता है, जिसका दोषी प्लटार्क स्टोइको को ठहराता है। और जो उद्धरण देता है जिसमें किसिप्पस एक ही पुस्तक में एक वाक्य में शैक्षिक विश्वास्ति (अकाडमिक लेजर) की भर्त्सना करता है और दूसरे वाक्य में उसकी अनुशसा करता है। अफलातुन ने स्वयं फतवा दिया है कि जो विराग की कला में पक्के हो गये हैं उन्हें फिर जीवन में कभी उस प्रकाश में जाने की आजा नहीं मिलनी चाहिए जिसमें से प्रयत्न करके वे बाहर निकले हैं। बहुत दुखी होकर उसने अपने दार्शनिको को पून. उस कन्दरा में उतरने का दण्ड दिया कि वे अपने अभागे साथी मानवों की सहायता करें जो दुख और यातना में बँधे पड़े हैं। और यह बात हृदय-स्पर्शी है कि अफलातून की इस आज्ञा का एपिक्यरियस ने अच्छी तरह पालन किया।

जिस हेलेनी दार्शनिक का आदर्श, पूर्ण अविचलता था वह नजारेष के पहले एक ही व्यक्ति या जिसे युनानियो ने त्राता का नाम दिया था। यह सम्मान साधारणतः राजनीतिक तथा सैनिक सेवकों का एकाधिकार था। एपिक्यूरियस को यह समृत्यूर्व विशेषता प्रदान की गयी

१. प्लेटो: रिपब्लिक, ४७३ डी० ।

२. प्लूटार्क: डी स्टोइकोरम रिवननैनटिआइस, अध्याय २ तथा २०।

उसका कारण उसको. अपने हृदय की अनिवार्य पुकार थी जिसकी आजा का पाएन उसने बानन्य-पूर्वक किया । जिस कृतज्ञता के उत्साह से एपिक्युरियस के जाण के कार्य की प्रशंसा स्युकीशियस ने अपनी कविता में की है उससे स्पष्ट है कि कम-से-कम इस सम्बन्ध में यह पत्रकी केवल औप-सारिक नहीं थी। यह गम्भीर तथा सजीव भावना की अभिव्यक्ति सी। यह माबना एपिक्यु-रियस के समझालीन लोगों द्वारा परम्पायबद लैटिन कवि तक पहेंची होगी।

ऐसे भी विष्णात धासक मिलेंगे जिन्होंने वास्तविक दार्शनिक शिक्षा उन गुरुबों से प्राप्त की है जो उनसे पहले मुंद पुके हैं। मारकस आरेतिलयस का कहता है कि हमने जपने गुरुबों, स्विटिक्त तथा सेस्यरस से शिक्षा प्रहुण की है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस वजात शिक्षकों ने सार्थीन सहान् स्टीक्टों के जान का केवल माध्यम का काम किया, विशेषतः पेनेटियस के ज्ञान का प्राप्त स्टीक्टों के के जान का केवल माध्यम का काम किया, विशेषतः पेनेटियस के ज्ञान का शिक्ष वा तथा को अधोक के शासक होने के दो सो साल पहले मर चुके थे। अधोक को शासन होने के दो सो साल पहले मर चुके थे। अधोक को शासन भारत में और मारक्त का शासन होने के दो सो साल पहले मर चुके थे। अधोक को शासन भारत में और मारक्त का शासन भारत में और मारक्त का शासन होने के दो हो के उस शासक की यह इच्छा नहीं होती कि शासक वर्तू। किन्तु इन शासकों की उपलब्धियों उन्हों के साथ चली गयी। मारक्त्य का सारा दार्थींंक अपने जुत हो नया स्वार्धिक प्रमा के स्वित्कृत थी। वैधानिक प्रमा के स्वित्कृत थी। वैधानिक प्रमा के स्वित्कृत थी। वैधानिक प्रमा हम सी को उस स्वत्कारी चुना, जो वैधानिक प्रमा के प्रवित्कृत थी। वैधानिक प्रमा हम सी विशेष सा परन्तु प्रमा विशेष सा प्रमा के प्रवित्कृत थी। वैधानिक प्रमा के स्वत्कृत थी। वैधानिक प्रमा के स्वत्कृत थी। वैधानिक प्रमा के स्वत्कृत थी। वैधानिक प्रमा हम सी विशेष से परिव मा। परन्तु प्रमा विशेष सा विशेष सा परन्तु प्रमा विशेष से स्वत्क स्वत्वार्थ के स्वत्वार्थ के स्वत्व सा सा परन्तु प्रमा विशेष से प्रमानिक प्रमा शिक्ष में पूर्वित के के एक ही प्रहार से राज्य नष्ट हो गया।

इस प्रकार दार्घनिक घासक पतनोन्युख समाज के जहाज पर से अपने साथियों की रक्षा करने में असमर्थ रहता है। जो तय्य हैं वे सामने हैं। किन्तु हम यह देखेंगे कि उन तथ्यों से ही इसका स्पष्टीकरण होता है। यदि हम आगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, होता है।

अफलातून के रिपब्लिक में एक स्थान पर इसका संकेत किया गया है। जिसमें वह एक

राजा का वर्षन करता है जो जन्मजात दार्धीनक है। पहले वह यह अभिधारणा उपस्थित करता है कि किसी समय फिसी स्थान पर ऐसा राजा जन्म लेगा और बह अपने पिता की गर्दी पर ठेजा और तब इन अपने दार्थीनक सिवानों के व्यावहारिक क्या देशा। इसके बाद अफलातून इस निर्णय पर पहुँचता है कि 'एक भी ऐसा धासक पर्याच होगा, यदि अपनी प्रजा का समर्थन वह प्राप्त कर सकेना जो बताना नरिर्देशित में असम्मय जान पर वहार है। अगे इस तक का उपस्थित करने वाला बताता है कि आधादाद का काराम्य का पर पहुँचता है। अगे इस तक का उपस्थित करने वाला बताता है कि आधादाद का काराम्य का प्रवास का प्रजा करा है। अगे चलक र वह कहता है— "यदि मान किया जाय कि हमारा सासक आधादा का मुंग के बताता है और आदर्थ सामाजिक परम्पराजों की स्थापना करता है तो यह बात सम्भावना की सीमा के बाहर नहीं है कि सासक की आधातों के अनुकृत ही उसकी प्रजा कार्य करती। "

बक्कातून की योजना की सफलता के लिए ये अन्तिस प्रस्ताव स्पप्ततः आवश्यक है किन्तु के अनुकरण की मन प्रतित्त पर भी निर्भर हैं। और हम पहले हैं देख चुके हैं कि इस प्रकार का सामाजिक अन्धास एक प्रकार का सीक्षात उपाय है जिसके कारण अपने उद्देश्य पर सीझ पहुँचने के बजाय विनाय की और पहुँच जाते हैं। दासीनिक सासक की नीति की किसी प्रकार की जबरस्तती चाहे वह सारीरिक हो या मानसिक, उसे असफलता प्रदान कर देगी और जिस प्राण्य के लिए वह चेस्टा करता है वह प्राप्त न होगा। और हम दृष्टि से हम उसकी नीति की परीक्षा करें तो हमें पता चलेगा कि उसकी जबरस्ती विचित्र वंग से स्पष्ट है। क्योंकि वयिष अक्षात्र कर्तुता है कि दार्शनिक सासक के सासन में प्रचा की सहमति आवश्यक है, यह स्पष्ट है कि सासक दार्शनिक हो भी जाय तो उसे निरंकुश राजा होने के कारण उसकी दार्शनिकता बेकार हो जायमी जब तक बहु सारीरिक शर्मिक की तैयारी न किये रहे क्योंकि पता नहीं कब उसकी आवश्यकता उत्पन्न जाय। जिस प्रकार यह तर्क समक्षन में स्पष्ट है उसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि यह परिस्थित उत्पन्न हो सक्ती है।

'कोगों का स्वभाव अस्विर होता है, किसी बात को करने के लिए उसे राजी कर लिया जा सकता है, परनु उसी बात पर दृढ़ रखना कठिन है। इसलिए यह उचित है कि इस प्रकार तैयार रहना चाहिए कि इतनी शक्ति हो कि जब लोगों का विश्वास हट जाय तो जबरहस्ती उनको मनवाया जा सके।"

इस कूर कथन में मैकियावजी ने दार्थनिक राजा के कार्य-कीवाज मे ऐसी कुटिल बात कही है जिसे अफलातून ने जान-बूसकर मोगनीय रखा। यदि दार्थनिक राजा समझता है कि प्रेम से मेरा काम नहीं हो सकता वह अपने दर्धन का तिरस्कार करते तज्वारों के कांगा। मारकस वर्शाणियन ने भी ईसाइयों के प्रति ऐसा ही किया। एक बार फिर हम भीषण दूबर देखते हैं, औरस्पूज दुंक सारबंट बन गया। सच बात तो यह है कि दार्धनिक-राजा निक्य हो बसफल होगा क्योंकि वह दो विरोधी प्रकृतियों का एक ही व्यक्ति मे समावेश करना चाहता

१. अफलातून : रिपब्लिक, १०२ अ-व ।

२. मेकिवावली : व प्रिस, अध्याय ६ ।

है। दार्घितक, राजा के जबरदस्ती के क्षेत्र को जपनाकर अपने को प्रभावधील बना देता है, और राजा दार्घितिक के आवेगहीन चिन्तन के क्षेत्र में प्रवेश करके अपने को प्रभावहीन कर देता है। जिस प्रकार 'टाइस-मधीन' वाला त्राता अपने शुद्ध रूप में राजनीतिक आदर्शवादी है, उसी प्रकार दार्घितिक-राजा अपनी असफलता प्रकट करता है, जब वह अस्य उठाता है और अपने को 'प्रचक्षत्र कर से त्राता' प्रवट करता है।

### (५) मानव में ईश्वरत्व

हमने सर्जनात्मक प्रतिभा के तीन अतिमानवो की परीक्षा की, जिन्होने पतनोत्मुख समाज में जन्म लिया और जिल्होने अपने बल और तेज को सामाजिक विघटन की चनौती का सामना करने में लगाया. और प्रत्येक में देखा कि उसके त्राण के उपाय से शीध्रता या विलम्ब से विनाश ही हुआ । उस भ्रम-निवृत्ति से हम किस परिणाम पर पहुँचते हैं ? क्या इसका यह अर्थ है कि पतनोत्मख समाज के त्राण का प्रत्येक प्रयत्न विफल हो जायगा यदि उसका त्राता मनष्य है ? हमें उस क्लासिक कथन को स्मरण करना चाहिए जिसकी सत्यता अनभव के आधार पर हम प्रमाणित करते चले आ रहे हैं अर्थात 'वे सब लोग जो तलवार उठाते हैं, तलवार के साथ नष्ट हो जायेंगे।' ये शब्द उस त्राता के हैं जिसने इसी कारण अपने एक अनुचर को फिर से तलवार को स्थान में रखने की आजा दी जिसने तलवार खीची थी और उसका प्रयोग भी किया था। नजारेख के ईसा ने पहले उस घाद को भरा जो पीटर की तलवार द्वारा हआ या और फिर अपने घरीर को गहनतम अपमान और पीड़ा को झेलने के लिए समर्पित कर दिया । और यह भी स्मरण रखने की बात है कि उसका तलवार न उठाना इस कारण नहीं या कि इस विशेष अवस्था में उसकी शक्ति उसके वैरियों से कम थी। उसका विश्वास था, जैसा कि उसने जजो से कहा था कि यदि मैं तलवार उठाता तो अपने 'देवदृतों की बारह अक्षौहिणियों' से निश्चय ही वह विजय प्राप्त करता जो तलवार चलाने की कला से प्राप्त हो सकती है। यह विश्वास होते हुए उसने अस्त्र के प्रयोग से इनकार कर दिया । तलवार से विजय प्राप्त करने की अपेक्षा -सूली पर चढना उसने अधिक उत्तम समझा।

संकट के समय इस विकल्प के चुनने में ईसू ने उस परम्परा को तोड़ा जिसका उपयोग अन्य प्राताओं ने किया था, जिनके सम्बन्ध में हमने अध्ययन किया है। इस महान् नयी विरोधी प्रवृत्ति की प्रेरणा ईसा को कैसे मिली इस महान् नयी कियोधी प्रवृत्ति की प्रेरणा ईसा को केसे मिली इस महान् उपयोग उपा अप ताओं ने च्या अन्तर है, जिन्होंने अपने दावों को छोड़ दिया और तल्वार उठायी ? इसका उत्तर यह है कि इसरे मानेचे ये कि हम मनुष्य है और ईसा वह मनुष्य शिवोद विद्यास था कि में ईस्वर का पुत्र हूँ। क्या हम स्तोत्रकार डेविड के शब्दों में 'त्राण ईस्वर के हाथों में होता है'—इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जब तक मानवता को त्राण पहुँचाने वाले में किसी अर्थ में कुछ ईस्वरत्व न हो, वह त्राता अपने मित्रता अपने प्रेरण केस मानवता को त्राण पहुँचाने वाले में किसी अर्थ में कुछ ईस्वरत्व न हो, वह त्राता अपने मित्रता को पूरा करने में अशब्द रहेगा। हमने उस पाखणी त्राताओं की परीक्षा की और देखा कि वे असपक रहे, जो केक मनुष्य है। अन्त में हम उन लोगों के सम्बन्ध में विचार करे जो देवता के रूप में हमारे सामने आये।

त्राता-वेदताओं के जलूस की आलोचना करना और इसका मुस्याकन करना कि जो होने का या करने का उनका दावा है वह कहाँ तक ठीक है, हसारे अध्ययन के ढंग के अनुकूल नहीं है और अमूनपूर्व दुस्साहस जान पढ़ेगा । किन्तु प्रयोग में कोई कठिनाई न होगी । बसीकि हम उस शती में जब हेलेनी सम्यता का पतन हो रहा था. ऐटिक रंगमंच पर आकस्मिक देवता का प्रकट होना असमंजस में पड़े नाटककारों के लिए सामयिक सहायता हो जाती थी, क्योंकि ऐसे प्रवृद्ध काल में भी उन्हें अपने नाटक की कथा-वस्तु परम्परागत हेलेनी पूराणों से लेनी पडती थी । स्वाभाविक समाप्ति के पहले यदि नाटक में नैतिक दोष या व्यावहारिक असम्भावनाओं के कारण कछ ऐसी उलझने. कला की परम्परा को निर्वाह करने के कारण हो जाती थी. जिनमे से निकलना कठिन हो जाता था, तो लेखक कला की दूसरी परम्परा का सहारा लेता था। वह उलझन को दर करने के लिए 'मशीन द्वारा' ऊपर से लटका कर मच पर देवता को ला सकता था या पहिये द्वारा मंच पर ला सकता था । ऐटिक नाटककारो का यह कौशल विद्वानो के जिवाद की अच्छी सामग्री बन गयी है। क्योंकि इन ओलिम्पियाई देवताओ द्वारा मानवी समस्याओं के हल करने की किया से न तो मनष्य की बद्धि को सन्तोष होता है, न मनष्य के हृदय को । उस विषय में यरिपिडीज सबसे अधिक दोषी है । एक पश्चिमी विद्वान ने सकेत किया है कि युरिपिडीज जब मशीन द्वारा देवता को प्रकट करता है व्यग्य में बोलता है। बेरल के अनुसार तर्कवादी (ऐसा ही वह उसे कहता है) युरिपिडोज ने यह परम्परावादी कौशल अपने उद्देश्य की प्रति के लिए प्रयोग किया था क्योंकि इन व्यन्यों और आक्रमणों की बौछार को उसने आवरण बना लिया था । वह खले हुए इस से इनका व्यवहार उस यस में करने का साहस नहीं कर सकता था । इस प्रकार का आवरण आदर्श है क्योंकि साधारण विरोधी जनता, इसे समझकर नाटककार पर विरोधका तीर नहीं चला सकती थी और बद्धिमान सन्देहवादियों के लिए बात स्पष्ट थी। 'यह कहना ठीक होगा कि यरिपिडीज ने रंगमच पर देवताओं से जो कहलाया है, साधारणतः वह अविश्वसनीय है। लेखक की ओर से वह आपत्तिजनक है और झूठ है। देवताओं को लाकर उसने मनच्यों को यह विश्वास दिलाना चाहा कि उनका अस्तित्व नहीं है।"

मतृष्य के दुख और वैभव से दूर और सराहना के अधिक उपयुक्त उपदेवता (हेमीगाड) है जिनकी माताएँ मानवी है और पिता अंतिमानव । जैसे यूनानी उदाहरण हरक्युलीज या

१. ए० डब्स्यू० बेरल : यूरिपिडीक व रेशनिलस्ट, पृ० १३८ । अग्तिस वाक्य इस अवतरण में अरिस्टोफेनीज के एक अवतरण से लिया गया है—चेस्मोफोरियाजुसी—-११-४४०-१ ।

एसक्लिपियोस या ब्रोरफ्यूड । ये अर्ध-देवता मानव धरीर धारण किये रहते हैं बौर मनुष्य के हुछ को हरने के लिए बनेक परियम के कार्य करते हैं । ईप्यांक्त देवता उन्हें बण्ड देते हैं बौर मानव धरीर धारण करने के कारण वे दर्थों को सहते हैं । यह उनका गौरव है कि वे मनुष्य की भ्रांति मृत्यू को प्रान्त होते हैं और इस उपदेवता की मृत्यू के पीछे देवता का स्वष्ण होता है जो संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से मरता है—मिनोई संसार में जगरियूस के नाम से, सुमेरी संसार में जगरियूस के नाम से, सुमेरी संसार में तम्मू के नाम से, हिताइत जगत् में असीस के नाम से, स्कैटिनवाई जगत् में बाल्वर के नाम से, सीरियाई संसार में इंदोन के नाम से आर्र हाता है जान में होते नोम से नाम से, सियाई संसार में हुसेन के नाम से अर्ध निवाद जान में हात नाम से नाम से, सियाई संसार में हुसेन के नाम से

यह कौन देवता है जो विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होता है, किन्तु आवेग एक है ? यद्यपि वह संसार में विभिन्न वेशों में प्रकट होता है किन्तु उसका बास्तविक रूप उस समय दिखाई देता है जब अभिनय का दुखद अन्त होता है और वह मृत्युदण्ड का भागी होता है। यदि हम मानव-विज्ञानी की खोज की प्रणाली को ग्रहण करें तो इस शाश्वत नाटक को इतिहास के आरम्भ में पायेंगे। 'वह उसके सामने कोमल पौधे के समान उगेगा, और जैसे सुखी धरती में से जड़ निकलती है।'<sup>?</sup> मरता हुआ देवता पहले-पहल बनस्पति की आत्मा में हमें प्रकट होता है जो वसन्त में मनुष्य के लिए पैदा होती है और शरद में मनुष्य के लिए मर जाती है। मनुष्य इस प्रकृति के देवता की मत्य से लाभान्वित होता है और वह सदा मन्ष्य के लिए मरता न रहे तो मनव्य का विनाश हो जाय ।'र 'हमारे पापों के कारण वह आहत हआ, हमारे अन्यायो के कारण उसे चोट लगी, हमारी शान्ति के लिए उसने दण्ड भोगा और उस पर बेतों की जो चोटें लगीं उससे हमारे घाव भरे। किन्तु कोई बाहरी उपलब्धि चाहे कितनी भी शानदार हो और उसके लिए चाहे कितना भी मृत्य चुकाना पडे दुख के हृदय के भीतर के रहस्य का उद्घाटन नहीं कर सकती। यदि हम रहस्य जानना चाहे तो हमें लाभ प्राप्त करने वाले मानव और कष्ट प्राप्त करने वाले देवता के भी आगे देखना चाहिए । देवता की मत्य और मनध्य का लाभ कथा को समाप्त नहीं कर देते । हम नाटक को मुख्य अभिनेता की परिस्थिति, भावना और उद्देश्यो को समझे बिना, समझ नहीं सकते । मरने वाला देवता जबरदस्ती मारा जाता है कि अपने से मरता है ? उदारता के साथ मरता है कि कटुता के साथ ? प्रेम के साथ कि निराशा से ? जब तक हम इन प्रश्नों का उत्तर न समझ ले हम यह नहीं जान सकते कि देवता के कच्ट द्वारा प्राप्त यह त्राण मनुष्य के केवल लाभ के लिए है या वह एक आस्मिक सम्पर्क होगा जिसमें मनुष्य वह दैवी प्रेम और करुणा प्राप्त करके, (जैसे दीपक बड़ी ली से प्रकाश प्राप्त करता है\*) जिसे ईश्वर ने विश्रद्ध आत्म-त्याग करके दिया है, उसे छौटायेगा ।

१. इसाया---५३-२।

तब बात तो यह है कि मनुष्य स्वयं उते मार बालता है जिससे बहु अपना अस्तिस्व कायन रख सके । वनस्पति की आत्मा की उपासना राबर्ट बन्मं की कविता 'कान बारकी कार्न' में बहुत सुन्वर बतायी गयी है। अंग्रेजी साहित्य में ऐसी सुन्वरता से कहीं नहीं जिखा गया है।

३. इसाया--- ५३, ५ ।

४. प्लेटो के पत्र---७,३४१-सी०-डी०।

देवता किस भावना से मृत्यु को स्वीकार करता है? इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए या इस मह बुबयायी नाटकों पर एक बार किर विचार करें तो हम देखेंगे कि किस प्रकार अपूर्ण बिक्यान से पूर्ण अलग रहता है। ओराअपूज की मृत्यु पर जब कैलियोंप बहुत मुज्य बंग से बिकाय करती है तब उसमें कहता का स्वर है वो हसाई कानों को खटकता है।

'हम मानद अपने पुत्रों की मृत्यु पर क्यो शोक करते हैं जब हम जानते है कि देवताओं में भी यह शक्ति नही है कि अपने पुत्रों को मरने से रोक सकें।''

मरते हुए देवता की कथा का विचित्र निष्कर्ष है। जान पहता है कि ओरक्यूब की माता जपने पुत्र को कथी मरने ने देती यदि उसका वहा चलता। जैसे बादल सुर्य को छिपा खेता है, मुनानी किंद के वर्णन ने ओरखबूब की मृत्यु हो प्रकास को छीन लिया। किन्तु एंटियेंटर की कविता का उत्तर दूसरी महानु इति ने दिया है:

'ईश्वर संसार से इतना प्रेम करता था कि उसने अपना एकमात्र पुत्र ससार के लिए दे दिया कि जो उसमें विश्वास रखता है वह नष्ट नहीं होगा, सदा जीवित रहेगा।'

धर्म पुस्तक ने इस बकार वोक-गान का उत्तर दिया है, और इस उत्तर में उसने भविष्यवाणी की है। "पिक रहता है, अनेक परिवर्तित होते रहते हैं और अल जाते हैं।" और माताओं के सर्वेदाण का यह हमारा अंतनम परिणाम है। जब हम अपनी खोज में चले तो हमें महान् संख्या मिली, किन्तु ज्यो-ज्यो हम आगे बढ़े दौड में हमारे साध्यी एक के बाद दूसरे पीछ रहते गये। पहले जो पराजित हुए वे तजवार बाले थे, इसरे पुरातनवादी और भविष्यवादी थे, उसके बाद वार्वीनिक, केवल देवता दौड़ते रह गये। अन्त में मृत्यू की कठिन परीका में, इन माता-देवताओं में भी कुछ ही रह गये जिल्होंने मृत्यू की सरिता में कृद कर माता होने की पदवी की रक्षा की है। और जब हम बढ़े होकर साथार के उस पराजित वर रेखते है तब कल में हम एक रूप जमराता हुआ विवार्द देता है जो सारे अन्तरिक्ष में केठ जाता है। यही हमारा माता है, 'ईस्वर की इच्छा उसके हामी पूरी होगी, वह अपनी आरमा को देखा जो देवे सन्तीच होगा।'

९. ओरफ्युज की मृत्यु पर एंटि प्लेटर का शोक्डगीत (सम्भवतः ६० ई० प०)

२. शेली--अडोनेस, ४२।

३. इसाया--- ५३, १०-११।

### २१. विघटन का लयात्मक रूप

इसके पहले के अध्याय में हमने खोजा और एक समानता पायी--जिसमें स्वभावतः विरोध भी था--जो विकासोत्मुख और विघटनोत्मुख समाजों के सर्जनात्मक व्यक्तियों का गुण है। इसी ढंग पर हम अपने विषय की इसरी बात की आगे खोज करेंगे और देखेंगे लयात्मक विकास और लयात्मक विघटन में कोई समानता है और सम्भवतः विरोध भी । प्रत्येक स्थिति में हमारा फारमला वही है जिसका अनुसरण हम अभी तक करते आये हैं. वह चनौती और उसका सामना करने का फारमूला । विकासोन्मुख सभ्यता मे एक चुनौती उपस्थित होती है और सफ-लतापूर्वक उसका सामना होता है जिसके परिणाम में नयी चुनौती सामने आती है और इसका भी सफलता से सामना होता है। इस विकास की प्रक्रिया का अन्त नहीं होता जब, तक कि ऐसी चुनौती नहीं आती जिसका सामना करने में सभ्यता असफल हो जाती है, तब विकास रुक जाता है जिसे हमने पतन का नाम दिया है। यहां से सहसम्बन्धी लय आरम्भ होती है; चनौती का सामना नहीं हो सका फिर भी चुनौती आती रहती है। संक्षोभ के साथ चुनौती का सामना करने के लिए दूसरा प्रयत्न किया जाता है, और यदि इसमें सफलता मिली तो विकास होता रहेगा । किन्तु हम यह मान कर चलेगे कि थोड़ी अस्थायी सफलता के बाद यह सामना भी विफल हो जाता है। तब रोगाक्रमण फिर होगा, और सम्भवतः कुछ समय के बाद चुनौती का सामना करने की चेष्टा होगी और कुछ समय में उसी कठोर चुनौती का सामना करके थोड़ी और अस्थायी सफलता प्राप्त होगी । इसके बाद फिर असफलता मिलेगी जो अन्तिम रूप से समाज का विनाश करे या न करे । सैनिक भाषा में इसे पराजय-जमाब-पराजय-जमाब (रूट एण्ड रैली, रूट एण्ड रैली) कह सकते हैं।

यदि हम उन तकनीकी शब्दों की शरण कें जिन्हें हमने इस अध्ययन के आरम्म में सोच निकाला था और जिनका प्रयोग हम करते आये हैं तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि पतन के बाद का सक्टकाल पराजय है, शार्वभीम राज्य की स्वापना कराय है। सार्वभीम राज्य के पतन के बाद का सक्टकाल पराजय है, शार्वभीम राज्य की स्वापना अपाय है। किन्तु हमने एक सार्वभीम हेलेंनी राज्य के इतिहास में देखा कि मारकस आरोजियस की मृत्यु के बाद अराजकता हो गयी और कायोचली-शियन के समय फिर पुराकजीवन आ गया। किसी सार्वभीम राज्य के इतिहास में एक बार के अधिक रोगाकमण और पुराकजीवन आ गया। किसी सार्वभीम राज्य के इतिहास में एक बार के अधिक रोगाकमण और पुराकजीवन की सक्ता है। ऐसे आक्रमणो और पुराकजीवन की संक्षा उस लेंस को शक्ति पर रहें है। उसहारण के किए मोहे समय के लिए किन्तु चक्ति कर दे देने वाला रोगाकमण १९ में हुआ जिसे 'वार समादो का वर्ष कहते हैं। किन्तु हम प्रमुख पटनाओं पर ही विचार करेंगे। सकटकाल के बीच भी पुराकजीवन का समय आ सकता है। यदि हम संकट के काल मे एक विशेष पुराकजीवन का समय आ सकता है। यदि हम संकट के काल में एक विशेष पुराकजीवन का समय आ सकता है। यदि हम संकट के काल में एक विशेष पुराकजीवन का समय आ सकता है। यदि हम संकट के की तो हमें 'कारपूर्ण मिल जावना।

पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय जमाव-पराजय जिसे हम कह सकते हैं कि पराजय-जमाव के उस का साढ़े तीन विस्पन्दत हैं। स्पष्टत: साढ़े तीन सब्या में कोई विशेष गुण नहीं है। विषदन के विशेष उदाहरण में ढाई या साढ़े चार या साढ़े पांच विस्पन्दन हो सकते हैं किन्तु विषयन की प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं होगा। किन्तु साढ़े तीन विस्पन्दन की सब्या साधारणत: अनेक विषय-तोन्युख समाजों के इतिहास में मिलती है। उदाहरण के लिए उनमें से कुछ का वर्णन हम करेंगे।

हेलेनी समाज के पतन की ठीक-ठीक तारीख ४३१ ई० पू० है और चार सौ साल बाद ३१ ई० पू० में आगस्टस ने सार्वभौम राज्य स्थापित किया । क्या हम इन चार सौ वर्षों में जमाव-पुन.पतन की किया को पाते हैं ? निश्चय ही हम पाते हैं । उसका एक चिह्न एकता के सामाजिक धर्म का प्रचार या जिसका साइराक्यूज में टिमोलिओन ने प्रचार किया था और अधिक विस्तृत क्षेत्र में सिकन्दर महान् ने इसी एकता का प्रयत्न किया था। ये दोनो चेष्टाएँ चौथी शती ईसापूर्व के अन्तिम अर्धांश में हुई थी। दूसरा चिह्न विश्व राष्ट्रमण्डल की सकल्पना है जिसका जीनो तथा एपिक्युरियस ऐसे दार्शनिको ने तथा उनके शिष्यो ने प्रचार किया था। तीसरा चिल्ल अनेक वैधानिक प्रयोगो का है-सेल्युकस का साम्राज्य, एकियन तथा एइटोलियन सघ तथा रोमन लोकतन्त्र । ये सब ऐसे प्रयत्न थे कि नगर-राज्य की प्रभुसत्ता के ऊपर एक प्रभुसत्ता की स्थापना हो। और चिह्न बताये जा सकते हैं किन्तु जिस पुनरुज्जीवन का संकेत किया गया है उसके ज्ञान के लिए ये पर्याप्त है, और इनसे समय का भी ज्ञान हो जाता है। पुनरुज्जीवन के ये प्रयत्न असफल हुए । इसका कारण मुख्यतः यह था कि यद्यपि ये बड़ी-बडी राजनीतिक इकाइयाँ अलग-अलग नगर-राज्यो से आगे बढ़ गयी थी फिर भी आपसी सम्बन्ध में एक-दूसरे के प्रति उनमे अनुदारता और असहयोग या जैसा कि पांचवी शती ई० पू० के यूनान के राज्यो में, था जब उन्होंने एकेनो-पेलोपोनेशियाई यद्ध का आरम्भ करके हेलेनी सभ्यता का पतन आरम्भ किया । यह दूसरा रोगाकमण अथवा (जो एक ही बात है) असफलता उस पुनरुज्जीबन की है जो २१८ ई० पू० में हैनिवली युद्ध के आरम्भ में हुआ । हमने पहले रोमन साम्राज्य के इतिहास में एक सौ साल की लम्बी अवधि के रोगाक्रमण का वर्णन किया है और उसके बाद के पुनरुज्जीवन का। इससे साढ़े तीन विस्पन्दन का पता चलता है।

यदि हम चीनी समाज के विचटन पर ध्यान दे तो हम देखों कि पतन उस समय से आरम्म हुआ, जब ६२४ ई० पूर में सितन और चू में विनायकारी समयं आरम्म हुआ और जब २२१ ई० पूर में सितन ने स्ती को पराजित किया और चीन ने चीनी शानियम राज्य के स्थापना में। चीनी सकटकाल को यदि ये दोनो आरम्मिक और अस्तिन तिषयी हैं, तो क्या हमें इस बीच पुनरुज्जीवन तथा रोगाक्रमण की कियाएँ मिलती हैं? इसका उत्तर 'हां' है। क्योंकि चीनी संकटकाल में कन्म्यूशियस (सम्भवत: ५५१-४७९ ई० पूर) की पीड़ी के समय पुनरुज्जीवन का आस्तिलन-दिखाई देता है जब निसस्त्रीकर सम्माजन ५५६ ई० पूर में हुआ या जो अन्त में असफ हुआ। आये करन यदि हम चीनी सार्वभीम राज्य के इतिहास पर पृटि डाल तो पहली तथा पीछे वाली इनकी पीड़ी में, अयांक् इंसवी सन् की पहली सती के आरम्म में, जब इनका अन्तःकाल था, रोगाक्रमण और पुनरुज्जीवन की हुख्यात कियाएँ हुई। यहाँ भी हमें

साढ़े तीन विस्पन्दन मिलते हैं। ये विस्पन्दन हेलेनी विस्पन्दन से दो सौ साल पहले समगति होकर मिलते हैं।

यही परिचित नकशा हमें परम्परावादी ईसाई समाज के मूल शरीर के विघटन के इतिहास में दिखाई देता है। हम पहले बता चुके हैं कि इस सम्यता का पतन रोमानो-बुरुगेरियन युद्ध ९७७-१०१९ ई० से आरम्भ हुआ और शान्तिमय प्रामिक सार्वभौम राज्य १३७१-७२ की पुनःस्थापना से आरम्भ होता है जब उसमानियों ने पैसिडीनिया पर विजय प्राप्त की । इन दोनों तारीखों के बीच, जब परम्परावादी ईसाइयों का संकटकाल या, हम पुनरुजीवन की स्थापना की घटना देख सकते हैं जिसका नेता पूर्वी रोमन सम्राट एलेक्सियस केमनेनस (१०८१-१११८) था। यह किया सौ साल तक चली। इसके बाद का शान्तिमय धार्मिक सार्वभौम राज्य का, सन् १७६८-७४ के रूसी-तुर्की युद्ध की पराजय के कारण, पतन हो गया । इस पतन से उस-मानिया शासन का पूर्णतः अन्त हो गया । उसमानिया इतिहास से पता चलता है कि इसके पहले रोगाकमण हो चुका था, जिसके बाद फिर से पुनरुज्जीवन हुआ । रोगाकमण उस समय हुआ जब बादशाह के दासो के परिवार का शीघ्रता से विनाश होने लगा, जब सुलेमान महान् की सन् १५६६ में मृत्यु हुई। पुनरुज्जीवन का आरम्भ उस समय से होता है जब बादशाह ने परम्परावादी ईसाई रिआया को स्वतन्त्र मुसलमानों के साथ, जिन्होने शक्ति की बागडोर अपने हाय में छे ली यी---शासन में छेने का प्रयोग किया। अब वह इस बात पर जोर नही देता था कि शासन में सहयोग करने के लिए उन्हें धर्म-परिवर्तन करना पढ़ेगा । इस कान्तिकारी नवीनता ने, जो कोपरुलू बढ़ीरों का कार्य था, उसमानिया साझाज्य को साँस लेने का समय दिया, जिसे बाद के उसमानली 'ट्यूलिप काल' कहते हैं।

हिन्दू समान के विषटन के इतिहास में नभी आग्ने विस्तन्तन का समय नहीं जाया है। क्योंकि हिन्दू सार्वभीम राज्य की, जिले ब्रिटिश शासन ने स्थापित किया था, दूसरी किस्त का समय अभी पूरा नहीं हुना है। इसके विषरीत परायस-जोर पुनरक्षीयन के पहले तीन विस्तन्तन का लेबा मौजूद है। तीसरा रोगाक्कमण उस समय हुआ वह मुगल साम्यक्ष पतन और विटिश राज्य के जानमन के बीच की अराजकता का समय था। पुनरक्षीयन का हुत्तरा विस्तवत्त उस समय स्तर्य्य है बब अकबर (१५६५-१६०२) ने मुगाल राज्य को स्वापना की। इस्ति पहले में हाराज्य का आधात स्त्रय्य नहीं है, किन्दु विदि हा हिन्दू इतिहास के संकटकारू को देखें, यो है हैं कि इस हिन्दू इतिहास के संकटकारू को देखें, यो है हैं कि इस हिन्दू इतिहास के संकटकारू के देखें, विद हों के स्वानीय राज्यों में आपसी मुद्ध हो रहे थे, तब हमें पता चलेगा कि हिन्दू शासकों और सुमिलम आक्रमणकारियों हों, वा साइद्वीं और ते रहतीं गती में और बाद के मुसिलम आक्रमणकारियों हों, वितर्में अकबर के यूवेज भी में, पन्दहवी और सोलहर्सी गती में जी स्वानीय वांगी उसके बीच अलाउदीन और भीरोज के शासन में चौदहर्सी ग्राती में कुछ ग्रातिन भी।

हम दूसरी सम्पताओं के विभाग का भी विश्लेषण कर सकते हैं यहीं हमें दानी सामग्री मिलती हैं कि अप्यापन से दूस परिणास निकाल सकते हैं। किसी किसी स्थित में हाथ देखेंगे कि विस्तादन' की पूरी संख्या नहीं मिलती, क्योंकि उस सम्पता को उसकी स्थानिक मृत्यु के पहले ही उसका पढ़ोसी निगल गया। फिर भी हमें विश्वयन के लग का हतना प्रमाण मिल गया है कि हम इस लग के उदाहरण को अपनी परिचमी सम्पता पर लगा कर देखें कि क्या वह उस प्ररत का कुछ उत्तर दे सकती है, जिसे हमने कई बार पूछा कि जिसका अभी तक क्योधजनक उत्तर हम नहीं दे सके। प्रस्त यह है कि क्या हमारी परिचमी सम्पता का भी पतन हवा है ? यदि हो, तो विश्वयन की किस परिस्थित में बह पहुंची है ?

एक बात तो स्पष्ट है, हमारे यहाँ अभी सार्वभौम राज्य की स्थापना नहीं हुई है यद्यपि इस दिशा में दो दुस्साहसपूर्ण प्रयत्न इस शती के पहले अर्धांश में जरमनी द्वारा हुए और उसी प्रकार का दस्साहसपूर्ण प्रयत्न सौ साल पहले नैपोलियन के फास ने किया था। एक बात और स्पष्ट है। हम लोगो में हादिक और गम्भीर अभिलावा है कि एक संस्था की स्थापना हो जो सार्वभौम राज्य नहीं हो, किन्तु जिसके द्वारा विश्व की ऐसी व्यवस्था हो, जिस द्वग की एकता की संस्था स्थापित करने का प्रयत्न हेलेनी सकटकाल मे वहाँ के राजममैंज्ञों और दार्शनिकों ने किया था किन्तु निष्फल रहे । वह ऐसी सस्या होगी जिसमें सार्वभौम राज्य के वरदान तो सब आ जायेगे, अभिशाप न आयेगा । सार्वभौम राज्य का अभिशाप यह है कि एक दल का व्यक्ति दूसरे दलों को सैनिक शक्ति से मार गिराता है । वह 'तलवार के द्वारा त्राण' का परिणाम है, जिसके बारे में हमने देखा है कि वह त्राण बिलकुल नहीं है। हम चाहते हैं कि स्वतन्त्र लोग स्वतन्त्र सहमति से एक साथ रहें और बिना जबरदस्ती के सब प्रकार की बड़ी-से-बड़ी सुविधाएँ प्राप्त करें, और बडे-से-बडा सामंजस्य स्थापित करें, जिसके बिना यह आदर्श व्यवहार मे नही आ सकता । नवस्वर १९१८ के युद्ध-विराम के कुछ मास पहले अमरीकी राष्ट्रपति विलसन को जो प्रतिष्ठा यूरोप में प्राप्त हुई---यद्यपि अपने देश में नही---उसमे हमारी आशाएँ निहित थी । राष्ट्रपति विलसन का सम्मान गद्य द्वारा व्यक्त किया गया था, आगस्टस के सम्बन्ध में जो सामग्री उप-लक्स है वह बरजिल या होरेस का पश्च है । चाहे गृद्य हो या पद्य, दोनों में जो विश्वास, आशा और धन्यवाद की भावनाएँ हैं वे प्राय: एक-सी है। परन्तू परिणाम मिन्न है। आगस्टस अपने संसार को सार्वभौम राज्य बनाने में सफल हुआ, दिलसन अपने ससार को और अच्छा बनाने में असफल रहा---

> छोटा आदमी एक-एक जोड़ता है, जल्दी ही वह सौ तक एकत्र कर लेता है

बड़े बादमी की अभिलाषा लाखों की होती है, बह एक भी एंकत्र नहीं कर पाता ! <sup>१</sup>

इन विचारों और लुलना से पता चलता है कि हम अपने सकटकाल में बहुत आगे बड़ गये हैं और यदि हम पूर्छ कि निकट मृत में बचसे स्पष्ट और विशिष्ट बचा विपत्ति हमारे सामने उपस्थित हुई है, जो उत्तर स्पष्ट है—राष्ट्रवादी परस्पर विनाशकारी युद्ध, विसे लोकतल्त्र तथा उद्योगवाद हारा निर्मुलन शक्तियों से बल सिला है, जैसा कि इस अध्ययन में पहले हमने बताया है। इस भीयपता का आरम्भ अठारहवी शती के अन्त के कांस के कान्तिकारी युद्ध से होता है। पहले जब हम इस विश्वय पर विचार कर रहे थे, तब परिचम के इतिहास के आधुनिक इतिहास में हमें पता चला कि इस प्रकार का हिसासक संघर्ष पहला नहीं, हसरा था। पहला संघर्ष वह था तिसमें नवाकचित धौमिक युद्ध हुए ये, जिसने सोलहवी शती के सम्य से तकहवी शती के म्यस का परिचमी ईसाई जात् को तहस-नहस कर डाला और हमने देखा कि इस दोनों हिसासक युद्धों के बीच सौ साल ऐसे बोते जिनमें युद्ध अधिकार हस्का रोग था, जिसमे राजाओं का खेल होता रहा, जिससे न तो धामिक उन्नार था, न साप्रयामिकता, न लोकतन्त्रीय राष्ट्रवार। इस प्रकार अपने इतिहास में भी हमें सकटकाल का प्रतिक्यी (टिपकल) उदाहरण मिलता है: पतन, पुनकजीवन और इसरा रोगाल्यम ।

हम देख सकते हैं कि सकटकाल में अठारहवी राती का पुनरुज्यीवन बयो अकाल प्रमूत और अस्थायी हुआ। उसका कारण यह था कि जो सदाशयला 'प्रवृद्धता' के कारण प्रयोग में लायी गयी वह विश्वास, आंशा और उदारता के हैसाई वृष्णे प्रधापित नहीं में सिक्त निराशां, मय और मानवता के प्रति ष्णा के पैशाचिक रोगों के कारण प्रयोग की गयी। यह धामिक उत्माह की उपलब्धि नहीं थी, उसकी कभी का सरल उपजात (बाई प्राइक्ट) था।

क्या हम उस दूसरे और अधिक हिलात्मक मुद्ध के परिणाम को, किसी भी दक्षा में, देख सकते हैं जिसमें हमारा परिकासी समाज अठारहुंवी धती बाली अबुद्धता की आध्यारिमक अपर्यापता के कारण रेस गया है ? यदि हम मिल्य की ओर देखने का प्रयत्न करे तो हमें पहले यह समरण कर लेना चाहिए कि जिलगी भी सम्मताओं का इतिहास में वर्णक हुआ है वे चाहे सर गयी हो या मर रही हों, जन्म के शरीर के समान नहीं है, जिनके लिए पहले से हो निरिच्यत है कि जीवन की एक अबिंध समाया करने समानित पर पहुँचते । यदि आज तक जितनी सम्मतारे हुई हैं, उन्होंने इस प्रवा का अनुगमन किया है, तो भी, रितिहासिक नियतिवाद का कोई ऐसा नियम नहीं हैं जो हमें दिवा कर सके कि सकटनाल की अवद्ध कहा हो में सावंचभीम की शीमी और स्विर्ट अनि में अवने को केंक दे जिसमें भीरे-धीरे जलकर हम खूल और राख हो जावेगे । साथ ही यदि झुसरी सम्पताओं का इतिहास और प्रकृति के जीवन को हम देखेंगे और अपनी बर्तमान स्थिति के अनंगल प्रकाश में निरिक्षण करेंगे हो सा जिल्होंने ए१ ए४ १९ १९ १९ १९ १९ का महामरार देखा था । और इस दूसरे युक्त से बार्गिल हम ति का निक्होंने १९१४-१८ का महामरार देखा था । और इस दूसरे युक्त से बार्गिल के बार प्रकाशन के लिए हसे किर कि

लिक्का गया। यह इस्तर मुद्ध हमारे जीवन में ही ऐसे बन के आदिकार तथा प्रयोग से समारत किया गया निसमें एटिमिक धीत की विद्मुत्त करने का नया बंग निकाला गया वित्तर्व मुख्य ने मनुष्य के जीवन तथा उसकी निर्माद करहात्रों को गटक रुद दिया वैद्या पहले कभी नहीं हुआ गया। या। इन विनासकारी घटनाओं का बीझ-बीझ होना और बढ़ताही जाना पविष्य के अवस्वकार का घौतक है, इस अनिस्वया के कारण, ऐसे सम्य वह हमारी आध्यासिक समित्रयो की तिताल आदस्यकता है, हमारी आसा जीर विश्वास के टूट आने की आधंका है। यहां वह नुकीतो है जिसे हम अवस्वीकार नहीं कर सकते और हमारा पविष्य ह्यारा सामना करने पर निर्मार है।

"मैंने स्वान देखा, और मैंने देखा कि एक मनुष्य विषयों में लिपटा एक स्थान पर खड़ा है। उसके मूँह उसके घर के उलटे है, उसके हाथ में एक पुस्तक है और गीठ पर बड़ा बोझ है। मैंने देखा कि उतने पुरातक खोलों और पढ़ा, बहु पढ़ता रहा और रोता रहा और कौपता रहा। जब बहु अपने को नहीं रोक सका, फूट-फूटकर रोने लगा और दुख से चिरूला उठा, 'मैं स्था कहें'?"

बुनमन का ईसाई बिना कारण ही इतना दुखी नहीं हुआ 'मुझे निश्चित रूप से बताया गया है (खब्त कहा) कि दूसारा यह नगर आकाश से बरलती आग से जरू जायगा, जिसमें में, भेरी पानी और मेरे मुन्दर बन्चे भरम हो जायेगे जब तक कि कोई ऐसी राह न निकले (वो अभी मुझे (खबाई जुड़ी देता) जिससे मेरी रक्षा हो सकें।

इस चुनोती का सामना ईसाई किस प्रकार करने जा रहा है ? क्या वह इधर-उधर देखेगा कि किस और टीई, और फिर भी कहा रहेगा, स्थामि उसे पता नहीं कि किस और जाना पाहिए? या नह प्रकास पुत्र की ओर देखते हुए जीरेग ? यदि इस प्रकास का उतार और कहीं कोई नहीं देगा, केकर साइत जीवन पिक्ताते हुए दीरेग ? यदि इस प्रकास उतार को साम बताता है कि हुम यह पविष्य-वाणों कर सकते हैं कि ईसाई की मृत्यु विनास के नगर में ही जायगी। फिन्यु इस क्या के स्वाधिक संसाई को देना होगा, तो हमारा मानवी प्रकृति की समानता का ज्ञान बताता है कि हुम यह पविष्य-वाणों कर सकते हैं कि ईसाई की मृत्यु विनास के नगर में हो जायगी। फिन्यु इस क्या के स्वाधिक संस्करण में हमें बताया गया है कि मानव नायक कठिन समय में अपने हो सामनों पर नहीं छोड़ दिया गया था। बुत्यन के अनुसार ईसाई को धर्मप्रवासक ने बचाया था। और यह मानकर ईस्वर की प्रकृति मनुष्य की कहति है स्थिर नहीं होती। हमें प्रमंत्रा करनी चाहिए कि हमारे साथ को एक बार जो सामा देखर ने प्रदान की उन्हें दूसरी बार वह इनकार नहीं। कर

### २२. विघटन द्वारा मानकीकरण

सभ्यताओं के विघटन की प्रक्रिया की खोज की समाप्ति पर हम पहेंच गये है, किन्त समाप्ति के पहले एक प्रश्न पर और विचार करना है। जिन बातो पर हम अभी तक विचार करते आये है उनमें यह देखना है कि कोई प्रमुख-प्रवृत्ति तो नहीं काम कर रही है । और हम निश्चय रूप से देखते हैं कि मानकीकरण और एकरूपता की प्रवृत्ति (विघटन में) काम करती है, जिस प्रकार सम्यताओं के विकास की स्थिति में इसके विपरीत विशिष्टीकरण और विभिन्नता की प्रवृत्ति होती है। ऊपर सतही दृष्टि में हमने देखा है कि विघटन में साढ़े तीन विस्पन्दन बराबर रूप के वस पर होता है। इससे और महत्त्वपूर्ण एकरूपता का चित्र यह है कि विघटनोन्सख समाज मे तीन स्पष्ट वर्गों में विभाजन का भेद हो जाता है और उनमें प्रत्येक एक ढग का सर्जनात्मक कार्य करता है। हमने देखा है कि शक्तिशाली अल्पसब्यक समान ढग से दार्शनिक कार्य करते हैं और सार्वभौम राज्य स्थापित करते हैं. आन्तरिक सर्वहारा समान रूप से 'महान धर्मों' का आविष्कार करते हैं जो सार्वभौम धर्मतन्त्र में अपने को व्यक्त करना चाहते हैं और बाहरी सर्वहारा सेना को एकत्र करते हैं और ऐसा कार्य करते हैं कि उस यग को 'बीर काल' कहा जाता है । ये सस्याएँ समान रूप से उत्पन्न होती है और वे इतनी महत्त्वपूर्ण है कि जिस ढग से विघटन की यह प्रक्रिया होती रहती है उसी ढग से हमने इस अध्याय के अन्त में इसे सारणी के रूप मे अद्भित किया है । इससे भी अधिक व्यवहार, भावना और जीवन की समानता है और आत्मा के भेद के अध्ययन से प्रकट होता है।

स अरुट हता हूं।

सेनिलोप के जाला के दूम्टान्त तथा ऐसे ही समान उधाहरणो पर विचार करने से बही
विषयता हमें मिलती है जो विकास में विभिन्नता और विषटन में एकरूपता में है। जब अनुपरियत सोयीसियस की सती पत्नी ने अपने अनेक हठी प्रेमियों को वचन दिया कि ज्योही में
वृद्ध लेअरटेब (ओडीसियस के पिता) के लिए यह कफन बीनना समाप्त कर लूँगी, तुममें से
किसी से विवाह कर लूँगी। तो वह अपने करपे पर प्रतिदिन कपड़ा बीनती थी और दिन में
जितना बीनती थी, उतना रात में उधेड शकती थी। जब वह प्रात.काल बीनना आरम्भ करती
थी, उसके सम्मुख अनेक नमूने थे, और यदि वह चाहती तो प्रतिदिन नये नमूने के कपड़े बूनती।
किन्तु रात का काम एकरस था, स्योक्ति उधेडने में कोई भी नमूना हो, कोई अन्तर नहीं हो सकता
था। दिन में चाई उसकी गति कितनी भी अटिल होती रही हो, रात में तो केवल ताथा निकालने
का काम था।

रात के इस अनिवायं नीरसता के लिए पेनिलोप पर दया आती है। यदि यह नीरसता उद्देशहीन होती तो यह अम असझ होता। उसे जिससे प्रेरणा मिलती थी वह उसको आत्मा के अन्दर एक गीत था— उससे मेरा मिलन होगा। 'वह आधा पर जीवित यो और काम कर रही थी, और वह निराध नहीं हुई। नायक लौटकर आया, नायिका उसी की रही, अन्त में दोनों का मिलन हो गया। यदि पेनिलोप का धागा निकालना निरर्यक नहीं हुआ तो उस महान् बुनकर का कैसे होगा जिसके कार्य का हम अध्ययन कर रहे हैं, और जिसका गीत गोएटे की कविता में अभिव्यक्त है—

> जीवन की झारा में, गिंत की झंझा में कार्य के उत्साह में, शिंन में, तूकान में यहां और वहां जरर और नीचे में चलता हूँ और घूमता हूँ जग्म और मरण असीम सागर जहां विश्वका तरने सवा उठती है उनके उत्तित्त सचयं के नीचे और जरर उभरती है और बुनती है जीवन के परिवर्तन । समय के चलते कर्ष में निर्मय होकर मैं देखर के लिए वस्त्र मृतता हैं।

धरती को आत्मा का यह कार्य, समय के करसे पर दुनना और फिर तार्य का उबेढ़ना, मनुष्य का लीकिक दिल्हास है। यह मानव-समाय की उल्तानि, विकास और पतन तथा पिक्टन से स्वस्त होता है। जीवन के इस असम्बन्ध को उत्तरि, विकास और पतन तथा विस्वदन से स्वस्त होता है। जीवन के इस असम्बन्ध सो कर के दूफान में जाना है—चुनीती और सामना, विकास और तार्यक्त क्या को विभाग, विकास के स्वस्त के सामना, विकास और सम्बन्धित होता, घेर और पुनर्जन्म । यह तार्यिक लय करें समावत होता और सम्बन्धित होता, घेर और पुनर्जन्म । यह तार्यिक लय हमें प्रदावनी विन और ताय के विस्यतन में मिलता है। इसके सुनर्ज में सुम्प यह जान लिखा है कि साहे (श्रीक नृत्य के) गायन का उत्तर विपरित गायने हो, जन्म के बाद मराज हो, इस वस के विस्पर्यंत मी पति हो जो अनिर्मात को अस्परित गायने हो, जन्म के बाद मराज हो, इस वस के विस्पर्यंत मी पति न तो अनिर्मीत युक्त के अस्पर्यंता है, न मशीन के पहिसे के सक्त आवर्तन है। पहिसे का स्वर्यंत पुनर्जन्म के वाद मराज हो, स्वर्य प्रदेश के स्वर्य र पुनर्जन्म के स्वर्य प्रवृत्य है और प्रदेश के प्रवृत्य पुनर्जन्म के अभिप्राय कोई नवीन जन्म है, और अविक किसी ऐसी बस्तु का पुनर्जन्म नहीं जो मर चुनी है, जब अविन का चक्र के स्वर्णविक सन्त नहीं है, को इस्तमान की शास्त्रत दश्च रेने के लिए बना है। इस प्रमाण से पिन जोर योग के संगीत के सिस्तमान की शास्त्रत दश्च रेने के लिए बना है। इस प्रमाण से पिन और योग के संगीत के सिस्तमान की शास्त्रत दश्च रेने के लिए बना है। इस प्रमाण से पिन और योग के स्वर्णन के स्वर

गोएटे : फाउस्ट २, ४०१-६ (आर० एन्सटेल का अनुवाद)
 ग्रीक नृत्य में एक गायन होता है, फिर यूवने यर दूसरा गायन होता है—जिसे स्ट्रोफी और एंटीस्ट्रोफी कहते हैं ।— अनवादक

के बाद विनाश का स्वर है, तो हम पष-प्रष्ट नहीं होंगे। इस कारण यह गीव पैशाषिक कपट नहीं है, रोनो स्वर बात्तविकता के प्रमाण है। गरि हम अच्छी तरह मुनें तो हम बेचेंगे कि जब दो स्वर टकराते हैं, तब विस्वरता नहीं सहस्वरता उत्पन्न होती है। रचना रचनात्मक न होती, गरि अपने विरोधी को भी वह निगठ न जाती।

िकन्तु उस सजीव बस्त्र का क्या जो धरती की जात्मा बृतवी है ? क्या वह ज्योही बृता जाता है स्वर्ग में स्व दिया जाता है या हम पूण्वी पर भी उस अजीकिक बृतावट के कुछ ट्रकड़े देस सकते है ? हम उन तन्तुओं का क्या समझें जो बस्त्र उधेहते समय करके साम पर पेंद्र जाते हैं ? सम्पताओं के विषटन में हमने देखा कि उसकी यात्रा बाहे सारहीन हो, अपने पीछे भग्नावचेंच छोड़े, वह समाप्त नहीं होती । जब सम्पताओं का विनाख होता है तब अपने पीछे के सार्वभीम राज्यो, सार्वभीम धर्मतनों और वर्षर सेमान्द्र को अवशेष छोड़ जाती हैं । हम इन पदार्थों को क्या करें ? क्या ये केवल जिल्ल्यट पदार्थ है, या यदि हम इन करमें को चुन लें तो वृत्रकर के कि का केवल केवल स्वर्ण होता है तक संदेश के स्वर्ण होता वृत्रकर के करना सार्वभीम पार्यों तक उसका सारा ध्यान या, किसी अजात करों के कीवल ने बना है ?

इस प्रका पर विचार करते हुए यदि हम अपने पहले के अनुसंसानों के परिणाम पर व्यान दें तो हम यह विचास कर सकेंगे कि ये अल्यमन की सामियमं सामाजिक विचारन की केतल लिच्छ-प्राच पंची है। इसते हुन अधिक हैं। क्योंकि पहले ने हमें विमाजन और सन्वन्य के रूप में मिलती है, और यही एक सम्यता से इसिर सम्यता का सम्बन्ध है। स्पन्धता । जनके अस्तित्व के कारण एक सम्यता है प्रति सम्यता का सम्बन्ध है, इसिए इनका अप्यन्त अल्प-अल्प-स्वन्य रूप से होना चाहिए। किन्तु उनकी यह स्वतन्त्रता उन्हें कितन है। ले जायेगी। सार्वभीम राज्यों पर विचार करते हुए हमने देखा कि जो सान्त्रि उन्होंने स्थापित की वह माजोतावक होने के साथ ही अस्पायों थी और बबंद सेना-स्टो के सम्बन्ध में विचार करते हमने देखा कि नृत सम्यता के शब के ये कोई उससे धीक नहीं जी सकते, जब तक यह सबती लाश गरूकर अपने दान्यों में गास्त्र स्था

फिर भी यद्यपि सैन्य दल एकिलीब को अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बर्बर के अल्प-जीवन की प्रतिष्विन उन महाकाब्यों में सुरक्षित रहती हैं जो वीर काल में रचे जाते हैं।

इससे स्पष्ट है कि हम सम्प्रति इस नये प्रस्त का उत्तर तुरत नही दे सकते, यह भी स्पष्ट है कि हम उनकी अबहेलना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसी प्रश्न में बुनकर के कार्य का अविभ्राय निहित हैं। हमारा अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है, परन्तु हम अपने अनुसन्धान के क्षेत्र के फिनारे पहुँच गये हैं।

#### मस्पादक का नोट

पहली चार सार्पायमी बही हैं वो बी ट्वायनबी की मूल पुत्तक में हैं। ये जस महान् कार्य को बतादी हैं जो सामान्य किपटन के परिणाम हैं। पत्रियों सार्पाणी विश्वालोंकों आस हुने, बस्क पहला, अंक ३ से सम्पादक डोक्टर जीन ए॰ मेके तथा डॉक्टर उवकर डी॰ मायसे की हुआ से हो तथा से हैं। इस हो की तथी है। डॉक्टर मायसे ने उक्तमें एक लेक लिखा था 'समलीडिश आइडियाक काम ट्वायन-बीज ए स्टडी आब हिस्ट्री' उसी के समझाने के लिए यह सारणी उन्होंने बनायी थी। इस सारणी में ट्वायनसी के एक छ क्या बोंक पार से में प्रात्तिकालोंका हो आता है।

पाठक को इस संज्ञिप्त संस्करण में अनेक नाम तथा तथ्य ऐसे मिन्ने जिनसे वह अपरिचित है। उसका कारण यह है कि इस संज्ञिप्त संस्करण के सम्पादक ने बहुत-से नाम तथा उदाहरण जान-बूमकर छोड़ दिसे हैं। और बहुत-सा भारत छोट दिया है। इसलिए से सारिणयों यही नहीं कि लेखक के अध्ययन के बहुत-से परिणामों को स्पष्ट करेगी, किन्तु यह से स्मरण दिलायेंगी कि इस संज्ञिप्त संस्करण में पाठकों को कितनी बातें नहीं मिल सुकी।

### **पहली सारणी** सावंभीम राज्य

|                                                                |                                                                                      | F-17 1-11-11                                                  |                                                 |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सम्बता                                                         | संबद्धाल                                                                             | सावंगीम राज्य                                                 | विश्व-शाम्ति                                    | साञ्चाजय-निर्माताओं का उद्गम                                                                      |
| मुमेरी                                                         | म० २५२२-२१४३ या                                                                      | सुमेर और अनकाद का माझाज्य स० २१४३१७५० या<br>चार दिशाओका राज्य | स० २१४३-१७५० या<br>२०७९-१६८६ ई० प्र             | निर्माता उरके नागरिक पुनःस्या-<br>पितकर्ता अमोराइट सीमानिवासी ।                                   |
| <b>बी</b> बलोमी                                                | -4.00 to to to                                                                       | नव-बीबलोनी साम्राज्य                                          | \$ \$ 0 - 4 3 5 \$ 0 HO                         | निर्माता नागरिक(?)' (काल्डियन<br>उत्तराधिकारी बबंर) अकामिनीडी:                                    |
| भारती                                                          | ං<br>ල<br>ස<br>ස<br>ස<br>ස<br>ස                                                      | मीयै साझाज्य                                                  | ०४ ० के ४८४ – १८ ह                              | और विदेशी सेल्युकेटी।<br>निर्माता नापरिक (?) भगध से                                               |
| चीनी                                                           | o के ब्रेट्टेन श्रेटें<br>इंटेटेन श्रेटेंं                                           | गुप्त साम्राज्य<br>स्सिन और हैन साम्राज्य                     | सन् ३९० – ४७५स०<br>२२१ई०पू० – म <b>०</b> सन्१७२ | ",<br>निर्माता स्मिनकी सीमासे उत्तरा-<br>स्टिन्सी सन्दे बार के कैंड                               |
| हेलेगी                                                         | ob ०३ ४६ - ४६×                                                                       | रोमन माझाज्य                                                  | ३१ ई० पू० से सम् ३७८                            | ।धकारा पहल्ल तथा बाद के हुन र<br>निर्माता सीमाबाले(रोमन) फुनःस्था-<br>पितवता सीमावाले. इल्लीस्थन। |
| मिल्री                                                         | 中の マダマヤーマのちの 薫の 質の                                                                   | मध्य साम्राज्य<br>नगा मामाज्य                                 | Ho アッチャーをなられ 新o Ho Ho Ho Ho Ho                  | थीबोस की सीमावाले।                                                                                |
| <b>परम्परावादी ईसाई</b>                                        | स० सत् १०७५-१४७८ ई०                                                                  | मसकीबाइट साम्राज्य                                            | मन् १४७८-१८८१                                   | ग्र<br>मास्को केसीमाबाले।                                                                         |
| (रूस में)<br>मुद्गर पूर्व (जापान में)                          | सन् ११८५-१५९७                                                                        | हिदेयोशी अधिनायक तथा                                          | सन् १५९७–१८६८                                   | क्वान्तो की सीमावाले।                                                                             |
| पश्चिमी (मध्ययुगीन                                             | सं• सन् १३७८-१७९७                                                                    | ताकुगावा शागुनत<br>नैपोलियन का साझाज्य                        | सन् १७९७–१८१४                                   | क्रान्स के सीमावाले।                                                                              |
| नगर-राज्या का समृह)<br>पश्चिमी (उसमानित्यों<br>के विरुद्ध कवच) | नगर-राज्या का समृष्ठ )<br>पष्टिचमी (जसमानील्यों) स० ११२८'१५२६ ई०<br>के विरुद्ध कवच ) | डेम्पूबका हैप्सबुर्ग राज्य                                    | सन् १५२६-१९१८                                   | आस्ट्रिया की सीमाबाले।                                                                            |
|                                                                |                                                                                      |                                                               |                                                 |                                                                                                   |

इतिहास : एक अध्ययन

| ऍडियाई                  | सं॰ सन्१४३०       | 6830     | इनका माम्राज्य (चारो दिजाओ स० सन् १४३०–१५३३<br>का राज्य) | । स० सन् १४३०-१५३३                    | निर्माता क्यूजको की सीमावाछे<br>उत्तराधिकारी (स्पेनी)             |
|-------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| सीरियाई                 | स० ९३७-५२५ ई० प्र | ५ कि पुर | आक्रमीनियाई साम्राज्य<br>अस्य खलीका                      | सं० ५२५–३३२ ई० पू०<br>सं० सन् ६४०–९६९ | बारबारो सीमाप्रान्ती (ईरानी से)।<br>बर्बर अरब से ।                |
| सुदूर पूर्व (मुख्य अंग) | सन् ८७८-१२८०      | • >      | मंगोल साम्राज्य<br>मंब साम्राज्य                         | सन् १९८०-१३५१                         | बारबारो विदेशी मंगोलः ।<br>बारबारो सीमाप्रान्ती (मंचु)।           |
| मध्य अमरीकी             | सम् १५२१          |          | नये स्पेन के बायसराय                                     | सन् १५२१–१८२१                         | अग्रगामी बारबारी सीमा-प्राप्ती<br>(एजटेक) निर्माताबिदेशी (स्पेनी) |
| परंपराबादी हैसाई        | मन् ९७७-१३७२      | 2 9      | उसमानिया साम्राज्य                                       | मम् १३७२-१७६८                         | बिदेशी (उसमानली लोग)                                              |
| (मुब्ध बग)<br>हिन्द     | स॰ सन् ११७५-१५७२  | 295      | मुगल राज्य<br>स्थितिक राज्य                              | स० सन् १५७२-१७०७<br>सं० सन् १८१८-१९४७ | बिदेशी मुगल<br>विदेशी <b>जि</b> टिश                               |
| मिनोई                   | Ho-Payo to To     | ь<br>Б   | मिनोइयों का सागरी राज्य                                  | おうなののようしからる も                         | प्रमाण नही                                                        |

नीट – संग्वानको । १. बीनकोमिया के कालडियन सीमाप्रान्ती भी कहे जा सकते हैं, नागरिक भी ।

- २. मगद्र को पूर्वमीर्यकाल तथा मीर्यकाल के मारत का अनतरिक माग कह सकते है या उस काल के मारत का सीमाप्रान्त ।
  - ३. पूर्वी रोमन अप्रगमी उसमातिन्यो तथा हुंगरी के युद्ध के आरम्भ की तारीख । ४. ताइपिंग आन्धामकों द्वारा नार्नीक्न लेने की तिथि ।

### दूसरी सारणी

दर्शन

सम्प्रताएँ वर्सन मिस्री एटोनवाद (अकाल प्रमूत) एडियार्द विराकोकेर्दवाद (अकाल प्रमूत) चीनी कनस्पृश्चियनवाद मोनाद

टाओवाद सीरियार्ड जरवानव

सीरियाई जरवानवाद (अकाल प्रसूत) भारतीय होनयान बीद्ध जैन

जन पश्चिमी कारटेसियनवाद हीगलवाद <sup>१</sup>

हेलेनी फ्लेटोबाद स्टोइकवाद

एपिक्युरियनवाद पिर्रहनवाद

वैविलोनी ज्योतिष

 हीगलवाद सामाजिक कार्यों तक सीमित = मार्क्सवाद; मार्क्सवाद पश्चिम से क्स में लाया गया = लेनिनवाद

### तीसरी सारणी

### ऊँचे धर्म

| सम्बताएँ                | जेंदे धर्म                   | प्रेरणाकान्नोत                          |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| सुमेरी                  | तम्मुजकी पूजा                | देशी                                    |
| मिस्री                  | ओसाइरीसकी पूजा               | विदेशी (सुमेरी) ?                       |
| चीनी                    | महायान                       | विदेशी (भारतीय हेलेनी-सीरियाई)          |
| भारतीय                  | हिन्दू धर्म                  | देशी                                    |
| सीरियाई                 | इस्लाम                       | देशी                                    |
| हेलेनी                  | ईसाई                         | विदेशी (सीरियाई)                        |
|                         | मिद्यवाद                     | विदेशी (सीरियाई)                        |
|                         | मानिकेइज्ज्म                 | विदेशी (सीरियाई)                        |
|                         | महायान                       | विदेशी (भारतीय)                         |
|                         | आइसिस-उपासना                 | विदेशी (मिस्री)                         |
|                         | साइबेले-उपासना               | विदेशी (मिस्री)                         |
|                         | नव-प्लेटोबाद                 | देशी (सी देवान्त दर्शन)                 |
| वैविलोनी                | यहूदी                        | विदेशी (सीरियाई)                        |
| ,                       | <br>पारसी                    | विदेशी (सिरियाई)                        |
| पश्चिमी                 | बहाईबाद                      | विदेशी (ईरानी)                          |
|                         | अहमदिया                      | विदेशी (ईरानी)                          |
| परम्परावादी ईसाई        | इमामी शिया                   | विदेशी (ईरानी)                          |
| (मुख्य भाग)             | बद्रुहीनवाद                  | अर्घ-विदेशी (ईरानी मिलावट)              |
| परम्परावादी ईसाई        | सम्प्रदायबाद (सेकेरियनिज्म)  | देशी                                    |
| (इस में)                | पुनर्जागरणवादी (रिवाइवलिस्ट) | विदेशी (पश्चिमी)                        |
|                         | प्रोटेस्टेंट धर्म            |                                         |
| सुदूर पूर्व             | <b>कैयो</b> लिकवाद           | विदेशी (पश्चिमी)                        |
| (मुख्य भाग)             | ताइपिंग                      | अर्धविदेशी (पश्चिमी मिलावट)             |
| सुदूर पूर्व (जापान में) | जोडो                         | वर्ध-विदेशी (सुदूर पूर्वी मुख्य भाग से) |
|                         | जोडो शिनशू                   | देशी (जोडो से)                          |
|                         | निकेरीवाद                    | देशी                                    |
|                         | बेन                          | अर्घविदेशी (सुदूर पूर्व मुख्य भाग से)   |
| हिन्दू                  | कबीर और सिक्ख                | अर्धविदेशी (इस्लामी मिलावट)             |
|                         | बह्य समाज                    | बर्धेविदेशी (विदेशी मिलावट)             |

| <i>አ</i> ወ <b></b>           |                                                        | इति                                                                   | हासः एक                                                                                                | सञ्चयन                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| येहीया की पूजा               | सेतकी पूजा<br>ऑक्टिम्प्याई<br>बहुदेवता पूजा ।          | येहोबा की पूजा।<br>इस्छाम<br>लामाबाला                                 | महायान बोद्ध समें।<br>आयरिश महाकाव्य सुदूरपूर्व पश्चिमी ईसाई<br>अन्द्रमलेडी सागा स्कीविनेवियाई बहदेवता | गुसक्ति बुगोस्टैव पहुळे बीगीमिल्बाद                          |
|                              | होमरी महाकाव्य                                         |                                                                       | आयरिश महाकाव्य<br>आधमलैडी साग                                                                          | मुसक्तिम जुगोस्कैव                                           |
| ञीबियन<br>हिब्रू तथा आरीमयाई | मूरेशियाई खानाबदोश<br>सरमेशियन तथा हुण<br>अरब<br>बर्बर | हिब्रू और आरामियाई<br>फूरेशियाई खानाबदोश (सातारी<br>क्या तोराट कालमक) | तना सार्युक्त मार्युक्त ऐत्<br>ऐत्<br>इपियाओं केस्ट                                                    | स्काडगायशः<br>बैन्ड लियुर्एनियम<br>यूरेषियाई खानाबदोश (मगयर) |

उत्तर-गश्चिम
पूरव
उत्तर-पूर्व
उत्तर-पूर्व
दक्षिण-पश्चिम
पूर्व
दक्षिण-पूर्व
दक्षिण-पूर्व
उत्तर-पश्चिम

ममकोवाइट साम्राज्य

तोकुगावा शोगूनेत (यूरोप में )

परम्पराबादी ईसाई (रूस में) सुदूर पूर्व परिचमी

| अहिसाबादी जेलटबाद |                     |                                     |                                                                    | क्ष्योलिक धर्म                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                     | सिकन्दरी रोमान्स                    | ईरानी महाकाव्य                                                     | फेच महाकाव्य                                                                                                                        |
| रेड इडियन         | अमेजोनियन अरोकेनियन | मैसेडोनियन                          | पार्शवयन शक                                                        | क्र                                                                                                                                 |
| पश्चिम            | पूर्व-दक्षिण        | उत्तर-पश्चिम                        | उत्तर-पूर्व                                                        | उत्तर-पश्चिम                                                                                                                        |
|                   | रेड इंडियन          | रेड इंडियन<br>अमेर्जोनियन अरोकेनियन | रेड द्दाक्यन<br>अमेजोगियन अरोकेनियन<br>सेसेडोगियन सिकन्दरी रोमान्स | पदिनम देह द्रवियन<br>पूर्व-तीया अनेमीशिया अरोकेशियन<br>उन्त-पदिमम सीक्षशीयम सिकन्दरी रीमाम<br>उन्त-पुष्टम सीक्षशीयम द्रियो महाकाव्य |

उत्तरी अमरीका में इनका साम्राज्य अकेमीनियाई साम्राज्य

इन्डियाई सीरियाई

भरव विकाफ्त

# चौथी सारणी

|                  | 1              | व<br>दिक                                       | हिताइत बहुदेवता              | बरमूट                                                                           | धुद्रर परिचम के ईसा<br>पहले महाद्वीपी टपूटनी                                          | बहुदेवता बाद फिर<br>एरिसनंबाद।<br>इस्लाम |
|------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  | 151            | सस्कृत महाकाव्य                                |                              | सस्कृत महाकाव्य<br>पुन निर्मित                                                  | आयरिक्ष महाकाव्य<br>ट्यूटोनी महाकाव्य                                                 | पूर्व इस्लामी अरबी<br>नाव्य              |
| बर्वर युद्ध-दक्त | ij.            | गेट्डयन यूरीशयाई खानाबदोश<br>(आर्य) कस्मान्त्र | हिताइत<br>यूरेशियाई खानावदोस | (साथवाडे)<br>मीड तथा पर्राश्यन<br>शक्<br>हण, मुजेर<br>पूरेशियाई खानाबदोश हियोनन | तीपा, बुआन बुआन<br>यूरीसवाई बानाबदोश<br>(सिएमपी)?<br>द्वीप के केल्ट<br>महादीपी टपूटोन | न्यूबियन<br>हाइक्सी<br>एकियाई            |
| ter              | सीमा           | उत्तर-पूर्व                                    | उत्तर-पश्चिम<br>उत्तर-पूर्व  | उत्तर-पश्चिम<br>"<br>उत्तर-पश्चिम                                               | उत्तर-पूर्व<br>उत्तर-पश्चिम<br>उत्तर                                                  | दक्षिण<br>उत्तर-पूर्व-<br>उत्तर          |
|                  | सार्वभीम राज्य | मुमेर तथा अक्काद का साम्राज्य                  | नव-वीवलोनी माम्राज्य         | मीयं माझाज्य<br>गुप्त माझाज्य<br>स्मित तथा हैन साझा <i>ज्य</i>                  | रीमन साम्राज्य                                                                        | मध्य सामान्य<br>नया साम्राज्य            |
|                  | सम्बद्धाः      | मुमेरी                                         | बीबलोनी                      | मारती<br>मीनी                                                                   | ह्यू<br>सन्                                                                           | मिस्री                                   |

| Y#Ę                                 |               |              |                                                                 | ,                                      | (a                         | ास :                                 | एक                   | म्                 | वन                 |                         |                                                       |             |                   |        |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|
| <b>धर्ण</b><br>परम्परावादी ईसाई     | इसमाइली शीवाद |              | जूडावाद<br>मीकेईबाद, नैस्टोरीबा <b>द</b>                        |                                        |                            | लामा वाला महायानी<br>बीद्ध धर्म      |                      |                    |                    | बेक्ताची मुन्नी         |                                                       |             | नजदी वहाबी कीरदो- | कानी   |
| काव्य<br>बाइजीन्तयाई<br>महाकाव्य    | ,             |              | (£                                                              |                                        |                            |                                      |                      | परम्परावादी ईसाई   | जूमीस्लाव के काव्य | अरुवेनियाई वीर<br>काब्य | रोमेलियोट यूनामी<br>आरमेटोल तथा<br>क्लेपटिक बीर काव्य |             |                   |        |
|                                     |               |              | बजार<br>(मंगोल, तृ                                              | खोनान,                                 | (मंगोल)                    | ्र<br>इ.स.)                          |                      |                    |                    |                         |                                                       | 100         | ,                 |        |
| <b>बर्षर</b><br>पूर्व रोमन सीमावाले | म र           | अरब          | यूराक्षयाइ खानाबदाश खजार<br>यूरेक्सियाई खानाबदोश (मंगोल, तुर्क) | यूरेशियाई खानाबदोश खोनान,<br>किन मंगोल | यूरेशियाई खानाबदोश (मंगोल) | मूरेसियाई खानाबदोश (जुगर),<br>कालमुक | चिषमेक               | a a                |                    | बलबेनियाई               | क्ष्मेलियोट यूनानी                                    | अभ          | अरब               | अरब    |
| सीवा                                | दक्षिण परिचम  | दक्षिण पूर्व | उत्तर-पूर्व<br>उत्तर-पूर्व                                      | उत्तर-पूर्व                            | उत्तर-पूर्व                | उतार-पश्चिम                          | जसर                  | उत्तर-परिचम        |                    |                         |                                                       | उत्तर-पूर्व | दक्षिण-पूर्व      | दक्षिण |
| सार्वमीम राज्य                      |               |              |                                                                 | संकट काल                               | मंचू साम्राज्य             |                                      | नये स्पेत का बायसराय | उसमानिया साम्राज्य |                    |                         |                                                       |             |                   |        |
| <b>HPMUI</b>                        |               |              |                                                                 | सुदूर पूर्वी (मुख्य अंग)               |                            |                                      | मध्य अमरीकी          | र्म<br>इसार्क      | (मुख्य अंग)        |                         |                                                       |             |                   |        |

## हीमरी महाकाय्य जीस्ति. बाद मेह्ने. होमरी महाकाव्य जीजिनियमहं बृहेदताः. क्सीबीरकाव्यानीत परम्परावादी उसर किरोजकाको मीत उन्तरक, अफतात अफतात एक्षियां दिव्ह तथा आरमियांई उन्दरक अफतात मिता मित्रमाई एक्ष्मियांई सरमाधिया सरमाधिया सरमाधिया करात करात उत्तर-परिवम उत्तर-परिवम प्रत्य उत्तर-प्रवे उत्तर-प्रवे उत्तर-परिवम दक्षिण-परिवम दक्षिण-परिवम परिवम परिवम परिवम परिवम परिवम उत्तर-परिवम भुगळ राज बिटिस राज मिनोसका सागरतन्त्र संकट का काळ गाही सीषियन दल खेजार दल पुनहरा दल

हिन्दू मिनोई हैरानी हिताइत ¥95

| उद्गाम का देश तथा समय | नील नदी की घाटी, ४००० ई० पूर से पहले<br>ऍडिगाई तट तथा पठार । ईसाई संबत् के आरम्भ के<br>समग्र से | हांगहो नदी मही निवस्त्री षादी। सम्भवतः १५००ई०पू<br>एजियन द्वीय३००० ई० पू० से पहस्ते                                      |                                                               | ा दक्षिण अमरीकी उच्चा कटिबम्ब<br>सम्भवतः ५०० ई०पु० से पहले | यूकेटियाई प्रायद्वीप के जल्हीन, वृक्षविहीन, चूना-<br>पत्यर की पटी | . सुमेरी सीमा से आजे कैपेडोशिया मे १५०० ई० पूब<br>से पहले | त सीरियाः ११०० ई०पू० से पहले<br>इराकः १५०० ई०पू० से पहले                  | अनीतालिया, इंरान, आचित्तस-जनसाटाज<br>सन् १३०० के पहले<br>अरब, इराल, सीरिया, उत्तरी अफीका<br>सन् १३०० के पहले | सन् ५०० के पहले<br>जापानी द्वीप समृत्तु सन् ५०० के बाख<br>सिन्ध तथा गंगा नंदी की बाटी सम्बद्धाः १५००ई०पू                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>सम्बन्ध           | किसी से सम्बन्ध नही<br>किसी से सम्बन्ध नही                                                      | पहले किसी से सम्बन्ध नहीं। सुदूर पूर्वी से प्रजनित<br>पहले किसी से सम्बन्ध नहीं। हेलेनी तथा सीरियाई<br>से (अक्ट) प्रजनित | प्राचुक्के संसम्बन्ध नहीं े वैविकोनी तथा हेकेनी से<br>प्रजनित | पहले से सम्बन्ध नहींपूकेटी तथा मैक्सीकी से प्रजनित         | माया से संबद्ध                                                    | मुमेरी से अवृढ क्ष्य से सम्बन्धित किन्तु धर्म अन्मुमेरी   | मिनोई से अर्ब सम्बन्ध ईरानी तथा अरबी से प्रजनित<br>सुमेरी से निकट सम्बन्ध | दाना सारपाई संसम्बान्धत आरंसन् १५१६ क<br>बाद मिलकर इस्लामी समाज बना                                          | चीनी से सम्बन्धित, एक शाखा जापान मे<br>सुदूर पूर्वी के मुक्त अंग की शाखा<br>पहुले के किसी से सम्बन्ध नहुँ।, हिन्दू से प्रजनित |
| सम्बद्धा              | १. मिली<br>२ ऍक्टिंगई                                                                           | ३. चीनी<br>४. मिनोई                                                                                                      | ५ सुमेरी                                                      | ६. माया                                                    | ७.यकेटी मिलकरमध्य<br>८.मैक्सीकी अमरीकीर्नित                       | ,                                                         | ₩¢ <del>;</del>                                                           | १२. घराना   मिलकर<br>१३. अरबी ∫ इस्लामी                                                                      | १४. सुदूर पूर्वी, मुख्य अग<br>१५. सुदूर पूर्वी, जापानी बाखा<br>१६. मारतीय                                                     |
|                       | ~ ~                                                                                             | m >i                                                                                                                     | 5                                                             | w                                                          | છં પં                                                             | •                                                         | و من د                                                                    | r r                                                                                                          | ض نو نع                                                                                                                       |

| ,                                                                                                                                                          | सम्पतामा का विषटन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४७€                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उसरी भारत, मन् ८०० से खड़े<br>एक्यिन का तर तथा दीप, ११०० ६० पू०<br>अनतोखिया सन् ७०० से पहले ११में बत्ती में<br>हम, ईसाई संतृ मी १० में वर्षी               | साम्याज्य सामाज्य सामंभीम राज्य सामाज्य सामाज | अपने संसार में प्रमुख, १३५२ ई० के बाद मिस्न से<br>ऑक्सोनियाई साझाज्य, बरब के खलीफा<br>नव दीवलोनी समाज                |
| भारतीय से सम्बन्धित<br>मितोरे से बढ़द मन्वस्तित, परिचमी तथा परमराबादी<br>हैश्मी से सम्बन्धित<br>एप्पराबादी हैसा है मुख्य अग की शाखा<br>हुखेनी से सम्बन्धित | দানত প্ৰদান কৰা বিদ্যালয় বিদ্যালয  | जी शती ई० पूरुतक<br>९३७५२५ ई० पूरु<br>६१० ई० पूरु                                                                    |
| १७. हिन्नु<br>१८. हेल्नी<br>१९. परमरावादी ईसाई, मुख्य जन<br>२९. परमरावादी ईसाई, रूसी शाबा<br>२१. परिचयमी                                                   | कृतती  १. मीतिकः सूखा पड़ना  २. मीतिकः तर की मध्यूपि मिट्टीसिहीन पराप्ताः  ४. मीतिकः स्वयुद्धः नाद्धः तापक्षमः की  ४. मीतिकः सुख्य पड़नः  ६. मीतिकः सुख्य पड़नः  ६. मीतिकः सुख्य पड़नः  ७. मीतिकः उचन कार्यातः सनाविकः  ८. पतिकः उचन कार्यातः सनाविकः  ८. पतिनः उचन कार्यातः सनाविकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९.सामाजिकःपतनोन्युखः सुपेरी समाज पत्रह<br>१०.सामाजिकःपतनोन्युखः मिनोई समाज स०<br>११.सामाजिकःपतनोन्युखः सुमेरी समाज ? |

| Yco |                                                                                 |                                                                           | इतिहास                              | ः एक अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | मगोल साम्राज्य मन्नू, साम्राज्य<br>हिन्दोषशी का अतिनायकदाद और कोकुगावा शकेगुनेट | मीपे साम्राज्य , गुप्त साम्नाज्य<br>मूगल राज, बिटिय राज<br>रोमन साम्नाज्य | उत्तमनिया सामाज्य<br>मतकोषी सामाज्य | AND THE PROPERTY OF THE PROPER |
|     | رهر۲۵۲ ق<br>۱۲۵۲۲۵۲۶                                                            | ी——वर्स्क पूल<br>स० १९७५—१९६६<br>४३१—वर्ष्ट पूल                           | 0\$ 29x2                            | ANNUAL TO THE THE PERSON OF TH |

१२. सामाजिकः : पतनोत्मुखसीरियाई ममाज १३. सामाजिकः : पतन्त्रोन्मुख सीरियाई समाज १४. सामाजिकः : पतनोन्मुख चीनी समाज १५. मीरिकः नयी बरती

मीतिक: उष्णं कटिबन्ध के धने जंगल सामाजिकः : भारतीय समाज का विघटन मौतिक:उजाड़ घरती और सागर प्रामाजिक: मिनोई समाज का विषटन

يز ي ي

सामाजिक: मुख्यअंग से सम्पर्क

गमाजिक : हेलेनी समाज का विघटन

सामाजिक: हेलेनी समाज का विघटन मीतिक: नयी घरती सामाजिकः मुख्य अंग से सम्पर्क भौतिकः नयो घरती

÷ ;

| धमंकी प्रत्याका आरोत | विदेशी ?—मुमेर ?<br>विदेशी भारतीय-हेलेनी-सीरियाई<br>देशी किन्तु नकल                                     | धर्म कहा जा सके।<br>पितम सनव को विशेषता की और<br>सीशय त्याग के कीच का, माबका के<br>देखते हैं, पाप की भावना का अनुभव                                                                                                                                                                                      | देवा<br>वेडा        | विदेशी सीरियाई<br>विदेशी सीरियाई | विदेशी परिचमी अम<br>बर्ज-विदेशी परिचमी अम<br>बर्ज-विदेशी मूल अंग हो<br>देशी<br>क्या अस्ति देशी मूल अंग हो |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EH.                  | विषेधी ?—मुनेर ?<br>एतनाद<br>महापान बीद्ध धर्म नव ताओ वाद विषेधी भारतीय-हेलेनी-सीरियाई<br>देशी फिनु नकल | समझ की प्रता—किन्तु मुक्तेरी समाज ने कोई ऐसी मती कृति मही ने का बादिस मानव की विवोधता की जोर<br>माना, हिलायती, वीरिजाती, तथा मान्तीय समाज दिष्टाज के साथ जादिस मानव की विवोधता की जोर<br>कोटल कोटल को पाने के काम-अनुरीत, तथा अपने स्वीत के कोशियदा हरायों के विवेध मानवा के अधित अपना के<br>किन्ते हैं। | इस्लाम              | जूहावाद<br>जोरास्टरवाद           | कैथोरिकवाद<br>तार्शीया<br>औरो<br>वारो शिक्त<br>में ने<br>सेंत्र                                           |
| वशन                  | एटनशद अकाल प्रमूत<br>विराकोकेर्दशाद अकाल प्रमूत<br>पोवा, ताओवाद कन्पपृशियनदाद                           | तम्बूथ की प्रवा—किन्तु सुपेरी समाञ<br>माया, हितायसी, बीबिलोसी, तथा।<br>लौटते जान पढते हैं। अपने धर्म के प्र<br>प्रति वे उदासीय हो जाते हैं, जब वे प्र<br>करते हैं।                                                                                                                                       | अरवनवाद अकाल प्रमूत | ज्योतिष                          | हीनयान बुद्ध हमें, जैन समे                                                                                |

१०. सं० ५२५-३७२ द्वे०पु० स० ६४०-९६९ द्वे०पु० ११. ६१०-५३९ ई०पु०

83. 83. 84. 8360-84. 8486-84. 8486-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-84. 8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-8436-

१६. ३२२–१८५ ई०पू० ३००-४७५ ई० सं०

₹₹

सार्वग्रीम शास्ति

४. सं० १६५०-१४०० ई.प. ५. सं० २२९८-१९०५ ई.प. ६. सं० ३००-६९० ई.० ७. १५२१-१८२१ ई.०

| बर्द-विशेषी—इस्लामी<br>बर्द-विशेषी—विश्वती बाध<br>विश्वती-वीरियाई<br>विश्वी-वीरियाई<br>विश्वी-वीरियाई | विवेशी-भारतीय<br>वेशी-शितायती<br>वेशी-शितायती<br>विवेशी-देरानी<br>वर्षी<br>वेशी-गरिक्सी                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्बोरपप, निक्छ ब्रह्मसमाज<br>ईसाई<br>मिछवाद<br>मछिवाद<br>बाहीसम् वृत्ता                               | मिरिको के द्वा सम्<br>मिरिको पूजा<br>नव ज्हेटोबाद<br>धमापी शिया<br>बरण्डीनबाद<br>सम्ब्रदायवाद<br>पुनर्जीवित मेहिस्टेशाद |
| प्लेटोबाद<br>स्टोइकवाद<br>एपिक्यीयनवाद<br>पाइरसीनवाद                                                  |                                                                                                                         |
| १७. स० १५७२–१७०७ दुः<br>स० १८१८ ६०<br>१८. ३१ ६०५० ३७८ ६०                                              | ft. thus-pusc to<br>to, truc-test to<br>te.                                                                             |

अकाल-प्रमृत सम्प्रताएँ—ये सम्प्रताएँ जन्म से ही मृत वीं क्योंकि इन्हें अति कठोर चुनौती का सामना करना पड़ा। जकाल-प्रमृत सम्प्रताएँ ये हैं— सुदूर पश्चिमी ईसाई सम्प्रता, युदूर पूर्वी ईसाई और स्कैडिनीविवाई।

सुदूर पिषयमी ईसाई सम्प्रता—केल्टी किनारे पर आरम्भ हुई। मुख्यतः आयरलेड में, सम्भवतः सन् २७५ में। यह उस चुनौती का फल थी जो मौतिक थी तथा दोहरी सामाजिक मुनौती के कारण उत्पन्न हुई को पतनोन्मुख हेलेनी समान से तथा नवनात परिचमी समान से ने बंदि अलगाव का काल सम्भवतः सन् ४५० वे ६०० तक था। केल्टो में ईसाइयत को अन्त बर्वेर सामाजिक वरम्परा के अनुसार डाला। छठी शती तक आयरलैंड परिचम में ईसाइयत का केन्द्र या। इससी नीजिलता धर्म के संगठन तथा साहिल और कला में बर्तमान है। इस सम्प्रता पर अतिस महार नवी से प्यारहनी शती के बीच वार्डिकाों डारा हुआ और रोम की धार्मिक शक्तियों ने तथा इंग्लैंड की राजनीतिक शक्तियों ने बारहनी शती में किया।

सुद्गर पूर्वी की ईसाई सम्बता—यह सम्यता नेस्टोरी ईसाई धर्म के बीज से आक्सस-जैक्सा-दिज बेसिन में उत्पन्न हुई और जब अरबो ने ७३७-४१ ई॰ में इस प्रदेश को ले लिया, तब वह नष्ट हो गयी जिस समय वह लगमग नी शतियो तक शेष सीरियाई संसार से अलग हो गयी थी। यह शिशु सम्यता मध्य एशियाई इतिहास के नी शतियों का गिरणाम थी, तक्यों यह शिशु सम्पत्ता नियों आपता भरता निवी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी विश्वेषता यह थी कि इसके द्वारा गया प्राप्ति क्याया रिक्स सामें का निर्माण हुआ और वही सहसे ह्वारा गुनानी उपनिवेशक उत्पन्न हुए।

स्केडिकेवियाई सम्मता—जब रोमन सम्पता का विघटन हुआ, उस समय हेलेनी बाहरी सर्व-हारा से यह सम्पता निकली । मूर्तिपूबक स्लाबों के बीच में आ जाने के कारण स्केडिकेवियाई लोग रोमन ईवाई जगत से छठी शती की समाप्ति तक अलगा रहें । जब परिचम से फिर से सम्पर्क स्वापित हुआ, तब से इनकी अपनी सम्पता का विकास होने लगा । बीन ब आइसलैंड-बाले ईसाई धर्म को अपनाने लगे इनकी सम्पता का विनाख होने लगा । इनकी सम्मता की विशेषता सीन्य-भावना लिये हुए थी और यूनानी संस्कृति से बहुत मिलती हैं ।

अविकसित सम्बताएँ—इनमे पोलीनेवियाई, एसिकमो, खानाबदोछ, स्पार्टन तथा उस-मानले वर्ग हैं। इनका विघटन इस कारण हुआ कि इन्होंने असाधारण शक्ति अजित करने का प्रमास किया और उसे अवित किया। ये शि चुनौती के परिणाम थी और उस सीमा पर है कुछ कुण करणा मिलली है और उस स्थान पर पृष्टेचती है जब कमायत ह्वास होने लगता है। स्पार्टनो तथा उसमानिक्यों के सम्बन्ध में यह चुनौती मानवी थी, और लोगों के सम्भूख चुनौती भौतिक थी। इन सबकी यो विधेषताएँ हैं—जातिवाद तथा विधिन्दीकरण। इन सबने मानवी इच्छा-पास्ति का चमरकार तथा विश्वकाला दिखायी, किन्तु उसका मून्य चुकाना पढ़ा मानवता के पुष्ता को और अपना पीव रखा।

प्सिकिमों—आर्थिक लाम की प्रेरणा ने इन्हें असाधारण शक्ति दी, जिससे ये समुद्रतट पर अथवा समुद्र पर जो सदा बर्फ से बैंका रहता है जाड़े में भी रहने लगे और सील मछली का शिकार करने लगे । इसमें इनकी शक्ति व्यय होती है कि और किसी प्रकार की उन्नति के लिए शेष नहीं रह जाती । आकंटिक जल-वायु के चक्र के अनुकूल रहने के कारण इन्हें अविकसित होने का दण्ड भुगतना पड़ता है।

उसमानली—बानाबदोय समुदाय से विदेशी बातावरण में जाने की भौगोलिक चुनौती का सामना इन्हें करना पड़ा जिससे इन्हें विदेशी मानवी समुदाय पर, यहुओं के स्थान पर शासन करना पड़ा। उनकी सबसे बडी शक्ति उसमानिया साम-परिवार की प्रधा थी। अर्थात् मानव की कुत्ते के स्थान पर बादशाह के रिलाया पर त्या करने तथा बंध में करने के लिए ये काम में लाये। अपनी मानवीचित प्रकृति को दूर करने जहाँ तक सम्भव था, इन्होंने सफलता प्राप्त की और पायब प्रकृति की प्रकृण किया। तथा सहस्र प्रवृत्ति की एकता की राह को त्यान दिया।

खानाबदोस—जिस प्रकार निश्ची तथा सुनेरी सम्यताओं को सूखा का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार इन्हें भी स्टेप पर सूखे का सामना करना पड़ा । स्टेप को वश में करने में इतनी शक्ति स्थार हो जाती है कि कुछ शेष नहीं रह जाता । खानाबदोशी कृषि से कई बातों में उत्कृष्ट है । पशुओं के पालने में तथा आर्थिक तक्तिक के विकास में यह कृषि से बढ़कर है । उद्योगवाद के समान है । इसलिए खानाबदोशी में ऊँचे चरित्र तथा व्यवहार की आवश्यकता होती है । 'अच्छा गोहिंपा' ईसाई धर्म का प्रतीक है ।

स्वार्टन—ईसा के पहले आठवी शती में सारे शेलेनी ससार में अति जनसंख्या की समस्या हो गयी भी और स्यार्टनों ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया कि ऐसी व्यक्ति अजित की कि सारी आवादी को—उसमानिया ससार को फॉरित—सैनिक-शिक्षा केवल दी । मानव भावना का मानव भी किया नहीं किया। यह भी एकाली राह मं। स्थार्ट ने प्रवा में तथा उसमानिया प्रचा में अनेक समानताएँ हैं। इसके कारण यह है कि दोनों ने, एक-दूसरे से विभिन्न समुदायों ने स्वतन्त्र कप से तथा एक-दूसरे के जाने बिना एक ही बग सपनाया।

षोलेनेशियाई—हनको सागर की चुनौती का सामना करना पड़ा और इन्होने सागर-यात्रा करने की महान् पक्ति अजित की । उनका कौजल साधारण कमजोर नीकाओं में महासागरों में यात्रा करने में या । इसका उन्हें दण्य हैं मिला कि प्रधान्त महासागर में ही ये रह गये । यह इस सागर को आर-यार करते रहे, किन्तु आरमिदक्सात यात्रानि का अभाव था । अन्त में इस सागर को आर-यार करते रहे, किन्तु आरमिदक्सात यात्रानि को मूर्तियाँ इस बात की प्रमाण है कि इनके कारण ये शियल हो यथे । ईस्टर डीए की पत्थर की मूर्तियाँ इस बात की प्रमाण है कि इनके निर्माता मृतकाल में महान् रहे होंगे । क्योंकि यह कला इनके पूर्वेज अथमाप्ती लाये होंगे जिसे उनके वसजो ने मुला दिया ।

### अनुक्रमणिका

### १. विषय-प्रवेश

### १. ऐतिहासिक अध्ययन की इकाई

ऐतिहासिक अध्ययन की समझ में आनेवाली इकाइयी राष्ट्र अवया काल नहीं हैं, 'मामव' हैं। सिलसिल के इंग्लैंड के इतिहास की परीक्षा से तता चलता है कि वह केवल अपने में ही समझ में नहीं जा सकता, वह एक बड़े तूर्ण का टुकड़ा है। इस गूर्ण में अनेक माग है (जैसे इंग्लैंड, फाम्स, नेररलेंड्स), जिन्हें उन्हों में राण्या पूर्वीती का सामना करता पड़ा है किन्तु उनकी प्रतिक्रिया अलग-अलग हुई है। इसके करने के लिए हेलेनी इतिहास से एक उदाहरण लिया गया। जिस 'पूर्ण या 'समाज' में इंग्लैंड समिनलित है उसे परिवसी ईसाई संसार कहा लाता है, समय तथा काल के अनुसार उसका जाता है, समय तथा काल के अनुसार उसका आरस्म। वह अगर सम्पर्ण में अनेत अनुसार असका आरस्म। वह अगर से उत्पन्न समाजों से पुराना है, किन्तु कुछ ही। उसके आरस्म के पता लगाने से मालून हुआ है कि एक और समाज समझ है। यह भी स्पष्ट है कि और भी अनेत लीवित समाज है वेसै रस्परावारी होता है समझ, इत्लाभी, हिन्हु तथा सुदूरपूर्व समाजों के एते जीवित समाज है वेसै रस्परावारी हाई, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे सहूरपूर्व समाजों के रिह्नू, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे सहूरी तथा पारसी।

### २. सम्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन

इस अध्याय का अभिप्राय यह है कि सब समाजों अर्थात सम्यताओं का निरूपण किया जाय, उनका गुण बताया जाय और उनका नाम बताया जाय, जिनका जन्म आब तक हो चुका है और उनमें आदिय अर्थात जाय और उनका नाम बताया जाय, जिनका जन्म आब तक हो चुका है कीर उनके आदिय अर्थात अर्थात कर स्थाताओं को जो मौजूद है और जिनका निरूपण हो चुका है, उनके आद्राय कर करेंगे कि कि तुम उन सम्यताओं की जो मौजूद है और जिनका निरूपण हो हुंग है, उनके आद्राय का अध्ययन करेंगे कि कि ती ना सम्यता से परिचर्ग सम्यता सम्यत्व है। इस सम्बद्ध के लक्ष्य में है—(ज) सार्थभिय राज्य (जैसे रोमन साम्राज्य) (ख) अन्त काल जिसमें (ग) धर्मतन्त्र और (च) वीरकाल में जनरेला पृष्टिगोयन होते हैं। वर्षतन्त्र तथा जनरेला विचाशोन्य होता के सहार हम के स्वेते के सहार हम से स्वेते हैं कि परम्परावादी ईसाई समाज हमारे परिचर्ग समाज की भीति हेलेंगी समाज से सम्बद्ध है। इस्लाभी समाज के भूल का पता लगाते हुए हम देखते हैं कि परम्परावादी ईसाई समाज हमारे परिचर्ग समाज की मौल जब हम देखते हैं विभिन्न समाजों—ईरानी तथा। बरबी का—मिश्रण है। इनका भी मूल जब हम देखते हैं विभाग समाज के समाज कहा निर्मा प्रवेत हमाज कहा हमाज हमाज हमाज हमें हिन्स माज हमा मूल है जिसे सीरियाई समाज कहा। जाता है।

हिन्दू-समाज के पीछे भारतीय समाज या । सदूर पूर्वी समाज के पीछे चीनी समाज या ।

जीवाश्म समाज उन एक अथवा अनेक लुप्त समाजों के अवशेष हैं।

हेलेनी समाज के पूर्वज मिनोई समाज है किन्तु हम देखते हैं कि दूषरे समाजों के समान, जिनका हम निक्ष्यण कर चुके हैं, हेलेनी समाज ने अपने पूर्वजों के आन्तरिक सर्वहारा द्वारा आविष्कृत धर्म को नहीं अपनाया । इसलिए कहा जा सकता है कि इनसे उनका वास्तविक सम्बन्ध नहीं था।

भारतीय समाज के पीछे सुमेरी समाज था।

भारतीय समाज के अतिरिक्त सुमेरी समाज के दो और वंशज थे, हिताइती तथा वैविकोनी । मिल्ली समाज का कोई पूर्वज नहीं था, न उत्तराधिकारी ।

नयी दुनिया में हम चारसमाजो का पता पाते हैं-एडियाई, यूकेटी, मेक्सिकी तथा माया ।

इस प्रकार कुल उन्नीस सम्पताओं के नमूने हमें मिलते हैं। और यदि हम परम्परावादी ईसाई समाज का विभाजन करते हैं तो दो है—परम्परावादी बाइजेन्टाइनी (अनातोलिया और बालकन) और परम्परावादी क्सी समाज और सुदूर पूर्व के दो न्नाग चीनी तथा जापानी-कीरियाई। इस प्रकार इक्कीस समाज है।

### ३. समाजों की तुलना

### (१) सम्यताएँ और आदिम समाज

सभ्यताओं में एक बात समान है कि वे आदिम समाज मे से भिन्न वर्ग हैं। इन अन्तिम वालों की संख्या बहुत अधिक है, प्रत्येक बहुत छोटी है।

### (२) सम्पताकी अन्वितिकाश्चम

यह प्रम कि सम्पता केवल एक है और वह हमारी, इसकी परीक्षा की गयी और अमान्य कर दी गयी। और यह भ्रमपूर्ण सिद्धान्त भी अमान्य कर दिया गया कि सब सम्यताओं का स्रोत मिस्री है।

### (३) सम्यताओं के सादृश्य का दावा

तुलनात्मक दृष्टि से सम्पताएँ नूतन स्थितियाँ हैं, उनमें सबसे पुरानी का जन्म छ हजार वर्षे हुए हुआ। यह विचार है कि उन पर एक ही जाति के दार्शनिक समकाशिक सदस्यों की प्रीति विचार किया जाय। इस बात की आछोजना की गयी है कि अर्थ-सत्य कि 'इतिहास की पुनरा-तृति नहीं होतों' कोई समृचित कारण नहीं है और जो प्रणाती अपनायी गयी है उसके विरोध में उचित तर्क नहीं है।

### (४) इतिहास, विज्ञान और कल्पना-साहित्य

अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए तीन प्रणालियों है जिनमें एक मानव-जीवन का रूप भी है। इन तीनों तकनीकों का अन्तर विचारा गया है और इतिहास के विषय को प्रस्तुत करने के लिए विज्ञान तथा करनना-साहित्य के प्रयोग पर विचार किया गया है।

# २. सभ्यताओं की उत्पत्ति

### ४. समस्या और उसका न सुलझाना

#### (१) समस्याका रूप

२१ सम्य समाजों में १५ पुरानी सम्यताजों से सम्बद्ध हैं किन्तु ६ सीधे आदिम समाजों से निकली हैं। बाज जो पुराने समाज हैं वे स्थैतिक हैं, किन्तु यह स्मष्ट है कि वे पहले गरवात्मक तथा प्रगतिशील रहे होंगे। सामाजिक जीवन मानव प्रजाति से पुराना है, कीड़ों तथा पत्युओं में भी वह पाया जाता है, इन्हों जादिम समाजों से अवमानव मानव के स्तर पर जाया होगा— ऐसी प्रगति किसी सम्यता ने नहीं की। फिर भी जहां तक ज्ञान है जादिम समाज स्थैतिक हैं। समस्या यह है कि जादिम से कैसे उन्नति हुई।

#### (२) प्रजाति

जिस तथ्य की हम खोज कर रहे हैं वह यह है कि मानव में जिन्होंने सम्प्रता का आरम्भ किया, कोई विशेष गुण रहा होगा या उस तातवरण में कोई विशेषता रही होगी जब दोनों का सामना हुआ होगा। पहला विचार कि एक-एक उत्कृष्ट प्रजाति जैसे नार्डिक (प्रजाति) संसार में बी जिसने सम्प्रता का आरम्भ किया, रखा यथा और त्याग दिया गया।

#### (३) बातावरण

इस विचार की परीक्षा की गयी कि कुछ वातावरण ऐसे होते हैं जो सुविधापूर्ण होते हैं जिस कारण सम्यता का विकास होता है और यह सिद्धान्त भी गलत निकला ।

## ५. चुनौती और उसका सामना

### (१) पौराणिक संकेत

जिन दो विचारों की परीजा की गयी और त्याग दिया गया उनमें भ्रम है। वे मौतिक विज्ञान, जैसे जीव-विज्ञान तथा मू-विज्ञान का आधार लेते हैं। समस्या वास्तव में आध्यात्मिक है। मानव-श्रवाति की पौराणिक कथाओं में जिनमें मानवता की बृद्धि सुरक्षित है पता चलता है कि सम्यता विशेष भौगोलिक अथवा जीव-वैज्ञानिक परिस्थितियों के कारण नहीं विकसित होती, इस कारण विकसित होती है कि मानव के सामने कठिनाई उपस्थित होती है और उसका सामना करने में उसमें प्रेरणा उत्पन्न होती है।

# (२) पौराणिक आधार पर समस्या

सम्यता के आरम्प के पहले अकेशियन रेगिस्तान (सहारा और अरब के रेगिस्तान)
अल्युक्त पास के मैदान थे। धीरे-धीरे ये सूखने लगे। इस चुनौती का सामना विभिन्न इंग से
बही के निवासियों ने किया। कुछ बहीं रह गये और उन्होंने अथनी आदत बदल दी और खानाबरोशी जीवन बिताने लगे। कुछ दिश्य को ओर चले गये बित और पास के सैदान खिसक
रहे थे और उच्च कटिबन्ध में जा एये। उन्होंने अपना पुराना जीवन ज्यों-का-त्यों रखा और
आज तक उसी प्रकार रहते हैं। इसरे नील नदी के बेटटा में चले गये जहाँ उन्होंने दलवलों तथा
जंगलों की चुनौती का सामना किया, उन्हें साफ किया और निक्की सम्यता की नीव डाली।

इसी प्रकार तथा इन्हीं कारणों से सुमेरी सम्यता का दजला-करात के डेल्टा में आविर्धाव हुआ। इसी प्रकार हांगहो नदी की बाटी में बीनी सम्यता का आरम्ब हुआ । यहाँ किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा अज्ञात है, किन्तु वह सरल नहीं, कठोर रही होगी ।

माया सम्यता का जारम्म उच्च कटिबन्धीय जंगलों की चुनौती से आरम्भ हुजा, ऐंडियाई सम्यता का उजाड पठार से ।

मिनोई सम्यता सागर की चुनौती से आरम्प हुई। उसके निर्माता अफीका के सूखते तट से मागे थे, उन्होंने सागर का आश्रय लिया, कीट तथा पास के टापुओं में बस गये। पहले-पहल वे एशिया या गुरोप की मुक्य भूमि से नहीं आये।

सम्बद्ध सम्प्रताएँ भौगोलिक कारणों से पहले नहीं जन्मीं। मानवी वातावरण उनका कारण था। वे उस धरिवडाली जल्पसंख्या से निकतीं विस समाज से उनका सम्बन्ध था। धरिवडाली जल्पसंख्या की परिफाषा है—वह द्वासक-वर्ग जिसका नेतृत्व समान्त हो गया है और जो उत्पीहक बन गयी है। इस पतनोनामुख सम्प्रता के जान्तरिक तथा बाहरी सर्वेहारा उनसे अलग हो जाते हैं और नयी सम्बन्धा की नीच रखते हैं।

### ६. विपत्ति के गुण

अन्तिम अध्याय में सम्यताओं के जन्म का जो कारण बताया गया है वह इस परिकल्पना के आधार पर है कि सरक नहीं, कठोर परिस्थितियों के कारण सम्यताओं का जन्म होता है। इस परिकल्पना के लिए जन स्थळों से प्रमाण दिये गये हैं जहीं किसी काल में सम्यताएँ यी, परन्तु उनका लोग हो गया और फिर से दूरानी स्थिति में लोट गयी।

जहाँ कभी माया सभ्यता थी वहाँ आज उष्ण कटिबन्ध का जंगल है ।

भारतीय सम्यता लंका के उस आग्ने भाग में थी, जहाँ पानी नहीं बरसता । आज वह प्रदेश फिर सुखा है । भारतीय सिंबाई के अवशेष बताते हैं कि यहाँ कभी सम्यता थीं ।

पेटरा और पालमिरा के खँडहर अरबी रेगिस्तान के एक नखलिस्तान में है।

पैसिफिक सागर के सुदूर द्वीप में ईस्टर की मूर्तियाँ बताती है कि वहाँ कभी पोलिनेशियाई सध्यता का केन्द्र रहा होगा।

न्यू इंग्लैंड, जहीं के यूरोपियन उपनिवेशकों ने उत्तरी अमरीका के इतिहास में बहुत कार्य किया है, उस महाद्वीप का बहुत ही निर्जन और उजाड़ प्रदेश है।

रोमन कैपेगना के लैटिन नगरों ने,वो कुछ दिन पहले मलेरिया से पूर्ण उबाड़ बे,रोमन शस्ति के विकास में बहुत सहामता की । उसकी तुलना केपुता के सरल स्मिति किन्तु अनुपयुक्त परिणाम से कीबिए । हेरीटोटस, जोदेसी तथा एक्सोडस की पुस्तकों से भी उदाहरण दिये गये हैं।

न्यासालैंड के निवासी जहां जीवन के साधन सरल हैं उस समय तक असम्य ये जब सुदूर यूरोप के लोगों ने आक्रमण किया ।

#### ७. वातावरण की चुनौती

#### (१) कठोर देशों की प्रेरणा

दो सटे हुए अनेक प्रदेशों की परीक्षा की गयी है। प्रत्येक में पहले बाला कठोर है और किसी-न-किसी सम्पता का वहाँ जन्म हुआ है। हांगहो नदी तथा सांगरसी नदी की काटी, अटिका बीर बेबीसिया, बाइजैन्तिया तथा कालविडोन, इसरायल, फोएनीसिया और फिल्स्तीन, बान्डेन्युर्ग और राइनलैंड, स्काटलैंड और इंग्लैंड, और उत्तरी जमरीका के अनेक उपनिवेश ।

#### (२) नयी मृति द्वारा प्रेरणा

हम देखते हैं कि बन्नत भूमि की चुनौती अधिक श्रेयस्कर होती है बजाय उस भूमि के वो भोती वा चुकी है और वो पहले के सम्य लोगों डारा सरल बना दो गयी है। इस प्रकार प्रत्येक सम्बद्ध सम्यता के निरोक्षण से पता चलता है कि उस सम्यता ने उन स्थानों में अधिक उन्नति विचायी है वो उनके पूर्ववों के क्षेत्र के बाहर ये। यदि नये क्षेत्र में समुद्र डारा आगमन हुआ तो अधिक विकास हुआ है। इसका कारण बताया गया है और यह भी बताया गया है कि नाटक का विकास स्वदेश में होता है और महाकाव्य का समुद्र पार गये उपनिवेश में।

#### (३) आघात से प्रेरणा

हेलेनी तथा पश्चिम के इतिहास से अनेक उदाहरण दिये गये है। अचानक पूर्ण पराजय से पराजित दल अपने प्रदेश को व्यवस्थित करता है और विजयी बन जाता है।

#### (४) दबाव द्वारा प्रेरणा

अनेक उदाहरणो द्वारा बताया गया है कि जो लोग सीमा पर रहते हैं और जिन्हें सदा आक्रमण का सामना करना होता है वे उन लोगों से अधिक विकास करते हैं जो मुर्गक्षत स्थान में रहते हैं। वैसे उसमानली,जो रोमन साम्राज्य की सीमा पर वे अधिक उन्नति कर सके बजाय करमानिल्यों के जो उनके पूरव थे। वैद्योरिया से अधिक उन्नति आस्ट्रिया ने की, क्योंकि इन्हें तुकों के हमलों का सदा सामना करना पढ़ा। रोम के पतन तथा नारमन विजय के बीच के काल के ब्रिटेन का इस इंटि से अध्ययन किया गया है।

### (४) दण्डात्मक दबाव की प्रेरणा

अनेक वर्षों तथा प्रजातियों को उन वर्षों तथा प्रजातियों हारा शतियों तक दृष्ट भोगना पढ़ा। दिष्टत वर्षों तथा प्रजातियों ने इस चुनौती को इस प्रकार स्वीकार किया कि उन बातों में उन्होंने बहुत प्रगति की जो उनके लिए छोड दी गयों थी क्योंकि बहुत-सी सम्भावनाएँ उनसे छीन ली गयी थी। सबसे कठोर दृष्ट दासता का है। ईसा के पूर्व अन्तिम दो शतियों में पूर्वी मून्ध्यसार से जो दास इटली में लाये गये थे, वे ऐसे स्वतन्त्र वर्ग हो गये जो भ्रयानक रूप से शक्तिशाली हो गये।

इस बास-जगत् से आन्तरिक सर्वहारा का तथा धर्म उत्पन्न हुआ, जिनमें ईसाई धर्म भी है। इस दृष्टि से उसमानीक्यों के शासन में पराजित ईसाइयों का भी अध्ययन किया गया है, वियोग्दा: फनारियोटों का। इस उदाहरण तथा यहृदियों के उदाहरण से प्रमाणित किया गया कि जिन्हें हम प्रमाणित कथा कहते हैं, वे प्रजाविगत नहीं है, उस समुदाय की ऐतिहासिक जनुभृतियों के परिणास हैं।

### ८. सुनहला मध्यम मार्ग

### (१) पर्याप्त और आवश्यकता से अधिक

क्या हम यह कह सकते हैं कि जितनी ही कठोर चुनौती होगी उतना हो बढ़िया सामना होगा ? या यह भी हो सकता है कि चुनौती इतनी कठोर हो कि सामना हो ही न सके ? ऐसा अवस्थ हुवा है कि कुछ चुनौतियों का सामना अनेक समाज नहीं कर सके, विन्तु अन्त में एक दक ने सफलतायुक्क उकका सामना किया । उसाहरण के किए वड़ते हुए हेलेनीवाद का सामना केस्ट नहीं कर सके, किन्तु ट्यूटनों ने सफलता से उनका सामना किया । सीरियाई संसार में हिन्ती प्रवेश' का सामना सीरियाई जानते ने—जो राष्ट्रियनो, यहिष्यों (क्काविबन), लेटियनों तथा मोनोफाइसाहटों ने असफलता से किया, किन्तु सीचर्या सामना इस्लाम ने सफलतायुर्वेक किया।

### (२) तीन पदों (टर्म्स) में तुलना

फिर भी यह प्रमाणित किया जा सकता है कि चुनौतियों बहुत कठोर हो सकती हैं। श्रेष्ठतम चुनौती से सदा अधिकतम परिणाम नहीं निकलता। नारते के बाइकिंग प्रवासियों ने आइसलैंड की चुनौती का सफलता से सामान किया, किन्तु उससे कठोर चुनौती बीनलैंड की बें सदासत नहीं कर सके। मूरोपियन उपनिवेशकों ने डिक्सी से कठोर चुनौती का मसाचलेट में सफलता से सामना किया, किन्तु उससे भी कठोर चुनौती में लैबरेडर में वे असफल रहें। दूसरे उदाहरण भी है। प्रहार यदि अधिक दिनों तक रहे तो बहुत कठोर हो जाता है। जैसे इटली में हैनिवली युद्ध का। चीनी लोग जब मलय में गये, तब उन्होंने सफलता से सामना किया, परन्तु तोशों कोई वालों के देश कैलिफोरिनयों में वे असफल रहे। अन्त में पड़ोस के बबेरों पर सम्य-ताओं की चनौतियों का अवलोकन किया गया है।

### (३) दो जकाल-प्रमुत सभ्यताएँ

इस अंश में अन्तिम उदाहरण के विषय को और बढ़ाया गया है। परिचमी ईसाई जगत् के इतिहास के पहले अध्याय में जो दो बर्बर दल ईसाई जगत् की सीमा पर ये इतने उत्पेरित हुए कि उन्होंने गिढ़डडी सम्पता का विकास आरम्प किया, किन्तु जनको ही उनका विनाश कर दिया गया। ये दो बर्बर दल ये—मुदूर परिचम के केल्टिक ईसाई (आयरलैंड और तायोवा) तथा स्केटिनेवियाई। इन पर विचार किया गया है कि यदि ये दोनों प्रतिद्वादी रोम तथा राइनलैंड से चली ईसाई सम्पता हारा समाप्त न कर दिये गये होते तो परिणाम क्या होता।

# (४) ईसाई जगत् पर इस्लाम का आधात

परिचर्मी ईसाई जगत् पर इस प्रहार का परिणाम अच्छा हुआ। मध्ययुग में परिचमी सम्पता मुमिल्म आइसीरिया की बहुत म्हणी हैं। बाइजेन्ती ईसाई कात् पर यह प्रहार बहुत कठोर या इस कारण सीरियाई हीजो के नेतृत्व में रोमन साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। मुसिल्म संसार से मिरे किले के भीतर ईसाई अधियत अवीसीनया की भी परीक्षा की गयी है।

#### ३. सभ्यताओं का विकास

#### ९. अविकसित सभ्यताएँ

### (१) पोलिनेशियाई, एसकिमो और खानाबदोश

ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार किसी सम्प्रता का जन्म हो गया तो वह विकसित हीती चलेगी, किन्यु ऐसा नहीं होता। अनेक सम्प्रताओं के उदाहुत्य दिये गये हैं तिका जन्म तो हो गया, किन्यु उनका विकास नहीं हो सका। ऐसी अविकसित सम्प्रताओं का स्वारण यह है कि वे कठोर चुनोती तथा कठोरतम चुनोती के बीच एक गयी जिनते से असफल हो गयी। ऐसे तीन खवाहरण हैं जिन्हें इस प्रकार के कठोर भौतिक वातावरण का सामना करना पड़ा। इनमें सामना करने वार्कों को अपनी सारी शक्ति सामना करने में छगा देनी पड़ी और आगे के विकास के लिए उनके पास शक्ति वच नहीं रह सकी।

पोलिनेश्वियनों को अपनी सारी शक्ति पैसिफिक सागर के अनेक द्वीपों में आने-जाने में खर्च हो गयी। अन्त में वे पराजित हो गये और अनेक अलग-अलग द्वीपों में वे आदिम जीवन विताने लगे।

एसकिमो ने आर्कटिक सागर के तट पर के बार्षिक जलबायु के चक्र के अनुसार विशेष क्षमता प्राप्त कर ली।

हसी प्रकार खानाबदोशों ने स्टेप के अर्ध-रिगस्तान में वाधिक चक्र के अनुवार जीवन विताने की दक्षता प्राप्त की । सूखा के समय के खानाबदोश के जीवन के विकास का विश्लेषण किया गया है । यह बताया गया है कि शिकारी लोग खानाबदोश होने के पहले खेतिहर हो गये थे । केन परेल खेतिहर तथा खानाबदोश के प्रतिक हैं। काराय स्टेप के आयो सम्प्रात केश में पुतते हैं या किसी सम्प्रता के पतन के कारण जो शून्यक उत्पन्न हो बाता है उसमें जनरेला के साथ पुसते हैं।

### (२) उसमानली वंश

जिस चुनौती का परिणाम उसमानिया व्यवस्था थी वह खानाबदोश समुदाय का ऐसे समुदाय पर सासन करना था जो स्थावर थी। उन्होंने समस्या को इस प्रकार सुरुक्षाया कि अपनी नयी प्रजा को भेड-चकरी समझा और दासों को शासन और सैनिक बनाकर उन्हें कुतों के समान मेड-चकरी का राक्त बनाया। ऐसे ही अब्य खानाबदोश साम्राज्यों का जिक किया गया है। असे मामजूक, किन्तु उसमानिया व्यवस्था सबसे दस तथा टिकाऊ थी। किन्तु खानाबदोशों के समान इसमें भी कठोरता आ गयी थी।

### (३) स्पार्टन

स्पार्टनों को अधिक आबादी की चुनीती का सामना करना पढ़ा । उन्होंने ऐसी महान् शक्ति का विकास किया जो अनेक इंग्टियों से उत्तमानिक्यों की अ्वक्स्या के समान थीं । अन्तर यह बा कि स्पार्टा को तैनिक जाति स्पार्टी की धनिक वर्ग ही थीं। ये भी एक प्रकार के दास वे जिल्होंने अपने अपर साथीं चुनानियों पर शासन करने का कार्स के रखा था।

#### (४) साधारण विशेषताएँ

एसिकमो और खानाबरोधो में, उसमानिक्यों और स्पार्टनो में एक बात समान है। पहले बीनों में कुने, बारहसिख, बोड़े, पाय-कैज उसमानिक्यों के दाशों के बातों की जनाह रहते हैं। इन सब समाजों में मानव को केवल, बृहस्वार या सिपाही बनाकर अवसानव के स्तर पर गिरा दिया जाता है। सर्वेषण सम्पन्न मानव नहीं रह बाते, जैता पेरिक्छों के अन्तर्योंट के भाषण में कहा था कि ऐसा ही मनुष्य सम्प्रता का विकास कर सकता है। ये अविकासत समाज मन्दिय्यों तथा चीटियों के समाज के समान हैं जो सृष्टि के आरम्भ से आवातक सेंस ही है। वे उस समाज के समान भी हैं जिनका चित्रण यूटोपिया ने किया गया है। यूटोपिया के सम्बद्ध में विचार किया प्रयाह और बताया नया है कि जब सम्पन्ना पत्रनोमण्या होती है,तब रेखी करना की जाती है। उसका अभिप्राय यह होता है कि पतन को रोका जाय और उसी स्तर पर कायम रखा जाय जिस स्तर पर सम्यता उस समय है।

### १०. सम्यताओं के विकास की प्रकृति

#### (१) दो भ्रामक संकेत

### (२) आत्मनिर्णय की ओर प्रगति

बास्तविक प्रगति अलीकिशेकरण की प्रक्रिया में नायी गयी, जिसमे भौतिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की गयी, जिससे वह शिक्त बन रही जिससे बाहरी की अपेक्षा आन्तरिक चुनौती का सामना समाव कर सका, भौतिक चुनौती नहीं, जाध्यासिक चुनौती। हार प्रकार के अलौकिकी-करण का उदाहरूण हेलेनी तथा आधुनिक परिचयों समाजी से दिया गया है।

### ११. विकास का विश्लेषण

### (१) समाज और व्यक्ति

समाज तथा व्यक्ति के सम्बन्ध के बारे में दो मत प्रविक्त है—एक यह कि समाज व्यक्तियों के परमाणुजों का समृह है, दूसरा यह कि समाज जीवित संगठन है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति का उस समाज के विना कोई अस्तित का उस समाज के विना कोई अस्तित का हो है। बताया पाया है कि ये व्यक्त हो है। मानव प्राणी विना एक-इगरे के सम्बन्ध के अपने साम कही है। मानव प्राणी विना एक-इगरे के सम्बन्ध के मानव नहीं रह जाता और समाज ही इनके आपसी सम्बन्ध का क्षेत्र है। किन्तु किया का जोत व्यक्ति है। सारा विकास कियाशिक व्यक्तियों अथवा अव्यक्ति के सारा आरफ्त होता है। सहला यह कि वह अपनी बोज अथवा द्वारा आरफ्त होता है। इतका कार्य रोहरा होता है। यहला यह कि वह अपनी बोज अथवा प्रेरणा की उपनिध्य करते हैं अस्ति हमारा अस्ति के अनुमार बनाते हैं। सिद्धान्तान (यह परिवर्तन दो में से एक इग से होता है) या तो जनता भी उसी अनुमृति को प्राप्त करे वो व्यक्ति ने प्राप्त की या उसके बाहरी कप को तकक करे अर्चात् अनुकृत्य का प्राप्त करे वो व्यक्ति ने प्राप्त की या उसके बाहरी क्ष्य के तकक करे अर्चात् अनुकृत्य को प्राप्त करे वो व्यक्ति ने प्राप्त की या उसके बाहरी क्ष्य के तकक करे अर्चात् अनुकृत्य का स्ववहार में थीड़ अर्थाक्वक को छोड़क रही दूसरा वं अपनाया जाता है। अनुकृत्य सरक रास्ता है। हो। स्वतृक्त को का स्वत्य के अनुकृत्य सरक रास्ता है। हो। स्वतृक्त को अनुकृत्य सरक रास्ता है। हो। स्वतृक्त को का स्वतृत्य का स्वतृत्य के स्वतृत्य के सम्बत्य के स्वतृत्य के स्वतृत्य का स्वतृत्य के स्वतृत्य के स्वतृत्य के स्वतृत्य के स्वतृत्य के स्वतृत्य का स्वतृत्य का स्वतृत्य के स्वतृत्य का को स्वतृत्य का का स्वतृत्य क

#### (२) अलग होना और छोटना : व्यक्ति

क्रियाचील व्यक्ति का कार्य अलग होने और लौटने का दोतरफा रास्ता है—अलग होते हैं अपने व्यक्तिगत प्रदुबता के लिए, लौटते हैं अपने समाव को प्रदुब बनाने के लिए । इसके लिए प्लेटो की गुफा का, सन्त पाल के बीब का, बाइबिक से तथा और स्वलो से उदाहरण दिये गर्य है। और फिर सन्त पाल, सन्त बेनेबिक्ट, सन्त प्रेमरी महान, बुढ, मुहम्मद, मकियावकी तथा दान्ते के व्यावहारिक जीवन से उदाहरण दिये गये हैं।

#### (३) अस्तर होना तथा तथा लौटनाः सर्जनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग

अलग होना तथा लौटना अब-समाजों का भी लक्षण है जिनके द्वारा मुख्यतः समाज बना है। जिस काल में में अब-समाज अपने समाजों के विकास का कार्य करते हैं उसके पहले वे समाज के कार्य-सोज से अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हेलेनी समाज के विकास के दूसरे अध्याय में एप्पेस, परिवामी समाज के विकास के हुतरे अध्याय में इटली और अपने तीसरे अध्याय में इस्लैंड। सम्मव है हस भी अपने विकास के चीचे अध्याय में ऐसा हो। करे।

### १२. वृद्धि द्वारा भिन्नता

जिस दिकास का वर्णन करर किया गया है वह दिकासो-मुख समाज के विभिन्न अलग-जलग अगो की विभिन्नता है। प्रत्येक मजिल रर कुछ दो मौलिक कार्य करके सामना करंगे, कुछ उनका अनुकरण करंगे तथा कुछ न दो मौलिक कोई कार्य करंगे, न अनुकरण करंगे और समाय हो जायेंगे। विभिन्न समाजों के इतिहास में भी विभिन्नता होगी, सम्पद्धः विभिन्न समाजों को अलग-अलग विशेषताएँ होगी। कुछ कला में उत्कृष्ट होगे, कुछ धर्म में और कुछ औद्योगिक आविष्करारों में। किन्तु सब सम्पदाओं के मुख आधार को नहीं मूलना चाहिए। प्रत्येक बीज का अपना मविष्य होता है,किन्तु सब बीज एक प्रकार के होते हैं। बोने वाला एक है और एक प्रकार के फरल की आधा यह करता है।

#### ४. सभ्यताओं का विनाश

#### १३. समस्या का रूप

जिन २६ सम्मदाओं का वर्णन किया गया है (अविकसित सम्मदाओं को मिलाकर) सोलह मर चुकी है। शेष दस—हमारी सम्मदा को छोडकर—सबका पतन ही चुका है। पतन का प्रकार तीन बातों में बताया जा सकता है। सर्जनारमक अल्पसच्या में सर्जनशील शक्ति की अवफलता, जिसके कारण वह केवल शक्तिशाली अल्पसच्या रह बाती है, बहुसच्या अपनी निष्ठा और अनुकरण करना छोड़ देती है, और समाज में एकना नहीं रह बाती। हमारा दूसरा कार्य है यह जानना कि ऐसे पतनों का कारण क्या है।

### १४. नियतिवादी समाधान (डिटरमिनिस्टिक सोल्युशन)

कुछ विचारकों का मत है कि सम्यताओं का पतन ऐसे कारणों से होता है, जिन पर मनुष्य का क्षा नहीं है।

(१) हेलेंनी सम्यता के पतन के समय ईसाई तथा गैर-ईसाई लेखकों ने बताया कि उनके समाज का पतन 'विदय की जरावस्था' के कारण है। किन्तु आधुनिक भीतिक विज्ञानियों ने बताया है कि विदय की जरावस्था कही अज्ञात सुदूर है और हमारी सम्यता पर उसका कोई प्रमान नहीं पढ़ सकता।

- (२) स्पेंगलर का कहना है कि समाज जीव के समान है बौर स्वमावतः यौवन, जरा तथा मृत्यु को प्राप्त होगा । किन्तु समाज जीव या प्राणी नहीं है ।
- (३) कुछ का कहना है कि मानव की सम्यता के जन्म में कुछ ऐसी बार्ते हैं कि कुछ दिनों के बाद प्रवाति की सम्यता तभी जीवित रह सकती है,जब उसमें बर्बर के नये रक्त का संचार किया जाय । इस पर विचार किया गया और यह विचार त्यांग दिया गया।
- (४) जब रह जाता है वक बाला विद्वाल, विसका वर्षन प्लेटो के टिमियस में बॉबल के बीये गोपतित में अपना और पुस्तकों में विकास है। यह विचार शायर उस समय आया, जब काल्डियमों ने सीर्यमण्डल की जानकारी प्राप्त की । किन्तु वर्तमान ज्योतिष के आविष्यारों ने इस विद्वाल के अमान्य कर विचा । विद्वाल के त्यस में कुछ नहीं है, विषक्ष में बहुत ।

### १५. वातावरण से नियन्त्रण का लोप होना

इस अध्याय का विषय अध्याय १० (१) का उलटा है। बहाँ यह कहा गया था कि मौतिक बाताबरण पर नियन्त्रण की वृद्धि है, जिसे हम तकतीको उलित से नाप सकते हैं और मानवी बाताबरण पर नियन्त्रण की वृद्धि हो, लेवे हम मौगोलिक विस्तार से या सैनिक विजय से नाप सकते हैं वे उनित के कारण या कसीटी नहीं हैं। यहाँ बताया गया है कि तकनीकी अवनति या सैनिक आक्रमण से सीमा का संकुषित होना पतन के कारण नहीं हैं।

#### (१) भौतिक वातावरण

ें अनेक उदाहरणो द्वारा दिखाया गया है कि तकनीकी अवनति पतन का कारण नहीं, परिणाम है। रोमन सक्को का त्यायना और मेसोमोटामिया की विचाई-स्ववस्था का त्यायना इनसे सम्बाग्यत सम्याता के विचास के कारण हुआ, वे विचास का कारण नहीं थे। मलेरिया का प्रकोष सम्यात के विचास का कारण कहा जाता है, किन्तु बताया गया है कि पतन के कारण मलेरिया का प्रकाष हुआ।

#### (२) मानवी बाताबरण

गिवन का मन्तव्य कि रोम का पतन और बिनाध बवंदता और धर्म (अर्थात् ईसाइमत) के कारण हुवा देखा गया और अस्वीकार कर दिया गया । बाहरी तथा भीतरी सर्वहारा की ये अभिव्यक्तियों हेलेंगी समान के पतन का परिणाम थी, जो हो चुका था । गिवन और पीछे का हरिहास नहीं देखता । वह अन्दोनाइन गुग को तथमें गुग समझता है वबकि वह केवल 'भारतीय भीम्म' था। सम्मताओं के विषद्ध अनेक सफल आक्रमणों के उदाहरण देकर बताया गया है कि प्रत्येक में सफल आक्रमण पतन के बाद हुआ है।

#### (३) नकारात्मक अभिमत

जबतिकरते हुए बमान पर जब बाक्कमण होता है, तब उससे उन्नति में स्विक उत्तेवना प्राप्त होती है। ऐसा भी सम्भव है कि समाब बाँद पतित हो चुका है तो बाक्कमण उसे स्कुरण प्रदान करता है। (सम्पादक का नोट है कि 'पतन' (बिनास) शब्द विश्वेष जर्षे में इस पुस्तक में प्रमुक्त हुवा है)।

### १६. आत्मनिर्णय की असफलता

### (१) अनुकरण की यांत्रिकता

असर्जनशील बहुसंख्या सर्जनशील नेताओं का अनुकरण करके ही उनका अनुसरण कर सकती

है। यह अनुकरण केवल पानिक इंग का अभ्यास है। इस सरल राह में बतरे हैं। नेताओं में उनके अनुगामियों की यानिकता जा सकती है। परिणामस्वरूप सम्यता अविकसित रह जायगी। यह मी हो सकता है कि नेता प्रेम मार्ग को छोड़कर दण्ड देने वाला मार्ग काम में लाये। इस परिस्थित में मर्जनशील अस्पसंख्या शक्तिशाली अस्पसंख्या हो जायगी और अनुगामी सब मजबूरी से सर्वहारा हो जायेगे।

जब ऐसा होता है, समाज विघटन की राह पर चला जाता है। उसकी आस्पनिर्णय की शक्ति जाती रहती है। नीचे के उदाहरण बतायेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है।

### (२) पुरानी बोतल में नयी शराब

आवर्ष यह है कि सर्वनवील अल्यसंख्यक द्वारा जो नयी शक्ति उत्पन्न होती है उससे नयी सस्याओं का जन्म होना चाहिए जिनमें वह कार्य करें। वास्तव में वह पुरानी सस्याओं द्वारा कार्य करता है जो इसरे कामों के लिए वनी हैं। किन्तु पुरानी उसके लिए अनुपन्नस्त होती हैं। को से से एक पिराणान्य होता है—या तो संस्थाएँ विषयित हो आती हैं (क्वान्ति) मा वह जीवित रहती हैं और नयी शक्तियों को विकृति हो जाती हैं (क्वान्ति) मा वह जीवित रहती हैं और नयी शक्तियों को विकृति हो जाती हैं (क्वान्ति को परिचाणा वह हैं कि वह अनुकरण के विकास सं उत्पन्न विस्थाट हैं, उच्दता मा भीषणता अनुकरण की कुक्त हैं। यह विवास होता रहेगा, यदि क्वान्ति होगी तो विकास तकटमय हो स्वान्त वारा, यदि क्वान्ति होगी तो विकास तकटमय हो स्वान्त प्रताना, यदि इस्ति होगी तो विकास तकटमय हो स्वान्त प्रताना संद इस्ति होगी तो विकास तकटमय हो स्वान्त प्रताना संद इस्ता होगी तो विकास तकटमय हो स्वान्त प्रतान संद अनेक ऐसे उदाहण दिवा या दे हैं विनमें पुरानी सस्याओं पर नची शक्तियों का संपात हुआ है। पहले वर्ष में अध्यानक परिचयां समा में दो नयी शक्तियों का संपात दिखाया गया है।

दास-प्रभा पर उद्योगवाद का सभात—संयुक्त-राज्य अमरीका के दक्षिणी राज्यों में युद्ध पर लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद का प्रभाव—स्थान्त की क्यांन्ति के बाद युद्ध की तीवता संक्रुचित स्थानीय राज्यों पर लोकतन्त्र तथा उद्योगवाद का सभात विससे राष्ट्रीयताबाद की अतिवृद्धि होती हैं और मुक्त-व्यापार विफक्त होता हैं।

निजी सम्पत्ति पर उद्योगवाद का संघात जैसा पूँजीवाद तथा समाजवाद के उदय से प्रकट होता है।

शिक्षा पर लोकतन्त्र का सघात जैसा रोमाचकारी पत्रकारिता तथा फासिस्ट अधिनायकबाद से प्रकट होता है।

इटालियाई दक्षता का आस्पस पार के राज्यों पर प्रभाव जैसा इग्लैंड को छोड़कर अन्य निरकुश शासन के उदय से प्रकट होता है।

सोलोनी कान्ति का हेलेनी नगर-राज्यो पर संघात जैसा निरंकुशता, अवरोध तथा सरदारी से प्रकट होता है ।

पश्चिमी ईसाई तन्त्र पर स्थानीयता का प्रभाव जैसा प्रोटेस्टेन्ट कान्ति, राजाओं का ईश्वरीय अधिकार और देशप्रेम से ईसाइयत का मन्द होना प्रकट होता है।

धर्म पर एकता की भावना का संघात जैसा धार्मिक उत्भाद तथा उत्पीदन से प्रकट होता है।

जाति पर सम्में का प्रभाव जैसा हिन्दू-सम्मता से प्रकट होता है । श्रमविभाजन पर सम्यता का संघात जिससे नेताओं में रहस्यवाद और अनुपामियों में एकांगी- पन हो जाता है । अन्तिम दोष उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों से प्रकट होता है जैसे यहूदी और आधुनिक क्रीड़ा व्यवस्था से प्रकट होता है ।

अनुकरण पर सम्यता का संघात, जो प्राचीन काल की भौति कवीलों की परम्परा पर नहीं

है, अन्नगामियों पर है।

अधिकांश जो अग्रगामी अनुकरण के लिए चुने जाते हैं वे सर्जनशील नेता नहीं होते वे शोषक होते हैं या राजनीतिक आन्दोलक होते हैं।

(३) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध: अस्थायी अपनत्य की घनित

इतिहास का प्रमाण है कि जो वर्ग एक चुनौती का सामना करता है वह दूसरी चुनौती का सामना शायद ही कर पाता हो । अनेक उदाहरण दिये गये हैं और बताया गया है कि यूनानी तथा हिंद विवारों से इसका समर्थन होता है। जो एक चुनौती का सामना करने में सफल हो आते हैं वे आराम करने लगते हैं। यहूदियों ने पुरानी बाइविल का सामना किया, किन्तु नयी बाइबिल का करने में असफल रहे। पेरिक्लीज का एयेन्स सन्त पास्र के एयेन्स में सिकुड जाता है । इटालियाई पुनरुत्यान में जिन केन्द्रों ने सहयोग किया वे पुनर्जागरण में विफल रहे । पीडमान्ट ऐसे नगरो ने नेतृत्व ग्रहण किया जिनका इटालियाई अभ्युदय में कुछ भी हाथ न या । उन्नीसवी शती के प्रथम तथा द्वितीय चतुर्यांश में दक्षिण केरोलिना और वरजिनिया अमेरिका के संयुक्त राज्यों में प्रमुख थे, किन्तु घरेलू युद्ध के पश्चात् वे नहीं बढ़ सके; उत्तरी कैरोलिना बढ़ गया ।

(४) सर्जनात्मकता का प्रतिशोध : अस्पायी संस्वा की मक्ति हेलेनी इतिहास के अन्तिम दिनों में नगर-राज्यों की भक्ति के जाल में यूनानी फैस गये, रोमन नहीं । रोमन साम्राज्य के भूत ने परम्परावादी ईसाई समाज का विनाश किया । ऐसे उदाहरण भी दिये गये हैं कि राजा, संसद, शासक, जातियों ने प्रगति को अवरुद्ध किया है। चाहे नौकरशाही रही हो या पुरोहितशाही।

### (४) सर्जनात्मकता का प्रतिकोध : अस्यायी तकनीक की प्रस्ति

जीव-विज्ञान के विकास के उदाहरण से पता चलता है कि वातावरण पर पूर्ण विजय पाने वाले जीव विकास में पिछड़ जाते हैं और जो समय के साथ चलते हैं वे आगे बढ़ते हैं। मछलियों से जलस्वलीय जीव अधिक प्रगतिशील रहे, बृहदाकार सरिस्प से मानवो के चूहे के समान पूर्वज विकास में अधिक सफल हुए । औद्योगिक क्षेत्र में किसी समुदाय ने नयी तकनीक में पहले कुछ सफलता प्राप्त की जैसे पैडल से चलने वाले स्टीमर के आविष्कारको ने, किन्तु स्कू से चलने वाले स्टीमरो के आविष्कारको के पीछे वे रह गये। डैविड और गोलियथ से लेकर आजतक के युद्ध की तकनीक पर विचार किया गया है। एक आविष्कार वाले आराम करते हैं और उनके वैरी दूसरा आविष्कार कर लेते हैं।

### (६) सैनिकवाब की आत्मवाती प्रवृत्ति

ऊपर के तीन अंशो में आराम करनेवालो के उदाहरण दिये गये हैं। जिससे वे सर्जनशीलता के प्रतिशोध के शिकार हो जाते हैं। अब हम विषयन के रूप बताते हैं जो यूनानी सूत्र 'कोरोस, यूबरीस, ऐव' से व्यक्त होता है। (बहुत अधिक, अत्याचारी व्यवहार तथा विनाश)। सैनिकवाद स्पष्ट उदाहरण है। असीरियनों का विनाश इसलिए नहीं हुवा कि वे आराम कर रहे थे, जैसा रहले बध्यायों और विवेदाओं के बारे में बताया गया है। ये वरावर सैनिक्ता में उपित कर रहे थे। इनका विनाश इशिल्ए हुआ कि उनकी लड़ाकू प्रवृत्ति भी। और उनके पड़ोसियों के लिए वे वस्त्र हो गये थे। असीरियन का उदाहरण ऐसा है जिन्होंने अपने आन्तरिक पड़ोसी पर आक्रमण किया। ऐसा ही आस्ट्रेसियाई कैंकों ने तथा तैमूर लंगने ने किया। और उदाहरण भी दिये गये हैं।

### (७) विजय का मव

अपर के पैरायाफ के समान ही अनीनिक क्षेत्र से एक उदाहरण दिया गया है। हिल्ब क्षेत्र पोप का जो विकचित होने के बाद अपने को ऊँचाई पर न के जा सका। इसकी असफलता इसलिए हुई कि विजय के मद में अपने राजनीतिक शस्त्रों का व्यवहार पापात्मक कार्यों में उसने किया। इसी दुष्टि में अभिषेक संस्कार की परीक्षा की गयी है।

# ५. सभ्यताओं का विघटन

#### १७. विघटन का स्वरूप

### (१) साधारण सर्वेक्षण

स्या पतनों के बाद विषटन होना आवश्यक है ? मिस्री तथा मुद्दूर पूर्व के समाजो से पता चलता है कि एक और विकल्प है । अपींद् जड़ीभूत हो जाना । जो हेलेनी सम्मदा का परिणाम हुआ और हमारी सम्मदा का भी हो सकता है । विषटन की मुख्य कसीटी है सामाजिक सपीर का तीन आों में विभावन—यानितवाली अल्पसंख्या, आन्तरिक सर्वहारा तथा बाहरी सर्वहारा । पहले जो कहा जा चुका है वह दुहराया गया और आगे के अध्यायो का आयोजन बताया गया । (२) भेद और पुनर्जावन

कार्ल मान्सं का इल्हामी दर्शन कहता है कि सर्वहारा के अधिनायकवाद के बाद वर्ग-युद्ध होगा—एक नये समाज द्वारा । मान्सं के सिद्धान्त के अविदिस्त जब समाज ऊपर के बताये तीन दुकड़ों में विभाजित हो जाता है तब यही होता है। प्रत्येक टुकड़ा एक नयी सृष्टि करता है—सिस्तवालों अल्पकब्स सार्वसीम राज्य का निर्माण करती है, आन्तरिक सर्वहारा सार्वभीम धर्मतन्त्र बनाता है और बाहरी सर्वहारा बदेर लड़ाड़ दुख।

#### १८. सामाजिक जीवन में भेद

#### (१) शक्तिशाली अल्पसंख्यक

यचिष घरितचाली अल्पसंच्या मे शोषक और सैनिक मुख्य हैं, मले लोग भी पाये जाते हैं। जैसे कानूनदा और धासक जो सार्वभीन राज्य का संवालन करते हैं, दार्धनिक जो पतनीन्युख मनाजों को अपना दर्धन-बान देते हैं, उदाहरण के लिए सुकरात से लेकर प्लोटिनस तक वार्धनिकों की लम्बी 'पूज्यला। दूसरी सम्पताओं से उदाहरण दिये गये हैं।

### (२) आन्तरिक सर्वहारा

हेलेनी समाज का इतिहास बताता है कि तीन स्रोतों से ये आये—आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से व्यस्त तथा उनके उत्तराधिकारी हेलेनी राज्यों के नागरिक, पराजित लोग, दास-व्यापार के विकार ये सब सर्वहारा हैं, समाज में किन्तु समाज के नहीं। पहले इनकी प्रतिक्रिया तीन होती है परन्तु घीर-धीरे ये बान्त हो जाते हैं और ऊँचे घमं मेंसे ईसाई घमं का जाविष्कार करते हैं। यह वर्ष मिषयाब तथा हुतरे प्रतिबद्धी घमों के समान ऐसे सम्य समान से उत्पक्ष हुआ जिने होनी वासिन ने जीत किया या। दूसरे समानों के अन्तरिक सर्वहारा की घी पीरोक्ष की पायों के स्वातिक सर्वहारा की घी पीरोक्ष की यो जीत की स्वातिक सर्वहारा की घी पीरोक्ष की यो जीत की स्वातिक स्वातिक सर्वप्रदूष्ट्रवाद की से स्वातिक स

#### (३) पश्चिमी संसार के आन्तरिक सर्वहारा

यहाँ भी आन्तरिक सर्वहारा के होने का पर्यान्त प्रमाण दिया जा सकता है। उनमें एक है सर्वहारा से एकत्र किये गये बौदिक लोग जो शक्तिशाली अल्ससंब्या के एजेंट का काम करते हैं। बौदिक लोगों की दियोधताओं का वर्षन किया गया है। किन्तु आधुनिक परिचनी समाज के आन्तरिक सर्वहारा नये 'उच्चतर धर्म' के उत्पन्न करने में असफल रहे। यह संकेत किया गया है कि इसका कारण यह था कि ईसाई धर्मतन्त्र जिसे परिचनी ईसाई समाज की उत्पत्ति हुई है बराबर सजीव रहा है।

#### (४) बाहरी सर्वहारा

बब तक कियों सम्भवा का विकास होता रहता है, उसका प्रभाव उसके आदिम पड़ोसियों के पास बहुत हूर तक पहुँचता रहता है। वो "असर्वनवील बहुवक्या" के अग हो जाते है और ये सर्वनवील का अर्थाक्या के नेतृत्व में चलने लगते है। किन्तु वज किसी सम्बदात पातत हो जाता है तक यह बादू नहीं चल पाता। बबंद विरोधों हो जाते हैं और सीमा पर सैनिक रक स्थापित हो जाता है। जब यह अवस्था पहुँच जातों है। वब यह अवस्था पहुँच जातों है वह समय बदेरों का साथ देता है। हुलेंगी इतिहास से इसका उदाहरण दिया गया है। बाहरी सर्वहारा का बोरदार और कोमल सामना दिखाया गया है। बिरोधों सम्भवता का दवाब बाहरी सर्वहारा का आदिस धर्मों का ऑलिंग्सियों देवी युद्ध दल 'बदल देता है। बाहरी सर्वहारा की विवय का फल महाकाव्य होता है।

### (५) पश्चिमी संसार के बाहरो सर्वहारा

उनके इतिहास का पुनरावलोकन किया गया और बाहरी सर्वहारा के वोरदार और कोमल सामना के उदाहरण दियं गये हैं। आधुनिक परिवमी समाज की भौतिक दक्षता के आफ्रिक्य के कारण ऐतिहासिक दंग की वर्षरता लोग हो गयी। उसके दो गढ रह गये। अफगानिस्तान और साजदी अरव जहाँ के शासक परिवमी संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। किन्तु परिवमी ईताई जनत के पूराने केन्द्री में हो भीवण बर्षरता उत्तम हो रही है।

#### (६) विदेशी और देशी प्रेरणाएँ

यक्तिज्ञाली अल्पसंख्या तथा बाहरी सर्वहारा को यदि बिदेशी प्रेरणा मिले तो उन्हें रुकावट होती हैं। जैसे विदेशी शिक्तशाली अल्पसंख्या यदि सार्वभीन राज्य बनाये (बैसे भारत में अंग्रेगों ने) तो वे कम सफल होते हैं, देशी सार्वभीन राज्य के निर्माण की तुलना में जैसे रोमन साम्राज्य । वर्षेर युद्ध-दलों का बहुत कटोर और जीरदार विरोध होता है विद बर्ब्र्रों में विदेशी सम्पता का कुछ मान होता है जैसे मिल में हाइक्सो का और चीन में मोलों का । इसके विसरीत आन्तरिक सर्वहारा द्वारा जो 'उच्चतर धर्म' उत्पन्न होता है उसका आकर्षण इसिन्छए होता है कि उसमें विदेशी प्रेरणा होती है। सभी 'उच्चतर धर्म' यही बताते हैं।

#### १९. सामाजिक जीवन में आत्मा का भेद

### (१) आचरण, भावना और जीवन का विकल्प

जब किसी समाज का पतन आरम्भ होने लगता है तब विकास के काल में व्यक्तियों के आवरण, भावना तथा जीवन की जो विशेषताएँ रहती है उनका स्थान दूसरी बाते ले लेती हैं। एक (पहले बाला एक जोडा) निष्क्रिय और दूसरा (बाद बाला) सक्रिय।

सर्जनात्मकता के दो विकल्प है, (समर्पण और आत्मनिग्नह) अनुकरण की शिष्यता के लिए विचलन और आत्मोत्सर्ग।

विकास में जो सजीवता रहती है उसके विकल्प, विचलन और पाप की भावना होती है। विकास के साथ जो बस्तुपरक प्रक्रिया का भेद होता है उसके आत्मपरक भावना में जो व्यवस्था का कर होता है उसके आतम्परक भावना में जो व्यवस्था का कर होता है उसके अतम्परक भावना में जो व्यवस्था का कर होता है उसके स्वाचन पर अस्तामंत्रस्य तथा एकता की भावना आ जातों है। जीवन के तर पर कार्य के क्षेत्र में जाने पर दो विकल्प सिन्ते है। महान की जोर से मूक्त की ओर जाता जो अलीकिकीकरण की प्रक्रिया में निहित है। इस्ते पिकल्प —पुरातनवाद तथा भविष्य-वाद—पारिवर्तन नहीं जा सकते और इनका अन्त हिंसा होती है। पुरातनवाद यहां की पीछे चलाता है, भविष्यवाद ससार में असम्भव युग लाने का प्रस्तत है। दूसरा विकल्प अलगाव की का स्थानता परिवर्तन लाने में मालक होते है और उनमें अहिंसा होती है। अलगाव पुरातनवाद का अध्यात्मीकरण है, आत्मा के गढ़ में जाकर संसार का त्याग करता है। क्यानाय भविष्य-वाद का अध्यात्मीकरण है उससे 'उच्चतर धर्म' की उत्पत्ति होती है। जीवन के चारों के तथा उत्तक आपस के सम्बन्ध वताये गये हैं। अन्त में यह दिखाया गया है कि इनमें से जीवन की कुछ धावनाएँ शक्तियाली अल्पसंक्या की आराभाओं की विश्वयता है और कुछ सर्वहारा की आयाभां की।

- (२) त्यान और आत्मनियह की परिभाषा की गयी है, उदाहरण दिये गये है।
- (३) वलायन और प्राणोत्सर्ग की परिभाषा की गयी है और उदाहरण दिये गये है।
- (४) विश्वलन का माव तथा पाप का भाव।

विचलन का भाव इस कारण होता है कि संसार का शासन सयोग से होता है या आवश्यकता से । बताया गया है कि ये दोनों एक हैं । इसके उदाहरण दिये गये हैं । कुछ नियतिवादी धर्म येंचे काजनिवाबर बहुत शक्तिशाली है और विश्वास उत्पन्न करते हैं । इस विचित्रता का कारण बताया गया है ।

जहाँ विचलन की मावना नशा है वहाँ पाप की मावना प्रेरणा है । कमें के तथा 'मूल पाप' के (जिसमें पाप तथा नियतिवाद मिला हुआ है) सिद्धान्त पर विचार किया गया है । हिब्रु देवदूत पाप को ही राष्ट्रीय दुर्भाग्य का कारण बताते हैं वधिप वह स्पष्ट नहीं दिखाई देता । इन देव-दूतों की धिक्षा ईसाइयों ने ली और उनसे हेलेनी संसार ने वो उसे लेने के लिए शतियों से तैयारी कर रक्ता था।

### (१) असामंत्रस्य की मावना

यह सम्यता के विकास की ब्यवस्था में एक निष्क्रिय विकल्प है। यह अनेक रूपों में प्रकट होता है। (अ) व्यवहार में अबदता और बर्वरता---शक्तिशाली अल्पसंख्या सर्वहारा की ओर भुकती जाती है । आन्तरिक सर्वहारा की अभद्रता और बाहरी सर्वहारा की वर्वरता को वह अपनाती है । और विघटन की अन्तिम अवस्था में उसका जीवन और इन दोनों का जीवन बिना अन्तर का हो जाता है। (व)कला में अमद्रता तथा बर्बरता-विषटनोन्मुख सम्यता अपनी कला के विस्तार का यही मल्य चकाती है। (स) सामान्य भाषा--- जातियों के मिलने से अस्तव्यस्तता होती है और भाषा के लिए आपस में होड होती है । उनमें से कुछ सामान्य भाषा बन जाती है और उनका अपकर्ष होता है। अनेक उदाहरण दिये गये हैं। (द) वर्म में संहतिबाद-तीन आन्दोलनों का अन्तर समझना चाहिए । विभिन्न दर्शनों के सिद्धान्तों का मिलन, विभिन्न धर्मों का मिलन जैसे इसरायल के धर्म का पडोसी मतों से मिलन जिसका सफलतापूर्वक हिन्न पैगम्बरों ने विरोध किया था, और दर्शन तथा धर्मों की एक-दूसरे से संहति । चुँकि दर्शन शक्ति-शाली अल्पसंख्या की उपलब्धि है और 'उच्चतर धर्म' आन्तरिक सर्वहारा की उपलब्धि है. उसकी किया-प्रतिक्रिया की तलना की गयी है उस उदाहरण से जो ऊपर (अ) में विग्ने गये है । जैसे बहाँ, यहाँ भी यद्यपि सर्वेहारा वस्तिवाली अल्पसंख्या की ओर बढता है, वस्तिवाली अल्पसंख्या आन्तरिक सर्वेहारा की ओर बहत अधिक बढता है । उदाहरण के लिए ईसाई धर्म अपने धार्मिक ब्याख्या के लिए हेलेनी दर्शन का प्रयोग करता है। किन्तू यह उसकी तूलना में बहुत कम है जो परिवर्तन प्लेटो और जुलियन के बीच यूनानी दर्शन में हुआ। (ख) शासक धर्म का निर्णय करता है ?--इस अंश में हम कुछ विषय से अलग हो गये हैं। उस पर विचार करते हुए जो इसके पहले के अध्याय में दार्शनिक सम्राट जलियन के सम्बन्ध में विचार किया गया है। क्या शक्तिशाली अल्पसंख्या उस आध्यात्मिक कमी को राजनीतिक दबाव से अपना दर्शन या धर्म लादकर परी कर सकती है ? इसका उत्तर है कि कछ अपवाद को छोडकर यह नहीं हो सकता और जो धर्म राजनीति का समर्थन चाहता है, हानि उठायेगा । एक अपवाद है इस्लाम । इस पर विचार किया और यह ऐसा अपवाद नहीं है जैसा समझा जाता है । इसका उलटा सुत्र कि प्रजा का धर्म शासक का धर्म होता. अधिक सत्य है।

#### (६) एकता की मावना

अक्षामंत्रस्य की निष्क्रिय मावना के विचरीत यह सिक्रय मावना है। इसका परिणाम सार्वमीम राज्य होता है और इसी भावना से सर्वेशक्तिशाली कानून की कल्पना अपवा सर्व-शिक्तमान ईस्वर की कल्पना होती है जो विक्ष पर शासन करता है। इन दो विचारों की परीक्षा की गयी और उदाहरण दिया गया है। इस संदर्भ हें हुआं के 'ईच्यांन देवता' वेहोस को आरम्भ के काल से देखा ज्या है जब वह ज्यालामुखी सीनिया पर्वेत पर 'विन' या और एक सम्बे ईस्वर में स्थानतित हो गया। और ईसाई धर्म में भी उसी भीति आज पुना चाता है। इसकी व्याख्या की गयी है कि कैसे वह अपने प्रतिवन्दियों पर विजयी हो गया।

### (७) पुरातनवाद

मह बह चेच्टा है कि पतनीन्मुख समाज अपनी असहनीय परिस्थिति से ऊब कर पीछे के युग में बाता चाहता है। प्राचीन तथा आधृतिक उदाहरण दिये गये हैं। आधृतिक उदाहरण में गोषिक तथा इधिम पुनरस्थान भी दिया गया है, राष्ट्रीय कारणों से और अनेक अपनिस्त पाखाओं के। पुरातनवादी आन्दोलन मा तो मृत हो जाते हैं मा अपने विरोधी आन्दोलन में परिणत हो जाते हैं जैसे—

#### (८) भविष्यवाद

यह ऐसा प्रयत्न है कि वर्तनान से बचने के लिए अंधेरे में कूदा जाता है जिसका मिक्य अज्ञात है। वह प्राचीन को लेकर परम्परा से शृंखला बौधना चाहता है। कला में मूर्ति-संजन का काम होता है।

#### (६) भविष्यवाव में आत्मोत्कृष्टता

जिस प्रकार पुरातनवाद के भविष्यवाद के गर्त में निर जाने का भय होता है उसी प्रकार भविष्यवाद स्थान्तरवाद की ऊँचाई पर जा सकता है। दूसरे शब्दों में वह संसार में अवस्थव पूटोपिया गाने का प्रयत्त त्याग दे और आत्मा में अपना जीवन पाने की वेष्टा करें। इस दृष्टि से बन्दी होने के बाद के यहदियों का इतिहास देखा गया। भविष्यवाद के कारण यहदियों ने पृथ्वी पर अनेक साझाव्य स्थापित करने का आत्मधाती प्रयत्न किया—वेहबबबेल से बार कोकावा तक और रूपान्तर ईसाई धर्म में।

#### (१०) विराग और रूपान्तरण

विराग नह मनोन्ति है जिसको बहुत उच्च तथा अटल अभिव्यक्ति बुद की तिक्षा में हुई है। उक्का तर्कपूर्ण परिणाम आत्महत्या है, क्योंकि पूर्ण विराग ईस्वर के लिए ही सम्बन्ध है। इसके विपरीत ईसाई धर्म ऐसे ईस्वर को बताता है जो जान-बूक्तर विराग की तथा देता है जिसे बहु अपनी धर्मित से कर सकता है। "ईस्वर संसार को इतना प्यार करता है।"

### (११) पुनर्जन्म या पुनरागमन

जीवन के जो बार रूपों की परीक्षा की गयी है उसमें रूपान्तर ही सबसे स्पष्ट है। और वह सम्पूर्ण से सूक्ष्म की ओर कार्य करता है। विराग के लिए भी यहीं सत्य है, किन्तु निराग केवल कठगाव है और रूपान्तर विराग के बाद फिर जीटा पूर्ण पुरानंत्र पुरानंत्र पुरानं बंग का पुनर्जन्म नहीं है। इस पूर्णजन्म से गयें समाज का जन्म होता है।

#### २०. विघटन होने वाले समाज और व्यक्तियों का सम्बन्ध

#### (१) सर्जनात्मक प्रतिमा बाता के रूप में

विकास के काल में सर्जनात्मक व्यक्ति बराबर चुनौतियों का सफलता से सामना करते हैं। पतन के काल में वे पतनोम्मुख समाज के अववा वहीं से त्राता बनते हैं।

### (२) तलवार से सक्जित बाता

ये लोग सार्वभौम राज्य के निर्माता तथा रक्षक होते हैं। परन्तु तलबार के सारे कार्य अस्थायी होते हैं। (३) समय-मशीन के लिए बाता

ये पुरातनबादी तथा भविष्यवादी होते हैं। अन्त में ये भी तलवार को अपनाते हैं और तलवार वालों के समान ही अन्त होता है।

(४) राजा के आवरण में वार्जनिक

पह प्लेटो की विकसात बौषधि है। यह असफल हो जाती है क्योंकि दार्शैनिक के विराग तथा राजनीतिक शासकों के बलप्रयोग का सामंजस्य नहीं होता।

(४) मानव में ईश्वरत्व

() भानव भ इरवरत्व इस गुण के अनेक लोग असफल होते हैं, केवल ईसू ही सफल होता है ।

### २१. विघटन का लयात्मक रूप

विषटन एक सिलसिल से नहीं होता । वह पराजय-जमाव के लय से होता है । उदाहरण के लिए संकटकाल की पराजय के बाद सार्वभीम राज्य जमाव है । सार्वभीम राज्य का विनाध पूर्ण पराजय है । सार्वभाय के बाद सार्वभीम राज्य कमाव होता है और सार्वभीम राज्य के समय एक पराजव के बाद जमाव पराजव के समय एक पराजव के बाद जमाव होता है, यह लय जान पढ़ती है—पराजव-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराज्य-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराज्य-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-जमाव-पराजय-ज

# २२. विघटन द्वारा मानकीकरण

जिस प्रकार विभिन्नता विकास का लक्षण है, उसी प्रकार विघटन का लक्षण मानकीकरण है। यहाँ अध्याय समाप्त होता है एवं अगले खण्डो में और अध्ययन की बात बतायी जाती है।